| X   | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|-----|----------------------------------------|
| XXX | वीर सेवामन्दिर 🧏                       |
| ×   | दिल्ली 🦉                               |
| XX  | <b>X</b>                               |
| XXX | X<br>X<br>X                            |
| XX  | *                                      |
| XXX | 36                                     |
| XX  | काल नं रे अपन                          |
| X   |                                        |
| ××× | खण्ड 🕱                                 |
| *   | Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |

## <sup>®</sup>श्रीउमास्वातिवाचकपवरप्रणीतम्

## ॥ तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् ॥

ーシックラ圏(そくぐー

स्वोपज्ञसम्बन्धकारिका-श्रीदेवगुप्तसूरि-श्रीसिद्धसेनगणिरचित-तद्वृत्तिद्वयविमृषितं स्वोपज्ञभाष्यश्रीसिद्धसेनगणिकृतटीकासमछकूतं च।

\*\*\*

तस्य चायं पञ्चाघ्यायीमयः

## प्रथमो विभागः ।

-<>**%%%%%**≪=-

संशोधकः--

गुर्जरदेशान्तर्गतस्र्येषुरवास्तव्यश्रीयुत्तरसिकदासतनुजो हीरालाल एम्. ए. इत्युपपदविभूषितो न्यायकुसुमाझल्यादिग्रन्थानां विवेचनात्मकभाषान्तरकर्ता ।

-4) oft-

प्रसिद्धिकारकः---

जहेरीत्युपादः साकरचन्द्रात्मजो जीवनचन्द्रः । अस्य कोशस्यैकः कार्यवाद्दकः ।

प्रथमसंस्करणे प्रतयः १२५०

ंच २४५२ ]

[ विकमात् १९८२

पण्यं रूप्यकषद्कम् ।

अस्य पुनर्मुद्रणाद्याः सर्वेऽधिकारा एतत्संस्था-कार्यवाहकानामायत्ताः स्थापिताः।

### TATTVĀRTHĀDHIGAMASŪTRA

(A Treatise on the Fundamental Principles of Jainism)

Part I-Chapters I-V.

BY

### HIS HOLINESS S'RĪ UMĀSVĀTI VĀCHAKA

TOGETHER WITH

His connective verses commented upon by S'RĪ DEVAGUPTASŪRI & S'RĪ SIDDHASENAGANI

AND

His own gloss elucidated by S'RĪ SIDDHASENAGANI

**EDITED WITH** 

INTRODUCTION IN ENGLISH & SANSKRIT

BY

HIRALAL RASIKDAS KAPADIA, M. A.,

Translator of Nyayakusumanjali, S'ringaravairagyatarangini, etc.

PUBLISHED BY

JIVANCHAND SAKERCHAND JAVERI,
A Trustee of Sheth Devchand Lalbhai Jain Pustakoddhar Fund.

All rights reserved.

First Edition. 1

A. D. 1926

[1250 Copies.

Price Rs. 6-0-0.

Printed by M. N. Kulkarni, at the Karnatak Printing Press, 318/A, Thakurdwar, Bombay

AND

Published by Jivanchand Sakerchand Javeri, Trustee, Sheth Devchand Lalbhai Jain Pustakoddhar Fund, 114/116 Javeri Bazar, Bombay.

ø

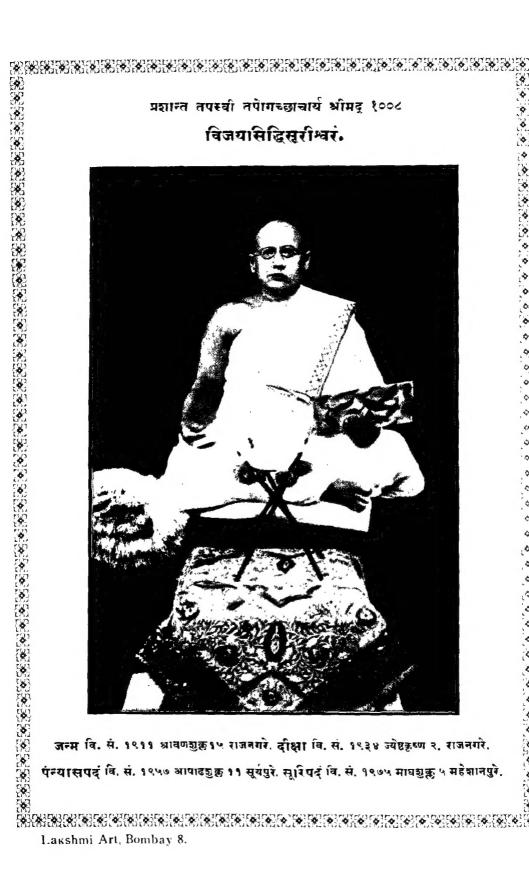

## समर्पणपत्रम् ।

अयि प्रश्नमपीयूषपयोनिधि-शान्त-तपोमूर्तिं-सूरिमन्त्राराधक-तपागच्छाधिपतिप्रातःस्मरणीय-आचार्यवर्ष-श्री १००८ विजयसिद्धिसुरीम्बरपादाः !
समाक्कष्टमस्ति मचेतो भगवत्यादानामप्रतिमैः श्रमदमादिगुणगणैः । सुविद्दितनामधेयानां भवतां गभीरता, " सुधादायी सुधाजीवी " इत्यादिशास्त्रीयवचनानुसारिण्युपदेशप्रवृत्तिश्रापूर्वा वर्तत इति तु सर्वजनाऽविगानमेव । "सा मम समप्रस्य
कुदुम्बस्य सधर्मजीवनं निर्मातुमतीवोपयोगिन्यभृत् " इत्येतत् सूचयति खद्ध
मां प्रति निरतिशयं वात्सल्यं सदा संस्मरणीयानां श्रीमताम् । समप्रप्राणिगणदितपरायणानां भगवत्यादानां प्राय् दर्शिताया एतस्याः
स्तुत्योपक्रतेस्तथा ' अस्मदीयसंस्थाये श्रीमद्भिवित्तीर्यमाणायाऽनध्यीनुमतेर्विश्वोपकारकसर्वोत्तमसाहित्यसंशोधनप्रचारकर्मणि
स्वकीयस्वहस्तसंशोधितानेकशास्त्रप्रतिप्रदानादिना मम परोपकारैकनिष्ठैर्मुनिपुक्तवैर्मवद्भिविद्दितं भूरि भूरि साहाय्यं '
तस्य च चिरस्मरणाय महनीयेभ्योऽपि महनीये
भवतां कराम्भोजे समर्प्यतेऽयमपूर्वग्रन्थोमया भवदिमिलाक्षाद्दोऽपि ।

सकलवस्तुतत्त्वप्रज्ञापके श्रीमहावीरदेवशासने द्रव्यानुयोगाद्यनेकभेदिमणं ज्ञाना-दिरत्तत्रयप्रापकमत एव सकलशास्त्रभ्योऽतिशयितं त्रिश्चवनाश्चर्यकरं साहित्यनिधानं बिरवर्ति, तस्य प्रचारकर्मणि चतुस्त्रिशदतिशयशालि-सकलसुरासुरसंसेवित-सकलोपमातीत-देवाधिदेव-श्रीमहावीरदेवाज्ञापरिपालनपरैः श्रीवीरशासन-वियत्प्रकाशनहिमांशुभिर्महर्षिभिः शासनरसिक-श्राद्धरत्नेश्च कामं कामं व्यवसितं तस्याग्ने मम प्रयत्नास्तु सर्वथाऽकिंचित्करा एव, तथापि ते फलेप्रहिणोऽभूवन् तत् कृपावतां भवादशां कृपाफलमित्येव मन्येऽहम्। साहित्यप्रचारकस्य मम स्वस्पा अपि यत्नाः फल-वेपुल्यभाजो भवन्तिवति मनोऽभिलाषं विरमाम्यहम्।

मोहमयीनगर्याम् वि. सं. १९८२ दितीयचैत्रशुक्क-त्रयोदस्यां रविवासरे (महावीरजन्मजयन्तीदिने)

मनदीयचरणसेनासम्बद्धकः साकरचन्द्रात्मजो जीवनचन्द्रः।

#### Dedication

TO

## THE CALM, HOLY & AUSTERE ĀCHĀRYA S'RĪ 1008 VIJAYASIDDHISŪRĪS'VARA

THE HEAD OF THE TAPA-GACHCHHA.

Your great and incomparable merits such as control over senses etc., have captivated my heart. Your selflessness and the subjects you select for delivering sermons are indescribable. My entire family owes a deep debt of gratitude to your Holy self for the fatherly tenderness and care with which you have drawn us to the path of religion.

I beg leave to dedicate this invaluable work to you as an humble tribute and holy offering in recognition of the in comparable services you have rendered to the spread of Jaina literature by placing at my disposal rare manuscripts that you were careful to go through and correct yourself and by giving me on all occasions and at all times your invaluable sympathy, help, advice and guidance in every matter of difficulty, thus rendering my task of publication as easy and smooth as it could become.

I am paying this tribute as a spontaneous and heart-felt offering in spite of your wishes to the contrary.

Compared with the efforts that the Jaina scholars—the ascetics and laymen as well, have made in the past to spread the sacred literature of Jainism far and wide, out of mere love of learning and knowledge and as a matter of pious duty owed by them to Lord Mahavīra of holy and imperishable memory, my publishing work is like a mere drop in the ocean. But I do feel that what little I have been able to do so far is the fruit of your Holiness's blessing and encouragement. With the prayer and wish that my work may grow and prosper by your grace and favour,

I beg to remain,
Your most obedient servant,
JIVANCHAND SAKERCHAND JAVERI.

## THE LATE SHETH DEVCHAND LALBHAI JAVERI.

大面面对流流面面对流流面面对

BORN 1853 A. D. SURAT.

DIED 13TH JANUARY 1906 A. D., BOMBAY



## श्रेष्ठी देवचन्द लालभाई जहवेरी.

जन्म १९०९ वैकमाद्दे कार्तिकशुक्छेकादस्यां (देवदीपावलीदिने) सूर्यपूरे. निर्याणम् १९६२ वंक्रमाब्दे पोषकृष्णतृतीयायाम् ( मकरसंक्रान्तिया ) मोहमयीनगर्याम्,



#### FOREWORD.

---:0:----

Jain literature, comprising as it does almost all the branches that are characteristic of ancient Indian literature, holds no insignificant niche in the gallery of that literature. It is considerable even as it is at present, and was more so in former times. This is not the proper place to enumerate the great writers and their works that consitute the glory of that literature. The fact that the Jain writers had flourished in great abundance in times gone by, is evident from the vast stock of literature that has survived to this day, though it is yet in an unexplored state. Their eminence in subject-matter as well as language is manifest to those who are conversant with it.

Along with Indian literature at large, Jain literature too has been a participator in the unhappy fate it met with at the hands partly of alien bigotry, and partly of mutual religious jealousy and from the peculiarities of the climate. There was a time when there was no other alternative to secure the very existence of such literature but that of burying it in subterranean archives. The very method employed for the safety of the works became later on instrumental in further diminishing the stock, and that at a time when there was not the least chance of its being further enriched. Those upon whom had fallen the task of being the hereditary custodians of such collections, had inherited the traditions of their forefathers, viz., those of not suffering any part of such collection to see the rays of the sun, lest they might be deprived of them, and the works most dear to them be destroyed by the assailants. It is very strange indeed that these traditions are alive even at this day when there is peace all round, and when the time is most propitious for the development of literature. Fire even has contributed its quota to the destruction of the records. Add to these the all-round degeneration among the followers of the faith, when far from the prospects of further expansion, the faith was in imminent danger of being extinct. It was during this time that more attention was paid to the performance of external rites and ceremonies, and practically nothing was done in the direction of education and literature and the stirring up of the inner spirit of faith. It is only very recently that a practical revival of a salutary character is visible. Owing to circumstances above mentioned, the literary results of the

arduous labour and the great learning of the Acharyas and the Sādhus of the faith, could not be made accessible.

The author of this *Tattvārthādhigamasūtra*, the priceless work fit to be recommended as a text-book of Jaina philosophy even to students of different Universities, is the well-known *Vāchakamukhya Śrī Umāsvāti*, who is equally revered both by the *Śvetāmbaras* and the *Digambaras*. It is a matter of rejoicing that he has written a commentary (*Bhāshya*) on it which has been ably expounded by many a learned saint out of whom *Śrī Siddha-senagaņi* deserves special mention in this connection.

We need not dilate upon the life of the author as this subject is treated by Prof. Hiralal Rasikdas Kapadia M. A. in the introduction. He is the eldest son of the late Mr. Rasikdas Varajdas Kapadia who was a staunch follower of Jainism, the religion of his predecessors, as could be distinctly seen even from the Jaina temple he had at his residence in Surat.

We shall be failing in our duty if we did not record our thanks to those who have helped us in one way or the other. At the very outset, we have to thank Prof. Kapadia for having undertaken to edit this work. To his further credit it may be mentioned that in spite of his being engaged in editing and translating several works undertaken by him on behalf of Śrī Āgamodaya Samiti he complied with our request to write introductions both in English and Sanskrit. Our special thanks are due to Agamoddhāraka Jaināchārya Śrī Ānandasāgarasūri who has so willingly placed all his knowledge of the subject at the disposal of the editor. We have also to thank Jaināchārya Śrī Vijayasiddhisūri, who lent to us a manuscript of this work. We are indebted to Jaina-Silpa-jyotisha-vidyā-mahodadhi Jaināchārya Srī Jayasūri who supplied the editor with a copy of Tattvārthādhigamasūtra formerly published at Ahmedabad by the late Sheth Mansukhbhai Bhagubhai, and his learned disciple Pratāpamunijī as well, who procured for the editor a manuscript from the Mohanlālji Jain Central Library (Bombay). We offer our thanks to the trustees of this Library. We have also to thank the managers of the Jainananda-pustakalaya Surat, for a manuscript of this work which they supplied to us with great pleasure.

Furthermore, we are grateful to Nyāyatīrtha Nyāyaviśārada Upādhyāya Śrī Mangalavijaya, one of the learned disciples of the late Śāstraviśārada Jaināchārya Śrī Vijayadharmasūri, who was held in high esteem by scholars oriental and occidental as well, for the errata he

prepared for us. It seems he has intermixed therein at times different readings and a few words added as a matter of explanation. We were late in respectfully drawing the attention of *Upādhyāyaji* to have given these separately. Nevertheless, we fully appreciate his zeal for making this work intelligible even to the laymen.

It may perhaps not be out of place to give in short a history of the fund that has led to the publication of the Series. The late Sheth Devchand Lalbhai Javeri, in whose memory this fund has been inaugurated, left by his will a sum of Rs. 45,000 along with other sums to be spent in various other matters, to be devoted to some benevolent purposes. This amount was further enhanced by a sum of Rs. 25,000 set apart by Mr. Gulabchand Devchand to be spent in some good purpose in the memory of the said Sheth Devchand Lalbhai. It was at the advice of Punnyāsa Šrī Ānanda-agara (Āgamoddhāraka Jaināchārya Ānandasāgarasūri) that these sums which made the original funds in Trust, were amalgamated, and the present Trust was inaugurated. At present the funds of this Trust amount to about Rs. 100,000, the original being further enhanced by the property of Bai Vijkore the deceased daughter of the said Sheth Devchand Lalbhai which was directed to be made over to this Trust by her. Recently a sum of Rs. 2,000 has been added to this fund as suggested in his will by the late Sheth Naginbhai Ghelabhai, the nephew of the late Sheth Devchand Lalbhai and the managing trustee of this fund, who died at an early age of 45. The object of this Trust is to devote the interest on the funds for the preservation and the development of "the Jaina Svetāmbara Mūrti-Pūjaka Religious Literature."

The first 56 volumes of this Series were issued during the period when Sheth Naginbhai was alive. But, after his premature death in Bombay on the 20th of November 1921 (the Kartaka month of the Vikrama era 1978) the responsibility of publication has fallen on us. This is the 'Sixty-seventh Volume' of the Series that is being published by this Trust.

Bombay, JAVERI BAZAR, 1st August 1926.

JIVANCHAND SAKERCHAND JAVERI,

A Trustee, for himself and Co-Trustees.

## विषयस्चीपत्रम्—TABLE OF CONTENTS

#### 

|                                                                            | पृष्ठाङ्कः |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| समर्पणपत्रम्                                                               | 4          |
| Dedication ( अर्पणपत्रिका )                                                | 9          |
| Foreword (अग्रवचनम्)                                                       | 9-88       |
| किश्चिद् विज्ञापनम्                                                        | १३-१४      |
| प्रस्तावना                                                                 | १५–३१      |
| Preface (आमुखम्)                                                           | 1-3        |
| Introduction ( उपोद्धातः )                                                 | 4-10       |
| स्वोपज्ञाः सम्बन्धकारिकाः ( टीकाद्वयसमलङ्कताः )                            | १–२४       |
| तत्त्वार्थाधिगमसूत्रं (स्वोपज्ञभाष्यसमेतं श्रीसिद्धसेनगणिकृतटीकाविभूषितम्) | २५–४४१     |
| <b>प्रथमो</b> ऽध्यायः                                                      | २५-१३५     |
| द्वितीयोऽध्यायः                                                            | १३६२२७     |
| <b>वृती</b> योऽध्यायः                                                      | २२८–२७०    |
| चतुर्थोऽध्यायः                                                             | २७१–३१४    |
| पञ्चमोऽध्यायः                                                              | ३१५-४४१    |
| सूत्रक्रमेणान्तराधिकार <b>सू</b> चा                                        | ४४३–४६७    |
|                                                                            |            |



# किश्चिद विज्ञापनम्

श्रीविक्रमादित्यात् १९७४ तमेऽब्दे 'एम्. ए.' परीक्षोत्तीरणानन्तरं 'विल्लसन' पाठशालायां मया गणिताध्यापकपदेऽङ्कीकृते जैनधमिसिद्धान्तपरिशीलनाय समासादि कथमप्य-वसरः । तत्पूर्व केवलं जैनसिद्धान्तस्य स्थूलस्वरूपं परमपूज्यतातपादेभ्यो मयाऽधि-गतमासीत् । तत आरभ्येव तस्य जिज्ञासाङ्कुरः प्रहृद्ध आसीत्, स चेदानीमवसरलामा-दतीवानुरागेण वृष्ट्ये । नानाविधग्रन्थालोचने सूक्ष्मदृशा व्यासङ्गे च सम्पन्ने मन्मनस्येषं वभूव राद्धान्तो यथाऽस्मिन् दर्शने प्राधान्येन वरीवर्ति स्याद्धादशैली तथा नान्यत्रेति । परं चैतदीयस्य विषयस्यात्यन्तदुह्हत्वात् को वाऽस्य शास्त्रस्य पारीणो मार्गदर्शकथ लभ्येतेति चिरमहदिवं विचार्यमाणेऽस्मिन्नेव काले सौभाग्येन विद्वद्वर्यशिष्यवृन्दसिद्धतेः पूज्यपाद-साहित्यप्रचारक शास्त्रविशारद-जैनाचार्यश्रीविज्ञयधर्मसूरिभिरियं मोहमयीनगरी यदच्छयाऽ-लङ्कृता । तेषां दर्शनलाभेन तृषार्तस्य नीरलाभ इवात्यन्तं प्रमोदः समजिन ।

अथ स्रिमहाश्यैः सहायातानां सर्वेषां परिचयोत्तरं मम विज्ञान्यतुसारेण तदन्तेवासिन्यायविशारदन्यायतीर्थश्रीमङ्गलविजयेर्जैनिसिद्धान्तपठनार्थं मह्यं यथाभिलिषतं दत्तो-ऽवसरः । ऋमशश्च तेभ्यः सकाशान्मयाऽन्यान्यजैनधर्मसंबन्धिनोऽनेके विषया अधीताः, सभाष्यं तत्त्वार्थाधिगमसूत्रं चाध्येतुमारब्धम् । पट्यमाने चास्मिन्नवगतं मयाऽस्य बह्वयष्टीका वर्तन्ते । तासु श्रीसिद्धसेनगणिप्रणीता टीका पञ्चाध्यायान्ता सुद्रिताऽस्तीति । तस्याः प्राप्तयेऽतीव प्रयासोऽकारि, परन्तु स निष्कलो बभूव ।

कालान्तरे जैनशासनप्रभावकश्रीमोहनलालजीप्रशिष्यरत्नजैनशिरपञ्योतिषविद्यामहोद्धिश्रीजयसूरयोऽत्रागतास्तैरात्मीयसङ्ग्रहस्थं मुद्रितपुस्तकमेकं पठनार्थं मां प्रति
दत्तम् । अनन्तरं पठनकमे संशोधनपद्धतिर्दृष्टिपथमवतीर्णा । तदैवं चेतसि मनीषा
बभूव यदस्य सर्वोभ्यिर्दितनिबन्धस्य विषयोल्लेखादिपूर्वकं पुनर्मुद्रणं करणीयं येनास्य दौर्ठभ्यं
छात्रपरिश्रमश्च दूरीकृतः स्यादिति । एतत् श्रीयुतजीवनचन्द्राय सहेतुकं निवेदितम् ।
तत्क्षणमूरीकृतं च मुद्रापणं तेन श्रेष्ठिवरेण । पुनरिष महती चिन्ताऽऽपतिता, सा
चेत्यम् कायं स्वपरसमयाभिज्ञश्रीसिद्धसेनगणिप्रणीतव्याख्यालङ्कृतोऽनेकानेकग्रन्थग्रथननिष्णातवाचकवर्यसंदृष्ट्यस्तत्त्वार्थाधिगमः क चागमाल्पप्रवेशिनी मे मतिरिति शोधनकर्म मया पूर्व नाङ्गीकृतं, परन्तु आगमोद्धारकजैनाचार्यश्रीआनन्दसागरस्रिश्ररा
मुद्राप्यमाणपुस्तिकावलोकनसंस्करणादौ साहार्यं दास्यन्तीति श्रेष्ठिवरेणाश्वासने दत्ते
शोधनकार्यमङ्गीकृतं मया ।

अथ कार्यारम्भे 'श्रीमोहनलालजीजैनसेन्द्रललाइब्रेरी'तः तत्त्वार्थाधिगमसूत्रस्य श्रीसिद्धसेनगणिकतरीकायाः प्रतिः श्रीजयस्रिश्चानशिष्यश्रीमत्मतापस्निद्वारा समासा-दिता। प्रत्यन्तरं च लब्धं श्रीजीवनचन्द्रात्। तदनन्तरं सुद्रणालयपुस्तिका समारब्धा। पाठान्तरार्थं श्रीजयस्रिद्वसुद्रितपुस्तकस्य 'बङ्गालएशियादिकसोसायटी' प्रकाशितस्य पुस्त-कस्य चोपयोगः कृतः। एषामाद्शपुस्तकानां क-ख-ग-घेति संज्ञा निर्धारिता। सन्दिग्धस्य-लेषु साधनीभूतायाः सूर्यपुरस्थजैनानन्दपुस्तकालयप्रतेस्तु साक्षादुक्षेखः।

पश्चाध्यायपर्यन्तसुद्रणालयपुस्तिकायाः प्रायः समाप्तौ सत्यां विषयस्चकानां पार्ध-निर्दिष्टिटप्पनिकानां मयोल्लेखोऽकारि येन सुलभतया सर्वेषां विषयाकलनं स्यादिति । अनन्तरं सुद्रणालयपुस्तिका जैनसिद्धान्तपारङ्गतश्रीआनन्दसागरस्रिसविधे प्रहिता । मय्यनुक-म्पाद्रहृद्येस्तैर्मदभ्यर्थनया प्रायः सर्वत्र आगमोद्धृतपाठस्थलच्छायाभिः पश्चमाध्याये टिप्प-नीभिश्व सा विभूषता । संशोधनकार्ये चातीव साहाय्यमकारीति तेषां परोपकृतिसौजन्यं वर्णयितुं न पारये ।

प्रन्थार्थस्य परिसमाप्तौ प्रकाशकाय मया सूचितं यदस्य शुद्धिपत्रं सार्विसिद्धान्ततस्त्रवे-दिना सुनिवरेण तज्ज्ञगृहस्थेन वा यदि क्रियेत तार्हे महान् लाभो भविष्यति प्रन्थोऽपि विशे-षत आदरणीयः स्यादिति । तदूरीकृत्य तेन विज्ञप्तजैनशासनसेशहेवाकैः उपाध्यायश्री-मङ्गलिजयैर्मत्य्रोत्साहनगर्भितमेतत् कार्यं स्वीकृतम् । 'उप्रसेन '(आप्रा)पुरस्थश्रीवि-जयधर्मलक्ष्मीज्ञानमन्दिरस्य ३२६ पैत्रात्मिकां श्रीविकमात् १७२२ तमे वर्षे ज्येष्ठकृष्णद्विती-यायां लिखितां नात्यशुद्धां प्रति समादाय शुद्धिपत्रं पाठान्तरसमेतं स्वानुभवगम्यपाठ-कलितं तरकारीति तेषां कियान् परिश्रमो बभूवेति विद्वांस एव जानीयुः ।

अन्ते येथैर्महानुभावेथेन केनापि साहाय्यदानेनाहमृणीकृतः तेषां सौजन्यं संस्मरन् पठनपाठनप्रवणपण्डितवर्थेभ्यः स्खलितस्थलसम्बन्धिनीं क्षमां याचमानोऽस्माद् विज्ञाप-नप्रस्तावाद् विरमामि—

रसिकनन्दनः कापडियेत्युपाही

हीरालालः।

१ पत्रस्योमयपार्थे त्रिशत् त्रिशत् पद्मयः, प्रत्येकपद्गी च एकषष्टिरक्षराणि ।



#### " यस्य निख्लाश्र दोषा न सन्ति सर्वे गुणाश्र विद्यन्ते । ब्रह्मा वा विष्णुवी हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥ १ ॥"

मनीषिमनोमानसमरालानां तमस्तिरस्कारतत्परतरिणविधानवेधसां पञ्चशतीप्रकरण-प्रणेतृणां वाचकवर्यविरुद्विरूपातानां म्रनिमूर्धमुकुटमणीनां श्रीउमास्वातीनां विषये वकुं कः क्षमः ?। तथापि स्याद्वादशैलीसमलङ्कृतस्य लोकालोकाकलनैककुशलसर्वज्ञस्त्रितस्य रागा-रातिपराजयपारीणस्य च जैनदर्शनस्यानुरागेण 'शुमे यथाशक्ति यतनीय'मिति च न्यायेन कियतेऽयं प्रयासो मया मन्दमतिना। तत्र प्रथमं प्रस्तूयते प्रन्थविचारः—

तत्त्वार्थाधिगमसूत्रेतिनामधेयस्यास्य महानिबन्धस्य भवति नाम्नैव विषयन्यक्तीकरणम्। जीवाजीवादिस्वरूपतत्त्वार्थविवरणादेवैतन्त्रामसार्थक्यम् । जैनसाहित्यस्य द्रन्यानुयोगादिचतुर- नुयोगादिषु प्रधानतया प्रथमे द्रन्यानुयोगेऽस्य समावेशः ।

प्रन्थादौ भाष्यभूमिकायां प्रस्तावरूपाः ३१ सम्बन्धकारिकाः सङ्गृहीताः । तदनन्तरं प्रथमेऽध्याये सम्यन्त्व-निक्षेप-निर्देश ज्ञान-नयादीनां स्वरूपाणि व्याख्यातानिः; द्वितीये जीवल-

क्ष्णम्,औपशमिकादिभावानां ५३ भेदाः, जीवभेदाः, इन्द्रियाणि, आयुषः स्थितिः;

अध्याय-लोकप्रज्ञप्तिनामके तृतीये नरक-नारकाणां विचारः, मनुष्यक्षेत्रवर्णनं, तिरश्चामधि-कारः; देवगतिप्रदर्शननाम्नि चतुर्थे देवविचारः, तदादीनामायुषो जघन्योत्कृष्टताः

पश्चमे धर्मास्तिकार्यादिकाजीवच्याख्या, द्रव्यलक्षणं चः षष्ठे आस्त्रवप्रस्तावःः अनगारागारिधर्म-प्ररूपके सप्तमे देशविरतिसर्वविरतिविचारःः अष्टमे बन्धविचारः, नवमे संवरनिर्जराविचारःः दशमे मोक्षतस्वाधिकारविचारःः तदन्ते उपसंद्दाररूपेण मोक्षमार्गः स्पष्टतया प्रतिपा-दितः संक्षेपेण ॥

सूत्रपरिमाणं प्रायः १९८ श्लोकाः। भाष्यप्रमाणं २२०० श्लोकाः, तत्र सूत्रादि-परिमाणम् प्रारम्भे ३१, प्रथमाध्यायान्तिमसूत्रभाष्ये ९ (४+५), षष्टाध्यायनवमसूत्र-भाष्ये१, अन्ते ३२ कारिकाः प्रणीताः। श्रीसैद्धसेनीयटीकापरिमाणं १८२८२। अत्रैतद्वीकाप्रान्तस्थप्रशस्तिगतनिम्नलिखितश्लोकौ प्रमाणम्—

> "अष्टादश सहस्राणि, द्वे शते च तथा परे । अशीतिरधिका द्वाभ्यां, टीकायाः श्लोकसङ्ग्रहः ॥ १ ॥ मूलसूत्रप्रमाणं हि, द्विशतं किञ्चिद्नकम् । माष्यश्लोकस्य मानं च, द्वाविंशतिः शतानि वै ॥ २ ॥"

एतेषु दशाध्यायेषु विभक्तानां सूत्राणां संख्या ३४४ इति श्वेताम्बराणां मान्यता, दिग-म्बरास्तु तत्संख्या ३५७ मन्यन्ते । यत उभयोरिप सम्प्रदाययोमीननीयस्यास्य ग्रन्थस्य सूत्रेषु सङ्ख्याभिक्तता पाठान्तराणि च सन्ति । दिगम्बरेष्वस्य ग्रन्थस्य मोक्षशास्त्ररूपेणापि प्रसिद्धिः । एकशः पाठकरणेन एकोपवासोपार्जितपुण्यं च भवतीति गरीयसीयं समादृतिः ।

उक्तं च--

प्रम्थस्य महस्वम् " दशाध्यायपरिच्छिन्ने, तस्वार्थे पठिते सति । पत्नं स्यादुपवासस्य, भाषितं ग्रुनिपुङ्गवैः ॥ १ ॥"

अस्य सार्वसिद्धान्तसारभूतस्य ग्रन्थस्य यद् महत्त्वं तदनुमीयते तदुपरि संस्कृत-हिंदी-गुजराती-कर्णाटकीय-आङ्ग्ल-जर्मन-भाषासु लिखितानां उपलब्धविवरणानां दर्शनात् । एतेषां किश्चित् स्वरूपं विचार्यते । तत्र श्वेताम्बरसम्प्रदाये—

- १ तन्वार्थस्त्रभाष्यं २२०० श्लोकप्रमाणकं वाचकवर्यश्रीउमास्वातिविरचितम् ।
- २ श्रीसिद्धसेनदिवाकरगुम्फितं गैन्धहस्तिमहाभाष्यम् (१)।
- ३ श्रीदिश्रगणिशिष्यसिंहस्रिशिष्यसिद्धसेनगणिकृता भाष्यानुसारिणी १८२८२ स्रोकपरिमिता टीका।

श्रीहरिभद्रसरित्रणीता भाष्यानुसारिणी ११००० स्रोकपरिमिता टीकीं।

५ न्यायविशारदन्यायाचार्यमहामहोपाध्यायश्रीयशोविजयविरचिता दीको भाष्य-तकोन्नसारिणी ।

६ श्रीमस्यगिरिस्रिरसंदन्धा टीका ।

७ श्रीतंस्वार्थटिप्पणकं चिरन्तनप्रनिवर्यप्रणीतम् ।

९ इदं भाष्यं पत्राच्यायपर्यन्तं प्रन्थेऽस्मिन् मुद्दितमस्ति । २ अधुनेदं नोपलभ्यते ।

३ इयं टीका पद्माध्यायपर्यन्ताऽस्मिन् व्रन्थे मुद्रिता, शेषभागस्तु भविष्यति मुद्रितः ।

४ "तत्त्वार्यमूलटीकायां हरिभद्रसूरि"रित्युक्षेखः भवचनसारोद्धारटीकायां ३३०तमे पत्रे । परम्परानुसारेण सार्धपद्याच्यायपर्यन्ता टीका श्रीहरिभद्रसूरिकृता, अवशिष्टा तु तिच्छिष्यवर्यश्रीयशोभद्रसूरिभी रचिता ।

५ प्रथमाध्यायपर्यन्ता मुद्रापिता अमदावादस्थश्रेष्ठिवर्यमनस्रुखभाईतनुजनुर्माणेकलालभाईश्रेष्ठिप्रवरेण । ततः परमनुपळ्कोः ।

६ अस्याः सम्भवे श्रीमलयगिरिसूरिमिः प्रज्ञापनाष्ट्रती निम्नलिखितोल्लेखो हेतुः— "यथा च प्रमाणवाधितस्वं तथा तस्वायंटीकावां मावितमिति ततोऽवधार्यम् ।"

<sup>🐧</sup> इदं अमदाबादस्यमाणेककालभाईश्रेष्टिबर्बेण मुद्रापितम् ।

- ८ श्रीतस्वार्थीघिगमसूत्रस्य गुर्जरमाषायां विवेचनम्।
- ९ सभाष्यतस्वार्थाधिगमस्त्रस्य व्याकरणाचार्यपण्डितठाक्करप्रसाद्शर्मप्रणीतो हिन्दी-भाषानुवादः ।
  - १० श्रीतत्त्वार्थाधिगमसूत्रस्य डॉ० याकोबीमहाशयकृतो जर्मनभाषानिबद्धानुवादः । दिगम्बरसम्प्रदाये वैववरणानि यथा—
- ११ आप्तमीमांसाप्रणयितृश्रीसमन्ते भद्रस्वामिकृतं ८४००० श्लोकप्रमाणकं गन्धेह-स्तिमहाभाष्यम् ।
  - १२ श्रीपूँज्यपाद्स्वामिविरचिता सर्वार्थसिद्धिटीका ५५०० श्लोकपरिमिता (म्रद्रिता)।
  - १३ श्रीमद्भष्टाँकलङ्कदेवरचितं तत्त्वार्थराजवार्तिकम् स्रो० सं० १६००० ( ग्रुद्रितम् )।
  - १४ श्रीमद्विद्यानिन्द्स्वामिप्रणीतं तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम् श्लो०सं० १८००० (")।
  - १५ श्रीश्वेतसागरसूरिविरचिता श्वतसागरीटीका स्रो० सं० ८०००।
  - -१६ श्रीश्रुतसागरद्धरिप्रणीता तत्त्वार्थस्य सुखबोधिनीदीका । भारकार्या हे
    - १७ श्रीविबुधसेनाचार्यकृता तस्वार्थटीका ३२५० ।
    - १८ श्रीयोगीन्द्रदेवकृता तत्त्वप्रकाशटीका।
    - १९ श्रीयोगदेवगृहस्थाचार्यसन्दन्धा तस्वार्थवृत्तिः।
    - २० श्रीलक्ष्मीदेवगृहस्थाचार्यकृता तत्त्वार्थटीका ।

१ अस्य द्वितीयावृत्तेः प्रसिद्धिकर्ता--मास्तर पुरुषोत्तमदास जयमल, सुरत । प्रथमावृत्तेस्तु म्हेशानास्यश्रीश्रेयस्कर-मण्डलं प्रसेधकम् ।

२ मुम्बापुरीस्यश्रीपरमश्रुतप्रभावकमण्डलस्वत्वाधिकारिभिः प्राकाश्यं नीतः । अस्मिन्ननुवादे बहूच्यः स्खलना इस्युक्रेखः अष्टमाङ्के विवेचने ।

३ सभाष्यतस्वार्थाधिगमसूत्रेतिनामकस्य नवमाङ्कप्रन्थस्योत्यानिकाधारेणात्रोक्षेतः कियते, जैनप्रन्थावस्यां ( पृ० ८८-८९ ) तु कचित् कचित् किवत् ।

४ एतेषां जीवनरेखाऽऽलेखिताऽऽराधनाकोशे।

<sup>🛩</sup> ५ अधुना नोपलभ्यते इदं मार्घ्यं, किन्तु शताब्दीतः पूर्वे तदभूदिति विदुषामुक्केखात् प्रतिमाति ।

६ नन्दिसंघाचार्याः देवनन्दि—जिनेन्द्रबुद्धि—चन्द्रगोमि इत्यपराह्वयाः जैनाभिषेक-समाधिशतक—चिकित्साशास्त्र— जैनेन्द्रव्याकरणादिधन्यविधातार इमे पूज्यपादाः ।

७ शकषष्ठीशताञ्दीजन्मपवित्रितस्रेटनगरा हिमशीतलनृपसभातारादेवीजेतारः अष्टशती-वृहत्रयी-लघुत्रयी-रचयितारः ।

८ अष्टसहस्रीप्रणेतारः ६८ १तमे शकसंवत्सरे जाताः ।

९ शकसंबत्सरे १५५०तमे जाता यशस्तिलकनामचम्पूकथाया यशस्तिलकचनिद्रकाटीकाकाराः।

- २१ श्रीअभ्यनिद्धूरिप्रणीता तात्पर्यतत्त्वार्थटीका।
- २२ तस्वार्थसूत्रव्योख्यानं कर्णोटकीयभाषायाम् ।
- २३ श्रीतस्वार्थाधिगमस्त्रस्य महाशयजगमनदरलालजैनीकृतं आङ्ग्लभाषायां विवरणम् ।

अपरं च हिन्दीभाषायां पश्चदश टीका वर्तन्ते । तेषां नामाद्युह्छेखाय उपर्युक्तो नवमाङ्को मन्यो द्रष्टव्यः ॥

#### ग्रन्थकारपरिचयः--

प्रन्थकारनामादिषु श्वेतपटानां दिक्पटानां च नैकता । तस्मात् प्रथमतः श्वेता-स्वराजुसारी वृत्तान्तो दर्भते । तत्र उपर्युक्त ३४४ सूत्राणां तदुपरिकृतभाष्यस्य तत्पूर्वप्र-णीतसम्बन्धकारिकाणां च प्रणेतार उच्चेनीगरशाखीयभगवत्पादश्रीउमास्त्रातिसूरयः । एतैर्ज-न्मना 'न्यग्रोधिका' पावनीकृता । 'वात्सी'गोत्रीया उमा माता 'कौमीषणी 'गोत्राख्यः स्वातिः पिता चैषां जन्मदाता । अनयोनीमधेययोः संयोजनेन तेषां नामनिष्पत्तिर्यथा चेष्पभदिसूरीश्वराभिधाने ।

इमे सूरयः जन्मतो द्विजाः शिवादौ रक्ता आसन्, किन्तु जिनमूर्तिदर्शनात् जैन-वतघारिणोऽभूवन्, क्रमेण पूर्वविदो भूत्वा वाचकेतिपदवीं प्राप्तवन्त इत्यवगम्यते श्रीगुणा-करसूरिकतनिम्नोञ्जेखदर्शनात्—

"....अन्यत्र देवान्तरे न तोषं-चित्तानन्दग्रुपयाति-उपैति डमास्वातिवाचकवत् । सोऽदृष्टपूर्वो जिनमृर्ति दृष्टा स्तुतिं पठितवान्-

पुनरेव तवाचष्टे, मगवन् ! वीतरागताम् । न हि कोटरसंस्थेऽमी, तकर्भवति शाड्वलः ॥ १ ॥

ततोऽन्यत्र शिवादौ विरक्तो जिनधर्मदर्शनासक्तोऽभृदुमास्वातिर्द्धिजस्तुरात्तवतः सूरिपदमाप । क्रमात् पूर्वगतवेत्ता वाचकोऽभूत् ।"

#### —भक्तामरस्तोत्रवृत्तौ ( पृ० २९ )

वाचकप्रुरूपस्य शिवश्रियः प्रशिष्याः, घोषनन्दिश्रमणस्य शिष्याः, वाचनया तु महावाचकश्रमणसुण्डपादस्य प्रशिष्याः वाचकपदवीसमलङ्कृता इमे उमास्वातयः ।

१ जैनेन्द्रव्याकरणस्य बृहद्ग्रतिकाराः ७७५तमे शकसंबत्सरे जाताः।

२ श्रीलक्ष्मीसेनमशरकसंस्कम् ।

३ जम्बृद्वीपसमासटीकार्या श्रीविजयसिंहमुनीश्वरैरप्युक्तम्-

<sup>&</sup>quot; अस्य सङ्ग्रहकारस्य उमा माता स्वातिः पिता, तत्सम्बन्धातुमास्वातिः।"

४ बप्पनामा पिता, महिनामी मातेति विशेषः ।

विहरमाणैश्व तैः 'कुसुमपुरे ' पाटलीपुत्रनामधेयेऽयं प्रन्थः सन्दन्धः । अत्र च भाष्यान्ते दत्ता निम्नलिखिता प्रशस्तिः प्रमाणम् ।

"वाचकग्रुख्यस्य शिवःश्रियः प्रकाशयशसः प्रशिष्येण । शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्यैकादशाङ्गविदः ॥ १ ॥—आयां वाचनया च महावाचकश्रमणामुण्डपाद्शिष्यस्य । शिष्येण वाचकाचार्यमूलनाम्नः प्रथितकीर्तेः ॥ २ ॥ न्यग्रोधिकाप्रस्तेन विहरता पुरवरे क्रुसुमनाम्नि । कौमीषणिना स्वातितनयेन वात्सीभुतेनार्घ्यम् ॥ ३ ॥ अर्हद्रचनं सम्यण् गुरुक्रमेणागतं सम्रुपधार्य । दुःखातं च दुरागमविहतमतिं लोकमवलोक्य ॥ ४ ॥ इदमुचैनीगरवाचकेन सच्चानुकम्पया दृष्यम् । तस्वार्थाधिगमाख्यं स्पष्टमुमास्वातिना शास्तम् ॥ ५ ॥ "

#### वाचकवर्यश्रीउमास्वातीनां कृतयः—

- १ श्रीतस्वार्थाधिगमसूत्रम्।
- २ श्रीतन्त्राशीधिगमभाष्यम्।
- ३ प्रेशमरतिः।
- ४ जम्बृद्वीपसमासप्रकरणम् ।
- ५ पूँजाप्रकरणम् ( एकोनविंशतिस्होकात्मकम् )।
- ६ श्रीवकप्रज्ञप्तिः।
- ७ 'क्षेत्रविचारः ।'

१ धर्मरत्नप्रकरणप्रणेतृश्रीद्यान्तिसूरिभिरपि तत्प्रकरण ( गा॰ १०३ ) स्वोपज्ञवृत्तावुक्तम्—

<sup>&</sup>quot; पूर्वगतवेदिना चोमास्वातिवा वकेन प्रणीतप्रव वनोन्नतिहेतुप्रशामरतितरवाशीय नेकमहाशास्त्रेण ।."

२ प्रसिद्धगनुसारेण ।

३ धर्मबिन्दोः श्रीमुनिचन्द्रसूरिकृतटीकायां निम्नलिखितोक्षेखात्-

<sup>&</sup>quot; उमास्वातिविरचितश्रावकप्रक्षसौ तु अतिथिशन्देन साध्वादयश्वत्वारो एहीताः, ततस्तेषां संविभागः कार्ये इत्युक्तम् । तथा च तत्पाठः—अतिथिसंविभागो नाम अतिथयः साधवः साध्वः श्रावकाः श्राविकाश्चैतेषु एद्दमुपागतेषु भक्तयाऽभ्युत्थानासनदानपादप्रमार्जननमस्कारादिमिरचियित्वा यथाविभवशिक अत्र-पान-वन्नौषधालयादिप्रदानेन संवि. भागः कार्य इति । "

४ श्रीहरिभद्रसृरिकृतटीकासमल्झतोऽयं ग्रन्थो वाचकवर्यस्य क्रतिरिति प्रतिभाति ।

५ नवमाक्कप्रन्थोत्थानिकायां यद्शोसद्भचरित्रं वाचकवर्याणां कृतिरित्युक्केखः, परन्तु प्रमाणानुपरुद्धेः स विचारणीयः।

श्रीजमास्वातिमहर्षिमिः प्रकरणपश्चशती प्रणीता इत्युल्लेखः श्रीजिनप्रमसूरिकृत-तीर्थकल्पे प्रशामरतेः श्रीहरिभद्रकृतटीकायां च । अनेन एतेषां पञ्चशतप्रकरणप्रणेतृरूपेण प्रसिद्धिः श्रेताम्बरसम्प्रदाये । स्थानाङ्गदृत्ति-पञ्चाशकृत्ति-श्रीजन्तराध्ययनदृत्यन्तर्गत-निम्नलिखितपाठा वाचकवर्यकृतोपलब्धप्रन्थेषु न दृष्टिपथेऽवतरन्ति, अतोऽपि संमवति तेषाम-न्यप्रन्थप्रणेतृत्वम् ।

> "उक्तं च वाचकप्रुख्येरुमास्वातिपादैः कृपणेऽनाथदरिद्रे व्यसनप्राप्ते च रोगशोकहते। यद् दीयते क्रपार्थादनुकम्पा तद् भवेद् दानम् ॥ १ ॥ अभ्युद्ये व्यसने वा यत् किञ्चिद् दीयते सहायार्थम् । तत्सङ्ग्रहतोऽमिमतं मुनिमिद्गिनं न मोक्षाय ॥ २ ॥ राजारक्षपुरोहितम्धुग्रुखमावल्लदण्ड्पाशिषु च । यद् दीयतेऽभयार्थं तदभयदानं बुधेर्ज्ञेयम् ॥ ३ ॥ अभ्यर्थितः परेण तु यद् दानं जनसमूहमध्यगतः । परचित्तरक्षणार्थं लजायास्तद् भवेद् दानम् ॥ ४ ॥ नटनर्तग्रुष्टिकेभ्यो दानं सम्बन्धिबन्धुमित्रेभ्यः। यद् दीयते यशोऽर्थ गर्वेण तु तद् भवेद् दानम् ॥ ५ ॥ हिंसानृतचौर्योद्यतपरदारपरिग्रहप्रसक्तेभ्यः । यद् दीयते हि तेषां तज्जानीयादधर्माय ॥ ६ ॥ समत्रणमणिम्रुक्तेभ्यो यद् दानं दीयते सुपात्रेभ्यः । अक्षयमतुलमनन्तं तद् दानं भवति धर्माय ॥ ७ ॥ शतशः कृतोपकारो दत्तं च सहस्रशो ममानेन । अहमपि ददामि किञ्चित् प्रत्युपकाराय तद् दानम् ॥ ८ ॥"

> > —स्थानाङ्गस्य श्रीअभयदेवस्र्रिकृतवृत्तौ

" उमास्वातिवाचकेनाप्यस्य समर्थितत्वात् । तथाहि तेनोक्तम् — सम्यग्दर्शनसम्पन्नः षड्विधावश्यकनिरतश्च श्रावको भवति इति ॥" —पञ्चाशकस्य श्रीअभयदेवसूरिकृतवृत्तौ

" उक्तं वाचकमुख्यैः—

परिभवसि किमिति लोकं, जरसा परिजर्जरितशरीरम्। अचिरात् त्वमपि मविष्यसि, यौवनगर्वे किम्रुद्रहसि ?।। १ ॥ "

— श्रीउत्तराध्ययनसूत्र( अ० १०, पत्रा० २४४ )स्य श्रीभावविजयकृतवृत्तौ

"सम्यक्तवज्ञानशीलानि, तपश्चेतीह सिद्धये। तेषामुपग्रहार्थाय, स्मृतं चीवरधारणम् ॥ १ ॥ जटी कूर्ची शिखी मुण्डी, चीवरी नग्न एव च। तप्यस्पि तपः कष्टं, मौढ्याद्धिस्रो न सिद्धयति॥ २॥ सम्यग्ज्ञानी द्यावांस्तु, ध्यानी यस्तप्यते तपः। नग्नश्चीवरधारी वा, स सिद्ध्यति महामुनिः ॥ ३ ॥"

इति वाचकवचनं श्रीउत्तराध्ययनस्य श्रीशान्त्याचार्यकृत( अ० २, पत्रा० ९३ ) इतौ '' उक्तं च वाचकैः—

शीतवातातपैर्देशै-र्मशकेश्वापि खेदितः । मा सम्यक्तवादिषु ध्यानं, न सम्यक् संविधास्यति ॥ १ ॥ "

--श्रीशान्त्याचार्यकृतश्रीउत्तराध्ययनसूत्र(अ०२, पत्रा०९५) दृती

#### '' सुरिभिरुक्तम्—

धर्मोपकरणमेवैतत्, न तु परिग्रहस्तथा।। जन्तवो बहवः सन्ति, दुर्दशी मांसचक्षुपाम्। तेभ्यः स्मृतं दयार्थं तु, रजोहरणधारणम्।। १।। आसने शयने स्थाने, निक्षेपे ग्रहणे तथा। गात्रसंको(कु)चने चेष्टं, तेन पूर्वं प्रमार्जनम्।। २।।

#### तथा--

सन्ति सम्पातिमाः सत्त्वाः, सूक्ष्माध व्यापिनोऽपरे । तेषां रक्षानिमित्तं च, विज्ञेया प्रुखविज्ञका ॥ ३ ॥

#### किश्व-

भवन्ति जन्तवो यस्मा—दश्यपानेषु केषुचित्। तसात् तेषां परीक्षार्थं, पात्रग्रहणमिष्यते ॥ ४ ॥

#### अपरश्च-

सम्यक्त्वज्ञानशीलानि, तपश्चेतीह सिद्धये । तेषाग्रुपग्रहार्थाय, स्मृतं चीवरघारणम् ॥ ५ ॥ शीतवातातपैर्दशै—मंशकेश्वापि खेदितः । मा सम्यक्तादिषु ध्यानं, न सम्यक् संविधास्यति ॥ ६ ॥ तस्य त्वग्रहणे यत् स्यात् , क्षुद्रप्राणिविनाशनम् । ज्ञानध्यानोपघातो वा, मृहान् दोषस्तदैव तु ॥ ७ ॥ "

—श्रीशान्त्याचार्यकृतश्रीउत्तराध्ययनसूत्र( अ०३, पत्रा०१८० )वृत्तौ

" आह वाचकः---

यावत् परगुणदोषपरिकीर्तने व्यापृतं मनो भवति । तावद् वरं विशुद्धे ध्याने व्यग्रं मनः कर्त्तम् ॥ १ ॥"

—-श्रीशान्त्याचार्यकृतश्रीउत्तराध्ययनम् त्र (अ० ४, पत्रा० १९०-१९१ )वृत्ती
"आह च वाचकः—'इह चेन्द्रियप्रसक्ता निधनमुपजग्राः ' तद्यथा—गार्थः सत्य-

किर्नेकर्दिगुणं प्राप्तोऽनेकशास्त्रकुशलोऽनेकविद्यावलसम्पन्नोऽपि । "

—श्रीशान्त्याचार्यकृतश्रीउत्तराध्ययनवृत्तौ( अ० ४, पत्रा० १९१ )वृत्तौ

" उक्तं च वाचकैः—

मङ्गलैः कौतुकैयोंगै—विद्यामन्त्रस्तथाषधः । न शक्ता मरणात् त्रातुं, सेन्द्रा देवगणा अपि ॥ १ ॥ "

—श्रीशान्त्याचार्यकृतश्रीउत्तराध्ययनसूत्र( अ० ४, पत्रा० १९१ )वृत्ती

" वाचकेनाप्युक्तम्—

यद् रागदोषवद् वाक्यं, तस्वादन्यत्र वर्तते । सावद्यं वाऽपि यत् सत्यं, तत् सर्वमनृतं विदुः ॥ १ ॥ "

—तत्त्वार्थाधिगमसत्रस्य( अ० ७, सृ० ९ )श्रीसैद्धसेनीयटीकायाम्

#### श्रीडमास्वातिवाचकानां समयः—

जनमरणशृह्वलाखिद्यमानभन्यानां मोक्षमार्गापदेष्टारः संङ्गृहीतृष्वगन्यतमा इमे स्रयः कदंदं भूमण्डलं भूषयामासुरिति प्रश्नोऽधुना विचार्यते । स्रिवर्यकृतभाष्यानतदत्तप्रशस्तित इदं स्पष्टं भवति यदिमे स्रय उचनागरशाखीयाः । अस्याः शाखाया उत्पत्तिस्तु श्रीआर्यदिन्न-शिष्यश्रीआर्यशान्तिश्रोणिकसमये । आर्यदिनाः श्रीवीरात् ४२१तमेऽब्दे जातानां आर्येन्द्रस्तानां शिष्याः । अनेन श्रीउमास्वातयः श्रीवीरात् पश्चमशताब्दीपूर्वकालीना नेत्य-तुमीयते । श्रीधमेसागरगणिविरचितायां श्रीतपागच्छपद्दावलीस्त्रवृत्तौ तु उल्लेखो यथा —

"श्रीआर्यमहागिरिसुशिष्यो बहुलबिहस्सहौ यमलभावरो । तत्र बिहस्सहस्य श्विष्यः स्वांतिः, तत्त्वार्थादयो ग्रन्थास्तु तत्कृता एव संभाव्यन्ते । तिच्छप्यः इयामाः

१ कलिकालसर्वेज्ञश्रीहेमचन्द्राचार्यकृतसिद्धहेमवृत्ती (अ०२, पा०२, सू०३९)—

<sup>&</sup>quot; उपोमास्वाति सङ्ग्रहीतारः, उपजिनभद्रक्षमाश्रमणं व्याख्यातारः, तस्मादन्ये हीना इत्यर्थः"

२ इदं च प्रकापनानन्दीपद्यावल्योः अनुगामि । ३ संभावना तु नामसाद्ययश्रमेण ।

चार्यः 'प्रज्ञापना'कृत् श्रीचीरात् षट्सप्तत्यधिकशतत्रये (३७६) स्वर्गमाक् । प्रो० पिटर्सन-कृते रिपोर्टसंज्ञके पुस्तके उमास्वातिसमयः श्रीचीरात् न शतत्रयीपूर्विक इत्युद्धेखः । " अतोऽनुमीयते श्रीउमास्वातयः श्रीचीरात् द्विशताब्दीपूर्वकालीना न, श्रीचीरात् प्रायः ७२०-तमे वर्षे तेषां प्रादुर्भाव इति युगप्रधानावल्याधारेणानुमीयते ।

दिगम्बरसम्प्रदायानुसारेण श्रीवीरात् ७१४—७९८ पर्यन्तो जीवनकालः श्रीडमा-स्वातीनाम्।

यद्यपि श्रीडमास्वातीनां समयमीमांसने एतादृशी भिन्नता वर्तते, तथापीदं सुनि-श्रितं सम्भाव्यते यदेतेषां प्रादुर्भावः श्रीवीरात् द्विशताब्दीत उत्तरकालीनः, नवमशताब्दीतः पूर्वकालीन इति ॥

अथ दिक्पटानुसारी वृत्तान्तो लिख्यते । तत्रास्मिन् ग्रन्थे दत्तानां कचित् पाठसंख्या-भिक्षानां सूत्राणां रचितारः प्राप्तचरणर्द्वयः पद्मनन्दापराभिधाना उमास्वातयः ।

एकदा जैनसिद्धान्तविषयिणीं स्वश्रङ्कां द्रीकर्तुं ते विदेहक्षेत्रवर्तिश्रीमनामान्तरम् न्धरतीर्थकरग्रुपाजग्रुः । चारणार्द्धेवलात् गगनपथा गच्छतां तेषां
हस्तन्यस्ता मयूरपिच्छिकाऽधः पतिता । तदानीं विष्णुचरणविहारिणः
कस्यचिद् गृधस्य पिच्छिकां गृहीत्वा निजकर्म निर्वाद्य पुरः प्रचेतुः । अतस्तेषां गृधपिष्छ
इत्यपरा आहा आसीत् । उक्तं च---

''तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं, गृधपिच्छोपलक्षितम् । वन्दे गणीन्द्रसंयात-सुमास्वामिस्रनीश्वरम् ॥"

एतिर्महाश्यैः का भूमिः स्वजन्मनाऽलङ्कृतेति न ज्ञायते। परन्तु यदि चरमतीर्थकरश्रीमहाचीरनिर्वाणसमयः ख्रिस्तशकात् ५२७ वर्षपूर्वको निश्चीयते तिर्हे उमास्वातीनां ६०
स० १३५-२३९ जीवनकालः। जन्मन एकोनविंशतिवर्षेषु व्यतीतेषु
जीवनरेखा सहसोद्विग्रैः एभिर्महाश्यैः श्रीकुन्दकुन्दाचार्यसमीपे दीश्वा कथीकृता।
ततः पश्चविंशतिवर्षान्ते च सूरिपदं श्राप्तम्। अनेनाधारेणैषां जीवनकालस्य स्थूलक्रपरेखाऽनुमीयते, सा यथा—

| वीर       | रात्                | स्त्रिस्तात् |
|-----------|---------------------|--------------|
| जन्म      | ७१४तमेऽब्द <u>े</u> | १३५तमेऽब्दे  |
| दीक्षा    | ७३३ ,,              | १५४ ,,       |
| सूरिपदम्  | ७५८ "               | १७९ ,,       |
| स्वर्गगमन | म् ७९८ ,,           | २१९ ,,       |

#### प्रन्थकारसम्प्रदायः--

श्वेताम्बरदिगम्बरसम्प्रदायानुसारि वृत्तान्तद्वयं विचारितम् । अधुना सूत्रकाराः श्वेताम्बरीया दिगम्बरीया वा इत्यन्वेषणा क्रियते । उभयपक्षे प्रन्थस्य प्रामाण्यरूपेण स्वीकृतिस्तसात् तद्गतसूत्रगवेषणेनैव प्रन्थकारसम्प्रदायो निश्चेतव्य इति युक्तियुक्तो मार्गः । अतोऽन्ययुक्तीनामत्रोपेक्षा क्रियते ।

तत्र चतुर्थाध्याये 'दशाष्ट्रपश्चद्वादशिवकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ' इति तृतीये सूत्रे स्त्रकारेर्भवनवासिनां दश व्यन्तराणामधी ज्योतिष्काणां पश्च कल्पोपपन्नवैमानिकानां च द्वादश मेदा इति देवभेदप्रदर्शकमुद्देशसूत्रमुक्तम् । दिगम्बरानुयायिटीकाकारमहा- श्येरिप सर्वार्थसिद्धिटीकायां (ए० १२५) तत्त्वार्थराजवार्तिके (ए० १५०) तत्त्वार्थस्त्रोकवार्तिके (ए० १५०) वदं सूत्रं मौलिकरूपेण कक्षीकृतम् । परन्तु स्त्रसंग्रहीतमेदप्रदर्शनसमये मवनवासिनां व्यन्तराणां ज्योतिष्काणां तु यथार्थमेदान् प्रदर्शयित्वा वैमानिकानां मेदप्रदर्शनसमये सूत्रकाराभिमतान् द्वादश मेदान् परित्यज्य वोद- श्रमेदानां प्रदर्शनं दिगम्बरैः कृतं, तसात् किं उद्देशमङ्गदोषारोपणं न भवति ?। यदि कल्पोपपन्नवैमानिकानां वोडशमेदप्रदर्शनं सूत्रकाराभिमतं स्यात्, तिहें 'दशाष्टपश्चवोडशिव-कल्पाः कल्पोपपन्ताः ' इति उद्देशसूत्रं विद्ध्यात् । न च व्यधात् । तेसादनौमास्वाति-कमेतदित्यनुमीयते । विचार्यताम्भयपश्चीयसृत्रम् । तत्र दिगम्बरसम्प्रदाये यथा—

" सौष्मैंशानसानत्कुमारमाहेन्द्रबक्षब्रक्षोत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारे-ष्यानतप्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु प्रैवेयकेषु विजयवैजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वार्थसिद्धौ च।" —तस्वार्थराजवार्तिके अ० ४, स० १९

#### श्वेताम्बरसम्प्रदाये तु-

"सौधर्मैशानसानत्कुमारमाहेन्द्रबक्षलोकलान्तकमहाश्चक्रसहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणा-च्युतयोर्नवसु प्रैदेयकेषु विजयवैजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वार्थसिद्धौ च।"

-(अ० ४, स्० २०)

सूत्रकाराणां स्रोताम्बरत्वेऽन्या युक्तिरिष । तथाहि—पञ्चमाध्याये द्रव्याणामवगाह-निरूपणसमये यथा 'धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ' (लोकाकाशे), 'एकप्रदेशादिषु माज्यः पुद्ग-लानां ', 'असङ्ख्येयभागादिषु जीवानां ' इति सूत्राणि रचितानि, तथैव यदि ग्रुख्यकाल-रूपाः समग्रलोकगताः कालाणवः सत्याः स्युस्तर्हि तेषामप्यवगाहस्रेत्रं साक्षात् प्रदर्श्वितं मवेत् । न च केनापि प्रकारेण सुत्रकारैर्द्श्वितं, तसात् कालाण्नां ग्रुख्यकालरूपेण सत्ता तेषां मतेऽपि

९ दैमानिकानां छक्यास्यस्यभिकारे दिगम्यरमाम्यताया दुर्घढनाऽपि विचारणीया ।

नेति प्रतिभाति । अस्मिक्सभावे सिद्धे स्त्रकाराः श्वेताम्बरमतानुसारिण इति सण्टङ्कते । भग-वतीप्रज्ञापनादिष्वागमेषु कालाणुनां प्रतिपादनं न कृतम्, एवं सित स्त्रकारैरिप आगम-विरुद्धं सूत्रं न व्यरिच ।

नतु कालापून् दिगम्बरा अपि नैव मन्यन्ते इति चेत्, तका, तत्त्वार्थराजवार्तिके (ए० २२८) 'वर्तना परिणामिकया परत्वापरत्वे च कालस्य' (अ० ५, सू० २२) इति सूत्रस ब्याख्याने निम्नलिखितोङ्घेखात् ।

"द्विविधः कालः -परमार्थकालः व्यवहाररूपश्चेति । तत्र परमार्थकालः वर्तनालिङ्गः गत्यादीनां धर्मादिवत् वर्तनाया उपकारकः । स किंखरूप इति चेत्, उच्यते-यावन्तो लोका-काशे प्रदेशास्तावन्तः कालाणवः परस्परं प्रत्यवन्थाः एकेकस्मिन्नाकाश्चप्रदेशे एकेकन्नस्या लोकव्यापिनः ।"

सूत्रकाराभित्रायेण निश्चयकालस्यास्वीकारात् तत्स्वरूपाः कालाणवोऽपि न भवेयुः, अत एव तैस्तेषामवगाद्दक्षेत्रं न प्रदर्शितं, 'मूलं नास्ति क्रुतः शाखा ' इति न्यायात् ।

किश्व यदि कालो ग्रुल्यद्रव्यं स्वात् तर्हि 'अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः' (अ० ५, स० १) इत्यत्राजीवरूपेण तस्याप्युक्षेत्वः करणीयो मवेत्। ततोऽनन्तरसूत्रे 'द्रव्याणि जीवाश्व' इत्यत्र कालस्यापि ग्रुल्यद्रव्यरूपेण गणना स्यात्। न च कृता सूत्रकारैः, तस्माञ्ज ग्रुल्यद्रव्यरूपः कालः। न च 'ग्रुणपर्यायवद् द्रव्यं' (अ० ५, स० ३८) इति द्रव्यस्य लश्चणकथनानन्तरं 'कालश्व' (अ० ५, स० ३९) इति स्त्रेण कालस्यापि ग्रुल्यद्रव्यत्व-रूपेण सिद्धिर्भवतीति वाच्यम्। यदि तत्रोक्षेत्वकरणेऽपि सा सिद्धिर्भवत्, तर्हि सर्वेषामपि द्रव्याणां ग्रुल्यद्रव्यत्वसिद्ध्यथं तत्रैवोक्षेत्वः करणीयो भवेत्, न तु प्रथमतः। अपरश्च तत्रत्यं 'द्रव्याणी'ति सूत्रमपि निष्फलं स्यात्॥

श्चत्-पिपासा-श्चीतो-ष्ण-दंशमशक-चर्या-शय्या-वध-रोग-तृणस्पर्श-मला इति परीषहच्या-स्थाने सूत्रकारैः किश्च 'एकादश जिने' (अ०९, स०११) इति सूत्रेण स्पष्ट-तथैव केविलन्याहारपरीषद्दं व्याख्यायमानैः केविलनामाहारसद्भाव आख्यायि । दिक्पटास्तु केविलष्ड पात्राद्धपकरणाकवलाहारासम्भवमध्यास्यमाना नैवं मन्वते, स्वस्व-व्याख्यासु च निषेधाय नञध्याहारादि कुर्वन्ति, परीषहाणां गुणस्थानावतारप्रसङ्गे निषेधा-ध्याहारादि विहाय असङ्गतं किमपि व्याख्यायते तैः । अत्र चायं विवेकः-दिक्पटाः -केविलष्ठ कवलाहारं नैवामिमन्यन्ते, धताम्बरास्तु स्वीकुर्वन्ति । यदि दिक्पटीयामिप्रायेण मोहोदयसहायीकृतश्चद्वेदनाया अभावाद् भगवति केविलनि श्वुत्यिपासाप्रसङ्गाभावः, ततः

९ 'इच्याणि ' जीवास्त ' इति प्रथक् प्रथक् सूत्रं दिक्यटमते । २ सेताम्बरमति सप्तार्त्रकारम् सूत्रमिदम् ।

३ 'कालबेत्येके ' ( थ॰ ५, सू॰ ३० ) इति श्रेताम्बरमतसूत्रपाठः ।

कर्षं केविलन्येकादश परीषद्याः कथिताः ? न च श्चित्पपासयोः मोहोदयसहायीकृतश्चषादि-वेदनीयजन्यत्वं सत्यमस्तीति वाच्यं, मोहोदयसहायीकृतश्चषादिवेदनीयजन्यत्वस्य श्चित्प्पासादिषु 'वेदनीये शेषाः' (अ०९, ग्च०१६) इति सत्रेण निराकृतत्वात् केवलवेद-नीयबन्यत्वस्य प्रतिपादनाच । अन्यच श्चित्पपासयोः मोहोदयसहायीकृतवेदनीयजन्यत्वं नास्तीति सयुक्तिकं प्रतिपादितं न्यायाचार्यन्यायविशारदमहामहोपाध्यायश्रीयद्याविजय-पादैः अध्यात्ममतपरीक्षाप्रन्थे चतुर्स्तिशद्तिशयानां सिद्धिप्रसङ्गे ।

अपरश्च यथा मोहाभावात् अदर्श्वनलामनाग्न्यारितिस्नीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कारपु-रस्कारा इति एकादश्च परीषहाः केवलिषु न स्वीक्रियन्ते दिक्पटैरिप, तथैव क्षुत्पिपासे अपि मोहोदयसहायकाभावात् न स्वीक्रियेतां तैः, स्वीकारश्च तैः कृत इति विचारणीयं स्थलं विद्वक्तिः।

' पुलाकनकुशकुशीलनिर्प्रन्थस्नातका निर्प्रन्थाः' (अ०९, स०४६) इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे पुलाकादीनां विशेषप्रतिपस्पर्थम्रुक्तं श्रीमद्भद्दाकलङ्कदेवैः—

" पुलाकबकुशप्रतिसेवनाकुशीलाः द्वयोः संयमयोः सामायिकच्छेदोपस्थापनयोर्भ-वन्ति ।...... वकुशो द्विविधः—उपकरणबकुशः शरीरवकुशश्चेति । तत्र उपकरणाभिष्वक्त-चित्तो विविधविचित्रपरिग्रहयुक्तः, बहुविशेषयुक्तोपकरणकाङ्क्षी तत्संस्कारप्रतीकारसेवी मिश्चरूपकरणबकुशो भवति । शरीरसंस्कारसेवी शरीरबकुशः ।"

—तत्त्वार्थराजवार्तिके (ए० ३५९)

एवं सति केवलकमण्डलु-पिच्छिकायुक्तनम् एव साधुः, न तु विशेषोपकरणयुक्तपरि-म्रह्धारी इति मन्यमानान् दिगम्बरीयान् प्रति प्रश्लोऽयम्—

यदि भवतां मते पिच्छिकाकंमण्डल् विनाऽन्यस्योपकरणस्यास्वीकार एव, तिहं उपर्यु-क्तुलक्षणानां बक्कशनिर्य्यन्यानां निर्यन्यत्वस्याभावः, तेषां उपकरणेषु सक्तचित्तत्वात्, विविधवि-चित्रपरिग्रहयुक्तत्वात्, बहुविशेषयुक्तोपकरणकािङ्क्षित्वात्, तत्संस्कारप्रतीकारसेवित्वात् । यद्येषामपि निर्यन्यत्वं स्वीक्रियते भवद्भिः, तिर्हे किं न धर्मोपकरणानां सक्तेरबाधकताः स्वीक्रियते ?।

'मूर्च्छा परिग्रहः' (अ० ७, सू० १२) इति परिग्रहलञ्चणस्वीकारात् बङ्कश्चनिर्श्र-न्थेषु धर्मसाधनोपकरणसद्भावेऽपि मूर्च्छीमा अभावात् निर्श्रन्थत्वं समस्ति इत्यमिप्रायेणेदं स्वत्रश्चपन्यस्तं सूत्रकारैः इति विरोधपरिहारकरणं दिक्पटानां स्वमतच्याघातमीतेः दुःशकम् ।

अपरश्च दिगम्बरस्वरूपलिङ्गिन एव निर्धन्थाः इति मन्यमानैर्दिगम्बरैर्विचारषीयः तस्वार्थराजवार्तिककाराणामयं ग्रुद्रालेखः---

१ सर्वार्थसि दिटीकायामप्येवंविध उहेवः।

"'लिक्नं द्विविधं—द्रव्यलिक्नं भावलिक्नं च। भावलिक्नं प्रतीत्य सर्वे पश्च निर्प्रन्था लिक्निनो भवन्तीति। द्रव्यलिक्नं प्रतीत्य भाज्याः।"

अपरश्च श्रीतत्त्वार्थिटिप्पणकस्य प्रान्तमागे सूत्रविषयकपाठिभिक्षतान्यूनाधिकताया विचारणे अनोमास्वातिकानि एतत्स्थलानि इति निर्दिष्टं वर्तते, परन्तु तदुपरि यथायोग्यविचा-रकरणाय समयाभावात् न किमपि विवृणोमि । तत् तत एवावलोकयन्तु आलोकवन्तः ।

अन्ते सौहार्दहृदयेभ्यो दिगम्बरमहाशयेभ्यो विज्ञप्तिरियं मम-यदा उपरितनयुक्तिषु स्खलनाः सम्भवेयुः, सूत्रकाराणां दिक्पटत्वसिद्धौ भवत्सकाश्चे च सूत्रगवेषणपूर्विका युक्तयो वर्तेरन्, तर्हि तत्तिविदेनेन कृषां कुर्वन्तु भवन्त इति ॥

#### रीकाविचारः--

असिन् ग्रन्थे तत्त्वार्थाधिगमसूत्रस्य सम्बन्धकारिकोपरि टीकाद्वयं वर्तते । तत्र प्रथमा वीरं प्रणम्येत्याद्येकपद्यपूर्विका श्रीदेवग्रससूरिप्रणीता । द्वितीया तु श्रीसिद्धसेनस्रिप्रणीता जैनेन्द्रशासनेतिपश्चपद्यात्मकाऽवतरणकिता पूर्वोपेक्षया संक्षिप्ततरा । माण्यानुसारिणी टीका तु श्रीसिद्धसेनस्रिमिरेव सन्दृब्धेति श्रीदेवग्रसस्रिकृतटीकाया अद्श्रेना-दृत्तमीयते । परन्तु श्रीदेवग्रसस्रिकृतायाः सम्बन्धकारिकाटीकायाः प्रान्ते—

" इतीयं कारिकाटीका, शास्त्रटीकां चिकीर्पुणा । सन्दन्धा देवगुसेन, प्रीतिधर्मार्थिना सता ॥ १ ॥ " इत्युल्लेखे विलयति कसात् तैः सूत्रटीका न न्यरचीति प्रक्नो विचारणीयः ॥ किं यथा श्रीमलयगिरिस्रय आवश्यकस्य बृहत्कल्पस्य वृत्तिं रचयन्त एव कालं चक्रस्तथैतेऽपि ? ।

#### **टीकाकारपरिचितिः**

#### श्रीदेवगुप्तसूरयः-

श्रीदेवगुप्तनामानौ द्वौ सूरी इति स्पष्टमवगम्यते नवपदनवतत्त्वप्रकरणयोर्विवरण-विन्यस्तनिम्नलिखितप्रशस्तितः—

> '' तत्रासीद्तिशायिबुद्धिविभवशारित्रिणामग्रणीः सिद्धान्तार्णवपारगः स भगवान् श्रीदेवगुप्ताभिधः । सूरिर्भूरिगुणान्वितो जिनमतादुद्धत्य येन खयं श्रोतृणां हितकाम्यया विरचिता भन्याः प्रबन्धा नवाः ॥४॥–द्वार्द्दुङ०

१ अयमेवोहेखः सर्वार्थसिद्धिटीकायां (ए० २७०)।

तेनेव स्वपदप्रतिष्ठिततनुः श्रीककस्र्रिप्रसु-र्नानाशास्त्रसुनोधनन्धुरमितजेन्ने स विद्वानिह । मीमांसां जिनचैत्यवन्दनविधि पश्चप्रमाणीं तथा

बुद्ध्वा यस्य कृतिं भवन्ति कृतिनः सद्घोधशुद्धाश्चयाः ॥ ५ ॥–शार्द्छ०

तत्पाद्पबद्धयचश्चरीकः

शिष्यस्तदीयोऽजनि सिद्धस्र्रिः। तसाद् वभूवोज्वलशीलशाली

त्रिगुप्तिगुप्तः खलु देवगुप्तः ॥ ६ ॥ "—उपजातिः

हितीयदेवगुप्तसूरयः पूर्वावस्थायां जिनचन्द्रगणीति नाम्ना प्रथिता नवतस्वप्र-करणप्रणेतार इति समाप्ति( पञ्चदशम )गाथाविवरणात् स्क्रुटमेवावगम्यते । सा गाथा चेयम्—

> " हैय एए नवतत्ता, समेयभिना उ संगद्दनिमित्तं । गणिणा जिणचंदेणं, सरणत्थं अप्पणो रहया ॥ १ ॥ "

श्रीयंद्योदेवोपाध्यायनिर्मितं तद्विवरणं तु यथा-

" गणिना पाण्मासिक भगवत्यक्रोपधानोद्वहनावाप्तगणिनाम्ना जिनचन्द्रेण पूर्वीव-स्थानामैतत्, तस्योत्तरावस्थायां तु श्रीदेवगुप्ताचार्येणेत्यर्थः।"

इमे जिनचन्द्रापराभिधानाः सूरयः श्रीककसूरीणां शिष्याः न तु प्रशिष्या इति प्रतिमाति नवपद्मकरणप्रान्तगाथादर्शनात् । सा चैवम्—

"हैं नवपयं तु एवं, रहयं सीसेण ककस्तिस्स ।
गणिणा जिणचंदेणं, सरणत्थमणुग्गहत्थं च ॥ १ ॥ "
एतत् समर्थ्यते नवपदलघुत्रतिप्रशस्त्याऽपि । सा चेत्थम्—
" नवपदटीका प्रोक्ता, श्रावकानन्दकारिणी ।
श्रीदेवगुप्तस्तिभि—भीवियतव्या प्रयत्नेन ॥ १ ॥
श्रिसस्यधिकसहस्रे (१०७३), मासे कार्तिकसंज्ञिते ।
श्रीपार्श्वनाथ चैत्ये तु, दुर्गमाय च(त १)पत्तने ॥ २ ॥

एवमेतानि नवतत्त्वानि समेदमित्रानि तु सङ्ग्रहनिमित्तम् । गणिना जिनसन्द्रेण स्मरणार्थमात्मनो रचितानि ॥

एवं नवपदं:त्वेतद् रचितं शिष्येण कत्कत्सूरेः । गणिना, जिनचन्द्रेण स्मरणार्थमञ्जमहार्थे व ॥

१ छाया--

२ जिनचन्द्रसूरीणामन्तेवासी धनदेवेत्याधनामा ।

३ छाया-

श्रावकानन्दरीकेयं, नवपदस्य प्रकीर्तिता । जिनचन्द्रगणिनामा, तु गच्छे 'ऊकेश' संबके ॥ ३ ॥ कत्कदाचार्यशिष्येण, कुंलचन्द्रसंब्रितेन च । तेनेषा स्त्रिता टीका, निर्जरायं तु कर्मणाम् ॥ ४ ॥ "

अपरश्च प्राचीनगुर्जरकान्यसङ्घहे नवमे परिशिष्टेऽयग्रु छेखोऽपि हेतुः---

" संवत् १४१४ (१) वर्षे वैशाषसु १० गुरी संघपतिदेसलसुत सा० समरसमरश्री-युग्मं सा० सालिगसा० सज्जनसिंद्दाम्यां कारितं । प्रतिष्ठितं श्रीककसूरिशिष्येः श्रीदेवगुसस्-रिमिः । शुमं भवतु ॥ "

एवं विरोधापत्तौ सत्यां सम्भवेदेतत्—गुर्वावलीकारेणाल्पकालीनाचार्यपदावस्यादिका-रणात् सिद्धस्रयो न प्रकाशिता भवेयुः । यदा श्रीककस्रिणां श्रीसिद्धस्रिदेवगुप्ताचार्यौ इति द्वौ शिष्यौ वर्तेताम् ।

देवगुसस्रिविषये एवं विचारितेऽपि एकनामघारिणोरनयोर्विक्रमार्कीयैकादशशतान्धां विद्यमानयोरूकेशगच्छालङ्कारस्रिवर्षयोः कः सम्बन्धकारिकायाः विवरणनिर्माता इति नावधार्यते । अन्यः कोऽपि सद्दशनामघारी प्रुनिवर्योऽपि व्याख्याता सम्भवेत् । निश्चयस्तु साधनामावाद् दुःशकः ।

### श्रीसिद्धसेनगणयः--

इमां टीकां विहाय श्रीसिद्धसेनगणिभिः कोऽण्यन्यो ग्रन्थो निरमायीति न श्रुतिपय-मवतीर्ण, परन्तु आचाराङ्ग-विवाहप्रश्नसि-प्रश्नापना-नन्दीस्त्र-दृशाश्रुतस्कन्ध-दृश्ये-कालिक-विशेषावद्यका-ऽऽवश्यकिनियुक्ति-निश्नीथभाष्या-ऽनुयोगद्वार-प्रशामरति-परिभाषेनदुशेखर-पाणिनीयव्याकरणप्रमुखान्यान्यग्रन्थावंतरणसमलङ्कृतटीकावलोकनेनापि निश्चीयते तेषां विद्वस्त्वम् । इमे सुगृहीतनामधेया महर्षयः स्वजन्मना कदा कां भूमिं भूषयामासुरिति नावगम्यते साधनाभावात्, परन्तु तत्संत्तासमयविचारोपयोगिनिम्न-लिखितप्रशस्तितः स्फुटीभवति एतावद् यदिमे श्रीमद्दिनगणिक्षमाश्रमणशिष्यश्रीसिंह-स्रीणां प्रशिष्याः श्रीभास्वामिनां तु शिष्याः ।

आसीद् दिन्नगणिः क्षमाश्रमणतां प्रापत् क्रमेणैन यो विद्वत्सु प्रतिमागुणेन जयिना प्रख्यातकीर्तिर्भृशम् ।

१ अनेन संसाध्यते जिनचन्द्रगणेः कुछचन्द्रेत्यपरं नामधेयम् ।

<sup>🗸</sup> २ अवतरणसूचीं द्वितीये विभागे दास्यामि ।

३ श्रीसिज्यसेनगिषसमयविचारं करिष्ये द्वितीये विभागे ।

वोढा श्रीलमरस्य सच्छुतनिधिर्मोश्वार्थिनाममणी-

जिज्वालामलमुचँकैर्निजतपस्तेजोभिरव्याहतम् ॥ १ ॥—ऋद्ति० यत्र स्थितं प्रवचनं, पुस्तकनिरपेक्षमश्चतं विमल्णम् । श्चिष्यगणसम्प्रदेयं, जिनेन्द्रवक्त्राद् विनिष्कान्तम् ॥ २ ॥—आर्था० तस्याभृत् परवादिनिर्जयपद्वः सेंहीं दभच्छ्रतां

नाम्ना व्यज्यत सिंहसूर इति च ज्ञाताखिलाशीगमः।

श्विष्यः श्विष्टजनप्रियः प्रियहितव्याहारचेष्टाश्रयाद्

मन्यानां शरणं मबौधपतनक्षेशार्दितानां श्रुवि ॥ ३ ॥—शार्द् छ० निर्धृततमःसंहतिरखण्डमण्डलशशाङ्कसच्छाया । अधापि यस्य कीर्तिर्भ्रमति दिगन्ताऽनविश्रान्ता ॥ ४ ॥—आर्या० विष्यस्तस्य बभूव राजिकशिरोरत्नप्रभाजालक-

व्यासङ्गच्छिरितस्फुरमखमणित्रोद्भासिपादद्वयः । भास्वामीति विजित्य ना(मा?)म जगृहे यस्तेजसां सम्पदा भास्वन्तं भवनिर्जयोद्यतमतिर्विद्वज्जनात्रेसरः ।। ५ ॥—शार्द्छ०

क्षमया युक्तोऽतुलया, समस्तशासार्थविन्महाश्रमणः । गच्छाधिपगुणयोगाद्, गुणाधिपत्यं चकाराध्येम् ॥ ६ ॥—आर्या० तत्पादरजोऽनयवः, स्त्रत्यागमश्चेम्रुषीकबहुजाड्यः । तस्त्वार्यशास्त्रटीका-मिमां व्यधात् सिद्धसेनगणिः ॥ ७ ॥—आर्या०

यद्यपि भाष्यानुसारिटीकाकाराणां श्रीसिद्धसेनगणीनां परिचयः तत्कृतप्रशस्तितः स्कृटीमवति, तथापि सिद्धसेनेतिनामघेयानां विविधसूरीणां विषये किश्चिद्पि वर्कुं नानाव-इयकम् ।

े श्रीसम्मतितकी दिप्रौदयन्यप्रणेतारः तार्किकचृहामणयः कुमुद्चन्द्रेत्यपरनाम-षेयाः कल्याणमन्दिरस्तोत्रकर्तारः श्रीसिद्धसेनदिवाकराः षृद्धवादिग्रुरिशिष्याः ।

२ वादिकुञ्जरकेसरीत्यादिविरुद्धारिश्रीवप्पमदिसूरिगुरवः श्रीसिद्धसेनसूरयः।

३ श्रीबप्पमहिस्रिसन्तानीययशोभद्रस्रिगच्छालङ्कारयशोदेवस्रिश्याः विला-सर्वाहेकहास्त्रवाराः साहारणेत्यपरनामकाः श्रीसिद्धसेनस्रयः।

४ प्रवचनसारोद्धारस्य सं० ११४२तमे वर्षे दृत्तिनिर्मातारः चन्द्रगच्छीयप्रद्युम्न-सूरियरम्परागतदेवभद्रशिष्याः सिद्धसेनसूरयः श्रीयशोदेवस्य गुरवः ।

५ बृहत्क्षेत्रसमासस्य सं० ११९२तमे वर्षे टीकाकाराः उपकेशगच्छीयदेवगुप्त-मृरिशिष्याः श्रीसिद्धसेनसूरयः ।

- ६ श्रीनाणकीयगच्छभूषणाः श्रीसिद्धसेनसूरयः सं० १४३३ ।
- ७ श्रीसिद्धिसागरपूरिसन्तानीयाः श्रीसिद्धसेनपूरयः सं० १२९४।
- ८ श्रीसरस्वतीनदीतटे सिद्धपुरपत्तने सिद्धचक्रमाहात्म्यप्रणेतारः श्रीसिद्धसेनसूरयः।

एवमन्यान्यपुस्तकाघारेण संशोध्य पाठान्तरच्छायाटिप्पनादिना विश्वदीकृत्य शृद्धिप-त्रेण च संकल्प्य सम्पादितेऽसिन् मनोमोहके ग्रन्थे सततं समभ्यस्यन्तां तस्त्रार्थान्वे-विणक्छात्राः, साद्यन्तमवलोकयन्तामालोचकाः, तर्कयन्तां तार्किकाः, फलेग्रहितां नयतां मामकीनं परिश्रमम्, संशोधयन्तु सूचयन्तु च सदयाः सहृद्या मतिमान्द्यप्रमवा दृष्टि-दोषनिबद्धा वा स्वलना इति प्रार्थयमानः सततमध्ययनाध्यापनकार्यदक्षश्रेष्ठपश्चिमणा-दिभ्यः मदङ्गीकृतकार्यसर्वाङ्गतासाधकानि कष्टसाध्यानि सूत्रकारसम्प्रदायसमयादिविषय-कानि साधनानि याचमानः श्रेताम्बरदिगम्बराम्नायसूत्रपाठभेदसूची-वर्णानुसारस्त्रशनुक्रम-णिका-सूत्रकारसम्प्रदाय-तत्समयनिर्णय-श्रीसदसेनीयटीकाऽन्तर्गतसाक्षीभृतपाठप्रदर्शककोष्ट-कादिसमन्वितं द्वितीयं विभागं यथामति संशोध्य धीधनकरकमले समर्पयिष्यामीति च निवेदयमानो विरमामि।

> मोहमयीनगर्यो, भूलेश्वरवीध्याम् . आषाढक्वण्योकादस्यां १९८२तमे वैक्कमीयाब्दे.

सुझसेवासम्बत्सको हीरालालः ।

१ श्रीमिबनिबजयमुनिसम्पादिते प्राचीनलेखसंप्रहृद्वितीयविभागे ५३०-५३ १तमौ लेखाङ्कौ ।

### **PREFACE**

It was after the year 1918, the year in which I passed the M. A. examination from the Elphinstone College and joined the Wilson College as Assistant Professor of Mathematics that I could sincerely devote some time to the study of Jainism, whose rudimentary principles I had learnt from my father (who unfortunately breathed his last in 1922 at the age of 50).

The more I became conversant with Jaina philosophy, the more I desired to study it at the feet of a Jaina saint well-versed in the subject. Fortunately, I secured the required help from Nyāya-tīrtha Nyāyaviśārada Upādhyāya Śrī Mangalavijaya, one of the learned disciples of the late world-renowned Śāstra-viśārada Jaināchārya Śrī Vijaya-dharma-sūri.

Among the various books that he taught me during his stay of two years in this city, *Tattvārthādhigama-sūtra* along with the *Bhāshya* deserves special mention.

While studying this book I came to know that there was a Sanskrit commentary on it composed by Śrī Siddhasenagani and a part of it elucidating the first five chapters of this important work was already published by the late Mr. Mansukhbhai Bhagubhai of Ahmedabad (the second part remains unpublished till the present day).

In this connection I may mention the two reports current amongst the *Jainas* about it. The first of them refers to the fact that this book is not available to the public as it is neither sold nor given as a present except to the selected few. The second embodies the suggestion that many errors have crept into this book.

From my personal experience I may say that the latter is not so much well-based as the former. Of course, there are two or three instances where even words are missing. But, on the whole, when judged from the manuscripts I got for editing this book, I may say that the editor ought not to be blamed so much; because, even, in this book there are some dubious points left unsolved.

As already partly suggested I failed to get a copy of this book from the publisher. My desire of procuring it was not gratified until I got a copy of it from Śrī Jayasūri (the famous disciple of the late Jaina saint Śrī Mohanalālajī).

During my leisure-hours I read this book and experienced mingled feelings of pleasure and pain—pleasure in coming across such a valuable commentary and pain to see that the book was not within the reach of even those who deserved and desired to read it.

I, therefore, thought it necessary to select a publisher who might undertake to publish the complete commentary and thus supply the long-standing demand for it. It was a great pleasure to me to come in contact with Mr. Jivanchand Sakerchand Javeri (one of the secretaries of Sheth Devchand Lalbhai Jain Pustkoddhār Fund), who willingly agreed to publish it and sell it at half the cost price according to the regulations of the trust.

He suggested to me that I should edit this work. I was rather reluctant to do so as I was aware of the fact that there were some difficult passages which I had not properly grasped and that there were quotations from the sacred books of the Jainas written in their typical language. I, however, undertook this work, when the publisher assured me that I would get the necessary help from  $\bar{A}gamoddh\bar{a}raka\ Jain\bar{a}ch\bar{a}rya\ \acute{S}r\bar{\iota}\ \bar{A}nandas\bar{a}garas\bar{u}ri$ .

On the publisher's supplying me with a manuscript belonging to Sri Vijayasiddhisūri I commenced to prepare the press-copy, as I too, had procured by that time a manuscript from the Mohanlalji Jain Central Library (Bombay), through Pratapamuniji (a learned disciple of Jayasūriji). Side by side, I made use of the book lent to me by Jayasūriji and also of the work published by the Royal Asiatic Society of Bengal. I have designated the manuscripts and the works here referred to as ka, kha, ga and gha respectively.

When the press-copy was about to be completed, it struck me that I should add marginal notes indicating the subjects treated in the commentary, render a Sanskrit translation of the *Māgadhi* quotations and supply the names of the works referred to by the commentator.

I must admit that I would have hardly succeeded in this attempt had it not been for the willing co-operation of Anandasagarasuriji, who rendered me valuable assistance by going through the press-copy and furnishing me with information I much needed. To his further credit I must mention that he used to correct the galley-proofs, a copy of which I used to correct and send to the press before I received the second copy from him, as the publisher desired to expedite the work owing to the demand of the public. However, before I sent the final proof to the press

for printing, I mostly tried to carry out his suggestions and correct it accordingly. In doing so, at times I required one more reliable manuscript which I could get from the Jainānanda Pustakālaya, Surat. This arrangement lasted almost until this whole book was printed.

When about half the book was printed, I suggested to the publisher that it would be much better if an erudite scholar of Jainism was willing to prepare the errata by comparing the book with some other reliable manuscript. Accordingly, he wrote a letter to *Upādhyāya Mangalavijayajī*, who most willingly complied with his request as he wanted to encourage me in my attempt of editing works like this. True to his word he took great trouble in preparing the errata given at the end of this book.

I may mention in this connection that I have made no omission or alteration in the errata, even though at times, different readings and a few letters or words (added from the pure and noble motive of elucidation) seemed to be intermixed therein. But it is true that I have made some additions to this errata, some of which refer to the signs of punctuation.

I should be wanting in duty if I omitted to record my thanks and my gratitude to those who helped me in one way or the other. My special thanks are due to Anandasāgarasūrijī. I gratefully recall, too, many pleasant hours spent with Upādhyāya Mangalavijayajī to whom I must pay the highest tribute of respect. I avail myself of the present opportunity to acknowledge my indebtedness to him for the suggestions he made to me while going through the proofs of Sanskrit introduction.

I may express my desire of furnishing the reader in the second part with the index of technical words, the list of the works from which the passages are quoted by the learned commentator and such other materials as are considered necessary to make this work complete. Furthermore, I invite cordial suggestions from different scholars that will help me in the arduous task intended to be undertaken by me viz. of giving the passages referring to our author or this important work of his.

In fine, I crave for the indulgence of the learned readers for the imperfections and errors which may have crept into this book. However, I shall be highly pleased to receive valuable criticisms from all quarters.

#### INTRODUCTION.

Significance of Tattvārthādhigama Sūtra and its place in Jaina Literature—

Tattvārthādhigama Sūtra, as its very name suggests, deals with the fundamental principles of Jainism. Broadly speaking, it refers to the substances existing in and comprising the universe, and explains their relations and reactions. In other words, the pure soul, the defiled soul and the non-soul are the main topics of this book. Hence it may be looked upon as primarily coming under the class of Dravyānuyoga, one of the four Anuyogas under which the Jainas arrange their literature.

#### Importance of Tattvārthādhigama Sūtra—

Tattvārthādhigama Sūtra consists of 344 Sūtras or aphorisms divided under 10 short <sup>2</sup>chapters, its value varying inversely with its size. For, it is considered as a priceless jewel by the Śvetāmbaras and the Digambaras as well (the two main sections of the Jaina community). The latter even believe that one reading of this book leads to as much merit as a fast observed for a day and that it is descended from the 6th Anga known as Jñātādharmakathā and the 2nd Pūrva Āgrayinī. The value of this work is enhanced by the fact that it deals with various subjects such as Anthropology, Embryology, Geology, Mineralogy, Physiology, Psychology, Theology, Zoology, Anatomy, Botany, Ethics, Metaphysics, Physics and Logic. Hence it is no wonder when it turns out to be one of the most-commented-upon work of the Jainas; for, the number of commentaries available even at present comes to about thirty.<sup>3</sup>

The importance of this work can be further realized from the following extract of the speech delivered by the late Mahāmahopādhyāya Dr. Satiśchandra Vidyābhūshana at the Syādvāda Jaina festival at Benares:—

<sup>1.</sup> Anuyoga means the exposition of the principles of Jainism. The four Anuyogas, here referred to, are:—

<sup>(1)</sup> Charananuyoga or the exposition of the rules of conduct, (2) Ganitanuyoga or the exposition of the principles of Mathematics, (3) Kathanuyoga or the exposition of allegories, fables, stories, etc., and (4) Dravyanuyoga or the exposition of philosophy and metaphysics in special.

<sup>2.</sup> The first chapter consists of 35 aphorisms, the second 52, the third 18, the fourth 53, the fifth 44, the sixth 26, the seventh 34, the eighth 26, the ninth 49 and the tenth 7.

<sup>3.</sup> For the information about these commentaries see Sanskrit Introduction pp. 16-18.

"In the departments of logic and metaphysics it (the Jaina literature) attained the very highest development and method. There are not many metaphysicians in India like Umāsvamī, who flourished in the 1st century A. D....."

### Analysis of Tattvārthādhigama Sūtra-

The contents of the 10 chapters as related to aphorisms may be roughly summarized as under:—

The first deals with the path leading to liberation, the definitions and divisions of Right Faith and its subject-matter, the seven *Tattvas*, the four connotative *Nikshepas* or the aspects of considering an object, the various kinds of knowledge and the mode of knowing and seven fundamental stand-points known as the *Nayas*.

The second gives an account of the characteristics of  $\bar{A}tman$  or the soul, the 53 types of  $Aupa\acute{s}amika$   $Bh\bar{a}va$ , the classification of  $Sa\dot{m}s\bar{a}rins$  or the embodied souls, their organs, bodies and life-periods.

The third deals with the seven hells, the troubles and turmoils experienced by their denizens, the description of the human world and the classifications of the *Tiryachs* or the sub-human souls.

The 4th furnishes us with an information about the types of gods or the celestials and their functions, and the maximum and minimum limits of a life-period or  $\bar{A}yushya$  of living beings.

The 5th has for its subject-matter  $Aj\bar{v}va$  or the non-soul along with its divisions, and the definitions of Dravya or substance.

The 6th deals at length with the activities of the embodied soul giving rise to the channels through which the Kārmika particles flow into the embodied soul.

The 7th deals with vows, their kinds and partial transgressions.

The 8th gives an account of the binding of the soul or the amalgamation of the Kārmika matter with the imperfect soul.

The 9th discusses the ways and the modes of stopping the flow of the Kārmika particles either partially or entirely and of shedding of such particles previously amalgamated.

The 10th treats of *Moksha* or salvation and the liberated and perfect souls.

From this it appears that the pure soul is dealt with in the 10th, the non-soul in the 5th and the embodied soul in the rest of the chapters which may be looked upon as auxiliary to the 5th and the last.

Furthermore, it may be remarked that these aphorisms deal with different branches of science in its widest sense as can be seen from the following rough\* sketch arranged in the tabular form:—

| Chapter.             | Aphorism.                                                               | Subject.                                                                                                   |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I<br>I               | 4—8<br>10—12<br>34—35                                                   | Categories and predicables Proofs and their classifications Theory of stand-points                         | Logic.            |
| II<br>II<br>VI       | 13—33<br>11<br>15—25                                                    | Knowledge and its different aspects Mind Organs of sense Connection between mind and matter.               | Psychology.       |
| VII<br>IX<br>II      | 110                                                                     | Ethics in the light of Psychology<br>Asceticism in the light of Psychology and Physico-psychology.         |                   |
| V<br>V               | 1, 4, 5, 7, 10, 11, 12<br>29, 30, 31, 37, 40, 41<br>1, 6, 9, 10, 14, 18 | Substance<br>Space                                                                                         | Metaphysics.      |
| V<br>111             | 22 <b>, 38, 3</b> 9<br>15—18                                            | Time Anthropology.                                                                                         | ,                 |
| II<br>III<br>IV<br>X | 25—31<br>32—35<br>2—6<br>1—12                                           | Transmigration Embryology Hellish Beings Celestial Beings Perfect souls or Gods                            | Theology.         |
| IV<br>IV<br>IV       | 13<br>14<br>15                                                          | Planets Their motions Their locations                                                                      | Astronomy.        |
| III                  | 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12                                           | Continents and oceans Their shape and size Mountains Divisions of Land Mountains Number of mountains, etc. | Geography.        |
| II<br>V<br>V<br>V    | 37—41<br>24<br>24<br>1, 4, 6, 10, 11, 14, 19,<br>20, 23, 24—28.         | Electric body. Heat and Light. Sound Matter                                                                | Physics.          |
| V                    | 1, 3, 6, 7, 13, 17.                                                     | Media of motion and rest                                                                                   | J                 |
| v                    | 25—28<br>32—36                                                          | Electrons and molecules Structure and characteristic of molecules.                                         | Chemistry.        |
| 111                  | 1<br>24                                                                 | Strata of earth                                                                                            | Geology. Zoology. |

<sup>\*</sup>This is based upon Mr. J. L. Jaini's introduction (p. XVII) to Tattvarthadhigamasutra.

### Life of the Author-

As already pointed out *Tattvārthādhigama Sūtra* with some minor differences here and there is held in high estimation by the two main sections of the *Jainas*. Hence it is not surprising, if each section gives a different account of the life of the author of this great work. So, first of all, I shall give an account of it as accepted by the Śvetāmbaras.

Umāsvāti was born in the city of Nyagrodhikā. The name of his father was Svāti, while that of his mother Umā. From this it appears that his name is a combination of the names of his parents, a fact inversely reflected in the case of Śrī Bappabhatṭisūri, the author of Chaturvimśatikā, who was so named after his father's and mother's name Bappa and Bhaṭṭi. The Gotra or the lineage of his father and consequently of the author was Kaubhishanī, while that of his mother, Vātsī.

As very little is known even about the exact period of his life, it is but natural that one cannot precisely say when he entered the order of the saints by cutting asunder the ties that bound him to the world. It is, however, suggested in the colophon given at the end of the Bhāshya that our author composed this great work dealing with almost every doctrine or dogma of the Jainas either explicitly expressed or implied in the city of Kusumapura (modern Patna in Bihar and Orissa), after he had renounced the world. He was a pupil of Śrī Ghoshanandi who was the grand disciple (Praśishya) of Śivaśrī the Vāchakamukhya.¹

Our author, too, has this appellation of Vāchaka added to his name. This is corroborated even by Mādhavāchārya the author of Sarvadarś-ana-sangraha, who calls him Umāsvāti Vāchakāchārya.

Our author has composed 32 <sup>2</sup>Sambandha-Kārikās or the connective verses as an introduction to the Sūtras he composed. Over and above this he has elucidated these Sūtras by composing the <sup>3</sup>Bhāshya or the gloss therein.

Furthermore, he is the author of *Prasamarati*, \*Srāvakaprajāapti etc., the number of these works known as *Prakaraņas* being 500.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vāchaka means one conversant with the Pūrvas, that constitute one of the main divisions of the 12th Anga forming a twelfth part of the Jaina agama (canon).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> These verses have been commented upon by several saints out of whom \$r\_i^\* Devaguptasūri and \$r\_i^\* Siddhasenagani deserve special mention in this connection.

<sup>3</sup> This Bhashya is very exquisitely elucidated by Śrī Siddhasenagani.

<sup>4</sup> Śrāvaka-prajnapti, a Māgadhi work commented upon by Śrī Haribhadrasūri, is a work of Śrī Umāsvāti or no is a question still undecided, since another work in Sanskrit bearing the same name is reported to be attributed to our author, though it is not available at present.

This is borne out by the fact that certain passages given in the Sanskrit introduction on pp. 20-22 and attributed to our author are not found in the extant works.

According to the Digambara tradition our author's name is Umāsvāmī and he is the most famous disciple of the revered saint Srī
Kundakundāchārya. He is known as Gridhrapichchha in consequence of
his preceptor being so designated. This is borne out by a verse found in one
of the manuscripts of Tattvārthādhigamasūtra (vide Sanskrit introduction,
p. 23). He renounced the world at the age of 19, led the life of an
ascetic for 25 years and subsequently became the head of the ascetics and
discharged his duties in that capacity for about 40 years.

Different stories are told about the composition of *Tattvārthādhigama Sūtra*: one of these is given as follows in the introduction to its commentary composed in *Karnāṭakīya* language:—

There lived in Kathiawar a pious Jaina layman named  $Dvaip\bar{a}yana$ . As he was proficient in the Jaina sacred literature, he desired to compile a great work, but his attempts were not being crowned with success owing to some worldly troubles. Therefore he took a vow not to take his meals until he had composed at least one  $S\bar{u}tra$ . He did not wait to practise his vow, so on that very day he composed the first  $S\bar{u}tra$ , selecting salvation as the subject of his work. In order that he might not forget it he transcribed it on a side of a pillar in his house.

Next day he happened to go out on some business. In his absence a saint visited his house who was warmly received and entertained by his wife. By chance his eyes fell upon this  $S\bar{u}tra$ . He pondered over it and left the place after adding the word Samyag before it.

When Dvaipāyana returned home he saw the aphorism so proverbially corrected and consequently questioned his wife, who suggested that the saint must have done this. He ran at once to find out the saint who had obliged him by making such an invaluable and fundamental correction. On the outskirts of the city he came across an order of monks in the midst of whom he found the head of the order seated in the peaceful posture abefitting him. He guessed that this must be the very saint he had run after and so he fell at his feet and requested him to complete the work undertaken by him as it was far above his ordinary ability. The saint was moved by the compassion and entreaty, so he finished the work. This saint was no other than our revered author Umāsvāmī and the book completed, Tattvārthādhigama sūtra, it being an expansion of the various

aspects, details and developments of the foremost, fundamental and all-embracing  $S\bar{u}tra$  of Jainism.

#### Date of Umāsvāti-

I have already taken up this question in the Sanskrit introduction (pp. 22-23), where I have referred to the materials that throw light upon it. But I need not dilate upon it now. For, I hope to be favoured by the Digambara scholars with arguments that may prove that this is a work of their school of religion, and that the Bhashya is not composed by the author himself. Besides, I harbour scruples with regard to hastening the process of analysis and examination of facts and jumping to a definite conclusion, so that this task and all other subtler matters are left for the present to the discretion of abler and more critical treatment of wiser and more comprehensive intellects. Hence there is no necessity of assuring the learned reader that I do not intend to open the controversy but at the same time I am really eager to know definitely whether this work which holds a unique place in the old Sanskrit Jaina literature and which therefore commands universal acceptance and reverence seems to support to a greater extent the Svetāmbara doctrines or those of the Digambaras. This being settled, there will be less trouble in fixing the date of our venerable author.

### The Bhāshya and the Tīkās—

According to the Śvetāmbara tradition the Bhāshya is composed by Śrī Umāsvāti himself. There seems no valid reason to disbelieve it. The Bhāshya appears to be older than any of the Digambara commentaries—that have come to light. It resembles in language and style the old works of the Bauddha and Vedika schools of thought. It elucidates the Sūtras in the natural way and agrees with the Śvetāmbara doctrines to which even the Sūtras seem to refer to.

Tattvārthādhigama Sūtra is as already suggested a work commented upon by various scholars. Out of them we are here directly concerned with two commentators Śrī Devaguptasūri and Śrī Siddhasenagaṇi. The former has written a commentary only on the connective verses, while the latter has not only composed a concise commentary on them but has even elucidated the Sūtras and the Bhāshya as well. It may be worth noticing that in each and every manuscript of Tattvārthādhigama Sūtra I have come across, the former's commentary precedes that of the latter. From this it may be inferred that the former may have been a predecessor or an older contemporary of the latter.

Judging from the commentary ably composed by Śrī Devaguptasūri, it may be adduced that his commentary on the work itself would have been certainly approved of by scholars; for, even at the very outset he discusses grammatical questions and supports his statement by quoting a Sūtra from the Ashṭādhyāyī of Pāṇini, the grammarian of world-wide reputation. It cannot be definitely said whether such a commentary not available at present was at all composed by him or unfortunately he did not survive to complete the work undertaken by him.

As already observed in the Sanskrit introduction there are two saints bearing the name of *Devagupta*. Both of them have commented upon *Navapada-prakaraṇa*; but one of them is a grand-pupil or a great-grand pupil of the other, who seems to have composed the original work. Owing to the want of materials it is rather difficult to ascertain whether any one of them can be identified with the commentator of the *Sambandha-Kārikās* or there is altogether a different saint resembling these two only in name.

Before concluding, I may mention that I reserve for the second part the topics pertaining to  $\acute{S}r\bar{\imath}$  Siddhasenagani, the profound scholar of Jainism.

And now in closing I once more crave for the leniency of the learned readers for any faults of omission or commission and express my desire that this noble and ennobling work of Śrī Umāsvāti may be assigned its due place in the corresponding literature of the world.

### श्रीपरमात्मने नमः।

### श्रेष्ठि-देवचन्द्रलालभाई-जैनपुस्तकोद्धार-ग्रन्थाङ्के

# श्रीउमास्वातिवाचकवर्यविरचितम्

# तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम्

स्वोपज्ञाः सम्बन्धकारिकाः

( श्रीदेवगुप्तस्रि-श्रीसिद्धसेनगणिप्रणीतटीकाद्वययुताः )

सम्यग्दर्शनशुद्धं, यो ज्ञानं विरितमेव चाप्नोति । दुःखनिमित्तमपीदं, तेन सुलब्धं भवति जन्म ॥ १ ॥ आर्थी

श्रीदेषगुप्तसूरिकताटीका---

वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं, तत्त्वार्थस्य विधीयते । टीका संक्षेपतः स्पष्टा, मन्दबुद्धिविबोधिनी ॥ अनुष्टुप्

क्याख्या—सम्यग्हेत्प्रवचनमिष्णम्य कालसंइननश्रद्धायुरादेः परिहाणिमवलोक्य सत्त्वानुकम्पया समासतो मोक्षमार्गम्रपदेष्टुकाम आचार्य इदमाह—सम्यग्दर्शनमुद्धं यो इति विरतिमेव बाप्नोति ।—अत्र सम्यग्दर्शनग्रद्धमिति कतरो विष्रह आस्थीयते ? यदि तावत् सम्यग्दर्शनेन श्रुद्धमिति करोति करणे तृतीया, परश्चादीनामिव प्राङ् निर्वृत्तिक्तव्या; उत्त कर्तरि, तदा दर्शनज्ञानयोरमेदाद् आत्मनो, य आप्नोतीत्ययुक्तम् । अथ सम्यग्दर्शनायेति तादर्थ्ये चतुर्थी, दार्विव यूपाय, प्रागेव दर्शनात् श्रुद्धं ज्ञानम्, अवाप्तज्ञानस्य च केवलिन इव किं दर्शनेन ? उत सम्यग्दर्शनात् हेतौ पञ्चमी, स्वयंसम्युद्धादिष्ठ विरुध्यते, तेषां हि झिनित्ये-व झानं न हेतुक्रममपेश्वते। अथ सम्यग्दर्शने श्रुद्धमिति निमित्तसप्तमी, चतुर्थीपश्चदोषः। तस्माद् वक्तव्योऽत्र समाधिः। यथेच्छिस तथाऽस्तु। नन्तुकं दोषभूयस्त्वम्। नैते दोषाः। करणे तावद्

१ आर्था-छक्षणम्---

वस्यमाणा निर्शृतः "तिक्सर्गाद्धिगमाद्वा" (अ०१, स्०३) इति । कर्तर्यपि, अत एव आय्रो-तीति युक्तम्, आत्मा हि सम्यग्दर्शनी सिललिमिव खच्छतामन्यां झानावस्थामाप्रोतीति वश्यते । अवश्यं च य इति कर्त्विदिशः कर्तव्यः, स द्युपायैरात्मानं शोधयतीति । चतुर्ध्यामप्यधिग-मामिप्रायः, नैसर्गिकाद् अवाप्तश्रद्धोऽध्ययनादिभिराधिगमिकमाप्त्रोति तदर्थमिति, शुद्धिका-रणं तु शुद्धमध्ययनादिकाले । पश्चम्यामपि, खयंसम्बुद्धादिषु निसर्गसम्यग्दर्शनहेतुकमेव तत्, वश्यति हि "अपरोपदेशो निसर्गः" इति, तेषां हि परोपदेशमन्तरेण क्षयोपशमादिलिध्यम्यः समीद्दमानानामुत्तरकालं प्रागिव द्राग् उत्पद्यते झानम् । सप्तम्यामपि सत्सप्तमी, सति हि सम्यन्दर्शने शुद्धं झानमन्यथा सर्वश्रद्धप्रसङ्ग इति । अधिकरणे वा, यथा आकरे शुद्धानि भाण्डा-नीति । एवमन्येऽप्याक्षेपपरिहारमार्गाः सन्ति, प्रसङ्गभयात् तु नाद्रियन्ते । तृतीयापक्षः पुन-रत्र ज्यायान् । सम्यग्दर्शनेन शुद्धमिति "कर्त्वकरणे कृता" (पाणिनिः २।१।३२) इति समासः । तत्पूर्वकमित्यर्थः, द्शनमूलत्वाच श्रेयसस्तेन शुद्धमित्युच्यते । उक्तश्रायमर्थः प्रवचने—

"अष्टेनापि च चारि-त्राद् दर्शनमिह दृढतरं ग्रहीतव्यम् । सिध्यन्ति चरणरहिता, दर्शनरहिता न सिध्यन्ति ॥" आर्या

न च श्रुतमधीयानस्याध्ययनादिभ्योऽधिगमसम्यग्दर्शनावाप्तिरिति कृत्वा ज्ञानश्चद्धं-द्श्रीनमाश्रक्तित्व्यम्,प्राग् दर्शनादज्ञानमेव।तदुक्तं च प्रवचने--''द्वादशाङ्गमपि श्रुतं विदर्शनस्य मिथ्ये"ति। न चार्गुद्धाशये भैषजमिव श्रुतमात्मलाभं लभते। एतेनाशयशुद्धौ तस्यैव सम्यक्त्वेन विपरिणामो जायत इति व्याख्यातमेव । श्रुतमेवाशयशोधनमिति चेत्, न, अभव्यानामध्ययना-दिकियासम्भवेऽपि दर्शनासम्भवात्, वक्ष्यति हि, सम्यन्दर्शनपरिगृहीतं मत्यादि ज्ञानंमन्यथा त्वज्ञानमेवेति । भवति चान्यथापि पदार्थाध्ययनमात्रं, न तु रुचि विरहय्य दर्शनम्, अवश्यं प्रागाशयविश्वद्धिरेष्टव्या। य इति जन्मवतः कर्तुरुद्देशः। ज्ञानं पश्चप्रकारं वक्ष्यमाणम्। तत्रा-धत्रयं व्यमिचारित्वादिष्यते तस्य विशेषणं, उत्तरं तु द्वयं शुद्धत्वादेव न, दैवरक्ता हि किंशुकाः। विरमणं विरतिर्वतं संयमश्रारित्रमित्यर्थः । साऽपि सम्यक्पूर्विकैव पश्चतया वक्ष्यते । अत्र कि सम्यन्दर्शनश्रद्धा विरतिरिष्यते, उत ज्ञानश्रद्धा ? उभयथाऽप्यदोषः, कारणकारणत्वेन दर्श-नशुद्धा कारणत्वेन ज्ञानशुद्धा। वस्यति हि, ''विरतिनीम ज्ञात्वाऽभ्युपेत्याकरणम्'' (अ०७,सू०१, माष्यम् )इति । इत्थं चेयं विरितियदुत द्रीनञ्चानग्चद्धाश्ययस्वामिनी, इतरथा तु मार्जीरसंयमकल्या स्यात्, एतच सचरित्रमधिकृत्य वक्ष्यति "उत्तरलामे तु नियतः पूर्वलाभः" (अ०१, स०१, मा०) इति । तसात् त्रितयमप्येतत् सम्यक्पूर्वकं निःश्रेयसाय कल्पत इति साध्यपदेशः। एवकारो विधारणे, दर्शनज्ञानविरतय एव जन्मनः सुलब्धत्वे कारणं, नोनम्, अधिकमप्यतो नास्त्येवेति । एकतमवत् तु जन्मान्यजन्मापेक्षया गुलब्धमिव गुलब्धं, वक्ष्यति चैषां मोक्षहेतु-त्वम् । तचावधारयति, त्रयमेवैतत् नोनमधिकं वा मोक्षायेति । तच सप्रयोजनं सूत्रेऽभिधास्यते,

१ मतिशुतावधयो विपर्ययव्य (अ० १, सू० ३२) इति सुत्रस्य भाष्ये । २ ' ज्ञानं भवत्यन्यथाऽज्ञानमेवेति ' इति क-पाठः ।

चश्चदो ज्ञानमिति मिस्रवाक्यत्वाद् विरतिं चेति सम्बन्धाय, एकैकस्य वा निर्जराहेतोः प्राप्तौ जन्म सुल्ब्यमिति विकल्पार्थः । तब सुलब्यमिवेत्युक्तं, आमोतीत्यवस्थितं खतन्त्रं कर्तारं दर्श-यति, दर्शनादित्रयमाप्तोति लभतेऽिषगच्छतीत्यर्थः ॥ दुःखनिमित्तमपीदं तेन सुलन्धं भवति जन्म ॥--दुःखयतीति दुःखं परितापयतीत्यर्थः, तच शारीरं मानसं च वश्यमाणं, द्वन्द्वभूयिष्ठत्वात् संसारो वा दुःखं, निमित्तं हेतुः प्रस्तिराधारः । दुःखानां निमित्तं, दुःखं चास्य निमित्तम्, तत्र दुःखानां निमित्तमिति जन्मनि सति शरीरमनसी तद्भवं च दुःखम् , अत एवोक्तमन्यत्रापि-''नह्यश्ररीरं प्रतपन्त्युपद्रवाः'' इति । उत्तरेषामपि निमित्तं जन्म, तद्वान् दुःखितः सन्तुपप्छतचेताः क्रीबोऽसम्यग्विपद्दमाणः संसारखभावमजानन् तदितर-प्रतिकारान् अभीप्सुरग्रुभमारभते, ततः कर्मपाशावपाशितः पुनरपि दुःखभागी भवति। संसारपक्षेऽपि दुःखस्य-संसारस्य निमित्तम्, मृढो ह्येकजन्मनि बहूनि जन्मान्तरबीजान्युपचि-नोति । एतेन दुःखं चास्य निमित्तमिति स्थितम् । अपिशब्दो दुःखानां दुःखस्य वा निमि-त्तमित्यस्मिन् पक्षेऽपि [न] दुःखनिमित्तमिति विकल्पयति, कथम् १ षद पुरुषप्रकृतीर्वक्ष्यति । तत्र यदा संसारी दुःखं तदाऽऽद्यचतुष्टयस्य मूढत्वात् तिभवन्धनम्, उत्तरयोस्तु अवाप्तदर्श-नादित्रयीकयोरेतदेव परमार्थसाधनं चरमं चेति न दुःखनिमित्तम्, यदा तु शारीरादिदुःख-पक्षो दुःखं चास्य निमित्तमित्ययं वाच्योऽर्थस्तदा सर्वेषामेव जन्मवतां दुःखनिमित्तमित्ययं विकल्पः । इदमिति जन्मबहुत्वे अपि मानुषं जन्म प्रत्यक्षं प्रदर्शयति, नद्यन्यत्र विरतिला-मोऽस्ति । कथम् १ नरकेषु तावद् भूयसा दुःखेनाजस्त्रमनुतप्तदेहमनसामशरणानामत्यन्तोपहतसं-क्रिष्टपरिणामानां हितश्रवणमपि नास्ति, कुतस्तदुपदेशकारणम् १ तिरश्रामप्यत्यन्तमृढमनसा-मकरुणपराधीनाशरणजीवितानां सर्वामिभूतजन्मनामाभियोग्यादिदुःखानुबद्धदेहमनसां हितो-पदेशश्रवणश्रद्धाविरती कुतः ? तथा देवानामपि कुच्छावाप्तविषयसुखलवास्वादापहतचेत-सामनवाप्तहितश्रवणानां केषांचिच कथंचिद्धितश्रवणसंभवे अप्यवस्यभोगकर्माधीनत्वात् अक-र्मभूमित्वाच विरत्यभाव एव । मानुष्येऽपि देवकुर्वाद्यकर्मभूमिषु भोगपरत्वात्, कर्मभूमिषु चान्त्यावसायिम्लेच्छादिष्वत्यन्तनिर्घृणत्वात् , आर्येष्वपि चोपदेशकश्रद्धाद्यभावात् इतो विरतिः १ विकलं चेदं त्रिकमसाधनमित्यतः सर्वीपवादशुद्धं त्रितयलाभोपायक्षममिदमि-त्याचार्यः खजन्मनिद्रश्चेनेन प्रत्यक्षमाह-तेनेति । यत्तदोर्नित्यसम्बन्धाद् यच्छन्दोहिष्टमेव कर्तारं निर्दिशति । सुलब्धमनिन्धं श्लाघ्यं ज्यायः । सति हि संसारे प्रवश्यम्भावि जन्म, तच दर्शनादित्रयसहितत्वात् मोक्षसाधनं यदि भवति, ततः सुलब्धम् ; अन्यथा हि क्षुद्रजन्तूना-मिव मरणायैवेति दर्शयति । भवतीति स्फुटार्थम् , जायते अस्मिनिति जन्म, तच मानुषमि-त्युक्तम् । अथवा मवति जन्मेति संसारास्तित्वं देशयति । आत्मा हि स्वकृतकर्मसन्तानानु-स्यूतः सन् धावति मवाद् मवान्तरं, तस्य पर्यटतो भवति जन्म । एतेनैकान्तनित्यादीनां

१ 'शरीरादिदुःसं वास्व' इति ख-पाठः ।

संसारामावात् सर्वा प्रक्रिया दुरुपपादा इति व्याख्यातम्, पुनश्च वस्यति विस्तरेण शास्त्र एव । इति प्रथमकारिकार्थः ॥ १ ॥

एवं सित संसारोऽस्तीति ज्ञापिते तस्यानादित्वरूयापनार्थमाह—

जन्मनि कर्मक्केशे-रनुबद्धेऽस्मिस्तथा प्रयतितब्यम् । कर्मक्केश:भावो, यथा भवत्येष परमार्थः ॥ २ ॥ आर्था

च्या ॰ — जन्मनि कर्मेत्यादि । अथवा उक्तं दुःखनिमित्तं जन्म ततः कथमित्यार्ययैवाह-जन्मनि कर्मक्केशैरनुबद्धेः स्मिस्तथा प्रयतितब्यम्। - जन्मोक्तवक्ष्यमाणलक्षणम्। क्रियत इति कर्म ज्ञानावरणाद्यष्ट्या वश्यते । क्रिश्नन्ति क्रेशयन्ति वा स्वामिनं, क्रिश्यतै वैभिरिति क्षेत्राः, तेऽपि मोहनीयमेदाः क्रोधादयः कषाया वक्ष्यन्ते । अनुबद्धे सन्तत-वेष्टिने, कथम् ? सति हि जन्मनि कायवाश्वानोहेतुकं कर्म भवतीत्युक्तं, ततः प्रवृद्धकर्मा-शयस्यौदयिकभावानुवर्तिनो अस्ववशस्य संसारहेतवः क्रोधलोभादयो अनेकजन्मान्तरहेशनाय क्केशा आविर्भवन्ति, ततो रागद्वेषादिहेतुकं तीव्रं कर्मानुबद्धं, पुनरपि जन्मनि सति कर्म भवति, कर्मभ्यः क्षेत्राः, क्षेत्रभ्यः पुनरपि जन्मेत्येवमनुबद्धमित्युच्यते । एतेन संसारस्यानादित्वं दुःखभूयस्त्वं च व्याख्यातम् । अत्र च सत्यप्यनादित्वे परस्परहेतुत्वे च त्रयाणां जन्मानुबद्ध-मित्युक्तं प्रत्यक्षत्वादाधारत्वात् पूर्वोक्तत्वाश्व । एवं च कृत्वा अन्यत्राप्युक्तम् " विविधवाधन-योगाद् दुःखमेव जन्मोत्पत्ति"रिति । अस्मिन्निति, तदेव मानुषं जन्मान्नेडयति, प्रत्यक्षमेव क्केशानुबद्धं दृश्यत इति, केशाञ्चिद् देवजन्मन एवोत्तरोपपत्तिप्रतिलम्भः किल,तदाशङ्कानिषेधाय चास्मिकात्याह, दूरगानामपि पुनरागत्यास्मिक्षेव कर्मभूमित्वात् प्रयत्नपूर्वकः कर्मक्षेशाभाव इति । तथा प्रयतितव्यम् । तथेति प्रकारार्थे, तेन प्रकारेण दर्शनादित्रयलाभोपायपूर्वकमि-त्यर्थः । प्रयतितव्यम् प्रघटितव्यं; सर्वजन्मिनोंऽऽत्मना कर्मक्रेशसन्ततत्वमवगम्य संसारोद्विप्रेन विरागमार्गानुवर्तिना प्रकर्षेण सर्वात्मना तपःसंयमादिषु वर्तितव्यमित्यर्थः । आद्यर्थे वा प्रशब्दः, सम्यन्दर्शनादिलाभानन्तरमादावेव यतितव्यम्, न पुनर्विश्वसितव्यम्, पापा हि कर्म-क्केशाः प्रवृद्धाः सन्तः पुनरपि दर्शनादि प्रतिपातयन्तीति । न चेयं स्वमनीपिका, वश्यति ह्याचार्यः शास्त्रे ''अनन्तानुबन्ध्युदयात् पूर्वोत्यन्तमिष सम्यग्दर्शनं प्रतिपत्तती''ति । किमथे प्रय-तितव्यमित्याह-कर्मक्केशा भावा यथा भवति । कर्मणां क्षेशानां चाभावः क्षयस्तैवियोग इत्यर्थः। कथं च स भवति ? शङ्काद्यतिचारवियुक्तावाप्तदर्शनो हि शुद्धाशयस्त्रिश्चवनमप्युपहित-मोहमहेन्धनज्वलितकर्मदहनकाध्यमानमञ्जूणममलज्जानागमचक्षुषाऽवलोक्य गर्भवासाँदिमयो-द्विमः प्राणातिपातादिविरतिप्रतिज्ञामारुख तद्ददीकरणार्थं च पञ्चविंशतिभावनाभावितान्त-

१ 'सर्वजन्मिनामात्मनाः' इति क-पाठः । २ अष्टमेऽभ्यावे दशमस्य सूत्रस्य भाष्ये । ३ ' गर्भवासाद् विम्नः' इति क-पाठः ।

रात्मा द्वादशानुप्रेक्षास्थिरीकृताध्यवसायः संवृताश्रवत्वादनिमनवकर्मागमः तपःसंयमादिभिश्च पूर्वोपात्तक्षयग्रद्धाशयो मोहादिमलप्रक्षयादवाप्तकेवलपरमैश्चरः फलबन्धनशेषचतुष्प्रकृतिक्षये कर्मक्रेशाभावावस्थामामोतीति, पुनरिप विस्तरतः शास्त्रे वक्ष्यामः । अत्र च जन्मकर्मक्रेश-त्रयाभावेऽप्यष्टकर्मक्रेशाभाव इत्युक्तं, ते ह्ववश्यं जन्मकारणं, जन्मत्वेतत्कारणमपीत्युपिदृष्टं, अतस्तद्भावे प्रागेव जन्माभाव इत्यभिप्रायः । क्षेशानां च कर्मभेदत्वेऽपि पृथम्प्रहणं प्राधान्यार्थम्, एतद्भावाभावे हि बन्धमोक्षो, वक्ष्यते—"सक्तवायत्वाज्ञीवः कर्मणो योग्यान् पुद्रलानादत्ते । स बन्धः" (अ० ८,स०२-३)। मोहादिक्षयात् केवलं ततश्च मोश्च इति। एवं तर्हि कर्मप्रहणं माभूत् । नैवं शङ्क्षयम् । व्यवहार एव न प्रवर्तते, प्रधाना हि कर्मसंज्ञा वक्ष्यमाणा, तदेकदेशाश्च क्षेशा इति ज्ञापितं भवति। एष परमार्थः। एष इति वक्ष्यमाणविस्तरमि समासतोऽवधाये प्रदर्शयित, बहुविचित्रग्रन्थोपहितोऽप्येतावानेवेष परमार्थो यदुत कर्मक्षेशाभावो नोनो नाभ्य-धिको वेति। परम उत्कृष्टो ज्यायान्, अर्थः प्रयोजनं फलं परमार्थः, अत्यन्तशुद्धत्वात् पूष्यमानो वाऽर्थः, दर्शनादिलाभफलं मोश्च इत्यार्याद्वितीयार्थः ॥ २ ॥

यदि पुनरेकभवेन परमार्थः शक्यतेऽवगन्तुं न च क्रेशप्रहाणं, ततः क उपाय इत्याह—

# परमार्थालाभे वा दोषेष्वारम्भकस्वभावेषु । कुशलानुबन्धमेव स्यादनवद्यं यथा कर्म ॥ ३ ॥ आर्या

च्या० —परमार्थालाभे वेत्यादि । परमार्थ उक्तवक्ष्यमाणनिर्वचनः, तं यदा काल-संहननपरिहाणेन लभते तदा, दोषेषु, द्रययन्त्याशयमिति दोषाः कषायास्तेषामेव गौणपर्या-यज्ञापनार्थं प्रयोजनार्थं च दोषा इत्याह — आरम्भकस्वभावेषु । आरम्भयतीत्यारम्भकः अशुभे प्रवर्तयतीत्यर्थः, आरम्भकः स्वभावो येषां ते इमे आरम्भकस्वभावाः । नद्यदृष्टाशयोऽशु-मे प्रवर्तते इति प्रतीतम्, क्रेशास्तु अप्रवर्तमानमिषे प्रवर्तयन्तीति । एवं सङ्ख्यांच्यापाराणां विशेषसंज्ञा गौणी दोषा इति, दोषेष्विति सत्सप्तमी। आरम्भकस्वभावेषु सत्सु किं कर्तव्यम् १ तथा प्रवर्तितव्यमिति वर्तते, तथा किं भवतीत्याह — क्रुशालानुष्यम्यमेवत्यादि । क्शलं क्षेम-मनपायं शिवमित्यर्थः । तच कुशलकारणत्वात् तद्गुषभाति, तस्मिन् वाऽनुष्योऽस्येति, क्रुशल-प्रयोजनिमत्यर्थः । एवावधारणे, कुशलानुष्यमेव, नाकुशलानुष्यम्, न वा कुशलानुश्वानित्यर्थः । एवावधारणे, कुशलानुष्यमेव, नाकुशलानुष्यम्, न वा कुशलानुश्वानिति वस्यमाणमिप समासेनाह — अनवचं नावधमनवद्यमगर्धं कर्म कुशलानुष्यमं भवतीत्यर्थः । यथेति तथापेक्षः, तथा प्रवर्तितव्यम् यथा कुशलानुष्यं कर्म भवति, कर्मेति विशेष्यं तष्य व्याख्यातिमिति दतीयार्यार्थः ॥ ३ ॥

<sup>9 &#</sup>x27; नो जनोऽभ्यधिकश्रेति ' इति क-पाठः । २ 'संहननपरिहाणेन परिहाणेने ' इति क-पाठः । ३ ' प्रवर्त-मानमपि ' इति विशेषः क-पुस्तके । ४ ' सम्मापाराणां ' इति क-पाठः ।

उक्तमपिशन्दविकल्पे पट् पुरुषप्रकृतय इति, काः पुनस्ता इति, एताः अधमतमेः अधमः विमध्यमः मध्यमः उत्तम उत्तमोत्तम इति, आसामाचार्यो निरूपणार्थमाह—

कर्माहितमिह चामुत्र, चाघमतमो नरः समारभते । इहफलमेव त्वधमो, विमध्यमस्तूभयफलार्थम् ॥ ४ ॥ आर्या

व्या - कर्माहितमित्यादि । अथवा किमन्यदपि कर्मास्ति यतो विशेष्यते क्रशलानुबन्धमिति, ओमित्याह चतुर्विधम्, कथमिति, षट्ट पुरुषाः साकुशलानुबन्धं, चतुर्थस्य कुशलाकुशलानुबन्धं, पश्चमस्य कुशलानुबन्धं, पष्टस्य त निरनुबन्धमिति । एषां खामी विकल्पमाह—कमीहितमित्यादि । कमीहितमिह चामुत्र चाधमतमो नरः समारभते । अहितमकुशलिमत्यर्थः, काहितम् ? इह चामुत्र च, इहलोकपरलोकयोः, इह चेति एवार्थे चशब्दः। आस्तां तावत्परलोके, इहैव तावदिदं जिजीविषुभिरिव विष्पानमारभ्यमाणमहितायेति । उत्तरः सम्बये, इह चामुत्र चेति, अधमतमो ज्ञधन्यतमः-पापिष्टः नरो मनुष्यः । त्रयाणामपि सम्भवे व्यवहारप्रधानत्वादारम्भसमर्थत्वाच प्रायः पुरुषनिर्देशः । समार भते । समेकीभावे, क्रियायोगाभिविध्योराङ्, सर्वार्पितकरणोप-करणो बहितमारभते, संरम्भसमारम्भारम्भावस्थाश्च वश्यति, तासामाद्यद्वितीययोस्तावदयम-हितानुबन्धी किं पुनस्तृतीयस्यामिति दशयति । निदर्शनं त्वस्य मार्गिकमत्स्यबन्धादयः, ते हि सर्वकुत्सितवृत्तयोऽन्त्यावसायिनो विशिष्टजनिधकृतजन्मानो रूक्षस्फुटितविकृतशरीराः कृच्क्रेणापि जिजीविषवः सलिलारण्यप्वतादिषु परोपघाताय पर्यटन्तः क्षुत्पिपासाञ्चीतोष्ण-वर्षवातदंशादिसत्रिपातदुः खप्रत्यपायमिहैवाप्नुवन्ति, आयुर्भोगानन्तरं चाकुरालकर्मप्रेरिता नर-केषुत्कटदः खभाविनो भवन्तीत्येवसुभयलोकाहितानुबन्ध्यधमतमः । इहफलमेच त्वधमः,इह फलमस्येति इहफलं कर्म, एवावधारणे, इहफलमेव च कर्म नोर्ध्वमिति, तुशब्दो विशेषोपप्र-दर्शननिष्टुच्योः, न तदिहफलमेव, अधमस्त्वेवमुपात्तबुद्धिः सन् समारभत इति । परलोकमनो-रथं निवर्त्य विशिष्योपदर्शयति । अधमो जघन्यः पापः । निदर्शनं परलोकापवादिप्रभृतयः, ते हि कुच्छावाप्तविषयामिषानुषक्तचेतसो मोहपटलाकुलान्तरात्मानो भोगलवत्यागासहिष्णवो निर्वीजा अपलापित्वादेकािकनो माँ भूष्यन् निष्कुत्सिता इति च सहायान् जिघ्धक्षाः, कः पुनः परलोकादागतो मुढप्रवादोऽयमेतावदेवेदमिन्द्रियगोचरान्तर्वितं वस्तु नोर्ध्वमित्येवमादि-भिर्नालिशजनविप्रलम्भनोपायैः परलोकमपोद्धैव ऐहलौकिकेषु पूर्वेभ्यो न्यूनेषु कर्मसु प्रवर्तन्ते । विमध्यमस्तु भयफलार्थम्, अत्राप्तो मध्यमावस्थां विमध्यमः। उभयस्मिन् फलं उभयफलं तद-स्यार्थी निबन्धनमित्युभयफलार्थं कर्म, उभयफलाय उभयफलार्थं कर्म, समारभते इति करोति। कथमुभयत्रापि फर्ल भ्रंजीयेति तुशब्दो विवेचयति । निदर्शनं महाभोगिकृषीवलवणिगा-

<sup>🤊 &#</sup>x27;अधमाधमः' इति क-पाठः। २ 'मा भूष्यन् नः क्रुत्सिता' इति स्न-पाठः, 'माभूष्यन् निःकृत्सिता' इति ग-पाठः।

दयः । ते हि पुत्रदाराद्यवियोगमिच्छन्तः पूर्वोपात्तविषयापरित्यागेन शेषोपार्जनपरा निसर्ग-मद्रमनसोऽर्थिजनमनःश्रीणनकृतप्रयत्नाः परलोकफलार्थिनः प्रसिद्धपुण्यद्वारेषु यथाशक्ति ख्रमु-पयुञ्जते । तदेतत् त्रिविधस्वामिकमपि कर्म संसारबीजोपचयात् सामान्यतोऽक्कशलानुबन्धमि-त्युच्यते ॥ ४ ॥

इदानीं कुशलाकुशलानुबन्धस्वामी-

परलोकहितायैव, प्रवर्तते मध्यमः क्रियासु सदा । मोक्षायैव तु घटते, विशिष्टमतिरुत्तमः पुरुषः ॥ ५ ॥ आर्या

ठ्या०—परलोकेत्यादि।परलोकजन्मनः परलोकजन्मने वा हितं परलोकहितं तदर्थ परलोकहिताय,इहलोकाप्रतिबन्धं परलोकैकार्पितमनस्त्वं चैवकारोऽवधारयति । प्रवर्तते प्रयत्ते, समारभत इति वर्तमाने अपि कर्तृनिर्देशे पुनर्ग्रहणम्। स हि द्वितीयावस्थाप्राप्तः सर्वार्पितकरणोप-करण इत्युक्तम्, अस्य तु तिसृष्वप्यवस्थासु सामान्यतः प्रवर्तत इति व्यपदेश इत्ययं विशेषः। पूर्वीत्तरावस्थामध्ये भवो मध्यमः क्रियासु सदा, अयं क्रियाशब्दोऽस्ति भाववचनः-कदाऽस्य क्रिया, अस्ति स्पन्दने-निष्क्रियमाकाशं, अस्ति चिकित्सने,-चतुष्पदी क्रिया, अस्ति न्याय्ये-क्रियावान् ब्राह्मणः इह न्याय्यवचनः न्याय्येषु प्रवर्तत इत्यर्थः । तच न्याय्यमिव, सदा सर्वकालं यावज्जीवम् । निदर्शनं तापसाद्यः, ते हि ग्रामगृहवासभोगान् परित्यज्य परलोकार्थिनः शीर्णपर्णमुलकन्दफलाद्याहारिणः वनवासामिरतयः अभिषेचनहवना-दिषु क्रियासु प्रवर्तन्ते, एतदिप पूर्वोत्तरोत्कृष्टद्दीनत्वान्मिश्रानुबन्धमित्युच्यते क्रुशलाकुश-लानुबन्धस्वामी । मोक्षायैव तु घटते विशिष्टमतिरुत्तमः पुरुषः । मोक्षोऽशेषकर्मवि-योगलक्षणो वक्ष्यते तदर्थं मोक्षाय । संसारभोगेष्वेकान्तनिः स्पृहत्वम् , एवकारोऽनघारयति, निष्टत्तिविशेषणयोस्तुशब्दः चतुःस्वामिकमप्येतद्भवानुबन्धं कर्म निवर्तयति, दर्शनमात्रलामेऽपि मोक्षायैव तु घटत इति विशेषयति । अत एवोक्तं परमार्थालाभेऽपि कुशलानुबन्धायानवद्यक-र्मणे यतितव्यमिति, प्रवर्तत इति व्याष्ट्रतत्वाद्विशेषाच घटत इत्युक्तम्, दर्शनमात्रमपि लब्बाऽवाप्तपरमार्थबीजोऽहमवश्यममुक्तमार्गोऽधिगमिष्यामि क्षेममिति शनैः शनैरपि घटत इति विशेषः, चतुष्पुरुषीतो विशिष्टा मतिरस्येति विशिष्टमतिः, उत्तमः प्रधानो विद्वाननर इति वर्तमानेऽपि पुरुषग्रहणात् पूर्वैरेकान्तमेदविशेषमाह । पुण्यवन्त्वं चास्य दर्शयति, यावद्यं न मुच्यते तावत् प्रायो विशिष्टपुरुषवेदादिपुण्यराशिभागी । वक्ष्यति पुरुषवेदादयः पुण्य-मिति, निदर्शनं यतिशावकाद्यः, ते हि दर्शनादिलाभानन्तरमेवोदिषसिललान्तर्वर्तिन इव नौलाभपरितृष्टाः दुष्टपरिचितन्यालाकुलमीमगुहानुशायिन इवावस्यंभावि भयं संसारेऽनुप-श्यन्तः सर्वथा शक्तितो वा प्राणातिपातादिविरताः संसारमोगलवनिरमिवाञ्छा यतन्ते.

१ 'न्यसेकप्रयोगानुषद्ग...'इति क-पाठः, क-पाठोऽपि ।

यदिष कलमकेदारावसेकप्रायानुषङ्गामिवर्धितोत्पलविभःश्रेयसप्राप्त्यन्तरालदेवादिभवसुखं तद-प्यवगणय्यासक्ता मोक्षायेव घटन्त इत्येतत् कुशलानुबन्धमनवद्यं कर्म, अन्यथा निरनुबन्ध-तुस्य एव स्यात् तत्रश्च पञ्चेव स्युः, अन्त्यस्य तु चरमत्वाश्चिरनुबन्धं चरमेष्विप वक्तृत्वात् तिद्विशेषपरिग्रहः ॥ ५ ॥

### निरनुबन्धस्वामी, स चायम्-

# यस्तु कृतार्थोऽप्युत्तम मवाप्य घर्मं परेभ्य उपदिशति । नित्यं स उत्तमेभ्यो-ऽप्युत्तम इति पूज्यतम एव ॥ ६ ॥ आर्था

क्तांश्मिं कृतार्थं इत्यादि । यः पुरुष इति वर्तते, पुनर्थं तुशब्दः, यः पुनरिति, कृतोश्मों श्मिंति कृतार्थों श्वाप्ते । आम्रेडने पिशब्दः, आस्तां तावदसदादिरकृतार्थः, कृतार्थों पि सिन्नत्याचार्यों दर्शयति, उत्तमं प्रधानं मोक्षफलमवाप्याधिगम्य ज्ञात्वा, स चोत्तमः समादिदशलक्षणो वक्ष्यते । सुतलाभादिषु कृतार्थशब्दं व्यभिचरन्तं दृष्ठा विशेषणमाह—उत्त-ममवाप्य उत्तममर्थ इति वर्तते, अर्थवशाच विभक्तिपरिणामः, उच्चेर्गृहाणि देवदत्तस्यामन्त्रयस्वैनमिति, यथा स चोत्तमो श्र्यः सर्वप्रयत्तप्रयोजनं केवलज्ञानं तद्वाप्य कृतार्थों भवतीति दर्शयति, एतेनैव धर्मस्योत्तमत्वं व्याख्यातम् । निह सर्वज्ञोऽन्यथा प्रणयति । परेम्य उपिद्वाति कृतार्थत्वे श्पे चतुर्थी, वक्ष्यमाणनामकर्मचोदितः तदुपयोगार्थमुपदेशदानकर्मणा परानिभिष्रेतीति दर्शयति—नित्यं स उत्तमभ्योऽप्युत्तम इति पूज्यतम एव , नित्यं प्रतिदिवसमाद्यां चरमां च पौरुषीं धर्मकथां करोति । नियोगपदादिषु चापेक्षिकमुत्तमत्वं पूज्यतमत्वं च तन्निषेधार्थमाह—नित्यमेवासावुत्तमोत्तमो नित्यं च पूज्यतमो न पर्वकालादिष्विति । स इति यदपेक्षो निर्देशः, उत्तमेभ्योऽनन्तरनिर्दिष्टेभ्योऽन्येभ्यश्च प्रसिद्धेभ्यः उत्तमेभ्योऽपि तावदयमुत्तमः किम्रुतेति रम्यः इत्यपिशब्दो दर्शयति । इति एवमर्थे, एवं च कृत्वाऽयं पूज्यतम एव । एवकारश्चार्थे, उत्तमोत्तमश्चारं पूज्यतमश्चेति, आदरं चावधारयति, सर्वादरेणायं पूज्यतमः ।। ६ ।।

पश्चिमिरेव गते ऽर्थे ऽस्योपन्यासः प्रवचनप्रणेतृत्वादाचार्यश्चोपदेष्टुकामः कृतार्थो ऽध्युप-दिशति किं पुनरस्रद्विध इत्यस्याद्वारा उपदेशगौरवं दर्शयति । कः पुनरसाविति प्रयोजन-मेवोदाहरणेनाह—

# तस्मादईति पूजामईन्नेवोत्तमोत्तमो लोके । देवर्षिनरेन्द्रेभ्यः, पूज्येभ्योऽप्यन्यसत्त्वानाम् ॥ ७ ॥ आर्या

च्या - तस्माद्हैतीत्यादि। यथा(स्मात्) कृतार्थो अपुपदिशति तस्मात् कारणादिति कारणे पश्चमी, अर्हति भागी योम्यतमः, पूजामर्चनमभीष्टवादिभिरमिगमनं, को आविति निर्दिशति—अहं सेव, नामः प्रयोजनप्रुक्तं निरुक्तद्वारेण पूजामहितीति, एवावधारणे अयमेवासावुक्तमोत्तमो नान्य इति । लोके, कृत्स्नेऽपि जगित नैकदेशे । कृतः पुनः पूजामहितीत्याह—देवर्षिनरेन्द्रभ्यः पूज्येभ्योऽप्यन्यसत्त्वानाम् । देवेभ्य ऋषिभ्यो नरेन्द्रभ्यः प्रत्येकिनन्द्रशब्दः । पूज्येभ्योऽप्यन्यसत्त्वानामिति माहात्म्यख्यापनमेव, अन्यसत्त्वानां देवाद्यः पूज्याक्तेभ्योऽप्यहिति पूजामहित्रिति । एवं चान्येभ्योऽपि पूजामहितीति व्याख्यात-मेव, निह राजि सम्रत्तिष्ठति पर्यदुत्थानं प्रति वितर्कः । स तावदहतु पूजां, अथ पूजकानां तु कृतार्थमकोषप्रसादमर्चयतां का गुणावाप्तिः १ नैवं शक्क्ष्यम्, दृश्यते हि अग्निरकोषप्रसादोऽपि सेवकानामीप्सितनिर्वृत्तिहेतुः स्यात् । अग्नेरिव दाहाद्यनीप्सितमपि तस्माद् भविष्यतीति, तचैवं, दृष्टबुद्धयो द्यरागद्वेषमप्यग्निमवान्यायेन सेवमानाः खाश्यदोषादेव शिश्वनीव लोष्टु-श्रेपमात्मोपघाताय कर्मोपचिन्वन्ति, खपरिणामो हि नः प्रवचने प्रधानं कर्मोपचयहेतुरित्यु-पदेशः, वक्ष्यति च शास्त्रे ''प्रमत्त्योगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा" (अ० ७, द्व० ८) इत्येवमादिषु ॥ ७॥

ननु चात एव ते सुतरामचीही यदुत निराकृतरागद्वेषमलाः । निह कलुषम्रदकं मल-विशुद्धये, यद्येवमुच्यतां तिहें तदर्चनात् किं हितमवाप्यत इत्याह—

अभ्यर्चनादर्हतां, मनःप्रसादस्ततः समाधिश्च ।

तस्मादिप निःश्रेयस-मतो हि तत्पूजनं न्याय्यम् ॥ ८ ॥ आर्या

च्या॰—अभ्यर्चनाद्रह्ताामिति । अभ्यर्चनात् पूजनात्, अभिगमनस्तुतिवन्दनपर्यु-पासनादः, केषाम् अर्हतां, कर्मणि पष्टी, अर्हन्तोऽभ्यर्च्या इत्यर्थः । किं भवतीत्याह—मनःप्रसादः मनसः प्रसादः, प्रसीदति मनः । न चैतदाशङ्कयम्, प्राक् पूजनादप्रसन्ने मनसि पूजनप्रवृत्त्यभाव एवति, भवति हीश्वराजुवृत्त्यादिभिरिष प्रवृत्तिः, सा च लौकान्तिकविधौ वश्यते । पूजनात् ऊर्ध्व प्रायेण मनसि प्रसादामिप्रायः, लोकेऽपि ह्यप्रसन्नमनसामपीष्टजनादिसमागमानन्तरं मनःप्रसाद इति प्रतीतम् । ततः किमित्याह—ततः समाधिश्व, तस्मान् मनःप्रसादात् समाधिरेकाप्रता निर्विष्ठवमनस्त्वं निर्वृतिभवति । चशब्दः समुचये, समाहितस्य सतः शुश्रूषा, ततः श्रवणं, श्रव-णाद् ग्रहणधारणोहापोहाः, ततः संसारतत्त्वाधिगमः,तसाद्विताहितप्राप्तिपरिहारावित्येवमादय-श्रेति, तस्मादिष निःश्रेयसं,तस्मादिष समाध्यादिगुणावाप्तितारतम्यान्निःश्रेयसमधिगम्यत इति । अतो हि तत्यूजनं न्याय्यम्, यत इयं कल्याणपरम्परा निःश्रेयसनिष्ठा निर्वर्तते, तत एव तेषां कृतार्थानामिष सतामर्हतां पूजनं न्यायादनपेतिमिति सिद्धम् । एवं च कृतार्थत्वेऽिष सुत-रामर्हत्युजनं न्याय्यमिति दिशितं भवति । अधुना हि सन्ताः प्रायोऽलसाः क्रेशादिभीरवः प्रमादिनश्च तेषां शान्ताकारप्रतिमादि दृशा द्रव्याद्यपेक्षकर्भोपशमादिल्यमोहनीयविवरप्रसन्न-मनसां प्रायेण तद्वचनश्रवणश्रद्धोपजायते, ततो दर्शनादिलाभ इति । केषांचिचाधिगतदर्श-

१ ' अलं ग्रुद्धये ' इति क-पाठः !

नानामपि प्रमादिनां प्रतिमादिदर्शनेन तद्वन्दनगुणानुसरणात् संवेगादि भवतीति साधूक्तं तत्पूजनं न्याय्यमिति ॥ ८ ॥

गृहीर्तमेतत्, यत् पुनरुक्तं कृतार्थोऽप्युपदिशतीति तद्विरुद्धं, कृतार्थश्रोपदिशति चेति, निह कश्रिक्षिरिभवाञ्छः श्रममाद्रियमाणो दृष्ट इति चोदितः कारणमाह—

## तीर्थप्रवर्तनफलं, यत् प्रोक्तं कर्म तीर्थकरनाम । तस्योदयात् कृतार्थो-ऽप्यर्हंस्तीर्थं प्रवर्तयाते ॥ ९ ॥ आर्या

व्या०—तीर्थप्रवर्तनेत्यादि। भवसमुद्रं तरन्ति तेन तद्वाऽधिगम्येति तीर्थं, प्रवचनमित्यर्थः, तस्य प्रवर्तनं प्रणयनं, तदस्य कर्मणः फलम्, उपभोगो विपाकः प्रयोजनमिति
तीर्थप्रवर्तनफलं, यत् प्रोक्तं उपदिष्टं कर्म, कोक्तं, प्रवचने, तत्प्रामाण्याच शास्त्रं (अ०६,
सू०२३) वक्ष्यते दर्शनविश्चद्धचादिहेतुकं कर्माष्टके। कतरत् पुनस्तिदत्याह—तीर्थकरनाम,
तीर्थं करोतीति तीर्थकरः। 'क्रुजो हेत्वादिषु'(पाणिनिः अ०३, पा०२, सू०२०) इति हेतौ
टः, तीर्थकरस्तीर्थहेतुरित्यर्थः, तस्य नाम, कारणे कार्योपचारः, तीर्थकरनाम कारणं तीर्थकरनाम, यसिन्नुपात्ते तीर्थकरोऽयमित्येवं व्यपदिश्यते, तस्योदयात् कृतार्थोऽप्यहिस्तीर्थ
प्रवर्तयति, यत् प्रोक्तं तस्योदयात् तद्विपाकात् कृतार्थोऽप्यह्रस्तीर्थमित्येतदुक्तनिर्वचनं, प्रवर्वयिति प्रणयति उपदिश्वति करोतीति, तस्य चैतदेव फलमित्युक्तं, न चोपभुञ्जानः पुनरिष्वेचते इत्याशङ्कितव्यम्, उक्तं हि पष्टस्य निरनुवन्धं कर्मेति, किंपुनिरत्थं दृष्टमित्याह—न किश्विदसाधारणोऽयमतिशयः तथापि निदर्शनमात्रमिदम्॥ ९॥

## तत्स्वाभाव्यादेव, प्रकाशयति भास्करो यथा लोकम् । तीर्थप्रवर्तनाय, प्रवर्तते तीर्थकर एवम् ॥ १० ॥ आर्या

व्या० तत्स्वाभाव्यादेवेति । तदेव प्रकाशनं स्वभावस्तत्स्वभावः तद्भावस्तत्स्वाभाव्यं प्रकाशमयमित्यर्थः । तसादेव कारणात् प्रकाशायित अवभासयित, तन्मयत्वमेवास्य प्रकाशने कारणं नान्यदित्येवकारोऽवधारयित । भासः करोतीति भास्करः । यथा,धर्मप्रत्यासत्तां, लोकं भ्रवनम् । अत्र च भास्करग्रहणेन तद्धिमानसम्प्रत्ययस्तदुपदेशस्तु प्रतीतत्वात् । तिथि-प्रवर्तनाय प्रवर्तते, तीर्थकर एवं तिथिम्रकं तत्प्रवर्तनार्थं, प्रवर्तते प्रभवति तीर्थकर एवं, यथा भास्करः, उभयोरिप स्वभावानुगृहीता निराकाङ्क्षा तन्मात्रफला प्रवृत्तिरित्यर्थः, तदेवं सर्वतीर्थकरोपदेशप्रयोजने व्याख्याते ॥ १० ॥

अधुना यस्य तीर्थे प्रवर्तमाने आचार्यः शास्त्रं प्रकर्तिमच्छति तं जन्मनः प्रभृति कथियतुकाम इदमाह—

९ 'तद्बचनगुणा' इति क-पाठः । २ 'ग्रहीतं तत्' इति क-पाठः । ३ 'देशप्रयोज<sup>नं</sup> व्याख्यातम्' इति क-पाठः।

# यः शुभकर्मासेवन-भावितभावो भवेष्वनेकेषु । जज्ञे ज्ञातेक्ष्वाकुषु-सिद्धार्थनरेन्द्रकुलदीपः ॥ ११ ॥ आर्या

व्या०—यः शुभकर्मेत्यादि। य इत्युद्देशोऽस्मादेकाद्द्रयामार्थायां तस्मै इति निर्देशा-पेक्षः। शुभं कर्म भूतव्रत्यनुकम्पादानादिहेतुकं दर्शनविश्चद्धचादिहेतुकं च वक्ष्यते (अ०६, स०१३,२३)। तस्यासेवनमभ्यासस्तेन भावितो भावोऽन्तरात्माऽस्येति शुभकर्मासेवनभावितभावः। कियत्कालं, भवेष्वनेकेषु, नैकस्मिन्न द्वयोर्वहुषु। आगमो द्धयं कान्तारप्रनष्टसाधुमार्गाप्रदर्शनात् सम्यग्दर्शनप्रथमलाभो वर्धमानस्वामिन इति। अन्ते किमित्याह—जज्ञे ज्ञातेत्यादि। जज्ञे जात-वान्, क, ज्ञाता नाम क्षत्रियविशेषाः, तेषामिष विशेषसंज्ञा इक्ष्वाकवः, केषु, ज्ञातेष्विक्ष्वाकुषु, तेषामिष बहुत्वात् पितुरस्य विशेषणं सिद्धार्थः, स एव नरेन्द्रः, तस्य कुलं गृहं, तदुपचारात् सन्तानो वा, तस्मिन् दीपनं दीपः, प्रकाशोऽद्धतं ललामेत्यर्थः। वर्धते हीदं कोशाद्यभिद्यद्या वर्धमान इत्यतो दीप इत्युक्तम् ॥११॥

किंगुणो जातवानित्याह-

ज्ञानैः पूर्वाधिगतै-रप्रतिपतितैर्मतिश्रुताविधिभिः।

त्रिभिरपि शुद्धेर्युक्तः, शैत्यद्यतिकान्तिभिरिवेन्दुः ॥ १२॥ आर्या व्या०—ज्ञानैरित्यादि । पूर्वमेवाधिगतान्यवाप्तानि पूर्वाधिगतानि ज्ञानानि, तैरप्रतिपन्तितैरनाष्ट्रतैः । अप्रतिपतितप्रहणाच ज्ञापयित पूर्वतमभवेष्विप शुभकर्मासेवनादवाप्तान्येवासन्, प्रमादात् तु पुनरावृत्तान्यनन्तरैः पुनरप्रतिपतितैरिति । अत एव प्रागुक्तमस्माभिः कर्मक्षेशेषु न विश्वसितव्यमिति । ज्ञानपञ्चकत्वादाह—मतिश्वतावधिभिः, तेषामप्येकैकशः शुद्धितारतम्यसद्भान्वादाह—त्रिभिरिप शुद्धेरुक्तः त्रिभिरपीति, विशुद्धिमेव विशेषयित, त्रीण्यपि शुद्धानि नैकं द्वे वेति, अन्यथा त्रिकं कण्ठोक्तमेव । युक्तः, सहितः, सम्पनः, युक्तप्रहणात् तु नान्यत् ज्ञानमाशङ्कितव्यम्, उक्तसिललखच्छता(भा)वाप्तिवत्, वक्ष्यते च समाधिः शास्त्रे, किं पुनरित्थिमिन्त्याह—शैत्यद्युतिकान्तिभिरिवेन्दुः, युक्त इति वर्तते, यथा हीन्दुः शैत्यादिभिरविरहितः क्षेत्रात् क्षेत्रान्तरं यात्येवमसाविष अप्रतिपतितज्ञानत्रयो देवभवादिहागत इति ॥ १२ ॥

तस्य जातस्य किं स्वरूपमित्याह—

शुभसारसत्त्वसंहन-नवीर्यमाहात्म्यरूपगुणयुक्तः ।

जगित महावीर इति, त्रिदशैर्गुणतः कृताभिरूयः ॥ १३ ॥ आर्या व्या०-शुभसारेत्यादि। अयं सारशब्दोऽस्ति तावद् बाहुल्ये, त्वक्सारो वेतसः, अस्ति 'सार'शब्दस्य अर्थविविधता द्रिटिम्न सारकाष्टः खदिरः, अस्ति परिवि-'सार'शब्दस्या-स्तरे एतत्सारोऽयं मनुष्यः, अस्ति क्षेपे वाक्सारो भवान्, अस्ति प्राधान्ये सारोऽयमत्र गृहे, अस्ति सुखे अत्रैव वक्ष्यति निःसारः संसार इति, इह तु प्राघान्ये, सारं प्रधानमिति यावत्, प्राधान्य एव चायं ग्रुख्यः, विविधं प्रयुज्यते त्पचारतः, सन्त्वमवेक्ठव्यं, संहननं शरीरद्रिहमा, वीर्यग्रत्साहः, माहात्म्यं मिहमा कलादिप्रावीण्यं, रूपं चार्वङ्गावयवसिन्नवेशः, गुणा दाक्षिण्यादयः, लोके चाश्चभनिन्नधनानामप्येषां प्रायो दर्शनात् प्रत्येकं श्चभविशेषणम्, एभिः श्चभैनिर्वृत्तेः हितप्रयोजनेश्चकः सम्पन्नः, किन्नामेत्याह—जगतीत्यादि । वीरो विक्रान्तः श्रूः महान् वीरः महावीरः, इति एवमर्थे, कृत्स्नेऽपि जगति अयमेको महावीर इति । एवं च कृतामिख्यः । अन्तर्ग्वहर्तमात्रेण बाल्यकोमारदशे अभ्यतीत्य अवाप्तयौवनतृतीयदशास्त्रिदशा देवाः, तैर्गुणेभ्यो गुणतो, निमित्ते पश्चमी, अमिख्यातिरमिख्या कीर्तिगौणैनाम कृतामिख्या यस्येति कृताभिख्यः प्रतिष्ठितकीर्तिरिति यावत्, कथं, गुणतः । तदुक्तं हि प्रवचने—पूर्ववैरसङ्गमसुरोपहितकालचक्रादिसिन्नपाताप्रध्न्यत्वादिन्द्रादयो वीरनामानमुचैरुचेरुरिति, गृहनामापि चास्य गौणं तत्कुलदीप इति गतन्तान्न कण्ठोक्तम् ॥ १३ ॥

अथ किं प्राकृतवद्गृहमध्युषितवान्, नेत्याह—

स्वयमेव बुद्धतत्त्वः, सत्त्वहिताभ्युद्यताचिततसत्त्वः। अभिनन्दितशुभसत्त्वः, सेन्द्रैलींकान्तिकैर्देवैः॥ १४॥ आर्या

च्या॰—स्वयमेवेत्यादि। स्वयमेवानुपदेशात् अनाचार्यो बुद्धतस्वोऽवगतपरमार्थः। उक्तं हि, पूर्वाधिगतज्ञानत्रय इति, बुद्ध्वा तत्त्वं किमवस्यः—सन्वहितत्यादि, सन्त्वहितार्थम-भ्युद्यतमचितं सन्त्वमस्येति सन्त्वहिताभ्युद्यताचित्तसन्त्वः बुद्धतन्त्वो द्येवममन्यत 'अलमनेनाने-ककटुदुःखसिन्नपातप्रतिभयबहुलेन संसारवासेन, मोहदौरात्म्यं हीदं यदिमेऽन्धतमसेऽपि वर्त-मानाः सन्त्वा नोद्विजन्ते तदेषां प्रतिबोधनं न्य्राय्यं मिति, एवमभिध्याय अभिनन्दितश्चभसन्त्वः अभिनन्दितमनुष्वेहितं सन्त्वमस्याभिनन्दितश्चभसन्त्वः, केनाभिनन्दितं, सेन्द्रैलीकान्तिकेद्वैः, सलोकान्तिकेरिन्द्रैरिति प्राप्ते सेन्द्रैरित्युक्तं, लोकान्तिकानामत्र प्राधान्यात्, ते द्यत्यन्तसम्यग्दष्टय एतच्छीलाश्च, वक्ष्यति हि लोकान्तिकास्तु सर्व एव सम्यग्दष्टय इति ॥ १४ ॥

एवमभिसम्बुद्धेन किमनुष्ठितमित्याह—

जन्मजरामरणार्तं, जगदशरणमभिसमीक्ष्य निःसारम् । स्फीतमपहाय राज्यं, शमाय भीमान् प्रवत्राज ॥ १५ ॥ आर्था

व्या॰—जन्मजरेत्यादि । जन्मना जरया मरणेन च आर्तमभिद्रुतमभिभूतमभिप्रस्तं जगत् त्रिभ्रुवनमप्यत्राशरणं अपरित्राणं अभिसमीक्ष्य ज्ञानचक्षुषाऽवलोक्य, निःसारं निस्सुखम-

१ 'ब्यतीत्य ' इति क-पाठः । २ 'गौणं नाम ' इति क-पाठः ।

रमणीयम् । चतस्रोऽपि हि नरकतिर्यङ्मनुष्यदेवगतयो दाहश्चदामयाभियोग्यादिदुःखमय्यः, काऽत्र सारवत्तेति अभिसमीक्ष्य किं कृतमित्याह—स्फीतमित्यादि, स्फीतं समृद्धमकण्टकं, अपहाय त्यक्त्वा, राज्यं जनपदं, श्रमाय धीमान् प्रवत्राज, श्रमाय मोक्षाय, न परलोकार्थ, उक्तमस्य निरनुबन्धं कर्मेति । धीमानिति, निष्क्रमणानन्तरमेवास्य चतुर्थं मनःपर्यायज्ञान-माविर्वभूव, अन्यथा त्क्तमेव धीमत्त्वं, न चेयं स्वमनीषा । उक्तं हि प्रवचने—चारित्रप्र-तिपत्त्यनन्तरमेव प्राक्केवलोत्यत्तेश्वतुर्ज्ञानिनस्तीर्थकराः प्रवत्रज्ञः ॥ १५ ॥

अतः प्रव्रज्याबहुत्वे कतरामभ्युपेतवान् इत्याह—

# प्रतिपद्याशुभशमनं, निःश्रेयससाघनं श्रमणलिङ्गम् । कृतसामायिककर्मा, व्रतानि विधिना समारोप्य ॥ १६ ॥ आर्या

व्या - प्रतिपद्येत्यादि । प्रतिपद्य गृहीत्वा, अग्रुभकर्मक्षपणोपायभूतं अग्रुभशमनं, न च पुण्योपादानमन्यभवानाका कक्षत्वात्, अतो निःश्रेयससाधकं मोक्षप्रापकं, किं तत्, श्रमणिलक्षं श्रमणिविद्वं प्रायः श्रमणत्वगमकं, तच्च स्वकरपञ्चम्रष्ट्यवतारितिः शेषकेशं अष्टाद्रश्रीलाक्षसहस्रानुष्टानाभ्युपगतप्रतिज्ञममरोपिहतसितैकदुक्तलकृतवेकक्षयं अत्यन्तसर्वसस्वानुद्वे-जनसङ्गपदप्रापकं प्रतिपद्य । अन्येष्वपि च श्रमणिलक्षोपचाराद्विशेषमार्थयेवाह कृतसामा-प्रिककर्मा कृतं सामायिकं कर्मानेन कृतसामायिककर्मा, करोमि भदन्त ! सामायिकं सर्वान् सावद्यान् योगान् प्रत्याचक्षे इत्येवं, न चास्यान्यो भदन्तोऽन्यत्र सिद्धेभ्यः आचारार्थं त्वनेन सिद्धान् वा प्रयुक्तम् । त्रतानि विधिना समारोप्य । अयं त्रतशब्दोऽस्ति 'श्रतः श्राव्यस्यार्थं-भोजने पयोत्रत इति, अस्ति निष्ट्रतो वृषलाकं त्रतयति, अस्त्याचारे इदं वः कुलत्रतम्, अस्ति प्रतिज्ञायां स्थण्डिलशायित्रतो यतिः, इह तु निष्ट्यस्यार्थः, हिंसादिनिष्ट्रतिमातापनादिप्रतिज्ञां चाभ्युपगम्य, तानि त्रतान्यिहंसादीनि वक्ष्यन्ते । विधिना वक्ष्यमाणानुपूर्व्यां, आचारव्यवस्थार्थमत एव त्रतानीत्युक्तं, इत्रया हि वक्ष्यमाणसूत्रीनिर्देशाद् त्रतमिति ब्र्यात् । चातुर्यामिकनिष्ट्रस्यर्थं च त्रतमहणम्, आगमो द्ययमाद्यन्तयोस्तीर्थकरयोः सत्वाश्यापेक्षया पश्चमहात्रतो धर्म इति । समारोप्यात्मस्थानिकत्वा, किं प्रवत्राजेति वर्तते । यथा हि नाम राजा हस्त्यादिवलयुक्तोऽरीन् निहत्य राज्यं प्राप्त्यादेवमस्य ग्रव्या प्रष्ट्वतिरिति ॥ १६ ॥

सम्यक्तवज्ञानचारि-त्रसंवरतपः समाधिबलयुक्तः । मोहादीनि निहत्या-शुभानि चत्वारि कर्माणि ॥ १७ ॥ आर्या

व्या - सम्यक्तवेत्यादि । सर्वे इमे धर्माः सकलशास्त्रार्थनिवन्धना वश्यमाणास्त्रथापि तस्य विशेष उच्यते, सम्यक्तवं क्षायिकं, ज्ञानं केवलादते, चारित्रं छेदोपस्थाप्यपरिहारविश्चद्धि-

१--मुद्देगजननसङ्ग--' इति क-पाठः ।

वर्ज, एते द्यतिचारवशेन भवतः, निरितचारश्चायं शेषत्रयं त्ववस्थाविशेषवशेन सम्भवेत्। संवरो निरुद्धसर्वाश्रवत्वात् कृत्स्नः । तपो बाद्यं षड्विधमिष, अन्तस्तपसस्तु विनयव्युत्सर्गे यथासम्भवम् । ध्यानं तु प्रधानकर्मश्चयकारणत्वात् समाधिरिति कण्ठोक्तमेव । अनेन बलेन युक्तः । मोहादीत्यादि, मोहज्ञानदर्शनावरणान्तरायानिहत्य प्रश्चपय्य, अशुभानि, गतार्थन्तेऽप्यश्चभग्रहणमन्यकर्मभ्योऽश्चभतरतमख्यापनार्थं, चत्वारि कर्माणीतिव्युत्क्रान्त्यानुपूर्व्या केवलोत्पत्तिसूत्रसम्बन्धसङ्ख्याख्याज्ञापनार्थग्रक्तम्, ते हि चत्वारोऽपि संसारदुःखप्रति-मयप्रदाः शत्रवः ॥ १७ ॥

### किं फलिमत्याह—

केवलमधिगम्य विभुः, स्वयमेव ज्ञानदर्शनमनन्तम्। लोकहिताय कृतार्थो-ऽपि देशयामास तीर्थमिदम् ॥ १८ ॥ आर्या

व्या० — केवलिमत्यादि । केवलमिश्रमसाधारणमधिगम्य प्राप्य, विभवीति विश्वः सर्वगतज्ञानात्मेत्यर्थः । ख्यमेव स्वशक्त्येव, न राजेव सामन्तादिमिश्रः । किं तत्, केवलं ज्ञानं दर्शनं च वक्ष्यमाणम्, अनन्तं न किचतुप्रतिहतं सर्वत्रगमत एव विश्वरित्युक्तम् । अधिगम्य किं कृतमित्याह — लोकिहितायेत्यादि, सर्वमेतद्गतार्थम्, इदिमति यदेवेदमधुना प्रवर्तते ॥१८॥

### कियत् पुनस्तदित्याह-

# द्विविधमनेकद्वादश-विधमहाविषयममितगमयुक्तम् । संसारार्णवपारग-मनाय दुःखक्षयायालम् ॥ १९॥ आर्या

व्या०—क्रिविधमित्यादि । वस्यमाणमेतन्महाविषयं सर्वद्रव्याण्यसर्वपर्यायाणि त्रैकाल्यमस्येति । अमितगमयुक्तं, गमाः पन्थानो नयाः वस्यमाणास्तैरसङ्ख्येयैयुक्तमभिस्तत्तम् । कियद्गुणमित्याह—संसारेत्यादि, संस्रतिः संसारः, संसरणं वा संसारः, स नामा-दिश्वतुर्विधो वस्यते, स एव अणवः संसाराणवः । कथं चासावर्णवः, नरकतिर्यग्मनुष्या-मरगतिचतुष्टयदुस्तरिवपुलपातः । प्रियाप्रियविरहसम्प्रयोगक्षदभिघातादिसिक्तपातप्रतिभयान्नेकदुःखागाधसिललः परोपधातिक्र्रानार्यजनानेकमकरिवचरितविषमः मोहमहानिलप्रेरणाध्मायमानगम्भीरमीषणप्रमादपातालः नरकादिविकृतमीमवडवामुखप्रस्यमानानेकपापकर्मसन्तः रागद्वेपप्रवलानिलोद्धतसंजायमानवीचीप्रसताशयवेलः तदेवमस्य भगवन्तो यतयो द्वाद्शक्ताक्षविपुलश्चरितं सम्यदर्शनायोपबद्धसन्धः प्राणिदयादिव्रतसम्यक्षकनिरुद्धाश्ववद्वारं सन्तो-पमितस्वाद्दकाद्यपहितपावनं विद्यद्धानसिक्विहितनिर्यामकं सकलचारित्रविधानानुक्रलपवन-प्रेरितं विद्यद्वध्यानवलोपहितसर्वमङ्गलरक्षं प्रवचनयानपात्रमारुद्ध संसारार्णवस्य पारप्राप्तिफलं शिवमश्वयमनामयं मोक्षमवाप्नुवन्तीत्येवमेतत् अलं पर्याप्तं संसारार्णवपारगमनायेत्युच्यते. अत

एव तरन्त्यनेन तद्वाधिगम्येति तीर्थमित्युक्तं, अन्येऽिष पृथिवीकायिकादयः सस्त्राः संसारस्य लोकस्य कर्मप्रेरिताः पारं गच्छन्तीति ज्ञापनार्थ दुःखक्षयायालमिति विशेषितम् ॥ १९॥ किमस्य माहात्म्यमित्याह—

> मन्थार्थवचनपद्धिः, प्रयत्नवद्भिरपि वादिभिर्निपुणैः। अनभिभवनीयमन्यै-भीस्कर इव सर्वतेजोभिः॥ २०॥ आर्या

व्या॰—ग्रन्थार्थेत्यादि । प्रत्येकं पदुश्ब्दः, सन्ति हि केचित् यथाऽधीतग्रन्थपटवो नार्थपटवः, केचिद्प्यनिधगतग्रन्थार्था अप्यर्थपटवः, केचिद्प्यनिधगतग्रन्थार्था अप्यर्थपटवः, केचिद्प्यनिधगतग्रन्थार्था अपि स्विकिश्चितवचनपटव इत्यतो विशेषयति त्रिष्विप ये पटवः । एवं-विधा अपि केचिदुदासीना भवन्तीत्याह । प्रयत्नवद्भिरिप विजगीषोद्यतैः, वादिभिर्निपुणैः न्यायकुश्लैः, अनिभभवनीयमन्यैरप्रष्यमन्यैर्वादिभिरन्यैस्तीर्थिकैः । किभिव, भास्कर इव सर्वतेजोभिः । भास्कर इव मणिप्रदीपादिभिः सर्वतेजोभिरनिभभवनीयः इदं तीर्थं देशयामास ॥ २० ॥

किमर्थं पुनरयम्पन्यास इत्याह—
कृत्वा त्रिकरणशुद्धं, तस्मै परमर्षये नमस्कारम् ।
पूज्यतमाय भगवते, वीराय विलीनमोहाय ॥ २१ ॥ आर्था
तस्त्रार्थाधिगमारुयं, बह्वर्थं सङ्ग्रहं लघुग्रन्थम् ।
वक्ष्यामि शिष्यहितमिम—मईद्यचनैकदेशस्य ॥ २२ ॥"—युग्मम्

व्या० — कृत्वेत्यादि। कायवाद्यनांसि त्रीणि करणानि, तैः शुद्धं अकलक्कं, शुद्धानि वा त्रीणि करणान्यस्मित्रिति त्रिकरणशुद्धम्। शारङ्गजम्थादिज्ञापकात् तु निष्ठापरनिपातः। तस्मै इति यः शुभकर्मासेवन इत्युक्तं सम्बन्ध्यते परमर्थये नमस्कारं कृत्वेति वर्तते, पूज्येत्यादि, पूज्य-तमाय भगवते, गतमभिदेवादिभ्योऽपि नमस्कारमहिति किम्रुत मत्त इति सारयति। भजनं भजन्ते वा तमिति भगः श्रीरित्यर्थः, सा च सर्वातिशयमयी वर्णिता वक्ष्यति च, सोऽस्या-स्तीति भगवान् तस्मै भगवते। वीराय विलीनमोहाय, गतमप्याचार्यः परमभक्त्याविभीवि-तचेताः पुनः पुनः कण्ठोक्तं नाम करोति, अथवा स्वयमेव बुद्धतत्त्व इत्यतः प्रभृति सामान्य-तीर्थकरलक्षणसद्भावात् तद्भचनसञ्ज्ञिष्ठक्षुर्विशिष्य वीरायेत्याह। न च मन्तव्यमिदमिति वर्तमानतीर्थप्रणेतृत्वाद्विशेषितमिति, तदिष हि सामान्यार्थमेवातीता अपि इदमेव द्वादशामं देशयामासुः तथा अनागता देशयिष्यन्ति अवस्थितत्वादर्थानां अन्यथा केवलज्ञानहीनोत्क-

१ युग्मस्य लक्षणम्--

<sup>&</sup>quot;द्वाभ्यां युग्ममिति प्रोक्तं, त्रिभिः क्लोकैर्विशेषकम् । कलापकं चतुर्भिः स्यात्, तद्भ्वे कुलकं स्मृतम् ॥"

ष्टताप्रसङ्गः स्यात्। न चेयं खमनीषिका। उक्तं हि प्रवचने, इत्येतद् द्वादशाङ्गं गणिपिटकं न कदाचिकासीक कदाचिक भवति न कदाचिक्र भविष्यति बभूव भवति भविष्यति चेति । विलीनमोहाय ध्वस्तसंसारबीजायेत्यर्थः ॥ २१ ॥ कृत्वोत्तरकालं किमाह—

व्या०—तत्त्वार्थेत्यादि । तत्त्वार्थोऽधिगम्यतेऽनेनास्मिन् वेति तत्त्वार्थोधिगमः इयमेवास्य गौण्याख्या नामेति तत्त्वार्थोधिगमाख्यस्तं, बहुर्थं स च बहुर्थः बहुर्विपुलोऽर्थोऽस्येति बहुर्थः सप्तपदार्थनिण्य एतावांश्र ज्ञेयविषयः । सङ्ग्रहं समासं, लघुग्रन्थं स्रोकशतद्वयमात्रं, वस्यामीति वचोरूपं, अन्यथा हि बृतेः क्रियाफललक्षणमात्मनेपदं स्यात् । शिष्यहितमल्पग्रन्थं सलसा अप्यधीयन्ते, अधुना हि कालपरिहाणेरलसत्वात् सत्त्वानामशक्यः सकलप्रवचनाधि-गमस्तदनिष्णमे च दीर्घः संसारः तस्मादिममल्पग्रन्थं सङ्ग्रहमधीत्य बीजमात्रमपि तावल्ल-मन्तां शिष्या इत्यतः शिष्यहितं वस्यामीति अभिग्रायः । इमिनित, अनन्तरमेव वस्यामीति । कस्य सङ्ग्रहमित्याह—अहं इत्यामीति अभिग्रायः । इमिनित, अनन्तरमेव वस्यामीति । कस्य सङ्ग्रहमित्याह—अहं इत्यामि न सर्वस्य महत्त्वादित्यर्थः ॥ २२ ॥

एवं तीर्थमहिमाक्षिप्तबुद्धिराचार्यशक्तिमसम्भावयत्राचार्यदेशीयः प्राह—

### महतोऽतिमहाविषय-स्य दुर्गमग्रन्थभाष्यपारस्य ।

कः शक्तः प्रत्यासं-जिनवचनमहोदघेः कर्तुम् ॥ २३ ॥ आर्या

च्या० महत इत्यादि। अयं महच्छन्दोऽस्ति प्रायः प्रांशुत्वे महावृक्षः, अस्ति वैपुल्ये महोद्धः, अस्ति पूजने महापुरुषः, अस्ति भूयस्त्वे महोजा आदित्यः, अस्ति प्राव्यक्त्याः अस्ति प्राधान्ये महोद्धः, अस्ति संज्ञायां महाजनः, अस्ति प्रशस्ये महोद्यो भूयाः, इह तु भूयस्त्वे, बहुग्रन्थविषयस्येति, प्राधान्यपूजितत्वे त्वते, एवं वैपुल्यमपि महोद्धेरेव वक्ष्यति। दुर्गमग्रन्थभाष्यपारस्य, दुर्गमो ग्रन्थभाष्ययोः पारो निष्ठाऽस्येति दुर्गमग्रन्थभाष्यपारः। तत्रानुपूर्व्या पदवाक्यसिक्षेवेशो ग्रन्थः, तस्य महत्त्वादध्य-यनमात्रेणापि दुर्गमः पारः, तस्यैवार्थविवरणं भाष्यं, तस्यापि नयवादानुगमत्वादलञ्थपारः, अयं द्यागमः सर्वशक्त्यन्वतेन महतापि पुरुषेण सकलप्रवचनार्थः अशक्यो व्यावर्णयितु-

भिति । तदित्थमस्य कः शक्त इत्यादि, अयं किंशन्दोऽस्ति क्षेपे किंसखा योऽभिद्धद्वाति, अस्ति प्रश्ने किं ते प्रियं, अस्ति निवारणे किं ते रुदितेन, अस्त्यपलापे किं तेऽहं धारयामि, अस्त्यनुनये किं तेऽहं करोमि, अस्त्यवज्ञाने कस्त्वाग्रुष्टापयते, इह त्वपलापे, नास्त्यसौ योऽस्य जिनवचनमहोद्धेः प्रत्यासं कर्तुं समर्थ इत्यिभायः ॥ २३ ॥

गश्चैतत्त्रधारयेदसाविदमप्यध्यवस्येदित्याह-

शिरसा गिरिं बिभित्से-दुचिप्सेच स क्षितिं दोर्भ्याम् । प्रतितीर्षेच समुद्रं, मित्सेच पुनः कुशायेण ॥ २४॥ आर्या व्योम्नीन्दुं चिक्रमिषेन्, मेरुगिरिं पाणिना चिकम्पयिषेत् । गत्याऽनिलं जिगीषे-चरमसमुद्रं पिपासेच ॥ २५ ॥ आर्या किश्च,

खद्योतकप्रभाभिः, सोऽभिबुभूषेच भास्करं मोहात् । योऽतिमहाग्रन्थार्थं, जिनवचनं संजिषृक्षेत ॥२६॥ "—विशेषकम्

व्या०—िशार सेत्यादि। भेजुमिच्छेत्, उचिश्विप्सेच स श्वितिं दोभ्याँ, तमेव गिरिं सह श्वित्योत्क्षेप्तुमिच्छेत्, दोभ्यां बाहुभ्यां, प्रतितीर्षेच समुद्रम् तरीतुमिच्छेत्, दोभ्यामिति वर्तते, मित्सेच पुनः कुशाग्रेण, तमेव समुद्रमुद्दिवन्दुपरिमाणाधिगमाय कुशाग्रेण मातुमिच्छेत्।।२४॥

व्या०—खद्योतकेत्यादि। खद्योतकेर्मास्करमभिभवामीति भास्करोऽहमित्येवमिच्छेत्, मोहात् मृढो निरर्थकग्रुन्मत्तोऽनात्मज्ञः, मोहादिति च गिरिभेदादिषु सर्वत्र सम्बध्यते, योऽतीत्यादि, अतिमहाग्रन्थार्थं जिनवचनं यः संग्रहीतुमिच्छति स इदं प्रक्रान्तं सर्वमध्य-वस्येदित्यर्थः ॥ २६ ॥

एवं चोदित आचार्यः सर्वमेतदेवमित्यनुश्चापवादमाह—
एकमपि तु जिनवचनाद्, यस्मान् निर्वाहकं पदं भवति ।
श्र्यन्ते चानन्ताः, सामायिकमात्रपदसिद्धाः ॥ २७ ॥ आर्या

व्या० एकमपीत्यादि। एकमपि पदं, किं पुनिरयान् सप्तपदार्थसंग्रह इति तुशब्दो विशेषयति, जिनवचनादित्यवच्छेदे पश्चमी, यथा समूहाच्छुक्तं प्रकाशते। यसादिति कारणे पश्चमी। यसात् कारणान्निर्वाहकं सुगृहीतमप्यभ्यस्यमानम्भत्तरोत्तरज्ञानकारणत्वाद् भवोत्तार-किमित्यर्थः। न चेयं स्वमनीषिका इत्याह, श्रूयन्ते इत्यादि, श्रूयन्ते चानन्ता इति चशब्दः समुचये, बीजलाभात् तदिवनाशादुत्तरोत्तरवृद्धिसम्भवोऽवसीयते। श्रूयन्ते चेत्यभिन्नाय-मात्राऽवधारणे, एवं श्रूयन्ते प्रवचने-'करोमि भदन्त! सामायिकमित्येतावतैव पदेन भावतः सुगृहीतेनानन्तकालेन अनन्ताः सिद्धा' इत्युक्तं प्रवचने, उदाहरणमात्रं तुषमाषेः स्वाध्याय इति ॥२७॥

यसाचैवमागमो निर्वाहकमिति चावसीयते— |त्प्रामाण्यात्, समासतो व्यासतश्च जिनवचनम्

तस्मात् तत्प्रामाण्यात्, समासतो व्यासतश्च जिनवचनम् । श्रेय इति निर्विचारं, प्राह्यं घार्यं च वाच्यं च ॥ २८ ॥ आर्या

व्या - तस्मादित्यादि । तस्नादागमप्रामाण्यात् , समासतः संक्षेपेण, व्यासतो वि-स्तरेण, यथाशक्त्या ऽध्येयं जिनवचनं, न पुनरवमन्तव्यमिति दर्शयति, श्रेय इति, इदमेव हि श्रेयो नान्यदिति, निर्गतविचारं निःशङ्कमित्यर्थः । ग्राह्ममध्ययनश्रवणाभ्यां, धार्यमनुप्रेक्षणा-दिभिः, वाच्यमर्थविचारणादिभिः । ग्रहणधारणे तावदात्मोपकारिणी ॥ २८॥

कि पुनर्वाचनयेति चोदिते ऽध्यापनस्यैव गौरवरूयापनार्थं आत्मप्रयत्न दृढीकरणार्थं चाह-

न भवति धर्मः श्रोतुः, सर्वस्यैकान्ततो हितश्रवणात् । ब्रुवतोऽनुमहबुद्धचा, वक्तुस्त्वेकान्ततो भवति ॥ २९ ॥ आर्या

व्या॰ न भवतीत्यादि। श्रोता हि कदाचिदन्यमनस्को दुष्टान्तरात्मा वा शृणुया-द, एवंविधस्य श्रोतुर्न हितश्रवणमात्रादेवेकान्तेन धर्मोऽस्तीति दर्शयति। हितग्रहणमाम्रेडनार्थ, हितमिष तावत् शृण्वतां न सर्वेषां धर्मः किं पुनरहितमिति। श्रुवत इत्यादि, वक्ता हि यदा स्तुतिमानलाभादिनिरीहः कथममी श्रोतारोऽनुगृहीताः प्रतिबुध्येरिन्नत्यवाप्तबुद्धिर्हितसुपदि-श्राति तदाऽस्यैकान्ततो भवति धर्मः। एवं च कृत्वा स्वपरिणामो नः प्रवचनेषु श्रुभाशुभोपचयं प्रति परं प्रमाणमिति दर्शितम्। न चात्रात्मनेपदाशङ्का, निराकृतं हि स्तुत्यादिक्रियाफलं, निरानुबन्धाभिप्रायात्, न च धर्मोऽप्यभिष्रेतः, अवश्यंभावी त्वसावित्युक्तः।। २९।।

एवं निश्चित्याह—

श्रममविचिन्त्यात्मगतं, तस्माच्छ्रेयः सदोपदेष्टव्यम् ।

आत्मानं च परं च (हि), हितोपदेष्टाऽनुगृह्णाति ॥ ३०॥ आर्या

ट्या॰—अमित्यादि। यो हृदयशोषादिरात्मगतः अमस्तमविगणय्य-नैतन्मम दुःख-मिहैव चैतत्सूपयुक्तं शरीरमिति परिचिन्त्योपदेष्टव्यं, तस्मादिति प्रक्रान्तप्रयोजनम्रुपसंहृत्य नि-श्रिनोति, अयं विनिश्रयो यदुत श्रेयो मोक्षमार्गः सर्वकालम्रुपदेष्टव्यः, न पुनरश्रेयः सावद्यमि-थ्याश्रुतमात्मपरोपघातीति। इदं च पुनः श्रेयस उपदेशप्रयोजनं निर्धार्थ आह्, आत्मानमि-त्यादि, यद्यं श्रुत्वा पापेभ्यो निष्टत्त्य हितेषु प्रवर्तमानः कल्याणभागी भवति स तत्रोपदेष्टा हेतुरित्युभाविष हितोपदेशेनानुगृद्योते इति ॥ ३०॥

विद्याशिल्पकलाद्यपदेशेष्वपि हितबुद्धिस्तदर्थिनामित्यादिनिराकरणार्थमाह--

नर्ते च मोक्षमार्गाद्, हितोपदेशोऽस्ति जगति कृत्स्नेऽस्मिन् । तस्मात् परमिदमेवे-ति मोक्षमार्गं प्रवक्ष्यामि ॥ ३१ ॥ आर्या

व्या०—नर्ते चेत्यादि । विगतद्वन्द्वसिन्नपाताव्ययपद्त्रापणहेतोमीक्षमागीहते नान्यो हितोपदेशः कृत्सने उप्यस्मिन् जगित विद्यते । ये त्वन्ये रागबुद्धिविकल्पवशेन हितोपदेशत्वेन गृहीतास्ते भवबीजानुबन्धित्वाद्धितोपदेशाभासा अपि न भवन्ति, कृतो हितोपदेशाः ? । यतश्चेवं, तस्मादित्यादि, तस्मादित्युपसंहरति । परम्रुत्कृष्टं इदमेव हि हितोपदेशम्, अनन्तरं मोक्षमार्गः, इति एवमर्थे, एवं निर्धायं वक्ष्यामि, समाप्तौ वा, अलमतिष्रसङ्गेन ।। अधुनोप-न्यासप्रयोजनं-मोक्षस्य मार्गं आदौ वक्ष्यामि प्रवक्ष्यामीति । एतावत्य एता आर्याक्षात्र नामि- लिखिताः तासु न श्रमोऽभिशङ्कयः, प्रसङ्गभयात् प्रायो निगदोक्तार्थत्वाच न विमर्दः । अतः परं शास्त्रं भवतीति ॥ ३१ ॥

इतीयं कारिकाटीका, शास्त्रटीकां चिकीर्षुणा । सन्दब्धा देवगुप्तेन, प्रीतिधर्मार्थिना सता ॥ अनुष्टुप्

### श्रीवर्द्धमानस्वामिने नमः ।

अथ श्रीसिद्धसेनगणिप्रणीता द्वितीया टीका प्रारभ्यते ।

अवतरणमृ---

जैनेन्द्रशासनसम्रद्रमनन्तरत्न-मालोडच भव्यजनतोषविधायि येन । रत्नत्रयं गुरु समुद्भतमिद्रबुद्धचा, तत्त्वार्थसङ्ग्रहक्रते प्रणमामि तस्मै ॥१॥ वसन्ततिलको स एव धीपो विधुरां धियं मे, नयप्रमाणादिविचारनीतौ । पदुं विधत्तां व्यसनावमग्ने, कुर्वन्ति सन्तः करुणामवश्यम्।। २ ।। उपजातिः सङ्किप्तविस्तीर्णरुचिप्रवोधेः, पूर्वैर्धुनीशैर्विष्टतेऽपि शास्त्रे । यातुं पथा वाञ्छति मध्यमेन, बुद्धिर्मदीया परिपेलवापि ॥ ३ ॥ इन्द्रवज्रा उक्तं जिनेन्द्रैर्जगदेकनाथैः, सर्वे नयद्वैतमतानुसारि । **ज्ञेयस्वरूपं प्रविभज्य सम्यक्, संयोजनं केवलमेव चिन्त्यम् ॥ ४ ॥**" विम्रक्तिमार्गे म्रुनिनाथदेशिते, व्यधायि मौत्याद् यदसाम्प्रतं मया। तितिक्षतां तत् सुजनः समाधिना, विलोक्य रन्ध्रेषितया विना कृतः ॥ ५ ॥ उपेन्द्रवज्रा मोक्षमार्गोपदेशः श्रेयान् परिनिर्वाणस्य पुरुषार्थप्राधान्यात्, दुःखोद्वेगाद्धि जीव-लोकः सुखप्रेप्सया च क्लेशार्तिहेत्न् परिजिहीर्वन् सुखानन्दनिमित्तोपादित्सया च सर्व-क्रियासु प्रवर्तते । सुखदुःखप्राप्त्यभावश्र लोके तन्त्रान्तरेषु च सन्निकृष्टकारणभावोऽ-भीप्स्यते धर्मस्यार्थकामयोश्र । सुखं हि द्विविधं वैषयिकभेदानिर्वाणप्राप्तिरुव्धात्मस्थ-सुखभेदाच, तत्र यन्मौक्षं सुखं तदात्यन्तिकमैकान्तिकमनतिशयमनाबाधकं केवलं निरावाधं स्वाधीनं च, शश्वदप्रतिपातादात्यन्तिकं, व्यतिकीर्णसुखदुःखहेतुभावार्थान्तरानपेक्षत्वादै-कान्तिकम्, प्रकर्षकाष्ट्रावस्थानादनुत्तरत्वादनतिशयम्, प्राण्युपमर्दनजलौकिकसौरूयवैपरी-

१ वसन्ततिलका-लक्षणम्--

<sup>&</sup>quot; उक्ता वसन्त्रतिलका तमना जगौ गः"।

२ 'धीरो विकलां' इति क-पाठः ।

३ उपजाति—लक्षणम्—

<sup>&</sup>quot; स्यादिन्द्रवज्ञा यदि तौ जगौ गः, उपेन्द्रवज्ञा जतजास्ततो गौ। अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ, पादौ यदीयाञ्चपजातवस्ताः "॥

त्यादनाबाधकम्, सर्वद्वन्द्वस्पर्शविषयातिकमाद् दुःखलेशाकलङ्कितं केवलम्, निष्प्रतिद्वन्द्वमिति निराबाधम्, आत्मतादात्म्याविर्भावान्मनोज्ञविषयसंसर्गीयत्ता नोत्पत्तिरस्येति निमिति । तच्चैतच्चैतन्यवीर्यप्रशमादिगुणतत्त्वस्यात्मनः संसर्गप्रतिबन्धोपरागविगमात् पुनर्भ-वप्रबन्धोच्छेदात् दुःखानामत्यन्तनिवृत्तेः ज्ञानादिस्वतत्त्वावस्थाननिःश्रेयसावाप्तेरिधगम्यत इति तत्साधनशासनग्रुख्यप्रयोजनः कृत्स्न उपदेशः परमर्षेः, तदनुषङ्गतः शेषव्याख्यानात्, अतश्र मुख्यपुरुषार्थसाधनसाध्याव्यभिचारशासनाच्छास्त्रमेतत्, विषयर्द्धिसंयोगसम्रत्थस्य तु दुः खप्रतिकारमात्रत्वाच, सुखस्यात्यन्तिकादिविपरीतविशेषणानुगतत्वात् दुःखोत्तरत्वात् तदर्थे शास्त्रमशास्त्रं स्यात्, तदुपायोपदेशविधिमन्तरेणापि तत्सिद्ध्यपपत्तेश्रेति, अभ्युद्यप्राप्त्यु-त्सवफलो धर्मः प्रतिषेध्यपक्षक्षिप्तः प्रतिमन्तच्यः, अर्थकामौ च, यस्माचेते दुःखाभावार्थिनां नात्यन्ताभावहेतवः तस्मादभ्युदयफलधर्मार्थकामोपदेशो न हितोपदेश इति सर्वेणापि तदर्थः प्रयासो नास्थेय इत्यर्थः । सर्वस्यास्य विषयसुखर्द्धिफलत्वात् तहोषदुष्टत्वादिति, परमर्षेः प्रवन्तु-र्निसर्गादेव लोकानुग्रहकारितायां प्राणिनां च हिताहितविभागोपदेशविशिष्टानुग्रहहेत्वभावा-श्विःश्रेयसावाप्तिहेतूपदेशप्रवृत्त्युपपत्तेः, सदाचार्ययुक्तितो हिताहितप्राप्तिपरिहारार्थिनां च कामादिषु दोषदर्शनाभिःश्रेयसार्थित्वाभिःश्रेयसमार्गोपदेशः शास्त्रे प्रवर्तते इत्ययं शास्त्रप्रष्ट-चिहेतुकृतः शास्त्रसम्बन्धः । स चायं भाष्यकारिकाभिः प्रकाश्यते पुरुषार्थसिद्धिं प्रत्या-गूर्णानां हिताहितप्राप्तिपरिहारार्थिनां विधेयप्रतिषेध्यविवेकप्रदर्शनार्थं हि कारिकाद्वयमाद्यम्। परमकार्यमभी प्तद्भिः प्रधानपुरुषार्थप्राप्तिकाङ्किभिः परहितप्रेप्सुभिर्निःश्रेयसार्थिभिरित्यर्थः। प्रमनिर्वृतेरायत्वात् तित्सिद्धियोग्यताऽप्रतिघसामर्थ्यादेवंप्रकारसाधनगुणसमग्रैर्भाव्यम्, अर्था-पास्ततद्विपरीतार्थतत्साधनपरिहारिभिश्वेति अतो विधेयोऽर्थः । कर्मक्लेशानामत्यन्ता-भावादनवरताप्रतिपाति मुक्तिसुखं, सम्यग्दर्शनादीनि तत्साधनानि च, अर्थाद् व्युदसनीयः संसारसुखाभिलाषः तत्सुखसाधनानि च, तस्माभिःश्रेयसावाप्तये यतितव्यम्, तित्सद्विसमर्थ च साधनमारोग्यस्येव चिकित्सा सम्यवश्रद्धानज्ञानसंवरतपांसीति, नृसुरैश्वर्यसुखतत्साधनार्थे च न यतितन्यमिति । यतश्रेवं सम्यग्दर्शनज्ञानतपोगुणसामग्रीयोगयुक्तस्य द्रन्यक्षेत्रकालभा-वप्रभेदसंसारमहादुः खप्रपश्चापातमहाभयहेतूनां कात्स्न्येन प्रक्षयादात्यन्तिकी दुः खनिवृत्ति-र्निष्प्रतिद्वन्द्वाप्रतिपातिपरमसुखलाभश्चोपपद्यते, तस्मादुक्तं "तेन सुरूब्धं भवति जन्म" (१) इति । कर्मक्लेशा इति च, दुःखानां नैमित्तिकत्वाद् भवेशिष्टत्तिरिति, अनपेक्षपरिणाम-त्वात् स्वभावत्वे हि नापव्रज्येरन् क्लेशाः, प्राक्तनं तु कर्मक्लेशविशेषणं, न प्रधानेश्वरादिकृताः कर्मक्लेशा इति । एवं क्रियान्तरप्रसिद्धिप्रवृत्तिः क्रियान्तरप्रसिद्धिनिवृत्तिश्च कृता, तस्मादि-त्थमुक्तं भगवता, " सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः " (१,१) इति (१,२)। नन्वेवमप्रश्वासः कश्चित्, इह हि सम्यग्दर्शनादियुक्तो ग्रुप्रश्चस्तदर्थं सम्यगीहमानोऽपि निःश्रेय-समनवाप्योपरमेत स इदानीं नृसुरसुखप्रतिषेघाद विफलप्रयासः स्यात् , दृश्यते हि प्रश्वासः

प्रधानकार्यसिद्धिश्च, यथा इतोऽष्टयोजन्यामुज्जियिनी वर्तते तामेकेनाह्ना गच्छ परेण निवर्तेथाः यदि चैकेनाह्ना न प्राप्नुयास्ततोऽमुकिस्मन् ग्रामे सुखम्भित्वा श्वः प्रवेष्टौसि तूर्णं चागच्छेरि-त्येतस्माद् वाक्याद् गन्ता प्रश्वस्तः सन् न गमने विरसीभवति, पूर्वस्मात् तु व्याहन्यते, एवं नृसुरैश्वर्यद्विनिरपेक्ष उपदेशोऽप्रश्वासाय स्यादिति, ततः प्रश्वासार्थमुच्यते " परमार्थालाभे वा" (३) इत्यादि । जन्मान्तरसिश्चतानां हि कर्मणां बन्धिनकाचनाद्यवस्थावैचित्र्यात् त-द्वेतुकरागादिदोषाणां च कर्मावाहित्वताच्छील्यात् किश्चित् तद्ववेनैव निःश्रेयसं नाधिगच्छेत्, तथापि तस्य शुद्धप्रयोगहेतुकं कल्याणप्राप्तिकारणं पुण्यं कर्म स्यादिति । स्यान्मतम्, नन्वेव-मभ्युद्याश्चां कृता स्यात् इष्टशरीरेन्द्रियादिनुसुरविशेषप्रादुर्भावफलत्वात् पुण्यस्य, निषिद्धाभ्युपगमे चाभ्युपेतवाधां स्यादिति । उच्यते, नेष दोषः । नृसुरैश्वर्यसुखप्रतिषेधात् । नृसुरैश्वर्यसुखप्रतिषेधात् । नृसुरैश्वर्यसुखप्रतिषेधात् । त्युस्थर्यसुखप्रतिषेधपरं हि मुनेः कृत्सनं वचनम् ॥ "सङ्कं कार्मा" इत्यादि । स्वर्गलोनकगमनसुकुलप्रत्यापत्त्यादिवचनं तु प्रधानार्थनिश्चरद्वर्योपादनार्थम् । यथाऽनुच्छिन् भारिशेषोऽपि विजिगीपुर्भोगेषु न व्यासङ्गोतित, तदुच्छेदाद् भोगेषु व्यासङ्गोऽपि स्वनुवन्ध इति तत्प्रधान्यप्रतीतेरितरसुखस्याप्यसुखत्वमुपदिष्टं स्यात्, तन्मात्राभिष्वङ्गपरि-हारार्थमित्यं, सर्वत्र प्रियहितनिश्चयसिद्धः

" सिद्धे वा भवति सासए, देवे वा अप्परए महिड्डिए"॥

—दशवैकालिके अ०-९, उ० ४, गा**० ७.** 

" उँउप्पसन्ने विमलेव चंदिमा, सिद्धि विमाणाणि वयंति ताइणो" ॥

**---द्श० अ०** ६, उ० २, गा० ६८.

" दुकराइं करित्ताणं, दुस्सहाइं सिहतु य ।
केइत्थ देवलोएसु, केवि सिज्झंति नीरया" ॥ — दश० अ० ३, गा० १८.
इत्यादि ॥ नृसुरैश्वर्यनिःश्रेयसविषयाणां सर्ववाक्यानां सिद्धिः । ततश्च नेदं यथोक्तप्रश्वासवाक्यतुल्यम्, न ह्यत्र कालाध्वपरिमाणगन्तशक्तिविश्वत्तिकालपरिच्छेद इति । यथा वा सर्वमुपक्कृप्तं भोजनविधानमुपचर्य ब्रूयात् किन्त्वपथ्यमिति। एवं च तत्प्रसङ्गप्रतिषेधो गम्यते तस्मात्

कामे पत्थयमाणा अकामा जंति दुग्गति ॥ (उत्तराध्ययने अ० ९, गा० ५३.)

५ 'पदार्थोपदानार्थं' इति ग-टी-पाठः ।

७ 'उप्पसन्ने' इति स्त्र-पाठः ।

१ 'प्रवेष्टास्मि' इति ग-टी-पाठः । २ 'स्यान्मन्ता' इति ख-ग-पाठः । ३ 'बाधी' इति क-पाठः ।

४ सहं कामा विसं कामा कामा आसीविसोवमा।

<sup>[</sup>शल्यं कामा विषं कामाः कामा आशीविषोपमाः । कामान् प्रार्थयमाना अकामा यान्ति दुर्गतिम् ॥ ]

६ सिद्धो वा भवति शाश्वतः देवो वा अल्परजाः (अल्परतः) महार्द्धिकः ।

८ ऋतु ( शरत् ) ( काले ) प्रसन्नः विमलक्ष चन्द्रमा इव तायिनः ( प्रसन्ना विमलाक्ष ) विमानानि सिद्धि ( च ) ब्रजन्ति.

९ दुष्कराणि कृत्वा दुःसहानि सहित्वा च । केचिदत्र देवलोकेषु ( उत्पयन्ते ) केचित् सिध्यन्ति नीरजसः ॥

स तस्योपसर्जनमर्थोऽनिमसंहितानुषक्त इति। नैव चात्र नृसुरैश्वर्यसुखानुज्ञा, निःश्रेयसावाप्तिहे-तुत्वेनानवद्यकर्माभ्यनुज्ञानात् पुनर्भवप्रवन्धकरं न भवति मोक्षकरमेव तु भवतीत्यनवद्यं हि कर्म तत्, सर्वत्र हि भगवता निर्निदानत्वमभिप्रशस्तम्, उक्तं हि "भुज्जो निदानकरणं मुक्खमग्गस्स पिलमंथू, सव्वत्यविणं भगवया अणिदाणदा पसत्था (दशाश्चतस्कंधे)'' इति ॥ ततो यद्यप्याग्च न लभते तथापि तत्सम्यग्दर्शनादिकृत एव स तस्य मोक्ष इति। इदानीं विचित्रप्रस्थानत्वादध-मादिषद्पुरुषविशेषनिर्धारणेन मङ्गलपूर्वकत्वाच्छास्त्रपृष्ट्येभङ्गलपूर्वकमिदं शाह्यम्, तचात्रैका-न्तिकादिफलयोगात् प्रकृष्टत्वाच नमस्कारो भावमङ्गलं प्रवचनसद्धर्मतीर्थप्रणायिने महावीरा-येति भगवत एव पूज्यानुत्तरत्वप्रतिपादनार्थम्, तदनुपङ्गतः शास्त्रोपोद्घातार्थं प्रवक्तसुद्धेः प्रवचने श्रद्धिराख्याता स्यादिति भगवति जातप्रसादबहुमानो गुणज्ञः सङ्ग्रहकारः श्रोतृणां शास्त्रे गौरवीत्पादनार्थं चाह-"कर्माहितं" (४) इत्यादि । पुरुषार्थानां चतुर्णाप्रभय-स्मिन्नपि लोके यो विपरीतानुष्ठायी अत्यन्तमुभयलोकगर्हितपरदारचौर्याद्यासेवमानः सोऽ-धमाधमः ॥ १ ॥ ऐहलौकिकसुखप्रार्थनापरः परलोकसुखिनमुखः ऐहिकप्रत्यपायभयादत्य-न्तनिन्धचौर्यपरदारादि परिहरन् विषयसुखासक्तः पुरुषोऽधम इत्यनुमीयते ॥ २ ॥ स्वप्र-स्थानात् य उभयलोकार्थं प्रयतते दानाध्ययनाद्यासेवमानः सत्कारलाभयशोमित्राद्यहिकं फलं परलोकेऽपि नृसुरैश्वर्यप्राप्तिमभिकाङ्क्षन् स विमध्यमोऽनुमीयते ॥ ३ ॥ यः पुनरिहसुखनि-रपेक्षोऽभिषेचनोपवासब्रह्मचर्यगुरुकुलवासभैक्ष्याद्यासेवमानः परतीर्थिको लोकोत्तरमार्गप्रति-पनो वा देवेन्द्रचक्रवर्तिमहामाण्डलिकाद्यैश्वर्यसमाकृष्टमानसः सौभाग्यादि वा प्रार्थयमानो नि-दानपरस्तपोविक्रयेण परलोकसुखमेव प्रधानीकुर्वन् मध्यम इत्यनुमीयते ॥ ४ ॥ दृष्टानुश्रावि-केष्वर्थेषु ग्रुद्धचेतिशयदर्शनादपरितुष्यन् संसारभयोद्देगात् सर्वसङ्गत्यागो लोकद्वयनिःश्रेयस-सुखावह इति मत्वा न पुनर्विषयाभिष्वङ्गे मन आधेयमिति निःश्रेयसावाप्तिप्रधानः सर्वथा पुनर्भवप्रबन्धोच्छित्तये प्रयतितव्यम् इत्येवंपरानुष्टानः ''कर्मक्लेद्या भावो यथा भवत्येष परमार्थः " (२) इति तत्त्राप्तियोगैयानि साधनानि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि सर्वातिचारवि-शुद्धचा समाचरन् उत्तमोऽनुमीयते, ऐकान्तिकात्यन्तिकनिरतिशयानाबाधनिःश्रेयसफलप्रधान-कृतार्थत्वप्रार्थनात् ॥ ५ ॥ यः पुनः प्रार्थनीयात्यन्तविशुद्धफलप्राप्तावत्यन्तकृतार्थोऽपि प्रार्थनीयफलाभावात् परनिमित्तोपकारफलनिरपेक्षः सत्त्वानामनुपयाचितनिष्कारणवत्सलः अत्यन्तिहतपरः परोपदेशे वर्तते निसर्गत एव सोऽत्यन्तश्चभतीर्थकरनामकर्मोदयप्रभावात वक्तव्य एवीपदेश इति तीर्थकुत्त्वस्वाभाव्यात् प्रयतते, भास्करे प्रकाशनप्रवृत्तिवत्प्रकृष्टतम-त्वात् सर्वलोकोत्तमः ततश्च पूज्यानामपि पूज्यतमत्वाद देवाधिदेव इत्यभिलपितार्थप्रेप्साकृता-

१ 'मर्थानमि' इति क-पाठः।

२ भूयो निदानकरणं मोक्षमार्गस्य परिमन्यः ( विझः ), सर्वेत्रापि च भगवता अनिदानता प्रशंसिता ।

३ 'शास्त्रिप्याद्यान्तार्थ' इति क-स्त-पाठः । ४ 'श्राविकेष्टार्थेषु' इति ग-पाठः । ५ 'शुद्धयन्न इति शुद्धयन्ना वा' इति क-पाठः । ६ 'योग्यानि सम्यक्' इति ग-पाठः ।

दरैः स एवातिशयादर्चनीयः ॥ ६ ॥ (३-६) स कः, अहिमिति सामान्योक्तं विशेषे व्यव-स्थाप्यते यावत् "तस्माद्हीत पूजामहिन्नेचोत्तमोत्तमो होके" (७) इति ॥ स किमर्थ क्रपाप्रसादयोरभावादर्थ्यनुग्रहाऽप्रवणः सर्वजगता सेव्यत इति चेत्, प्रक्षीणाशेषरागादिदोष-व्रातस्य प्रसादद्रविणाभावेऽपि तत्सेवातो निःश्रेयसलाभस्य ध्रुवत्वात्, तदाह—"अभ्यर्चना-दहैतां " (८) इत्यादि ॥ कृतकृत्यस्य प्रयोजनोद्देशाभावादप्रक्षितकार्यचेष्टानाप्तत्वात परानुप्र-हमवृत्तिरेव तर्हि न स्यादिति चेत, न, तीर्थकृत्वामकर्मानुभावाजगद्भितकारित्वशैल्युपपत्तेः, अनपेक्षितप्रयोजनभास्करप्रकाशनादिवदित्याह-" तीर्थप्रवर्तनफर्लं " (९) इत्यादि ॥ अथवाऽनु त्तरपारमर्पज्ञानबुद्धातिशयाद्यप्रमेयार्द्धेनिः श्रेयसाभ्यदयार्थगमनमपेक्ष्य कृतार्थत्वविशे-षणात् अवश्यवेद्यतीर्थकरनामकर्मवेदनाद्यायुष्कतन्तुबन्धादिश्वपणमात्रकार्यशेषापेश्वमकृतार्थ-तापि स्याद्वादिनो न दोपायेति (१०)॥ अत्राह-संसारान्तर्वर्तिजनसामान्यात् तस्येयं कतोऽनुत्तरगुणसम्पत्, कृतार्थत्वं वा ?, नहीष्टः सः स्वयमभूरिति, उच्यते, अनुभावविशेषजनि-नतारतम्यक्कशलाकुशलप्रपञ्चैः कर्मभिरेवापादितप्रकर्षनिकर्षभेदवैश्वरूप्यो जीवलोको दृष्टो, कर्मणामलङ्घ्यमस्तीति, अतोऽनेकजन्मान्तराभ्यासात् तीर्थकृत्वाभिनिर्वर्तिकाभिः द्र्शनतपोयोगाद्यत्तमविशुद्धाभिभीवनाभिरूपचितस्फातीकृतपरम्प्रकृष्टपुण्यसम्भारातिशयाद्दो-षाणामत्यन्तव्यावृत्तेः अनर्धगुणरत्नमहानिधीनां (१) परमेश्वरत्वग्रुपपमं भगवत इत्याह-''यः द्युभकमीसेवन" (११) इत्यादि यावत् ''कृत्वा त्रिकरणद्युद्धं तस्मै परमर्षये नमस्कारम् । पूज्यतमाय भगवते वीराय विस्तीनमोहाय" (२१) इति ॥ अतोऽप-रिमेयानुत्तरानन्तगुणस्वार्थसम्पद्धक्तः सद्धर्मतीर्थस्यास्य प्रणायको भगवान जगत्परमेश्वरः प्रत्यासन्त्रोऽस्मत्परमबान्धवो महावीरोऽभिप्रणम्य इत्यस्यैव नमस्कारः इत्येवं नमस्कारभावम-ङ्गलपुरस्सरत्वं तत्त्वार्थाधिगमसङ्ग्रहस्याविष्कृतम् । शुद्धिश्च यथोक्तमौनीन्द्रप्रवचनानपेतत्वा-दिति (११-२१)।। इदानीं सङ्ग्रहविवक्षाप्रयोजनमाह-"वक्ष्यामि शिष्यहितमिमं"इति। कथं ''बह्वर्थसङ्ग्रहं लघुग्रन्थं" (२२) इति वचनात्, कालानुभावादल्पसामध्यी मन्याः कथं नामाऽल्पीयसा वाक्प्रबन्धेन महतोऽर्थराञ्चेरधिगन्तारः स्युरिति । स्यान्मतं किमयं कुत्स्नस्य प्रवचनस्य सङ्ग्रह उत तदेकदेशस्येति, एकदेशसङ्ग्रहोऽयमित्याह-"अर्हह्यचनै-कदेशस्य'' (२३) इति ऐदंयुगीनभव्यलोकानुग्रहमभिसन्धाय किमर्थं पुनः समस्तश्चतसङ्ग्र-हादर एव न कृत इति चेत् कृत्स्नश्चतार्णवसङ्ग्रहकरणाशक्यत्वाद्रथ्यमिष हि नैवाशक्य-मारभ्यते इत्यशक्यताप्रतिपादनार्थमाह—"शिरसा" (२४-२६) इत्यादि । स्याद्धद्धि-र्जिनवचनैकदेशसङ्ग्रहत्वात् शिष्यहितप्रतिज्ञा वितथा स्यात्, सर्वजगत्स्वभावनिर्णयात् हिता-हितप्राप्तिपरिहारार्थिनामनुग्रहः स्यात्, सकलजगत्तन्वं च समस्तश्रुतौधप्रतिपाद्यमिति। उच्यते, नायं नियमः श्रुतार्णवस्य पारं गतवत एव श्रेयःप्राप्तिरिति, किन्त्वेतदपि दृष्टं प्रव-

१ 'स्वातीकृत' इति क-पाठः । २ 'पुण्यपुण्य' इति क-पाठः । ३ 'स्यान्मन्ता' इति का-ग-पाठः ।

चने धर्मस्येकस्यापि पदस्योपयोगः संसारनिर्वाहकः किमङ्ग पुनरेवंविधार्थविस्तारविषय-स्येति, तस्मात् सङ्क्षेपाद् विस्तराच जिनवचनं श्रेयस्करमिति । तदाह—" एकमिप तु जिन-वचनाद् " इत्यादि यावत् "धार्यं च वाच्यं च " (२७-२८) इति ॥ किञ्च जिनमतानिभ-इस्य परस्येदं चोद्यं-लोकानुग्रहासम्पाद्नाह्ययर्थ एकदेशसङ्ग्रह इति, कथं १, संसारदुःखार्त-सस्वाञ्चकम्पाद्रवीकृतात्मा परानुग्रहत्रवणो विधिप्रवृत्तोऽसपरोपकारोऽपि तत्प्रयोगशुद्धित एव स्वयं ताविष्ठःश्रेयसभाग् भवतीति नियमादस्थाकं यतिधर्मो देशनीयः सद्धर्म इति हेतोः । शोक्तं हि भगवद्धिः—

> ''उहिएसु वा अणुहिएसु वा सुस्सूसमाणेसु पवेअएय अज्जवयं<sup>3</sup>'' इत्यादि यावत् ''बुज्झमाणाणं जहा से दीवे असंदीणे एवं सरणं भवइ महामुणी''।

> > — आचाराङ्गे, श्रु० १ अ० ६ उ० प.

तथा।

"भवसयसहस्समहणो, विबोहओ भविय पुंडरीयाणं। धम्मो जिणपन्नत्तो, पकप्पजइणा कहेयव्वो "।। —आर्या इति, तदाह—" न भवति धर्म " इत्यादि ( २९-३१ )।

इति स्वोपज्ञसम्बन्धकारिकाः टीकाद्वयसमेताः समाप्ताः ॥



१ 'द्वचर्थं' इति ख-पाठः ।

२ उत्थितेषु ( उपस्थितेषु) अनुपस्थितेषु प्रवेदयेत्—आर्जविताम् ।

३ उद्यमानानां यथा स द्वीपः अस्यन्दनः एवं शरणं भवति महामुनिः ।

४ मवशतसहस्रमयनो विबोधनो भव्यपुण्डरीकाणाम् । धर्मो जिनप्रज्ञप्तः \*प्रकल्पयतिना कथयितव्यः ॥

प्रकल्पः—आनारप्रकल्पः निशीथसूत्रमित्यर्थः ।

# तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम्

# श्री 'उमास्वाति'वाचकवर्यविरचितं स्वोपज्ञभाष्यालङ्कृतम्

श्री 'सिद्धसेन 'गणिप्रणीतटीकायुतम्।



## प्रथमोऽध्यायः १

हितोपदेशे च कर्तव्ये निःश्रेयसावाप्त्युपायोपदेशान् नान्यः कश्चिद्धितोपदेश इत्युक्तम्-सूत्रम्—सम्यग्दर्शनङ्गानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १–१ ॥

टीका—इदमाद्यमनवधं मुक्तिपथोपदेशस्त्रं सकलतत्त्वार्थशास्त्राभिधेयमुररीकृत्य प्राष्ट्रतत्, द्वादशाङ्गप्रवचनार्थसङ्ग्राहिसामायिकस्त्रवत् । यत इह हि शास्त्रे प्रसङ्गानुप्रसङ्गतस्त्रय एव पदार्थाः सम्यग्दर्शनादयो विम्रक्तः कारणत्वेन निरूप्यन्ते । अथ कस्मात् हेतव एव मोक्षस्य कथ्यन्ते ? न पुनः स एव प्रधानत्वादादौ प्रदर्शत इति । उच्यते—कारणायत्तजन्मत्वात् कार्याणां कारणमेवोपाददते प्राक् प्रक्षापूर्वकारिणः । अथवा सत्यमसौ प्रधानः तथापि तु तत्र प्रायो वादिनां नास्ति विप्रतिपत्तिः । यद्यपि भावाभावादिरूपेणास्ति विगानं, तथाऽप्यस्ति तावन् मोक्ष हत्यनादत्य भावादिरूपतां तद्धतुषु प्रायो विसंवाद इति मन्यमानः परपरिकल्पितां श्वाहेत्नेव मुक्तेः पश्यन् सम्यग्दर्शनादित्रयमेवोपन्यस्तवान् । अत्र चावधारणमवश्यं दश्यं, सम्यग्दर्शनादीन्येव मोक्षमार्ग इति । अनवधारणे हि सति अन्यस्थापि मुक्तिपथस्य सद्धावादनर्थकन्यवेपदेशदानं स्थात्, तेनैव सिद्धत्वादिति । सम्यक्शब्दश्च दर्शनशब्दसिश्चारणायाह भाष्यकारः—सहास्याभिसम्बन्धो न ज्ञानचारित्राभ्यामिति कश्चिदाशङ्केत,अतस्तिश्वारणायाह भाष्यकारः—

भाष्यम्—सम्यग्दर्शनं सम्यग्ज्ञानं सम्यक्वारित्रिमित्येष त्रिविधो मोक्षमार्गः । तं पुरस्तालक्षणतो विधानतश्च विस्तरेणोपदेक्ष्यामः । शास्त्रानुपूर्वीविन्यासार्थं तूद्देशमात्रिमदमुच्यते । एतानि च समस्तानि मोक्षसाधनानि । एकतराभावेऽप्यसाधनानीत्यतस्त्रयाणां प्रहणम् । एषां च पूर्वस्य लाभे भजनीयमुत्तरम् । उत्तरलाभे तु नियतः पूर्वलाभः । तत्र

सम्यागिति प्रशंसार्थो निपातः, समञ्चतेवी भावः । दर्शनमिति दशेरव्यभिचारिणी सर्वेन्द्रियानिन्द्रियार्थप्राप्तिः, एतत् सम्यग्दर्शनम् । प्रशस्तं दर्शनं सम्यग्दर्शनम् । सङ्गतं वा दर्शनं सम्यग्दर्शनम् । एवं ज्ञानचारित्रयोरिष ॥ १ ॥

टी ० — अईद्भिहिताशेषद्रव्यपर्यायप्रपञ्चविषया तदुपघातिमिध्यादर्शनाद्यनन्तानुबन निधकषायक्षयादिप्रादुर्भूता रुचिर्जीवस्यैव सम्यग्दर्शनग्रुच्यते, सम्यग्ज्ञानं तु लक्ष्यल-क्षणव्यवहाराव्यभिचारात्मकं ज्ञानावरणकर्मक्षयक्षयोपरामसम्रत्यं मत्यादिभेदं, क्चारित्रं तु ज्ञानपूर्वकं चारित्रावृतिकर्मक्षयक्षयोपशमोपशमसम्रत्थं सामायिकादिभेदं सदसत्क्रियाप्रवृत्तिनिश्चतिलक्षणं मूलोत्तरगुणशाखाप्रशाखम् ॥ सम्यक्शब्द-भाष्ये चोदयति-अथ किमर्थ प्रत्येकं सम्यक्शब्दः फलम यावता सम्यग्दर्शने सति यज् ज्ञानं चरणं वा तत्सम्यगेव भवतीत्यतो न सम्यक्शब्दोऽनयोविंशेषणतयोपादेयः । उच्यते—सत्यमेततः, न ज्ञानमात्रमत्र विवक्षितं, चारित्रमात्रं वा, किन्तु विशेषरूपे उभे अपि, इतरथा हि सम्यग्दर्शनसम्पन्ने विद्येते सम्यग्ज्ञानसम्यक्चारित्रे न ते त क्षमार्गतां विभृत इति एतत्, नैव तत्र सम्यक्चारित्रसम्भव इति । तच न, यतो देशहूपे-अपि चारित्रे चारित्रशब्दो वर्तत एव-तचाज्ञाभिमतचारित्रात सम्यक्शब्दविशेषणेन व्याव-र्त्यत इति । स्यादेवं तत्राशङ्का-किं ते भवतो मोक्षकारणे उत मा भूतां? तदाशङ्कानिरासार्थ सम्यगिति ज्ञानचरणयोरुपाधित्वेनोपादायि सूरिणा । अथवा दर्शनज्ञानचारित्राणां त्रयाणा-मि व्यभिचार उपलभ्यते, यतो मिध्यादर्शनपुद्गलोदये जीवस्य मिध्यादर्शनं मिध्याज्ञानं मिथ्याचारित्रमिति मुक्तेरसाधकत्वान् मिथ्याशब्देन विशेष्यन्ते, तान्येव सम्यग्दष्टेर्भुक्तिसाधन-त्वाद् यथार्थग्राहित्वाच सम्यक्शब्देन विशेष्यन्ते, दर्शनं च ज्ञानं च चारित्रं च दर्शनज्ञा-नचारित्राणि सम्यक् च तानि दर्शनादीनि चेति सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राणीति, अतो व्यमि-चाराद् युक्तं यत् सम्यक्शब्देन सर्वाणि दर्शनादीनि विशेषयति। चारित्रमिति, योऽय-मितिशब्दः स इयत्तां दर्शयति, एतावन्त्येव मुक्तेमीर्गी नातोऽन्योऽस्ति । एष इत्यनेन त इतिना इयत्ताऽवधृतस्वभावमन्तर्विपरिवर्तमानं स्वप्रत्यक्षं परस्मे वा सामान्येन प्रतिपादितं परप्रत्यक्षं निर्दिशति । तिस्रो विधाः-प्रकारा अनन्तरप्रदर्शिता यस्य स त्रिविधः, कोऽसौ १, उच्यते-सूत्रोपन्यस्तो मोक्षमार्ग इति । मोक्ष इति च ज्ञानावरणाद्यष्टविधकर्मक्षयलक्षणः केवलात्मस्वभावः कथ्यते स्वात्मावस्थानरूपो, न स्थानम्, यतो मोक्षस्य मार्गः, शुद्धिरुच्यते, न पुनर्धामः शुद्धिर्विवक्षिता, या त्वसौ कर्मणां मुच्यमानावस्था तच्छोधनायैतानि प्रवर्तन्ते,

१ ज्ञानचारित्रयोरपि सम्यक्तयोपादानमित्यर्थः ।

अथवेषत्प्राग्मारघरणी मोक्षशब्देनामिधातुमिष्टा, यस्मात् तदुपलक्षितोपरियोजनको-शषड्भागो भगवतामाकाशदेशः प्रादेशि दिन्यदश्वभिराधारः, तस्यायं स्त्रोपन्यासफछम् मार्गः-पन्थाः, समस्तप्रत्यपायवियुतः पाटलिपुत्रगामिमार्गवन्मोक्ष-मार्ग इत्यस्य एष त्रिविध इत्येतद्विवरणम्, एवं सामान्येन सूत्रप्रकाशः प्रत्यपादि ॥ अधुना परः प्रश्नयति—किमेतावदेव मोक्षमार्गोपदेशन-मुत विस्तरेणाप्यस्ति किश्चिदिति ? अस्तीत्याह । यद्यस्ति किमिति नोच्यते ? आह—तं पुर-स्ताल्लक्षणतो विधानतश्च इत्यादि । तमिति मोक्षमार्गमनन्तरश्चतं निर्दिशति, पुरस्ता-दिति अस्मात् सूत्रादुपरितनसूत्रेषु, लक्षणत इति, लक्ष्यते अनेनेति लक्षणं, तद् द्विधा आन्तर-बहिर्भेदेन, रुचिपरिच्छेदानुष्ठानाख्याः पौरुषेय्यः शक्तयो जीवस्य याः समासाद्य व्यपदिश्यते सम्युग्दर्शनीत्याद्यान्तरम् । बाह्यं तु तत्प्ररूपणप्रवणसूत्रशब्दराशिः अन्तर्रुक्षणोपकारितया प्रवर्तमानः "तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् (१-२)" इत्यादि । विधानत इति भेदतः। नतु च सर्वद्रव्यभावविषया रुचिरेकैव कुर्तस्तस्याः प्रभेदसम्भवः १। उच्यते—सत्यमेका रुचिः, सा तु निमित्तभेदाद् भेदमश्चते, क्षयक्षयोपश्चमोपश्चमलक्षणं सास्वादनवेदकलक्षणं च । तथा चैनोत्पत्तिकारणवंशादेकरूपाया अप्युपरिष्टाद् भेदो निद्रश्चिष्यते । यतः कस्या-श्चित् स्वभाव एव निमित्तम् उत्पद्यमानायाः, कस्याश्चित्तोपदेशो निमित्तम्, इत्यम्रं च पाश्चात्यभेदमाश्रित्य भेदद्वयं विधानतो वक्ष्यति । चकारः समुचये । विस्तरेण इति सम्यग्दर्शनं सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारित्रमित्येष त्रिविधो मोक्षमार्ग इत्यम्रं समासन्याख्याभेद-मङ्गीकृत्य इहैव सूत्रे वक्ष्यमाणं, तत्र सम्यगिति प्रशंसार्थो निपात इत्यादिकं सङ्क्षेपमाश्रित्य वक्ष्यमाणी विस्तीर्णोऽभिमतस्तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं इत्यादिरतो विस्तरेणेत्याह । उपदेक्ष्याम इति भणिष्यामः स्वपरानुग्रहार्थम् । यदि तं हि लक्षणविधानाभ्याम्रत्तरत्रोपदे-ध्यसि ततस्तमेव त्रृहि किमनेनाद्यसूत्रोपन्यासेन सङ्क्षेपार्थाभिधायिनाऽनर्थकेनेति चोदितः प्रत्याह-शास्त्रानुपूर्वीविन्यासार्थमित्यादि । ग्रुख्यपुरुषार्थसाधनसाध्याव्यभिचारशास-नात् शास्त्रमिष्टं प्रमाणप्रमेयसिद्धिनिरूपणं च, तस्यानुपूर्वी-क्रमः-परिपाटी, तस्या विन्यासी रचना,तत्प्रयोजनार्थम्,तुशब्दाल्लाभक्रमप्रदर्शनार्थं च। शुश्रूषुणां चादरप्रतिपादनार्थमिदग्रुच्यते। अविशिष्टपदार्थामिधानं उद्देशः, तन्मात्रमिदं सम्यग्दर्शनादिस्त्रममिधीयते सङ्ग्रहप्रतिज्ञा-नात्, एतत् कथयत्यादौ सम्यग्दर्शनं लक्षणविधानाभ्यां निर्धारयिष्यामि,ततो ज्ञानं, ततशारित्र-मित्येषा वक्ष्यमाणरचनेति प्रतिपद्यस्व । अयं च लाभक्रमः सम्यग्दर्शनादीनां, पूर्वं सम्यग्दर्शन-ज्ञाने, ततथारित्रमुत्पत्ताविति । शिष्याणां चात्र ग्रहणादिषु प्रवर्तमानानां न शक्यं वचनम-न्तरेणादराधानमित्यतः सकलशास्त्रसङ्ग्राहीदमादाबुच्यते स्त्रम् । आह् परः, उच्यतां नाम तथा, किं त्च्यमानेऽस्मिश्नन्वेवं भवितव्यम् सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गा इति, अमि-धानस्याप्यभिधेयमाश्रित्य वचनं प्रवर्तते, मोक्षमार्गशब्दस्य सम्यग्दर्शनादीन्यभिधेयानि तेषां

च बहुत्वात् बहुवचनेनैव भवितव्यमिति। उच्यते प्रेक्षापूर्वकारितानुमीयते स्त्रकारस्यैवम-मिद्धतः, यतो मोक्षमार्गी इत्युक्ते एकैकस्यैतत्परनिरपेक्षस्य मोक्षं मार्ग इति एकचचने प्रति साधनभावो गम्येत, न चैतदिष्टम्, यतः सम्रुदितैरेव दर्शना-फलम दिभिः साध्या मुक्तिः न व्यस्तैरिति, एतदाह-एतानि च समस्तानि मोक्षसाधनानीत्यादि, । एतानि प्राक् प्रत्यक्षीकृतानि सम्यग्दर्शनादीनि व्यपदिश्यन्ते, चशब्दो हिशब्दार्थे निपातानामनेकार्थत्वात् हिशब्दश्र यस्मादर्थः । समस्तानि इति सर्वाणि, सम्यग्दर्शने सत्यपि यदि ज्ञानं न भवति तयोश्व सतोर्यदि क्रिया न विद्युते तत इष्टमर्थं न साधैयति, रोगापनयनलक्षणमारोग्यमिव रोगिणः । यथा द्वारोग्यार्थिरोगिणः भेषजे रुचिस्तद्विषयं च परिज्ञानमिद्भेवीषधमस्य व्याधेरपनयनकारि, सति चैतस्मिन् द्वये यदि सम्यन्ज्ञानपूर्विकायां पथ्याद्यभ्यवहरणक्रियायां विशेषेण वा प्रवर्तते ततोऽस्य रोगाः प्रणक्यन्ति नान्यथा, एविमहापि त्रितयं सम्रुदितं त्रिफलाद्युपदेशवित्सिद्धेः सकलकर्मक्षयलक्षणायाः साधनभावं त्रिभर्ति ॥ अर्थापत्त्या सिद्धेऽप्याह वचसा स्पष्टं अर्थोपत्तिलभ्यफलप्रदर्शनाय । यथा—एकतराभावेऽप्यसाधनानीत्यतस्त्रयाणामित्या-दि । सम्यादर्शनादीनां त्रयाणां एकतरस्याप्यभावेऽलाभे, असाधनानि-अनिर्वर्त-कानि, अस्मात् कारणात् त्रीण्यपि मोक्षमार्गशब्दः समुदितान्यभिधेयीकृत्य प्रवृत्त इत्येकत्वात् तस्य सम्रदायस्यैकवचनमेव न्याय्यमिति, अतस्त्रयाणां सम्यन्दर्शनादीनां प्रहणमाश्रयणं मोश्वार्थिना कार्यमिति । एकतराभावेऽप्यसाधनानीत्यम् ग्रन्थमपुनरुक्तं मन्यमाना गुरवः कथयन्त्येवं उपात्तं साध्यं मोक्षं न साधयन्ति व्यस्तानि, यत्पुनः प्रत्येकमेषां साध्यम् तत्साधयन्त्येव, यथा सम्यग्दर्शनस्य देवलोकप्रापणसामर्थ्यं, ज्ञानस्य ज्ञेयपरिच्छेदः, क्रियायाः

शुभाशुभकमीदानं देशक्षयो वा कर्मणामिति । अश्ववा विवरणग्रन्थेषु न बहुनां कारणता गुरुठायवं प्रत्याद्रियन्ते सूरयः, अर्थापत्त्यनभिज्ञानामप्युपदेशप्रवृत्तेः ।

अथवा एतानि चेत्यन्यथा ख्याप्यते, य एवं चोदयन्ति किमर्थमिति बहु मोक्षकारणत्याऽभ्युपेयन्ते सम्यग्दर्शनादीनि, न पुनर्यथा साङ्ख्यादिभिज्ञानमेव केवलं मुक्तिकारणमभ्युपगम्यते, यतः "पञ्चित्रितत्त्वज्ञ" इत्यादि कथयन्ति । उच्यते—न केवलं ज्ञानं मुक्तेः कारणं पर्याप्तं, क्रियारहितत्वात् पङ्गुवत्, न च क्रियामात्रम्, विशिष्टज्ञानर-हितत्वात् अन्धवत्, अतोऽभ्युपेहि समस्तानि सम्यग्दर्शनादीनि मोक्षकारणान्येकतरामावे-ऽप्यसाधनानि अतः कारणात् त्रयाणां ग्रहणं कृतम् ।। अथ यदा दर्शनादीनामेकं प्राप्तं भवति तदा परस्यावस्थानमस्ति । नास्तीत्याह—भजना कार्या। अत्र तां दर्शयति—एषां च पूर्वस्य लाभे भजनीय तुत्तरं, उत्तरलाभे तु नियतः पूर्वलाभ इत्यादि । एषामिति, दर्शनादीनां मुत्रो-कानाम्, चशब्दः समुज्ञये । कथमिति चेत्, यथैव समस्तानां मुक्तिहेतुता प्रतिपन्ना एवमिदमपि

९ 'एकैकस्येतरनि॰' इति ख-पाठः । 'एकैकस्येतस्य तत्परनि॰' इति ग-पाठः । २ 'साधयन्ति' इति ग-पाठः । ३ 'विशेषणे'इति ग-टी-पाठः ।

च प्रतिपत्तव्यम् । किं तदिति चेत्, उच्यते-लाभनियम इति । पूर्वस्य लाभ इति सूत्रक्रम-मङ्गीकृत्य पूर्वस्य सम्यग्दर्शनस्य लाभ -प्राप्तौ भजनीयं -विकल्पनीयं स्यात् वा न वेति, उत्तरं, ज्ञानं चारित्रं च, यतः देवनारकतिरश्चां मनुष्याणां च केषाश्चिदावि-भूतेऽपि सम्यग्दर्शने न भवत्याचारादिकमङ्गप्रविष्टं ज्ञानम्, न वा देशसर्वचारित्रमिति । तथा प्राप्तेऽपि ज्ञाने केनचित् न चारित्रं नियमत एव प्राप्तव्यम्, तदावरणीयकर्मोदयादिति,

अतः कैश्रिदेवं भाष्यमेतद् व्याख्यायि-परमार्थतो यस्मात् त्रीण्यपि सम्यग्दर्शनात सम्यग्दर्शनादीनि भिन्नानीति । कथं हि भेदः सम्यग्दर्शनस्य सम्यग्नानस्य भिन्नता ज्ञानादिति चेत्, त एवं वर्णयन्ति पृष्टाः, कारणभेदात् स्वभाव-भेदादित्यादिना, कारणभेदस्तावद्यम्, यतः सम्यग्दर्शनस्य त्रितयं कारणं सम्रत्यत्ती, क्षयोपशमः क्षयः उपशमश्रेति । ज्ञानस्य तु क्षयः क्षयोपशमो ना, यदि च न तयोर्भेदः किमिति दर्शनस्य त्रिविधं कारणम् इतरस्य द्विविधम् ?। तथा स्वभावभेदोऽप्यस्ति, यज्जै-नेषु पदार्थेषु स्वतः परतो वा रुचिमात्रग्रुपपादि 'तदेव सत्यं निःशङ्कं यज्जिनैः प्रवेदितग्रुप-लब्धं चे'ति । तथा विषयभेदोऽप्यस्ति, सर्वद्रव्यभावविषया रुचिः सम्यक्त्वं ''सँव्यगयं सम्मत्तं " इति वचनात्, श्रुतज्ञानं तु सकलद्रव्यगोचरं कतिपयपूर्यायावलम्बि चेत्येवं किल पारमार्थिकं भेदं पत्रयद्भिर्भाष्यं व्याख्यातम् । अपरे तु, ज्ञानदर्शनयोः समीचोर्भेदमप्रेक्ष-माणाः प्रभाषन्ते, एषां च पूर्वस्य द्वयस्य सम्यग्दर्शनस्य सम्यग्ज्ञानस्य च लाभे-प्राप्तौ, भजनीयं स्याद् वा न वेति, उत्तरं चारित्रम्, उत्तरस्य तु सूत्रक्रमोपन्यस्तस्य सम्यक्र्चारि-त्रस्य लाभे नियतो निश्चितः पूर्वेलाभ इति-पूर्वयोः सूत्रक्रमन्यवस्थितयोः सम्याद्र्शन-सम्यग्ज्ञानयोर्लाभः-प्राप्तिरिति, अन्यथा तत् सम्यक्चारित्रमेव न स्याद् यदि ताभ्यामनुगतं न स्यादिति ॥ नतु कथं कारणादिकं भेदं न पश्यन्ति ? । उच्यते मतिज्ञानस्यैव रुचिरूपो योऽपायांशस्तत् सम्यग्दर्शनम् , ज्ञानाद्दतेऽन्यत् सम्यग्दर्शनं न समस्ति । कारणादिभेदस्त्वन्यथा र्व्यांख्यायते, योऽसाबुपशमोऽनन्तानुबन्ध्यादीनां स तस्य सम्यग्दर्शनस्योत्पत्ती निमित्तं भवति, यथा केवलज्ञानस्योत्पत्ती मोहनीयक्षयः, न पुनस्तदेव मोहनीयं केवलस्यावरणमिति शक्यमभ्युपगन्तुं, निमित्तं तु मोहनीयक्षयः तेनाक्षीणेन केवलस्यानुत्पत्तेः, एवमिहापि या-वदसावनन्तानुबन्ध्यादीनाम्रपशमो न भवति न तावत् सम्यग्दर्शनपर्यायस्याविर्भावः, न पुन-स्तदेवानन्तानुबन्ध्याद्यावरणं सम्यग्दर्शनस्य। किं पुनरावरणमिति चेत्, ज्ञानावरणमेव, ताव-चेदं क्षयोपशमं न प्रतिपद्यते यावदनन्तानुबन्ध्यादीनां नोपशमः समजनीति । अनन्तानुबन न्ध्याद्यपशमे सति तदुपजायत इत्युपशमसम्यग्दर्शनं भण्यते, स्वावरणक्षयोपशममङ्गीकृत्य क्षयोपशमजमेतदुच्यते, तस्मात् परत उपशमव्यपदेशो न स्वावरणापेक्षया इति । तथा स्व-मावभेदः पूर्वपक्षवादिना योऽभ्यघायि तत्राप्येवं पर्यनुयोगः कर्तव्यः-कोऽयममिलाषो

१ 'श्रेष्ठाः' इति क-स्त-पाठः । २ सर्वगतं सम्यक्त्वं (आच० नि०) । ३ 'प्रकाश्यते' इति क-स्त -पाठः ।

सिवत्त्वलक्षणोऽन्यो मत्याद्यपायांशं विरहय्येति । एवं विषयभेदोऽपि निराकार्य इति । तस्मात् ज्ञानस्येव विशिष्टावस्थाऽन्यमतपरिकल्पितत्त्वनिरासतो जिनवचनोभीतपदार्थश्रद्धान्तलक्षणा सम्यग्दर्शनन्यपदेशं प्रतिलभत इति न्याय्यम् । इदानीं सूत्रोपन्यस्तसम्यग्दर्शनाद्य-वयवानां प्रतिविभागतः करोत्यर्थप्रतिपादनम् तत्र सम्यगिति प्रश्नांसार्थों निपात इत्यादिना । तत्रेत्यनेन सम्यग्दर्शनशन्दे ज्ञानादिषु च यः सम्यक्शन्दः स किमर्थान्तरप्रर-रिक्तत्य प्रवृत्तः ? नामाख्यातादीनां किमेतत् पदमिति पर्यनुयोगे सत्याह—सम्यगिति । इतिशन्दर्शेदश्चद्रस्य स्वरूपे स्थापयति, सम्यक्शन्द इत्यर्थः । प्रश्नंसा, अविपरीतता यथाव-रियतपदार्थपरिच्छेदिता, साऽभिषेया वाच्याऽस्येति प्रश्नंसार्थः, निपात्यतेऽर्थावद्योतकत्या निपातः । इदं च किल निसर्गसम्यग्दर्शनाङ्गीकरणाद् न्याख्यानमन्युत्पत्तिपक्षाश्रयं परिगृद्धते, यतस्तत्पूजिततां स्वत एवोपजायमानत्वात्, तदितरत् तु यद्यपि तथेवाविपरीतार्थतया विषयम-विद्यनित तथापि तत्र परसाहायिकमस्ति तदिसम् पक्षे नावश्यतया श्रितम् ।एवं तावत् प्रकृति-प्रत्यमनालोच्य सम्यक्शन्दार्थों निरूपितः, न्युत्पत्तिपक्षेऽप्यर्थप्रदर्शनायाह—समञ्चतेवो । सम्पूर्वोदञ्चतेः साध्यमेतद्वप्रिति, अर्थः पुनः गतिः पूजा वाश्रयणीयेति, तत्र पूजा पूर्वन्याख्या-

सप्रत्ययसम्यक्-राज्यार्थः नेन दर्शिता, इह तु गत्यथों वर्ण्यते, समञ्जति गच्छति व्यामोति सर्वान् द्रव्यभावानिति सम्यक्। कः कर्त्रथं इति चेत् यदेतद् दर्शनं रुचिरूपं तत् सम-श्रवि व्यामोति एवमेते जीवाद्योऽधीः यथा नयसामध्या जैनैराख्यायन्ते,

न पुनरेकनयावलिम्बसाङ्ख्यवत् प्रतिपद्यन्ते, नित्या एवते, अनित्या इति वा शाकलिकचीवरक-वत्, न सन्ति वा लोकायितकविति, कथित्रित्ति (कथित्रिच् न सन्ति) कथित्रि नित्याः कथित्र वा लोकायितिकविति, कथित्रित्ति (कथित्रिच न सन्ति) कथित्रि नित्याः कथित्र वा हिष्टः प्रवर्तते तदा सम्यगिति कथ्यते । वा शब्दो विकल्पप्रदर्शनाय । एति मिश्र पक्षे किलाधिगमसम्यग्दर्शनं कथितम्, यतस्तदेव प्रायोच्चया द्रव्यपर्यायनयसमालोचनेन गुरूपदेशपूर्वकिमितिकृत्वा यथावदवगच्छिति शास्त्राद्यभ्यासादिति । एवं सम्यक्शब्दं निरूप्य सम्प्रति दर्शनशब्दार्थकथना, यतः अनेकिस्मिन् कारके च ल्युट् सम्भाव्यते करणादिके पश्यति स तेन तिसम्स्तस्मादित्यादि, अतो विशिष्ट एव कारके भावाख्ये दृश्यत इत्यादि—भावो दर्शनमिति । दृष्टिर्या अविपरीतार्थग्राहिणी जीवादिकं विषयमुिख्यन्तीव प्रवृत्ता सा सम्यग्दर्शनम्। अथि किमर्थमन्यानि कारकाणि निरस्य भावकारकमादिदेश भाष्यकारः ? उच्यते ज्ञानमेव तत् तादशं मुख्या वृत्त्या तथाऽवस्थितं, ये तु तत्र करणादिव्यपदेशास्त उपचरिता इति कृत्वा न तेष्वादर इति भावं दर्शितवान् । दृश्यिति । एतत्पूर्वेण वा सम्बन्धम्मिति कृत्वा न तेष्वादर इति भावं दर्शितवान् । दृश्यिति । एतत्पूर्वेण वा सम्बन्धम्मिति हर्श्यदेतद्दर्शनमिति रूपमेतत् भावे भावामिधायि प्रतिपत्तव्यम्, अथवा परेण दृशेः प्राप्तिक्ष्तिच्यां सा चैवंरूत्य, अव्याभिति—परितादि । व्यभिचरत्यवश्यमिति—

१ धनुश्चिहितः अयं सा---पाठः । २ 'नयप्रपद्या' इति क-सा-पाठः ।

व्यभिचारिणी, सा च एकनयमतावलम्बिनी, सामान्यमेवास्ति न विशेषाः सन्ति, विशेष-मात्रं वा समस्ति न सामान्यमित्यादिका, यतः सा नयान्तरेणापक्षिप्यते असत्यत्वात्, अतो व्यभिचारिणी, न व्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी, का, या सर्वान्नयवादान् साकल्येन परिगृह्य प्रवृत्ता कथित्रत् सामान्यं द्रव्यास्तिकाज्ञाच्छन्दतः सत्यं विशेषाश्च पर्यायावलम्बनमात्रसत्या इत्यादिप्रपश्चेनाव्यभिचारिणी. तां कथयति—सर्वेन्द्रियानिन्द्रियार्थप्राप्तिरिति सर्वाणि निरवशेषाणि, इन्द्रियानिन्द्रियाणि, इन्द्रस्याजीवस्य इन्द्रियानिन्द्रिय-लिङ्गानि श्रोत्रादीनि पश्च, अनिन्द्रियं, मनोष्टत्तिरोधज्ञानं चेति । प्राप्तिस्वरूपम् श्रीत्रादीनां पञ्चानां द्वयोश्रानिन्द्रिययोरथीं विषयः शब्दादिः परिच्छेद्यः, श्रोत्रादिपरिच्छिन्नार्थानुसन्धायि च मनोविज्ञानमनुप्रवृत्तेः । ओघज्ञानम-निन्द्रियजमेवेन्द्रियानुसारिविज्ञाननिरपेक्षं, 'पृष्ठत उपसर्पन्तं सर्पे बुद्धचैव पश्यन्ती'ति वचनात्, वल्लचादीनां नीत्राद्यभिसर्पणज्ञानं कचिन्मनोनिरपेक्षमिति, अतस्तेषामिन्द्रियानि-न्द्रियाथीनामुपलब्धिः-प्राप्तिः स्वतः परतो वा तदर्थप्रकाशनोत्तरकालभाविनी प्राह्मा, न तु तेषां सर्वेन्द्रियाद्यर्थीनां सन्निकर्षमात्रप्राप्तिरभिष्रेता, न च सर्वेन्द्रियाणां स्वेन विषयेण सहा-श्लेषः समस्ति, यतश्रश्चः स्वदेशस्यं योग्यदेशन्यवस्थितं रूपमारूपयति, नास्य गमने सामर्थ्य-मस्ति, अप्राप्यकारित्वात् । श्रोत्रादीनि तु प्राप्तार्थग्राहीणि, प्राप्यकारित्वात् चत्वारि, मनोविज्ञानं तु तत्पृष्ठानुसारिविकल्पकम् , अतोऽव्यभिचारिणी सर्वेन्द्रियाद्यपलब्धः, इदमेव तत्त्वं परमार्थः शेषः परमार्थो न भवति । एतत्सम्यग्दर्शनम् । सम्प्रति निपाते सम्यक्शब्दे गृहीते योऽर्थस्तं भावार्थं च द्रीयति—प्रशस्तं द्रशेनं सम्यग्द्शेनमिति । अविपरीतानां द्रव्यभावानां जगन्नाथाभिहितानामालम्बिका प्रवृत्तिः रुचिलक्षणा सा प्रशस्तं दर्शनमिति, प्रशस्तम्रुक्ति-सुखहेतुत्वात् । तथा व्युत्पत्तिपक्षाश्रितो योऽर्थस्तं कथयति सङ्गतं वा द्दीनं सम्यग्द्दीन-मिति । नित्यानित्यसदसत्सामान्यविशेषेषु जैनप्रवचनानुसारात् तस्यैव विज्ञानस्य नयद्वय-समारोपणेन च प्रवृत्तिः सा सङ्गतमिति व्यपदिष्टा । एवं सम्यग्दर्शनशब्दावयवान्वा-ख्यानं कुर्वता भाष्यकृता सम्यग्ज्ञानचारित्रयोरिप काका कृतम् । सम्यग्ज्ञानशब्देऽपि सम्यक्शब्दः प्रश्नेसार्थी निपातः समञ्जतेवी, ज्ञानमिति च भाव एव, एवं चारित्रमपि, स्वस्थाने च विशेषमाविष्करिष्याम इति ॥ १ ॥

सम्प्रति सम्यग्दर्शनादीनां यथाक्रमसिष्ठिविष्टानामाद्यस्यैव लक्षणं यथोद्देशस्तथा निर्देश इत्यभिधातुकाम आह—''तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्''(१-२)। 'पदाक्षरवचन-वाक्यानामभिप्रायविवरणं व्याख्ये'ति वचनात्। प्रागवाचि वाचकग्रुख्येन ''लक्षणतो विधानतश्चोपदेक्ष्यामः " (१-१) इति, सत्यपि प्रमाणनयनिर्देशसदसदाद्यनेकानुयोगद्वार-व्याख्याविकल्पे पुनः पुनस्तत्र तत्रैतदेव द्वयग्रुपन्यस्यन् भाष्याभिप्रायमाविष्करोति सूरिः लक्षणविधाने एवास्मिन् शास्त्रे च प्रधानाधिकारिके इत्यतो लक्षणग्रुपन्यस्यति। अत्र पर्यायनि-

र्मेदप्रमेदादिभिः पदाद्यभिप्रायः प्रकाशनीयः, तत्र प्रधानशब्दस्य तदर्थशब्दान्तराणि पर्यायाः, प्रकृतिप्रत्ययादिनिर्भेदेन तथा गृहीतान्वर्थशब्दिवरणं निर्भेदः, तथा वाक्यान्तरेण निरूपणं प्रभेदः, तत्रेदं सूत्रं वाक्यान्तरनिरूपणद्वारेण प्राणायि सूरिणा । अथवा सम्रदायो सुक्तेः कारणतया निरूपित इति, न च सम्रदायिष्वपरिज्ञातेषु तत् परिज्ञानमस्तीत्याद्यस्य लक्षणप्र-चिकासिययम्य सूत्रं पपाठ ॥

## सूत्रम् - तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥ १-२ ॥

टी०—तत्त्वार्थेत्यादि। अनेकसमासकल्पनासम्भवे यत्र सुखेन बुद्धिराघातुं शक्यते प्रतिपिपादयिषितार्थप्रवणा तां कल्पनासुपन्यस्यति ॥

भा०—तत्त्वानामधीनां श्रद्धानं, तत्त्वेन वा अधीनां श्रद्धानं तत्त्वार्ध-श्रद्धानं, तत् सम्यग्द्द्यानम्। तत्त्वेन भावतो निश्चितमित्यर्थः। तत्त्वानि जीवा-द्दीनि बङ्ग्यन्ते (१-४)। त एव चार्थाः, तेषां श्रद्धानं तेषु प्रत्ययावधारणम्। तद्वं प्रदामसंवेगनिर्वेदानुकम्पास्तिन्याभिन्यक्तिलक्षणं तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्य-ग्द्यानिमिति॥ २॥

टी०—तत्त्वानामधीनामिति । तत्त्वानाम् अविपरीतानां, के वा अविपरीताः !
ये स्याद्वादकेसरिगोचरमनतिकम्य स्थिताः, ये त्वेकनयकल्पकविलोकितास्ते विपरीताः ।
अर्थानामिति, अर्थमाणानां स्वैः स्वैर्ज्ञानविशेषैः परिच्छिद्यमानानां, श्रद्धानं रुचिरभिप्रीतिः
सम्यग्दर्शनं, यथाऽईता विगतरागद्वेषप्रपश्चेन जगदे जगदेकबन्धुना तथेदं सत्यं जीवादिवस्तु ।

ननु च व्यभिचारे सति विशेषणविशेष्यकल्पना न्याय्या यथा नीली-तस्वार्थस्यार्थः त्पलादिषु, इह तु यत् तत्त्वं तन्नार्थं विहायान्यद् भवितुमहिति अर्थो

वा तत्त्वमन्तरेणेति यदेव तत्त्वं स एवार्थो य एव चार्थस्तदेव तत्त्वमिति पुनरुक्तारेका। उच्यते। परमतापेक्षं विशेषणमित्यर्थस्य तत्त्वमुपात्तं, यतः काणभुजमत-निस्तितो बुद्धकपिलाद्युक्तश्रार्थो व्यभिचारी, सत्ताद्रव्यत्वादिसामान्यविशेषरूपं परित्य-क्तपरस्परस्वात्मा खपुष्पवदसन्नेवेष्यते, निह विशेषाः सम्भावयितं शक्याः अन्वयिनैकेन श्रून्याः, न चास्ति सामान्यं, निर्विशेषत्वात् इत्यादिदोषसंस्पर्शपरिजिद्दीर्षया विशेषण-माश्रीयते, तस्यानर्थत्वादेकनयाभिप्रायमात्रत्वादिति, अतो व्यभिचाराद् युक्तं तत्त्वशब्दो-पादानम्, स्वमतमप्यक्तिकृत्येकनयावलम्बनमनर्थ एव तत्त्वशब्देन व्युदस्यते ॥ अथवा किमस्माकं परमतेनैकनयावलम्बनेन च यदेव निःशङ्कं तदेवाश्रयाम इति विग्रहान्तरं दर्श-पक्षाह—तत्त्वेन वाऽर्थानां श्रद्धानमिति। इदमप्यर्थकथनं न तु त्रिपदस्तृतीयातत्पुरुषः सम्भवति, एवं च दृश्यम्-अर्थानां श्रद्धानमर्थश्रद्धानं तत्त्वेनार्थश्रद्धानं तत्त्वार्थश्रद्धानमिति, वाश्रव्दः पश्चान्तरप्रदर्शनार्थः, अयं वा पश्च आस्थेय इति। तत् इति पूर्वसूत्रोक्तं निर्दिश्वति

सम्याद्शीनमिति लक्ष्यं लक्षति, तत्त्वेनेति कोऽर्थ इत्यत आह—तत्त्वेन भावतो निश्चितमित्यर्थे इति । तत्त्वेनेत्यस्य विवरणं, भावेनेति चोपयुक्तस्य निश्चयनयमताल्लभ्यत इति कथयति । अथवा भावेनेति स्वप्रतिपत्त्या, नो मातापित्रादिदाक्षिण्यानुरोधात् न वा धना-दिलाभाषेक्षकृतकमात्रश्रद्धानं निश्चितपरिज्ञानं तदेव तथ्यं यज्जिनौर्भाषितप्रपुरुव्यं वा, इत्येवं समासकल्पनाद्वयं निर्दिश्यावयवार्थं दशयन्नाह—तत्त्वानीत्यादि । तत्त्वानि इत्यविपरीत-भावन्यवस्थानि नियतानि जीवादीनि इति । जीवा उपयोगलक्षणा (२-८) आदिर्येषां सत्र-क्रममाश्रित्य तानि जीवादीनि । तत्त्वार्थशब्दयोविशेष्यकल्पनामाश्रित्याह—त एव चार्था इति । त एव चेति अर्थापेक्षया पुंछिङ्गनिर्देशः, त एव जीवादयः, अर्था अर्थमाणत्वाद अनादिसादिपारिणामिकादिना भावेन जीवपुद्धला अनादिपारिणामिकेन च जीवत्वेनोपयोग-स्वरूपेण सादिपारिणामिकेन च मनुष्यनारकतिर्यग्देवादिना, पुद्गला अप्यजीवत्वेनानुपयोग-स्वरूपेणानादिपारिणासिकेन च सादिपारिणामिकेन कृष्णनीलादिना परिच्छिद्यमानत्वात अर्था इत्युच्यन्ते । धर्माधर्माकाशास्तु अनादिपारिणामिकेनैव गतिस्थित्यवगाहस्वभावेन परिच्छिद्यन्ते, यतो न कदाचित् तामवस्थान्तत्याक्षुस्त्यजन्ति त्यक्ष्यन्ति वा। परतस्तु सादिपा-रिणामिकेनापि परिच्छिद्यन्त एव, यथोक्तमाकाशादीनां त्रयाणां परप्रत्ययो नियमत इत्यतः परिच्छिद्यमानत्वादर्था इत्युच्यन्ते ॥ अद्धानमित्यसार्थं निरूपयति—श्रद्धानं तेषु प्रत्य-यावधारणमिति । अनेन श्रद्धानमित्येतल्लक्षणं तेषु प्रत्ययावधारणमिति कथयति । तेषु

इति जीवादिषु ॥ ननु च पष्टचर्थं प्राक् प्रदर्श्य सप्तम्यर्थकथनमि-षष्टीसप्तम्योः कर्थचिदभेदः भेद एव दृश्यते, यथा गिरेस्तरवः गिरौ तरव इति, ये हि तस्या-

वयवास्ते तस्मिन् भवन्ति, एवमत्रापि यज्जीवादीनां श्रद्धानं तज्जीवादिषु विषयेषु भवतीति न दोषः । प्रत्ययावधारणिमिति, प्रत्ययेन प्रत्ययात् प्रत्यये प्रत्ययस्थावधारणिमिति । यदा तावत् प्रत्ययेनावधारणं, तदा आलोचनाज्ञानेन श्रुताद्यालोच्य एवमेतत् तन्त्वमवस्थितिमित्यवधारयिति । अवधारणिमिति च कर्तिरे भावे वा, जीवोऽवधारयिति, तस्य चावधारणं रुचिरिति । अथवा प्रत्ययेनेति कारणेन निमित्तेनावधारणम् । किं निमित्तमिति चेत्, तदावरणीयकर्मणां क्षयः क्षयोपश्चमो वा, तेन निमित्तेनावधारयित एतदेव तन्त्वम् । अथवा उत्पत्तिकारणं प्रत्ययः, स्वभावोऽधिगमो वा, तेन प्रत्ययेन कारणेनेति, एवं तन्त्वमवस्थितमित्यवधारयित । तस्माद् वा क्षयादिकादवधारणप् । सित वा तस्मिन्नवधारयित । षष्ठीपक्षेऽपि प्रत्ययस्य विज्ञानस्यावधारणं अन्यमतपरिकल्पितत्वादपास्य तिद्वज्ञानं जैन एव तन्त्वेऽवधारयिति, एतदेव तन्त्वं शेषोऽपरमार्थ इति । एवं तन्त्वार्थश्रद्धानमिति विवृत्तं पदं, सम्यग्दर्शनमिति तु पूर्वयोग एव विवृत्तं न तद् विवृणोति । एतत् पुनः सम्यग्दर्शनं कथमुत्पन्नं सत् परेण ज्ञायते किं चिक्षमस्योत्पन्नस्येति ? चिक्षं दर्शयिति तदेविमित्यादि । तद् इति तन्त्वार्थश्रद्धानं निर्दिशति । एवमित्यवय-

वप्रतिभागेन निर्धारितं प्रश्नमादिचिद्रमवबुध्यस्व । सुपरीक्षितप्रवक्तप्रवाच्यप्रवचनतत्त्वा-मिनिवेशाद दोषाणाम्रुपशमात् प्रशाम इत्युच्यते, इन्द्रियार्थपरिभोग-व्यावृत्तिर्वा प्रशमः, तस्य प्रशमस्याभिव्यक्तिः आविभीवश्रिहं लक्षणं प्रशासादिव्याख्या भवति सम्यग्दर्शनस्य। यो धतत्त्वं विद्यायात्मतातत्त्वं प्रतिपन्नः स लक्ष्यते सम्यादर्शनसम्पन्न इति। संवेगः-सम्भीतिः जैनप्रवचनानुसाराद् यस्य भयं नर-कादिगत्यवलोकनाद् भवति, त एव जीवाः स्वकृतकर्मोदयान्नरकेषु तिर्यक्षु मनुजेषु महद् दुःखं शारीरमानसञ्जीतोष्णादिद्वन्द्वापातजनितं भारारोपणाद्यनेकविधं दारित्र्यदौर्भाग्यादि चानुभवति तद् यथैतन् न भविष्यति तथा यत्नं करोमीत्यनेनापि संवेगेन लक्ष्यते, समस्त्यस्य सम्यग्दर्श-नमिति । निर्वेदो-विषयेष्वनभिषङ्गो<sup>ऽ</sup>र्हदुषदेशानुसारितया यस्य भवति, यथेहलोक एव प्राणिनां दुरन्तकामभोगाध्यवसायोऽनेकोपद्रवफलः परलोकेऽप्यतिकदुकनरकतिर्यग्मनुष्यज-न्मफलप्रद इत्यतो न किञ्चिदनेन उज्झितव्य एवायमितप्रयत्नेनेत्येवंविधनिर्वेदाभिलक्ष्यं सम्य-ग्दर्शनमिति । अनुकम्पा-घृणा कारुण्यं सत्त्वानाग्रुपरि, यथा सर्व एव सत्त्वाः सुखार्थिनो दःखप्रहाणार्थिनश्च, नैतेषामल्पाऽपि पीडा मया कार्येति निश्चित्य चेतसाऽऽर्द्वेण प्रवर्तते स्वहित-मभिवाञ्छिन्नित्यनेनापि चिह्नचते रुचिस्तत्त्वप्रवणा । आस्तिक्यमिति अस्त्यात्मादिपदार्थ-कदम्बकमित्येषा मतिर्यस्य स आस्तिकः तस्य भावः तथापरिणामवृत्तिता आस्तिक्यम्, सन्ति खल जैनेन्द्रप्रवचनोपदिष्टा जीवपरलोकाद्यः सैर्वेऽर्था अतीन्द्रिया इति, एवंरूपेणाप्यास्ति-क्येन ज्ञायते सम्यग्दर्शनयुक्तोऽयमिति । अत एवैषां प्रशमसंवेगनिर्वेदानुकम्पास्तिक्यानां अभिव्यक्तिः-उद्भवो-जन्म सैव लक्षणं-चिह्नमस्योत्पन्नस्येति। मौनीन्द्रप्रवचनानुसाराच, यदा प्रश्नमाद्य आश्रीयन्ते तदा यद्परे चोदयन्ति मिथ्याद्यरेग्येवं सम्यग्दर्शनं चिन्हचेतेति तद् दूराँपास्तं भवति । निह तेषामईदुपदेशानुसारात् प्रशमादयो जायन्ते, तद्विपरीतमिथ्याज्ञान-समन्वयात् तु यथाकथित्रदविदितपरमार्थाः प्रवर्तमानाः प्रश्नमादिवातेन पीडचन्ते । सम्प्रति व्याख्याय रुचेर्रुक्षणं निगमयति—तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनमिति । सामानाधिकरण्यं चातः कृतवान्, न यतोऽस्त्यन्योरन्यत्वरूपो भेद इति यथाग्रेभिन्नरूपो धूमः, यथाऽग्रिरुण इत्येवं तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनमिति ॥ २ ॥

एवं निर्धारिते सम्यग्दर्शनस्वरूपे आह-सर्व <sup>द्धा</sup>त्पद्यमानं वस्तु हेतुमपेक्ष्योत्पद्यते वटा-दय इव मृदादिना, एविमदं प्रागवस्थायां मिथ्यादृष्टेरप्रकटीभूतमुत्तरकालमुपजायमानं प्रश-मादिना लक्ष्यते, तस्य पुनरुत्पत्तौ को हेतुरित्युच्यते—

#### सूत्रम्--तिन्तर्गादिधगमाद् वा ॥ १-३ ॥

टी०-तच्छन्द एतच्छन्दार्थे मत्वेत्याह-

१ ' सर्वेषामतीन्द्रियाः ' इति श्व-पाठः । २ ' दूरादपास्तं ' इति क-श्व-पाठः ।

भा०—तद् एतत् सम्यद्दानं द्विविधं भवति। निसर्गवर्णनम् सम्यद्दानम् अधिगमसम्यद्दानं च। निसर्गः परिणामः
स्वभावः अपरोपदेदा इत्यनथीन्तरम् । ज्ञानद्द्यानोपयोगलक्षणो जीव
इति वक्ष्यते (२-८)। तस्यानादौ संसारे परिश्रमतः कर्मत एव कर्मणः स्वकृतस्य बन्धनिकाचनोद्यनिर्जरापेक्षं नारकतिर्यग्योनिमनुष्यामर भवप्रहणेषु
विविधं पुण्यपापकलमनुभवतो ज्ञानद्द्यानोपयोगस्वाभाव्यात् तानि तानि
परिणामाध्यवसायस्थानान्तराणि गच्छतोऽनादिमिध्याद्दष्टेरिप सतः परिणामविद्योषाद्यूर्वकरणं ताद्दग् भवति येनास्यानुपदेद्यात् सम्यग्द्द्यानम् । अधिगमः अभिगम आगमो निमित्तं अवणं द्विक्षा
उपदेद्या इत्यनथीन्तरम् । तदेवं परोपदेद्याद् यत् तत्त्वार्थअद्धानं भवति तद्धिगमसम्यग्द्द्यनिमिति ॥

टी॰—तदेतदिति। एतदित्युक्तेऽप्यनेकस्य विषयस्य प्रत्यक्षस्य एतच्छब्दवाच्यस्य सम्भवात् प्रकृतेन व्यवच्छेदं करोति—सम्यग्दर्शनमिति । निमित्तद्वयेनोपजायमानत्वाद् बिविधमित्याह, न पुनरत्र मुख्यया ब्रुच्या भेदः प्रतिपाद्यितुमिष्टः, कारणस्य पृष्टत्वादिति, तेनैव निमित्तद्वर्येन व्यवदिश्वनाह—निसर्गसम्यग्द्दीनं अधिगमसम्यग्द्दीनं चेति। आत्मनस्तीर्थकराद्यपदेशदानमन्तरेण स्रत एव जन्तोर्थत् कर्मोपशमादिभ्यो जायते तत् निस-र्गसम्यग्दर्शनम्, यत् पुनस्तीर्थकराद्यपदेशे सति बाह्यनिमित्तस्व्यपेक्षग्रपशमादिभ्यो जायते तत् अधिगमसम्यग्द्रज्ञीनमिति, च शब्दो भिन्ननिमित्तप्रदर्शनपरो निसर्गसम्यग्दर्शनस्य निसर्ग एव प्रयोजनमितरस्य त्विधगम एव, न पुनरेकस्यैव सम्यग्दर्शनोत्पत्तौ द्वयं निमित्तं भवतीति एतदेव वाऽ(चाः?) समासकरणे प्रयोजनं चशब्देन द्योतितमिति, इतरथा ह्येवं वक्तव्यं स्यात् निसर्गाधिगमाभ्यामिति, वाशब्दोऽपि च न कर्तव्यो भवति एकस्यैवोभयरूपस्य निमि-त्तस्याश्रितत्वादिति । तदेवं लघुनोपायेन सिद्धेऽर्थे यद भिन्नविभक्तितां शास्ति तत् कथयति-भिन्ने खेल्वेते कारणे । अथ कथं तदेवं व्यपदिश्यते निसर्गसम्यग्दर्शनं कथं वाऽधिगमव्यपदेशं प्रतिपद्यत इत्यत आह-निसर्गाद्धिगमार् वोत्पचत इति। इति तस्मादित्यस्यार्थे, यच्छ-ब्द्स्तु यत्तदोर्नित्यसम्बन्धादेव नीयते, यस्माश्विसगीदधिगमाच कारणादुपजायते तस्मात् तेनैव व्यपदिश्यते यवाङ्करवत्, यत्तदपूर्वकरणानन्तरभाव्यनिवृत्तिकरणं तत् निसर्ग इति भण्यते । तस्माम् कारणात् निसर्गोष्ट्यादुत्पद्यते याञ्सौ रुचिः सा कौर्याख्या । तथा योञ्सौ बाह्य उप-देशः सं त(य१)त्रे हेतुर्भवति तत उत्पद्यते या रुचिः सा तत्कार्या भवतीत्येवं कार्या रुचिः कारणं

१ ' बल्वेव ' इति क-स्न-पाठः । २ 'सा तत्कार्योख्या' इति ग-पाठः ।

निसर्गोऽियगमो वेति । एवं च कार्यकारणभावे दिशिते चोदक आह चिद ग्रुख्यया वृत्त्या हेतुः प्रतिपाद्यते सूत्रेण तथा सित किमेवं पुरस्ताद् व्यपादिशि भवता तदेतत् सम्यग्दर्शनं द्विविधिमिति ? एवं तु वाच्यमासीत् तस्य सम्यग्दर्शनस्य द्वौ हेत् इति, तावेत्र सूत्रप्रतिपाद्यौ हेत् प्रदर्शनीया, न पुनः सूत्रेणानभिसमीक्षितं द्विविधत्वमित्येवं पर्यनुयुक्तः स्माह द्विहेतुकं द्विविधिमिति । द्वौ निसर्गोधिगमाख्यौ प्रत्येकं असमासकरणज्ञापितौ हेत् यस्य तद् द्विहेतुकम्, स तु द्विविधिमिति मया व्यपदिष्टं, एतत् कथयति कारणद्वेक्ष्ण्यात् कार्यद्वित्वं न पुनर्ग्वख्यभेदप्रतिपादनं प्रेष्सितं, इह तु सूत्रे निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानत इति ( १-७ ) । विधानग्रहणात् श्वयसम्यग्दर्शनादिविधानं प्रतिपादयिष्यते । यदि तर्द्वत्पत्तौ निसर्गः कारणमभ्यप्रेयते तथा सित् वाच्यो निसर्गः किमात्मकोऽसाविति ? उच्यते – निसर्गः परिणामः स्यभावः अपरोपदेश इत्यन्यीन्तरामित्यादि । निस्त्यते तथा सित् वाच्यो निसर्गः किमात्मकोऽसाविति ? उच्यते – त्वच्यते सौ कार्यनिर्वृत्तौ सत्यामिति निसर्गः, निह कार्ये उत्पन्ने कारणेनापेक्षितेन किञ्चित् प्रयोजनमस्ति, उत्पन्ने अनिवृत्तिकरणं त्यज्यते, प्रयोजनाभावात, न चात्यन्तं तस्य त्यागम्भ्यप्रगच्छामो, यतस्तदेव कारणं तेनाकारेण परिणतमिति, उत्कणविक्षणप्रसारिताकुण्डिलिस्रुजङ्गवत्, (उत् –) फणपरिणामेन योऽहिरजनिष्ट स एव विगतफणो ग्रुकुलमाधाय सन्तिष्टते, उत्थितासीनशयितिकन्न दितपुरुषवद्, वा उत्थितोऽपि पुरुषः पुरुष एव निषणाः शयितो वा,

नावस्थामात्रभेदादवस्थावतो भेदः शक्योऽभ्युपेतुम्, परिशटितपत्रा-परिणामभेदः ङ्कारिकतपुष्पितपुलाशवत् परिणामस्यानेकरूपत्वात् । परिणामिनोऽन्विय-

द्रव्यस्य न सर्वथा भेदस्तत्त्वात् । एविमहाप्यनिवृत्तिरूपो निसर्गः परिणामः सम्यग्दर्शनाकारेण वर्तते, पूर्वावस्थां विहाय परिणामः, अन्विय जीव-द्रव्यं तु ध्रुवं परिणामि चोक्तम्, स्रजेः परिणामेऽप्रतीतत्वात् स्वभाव इत्याह । यतः परिणामो हि प्रयोगेण घटादीनां विस्नसा चाभ्रेन्द्रधनुरादीनां दृष्ट इत्यतः वैस्नसिक-परिणामं कथयत्यनेन, नासावन्येन प्राणिना तस्य क्रियतेऽनिवृत्तिरूपपरिणाम इति, स्वेनैवात्सनाऽसो भावो जनित इति स्वभाव इत्युच्यते, नार्थान्तरवृत्तित्वमस्ति व्यवहारात्, निश्चयात् तु सर्वशब्दानां मिन्नार्थत्वम् । स पुनरनिवृत्तिस्वरूपपरिणामः कस्य भवति कथं वा प्राप्यते ? इत्युक्ते उत्तरं भाष्यमाह—ज्ञानद्शीनत्यादि । येनास्यानुपदेशात् सम्यग्दर्शनग्रुत्पद्यते इत्येत-त्पर्यन्तं यदुक्तं कस्येति ? जीवस्येति ब्रूमः । किलक्षणो जीव इति ? । नह्यपरिज्ञाते जीवे तस्यैष

इति शक्यं प्रतिपत्ति । उच्यते—ज्ञानाद्यपयोगलक्षण इति । उपयोगरूपो जीवः ज्ञानं च दर्शनं च तावेवोपयोगौ लक्षणमस्य स ज्ञानदर्शनोप-योगलक्षण इति, ज्ञानं नाम यजीवादीनां पदार्थानां विशेषपरि-

च्छेदितया प्रवर्तते तद् ज्ञानम्, यत् पुनस्तेषामेव सामान्यपरिच्छेदप्रवृत्तं स्कन्धावारोप-योगवत् तद् दर्शनमिधीयते । न च कश्चिदेवमात्मकः प्राणी विद्यते य आभ्यां रहित इति,

९ 'ब्यपादिकि' इति क-स्त्र-पाठः । २ 'युक्तमाह' इति क-स्त्र-पाठः ।

येऽपि हि प्रकृष्टावरणकर्मपटलाच्छादिता निगोदादयः पश्चेकेन्द्रिया जीवनिकायास्तेऽपि साकारानाकारोपयोगयुक्ता इति । यतः स्पर्धानेन्द्रियं हि तेपामस्ति, तच साकारानाकारोपयोगस्वरूपमतो व्यापिलक्षणम् । ज्ञानदर्धनोपयोगा लक्षणमस्त्येतत् सक्तमिति । इतिशब्दः एवकारार्थे, जीव एवोपयोगलक्षणो न परमाण्याद्य इति । वक्ष्यते – अभिधास्यते, उपयोगलक्षणो जीव इत्यस्मिन् द्वितीयाध्यायवर्तिनि सूत्रे, अतो निर्धातस्यरूपस्य जीवस्य स निसर्ग-रूपः परिणाम इति । यद्युक्तं कथं प्राप्यत इति, तत् कथयति – तस्यानादावित्यादिना ।

तस्येति निर्धारितस्वरूपं जीवमाह । तस्य जीवस्यानुभवत इत्यनेन निसर्गप्राप्तिरीतिः सहाभिसम्बन्धः । तथा स्थानान्तराणि ग्चछतोऽनादिमिथ्यादृष्टरिप सत एतानि सर्वाणि जीविवेशेषणानि । अनादौ संसार इत्यस्य तु नरकादि-

भवग्रहणेष्वित्येतद् विशेषणस्, कर्मत एव कर्मणः स्वकृतस्येति त्रयाणां विशेषण-विशेष्यता, बन्धनिकाचनोदयनिर्जरापेक्षं विविधं इत्येतद् द्वयं पुण्यपापफलमित्यस्य विशेषणम्, अनुभवत इत्यस्य तु हेतुग्रन्थोऽयं ज्ञानदर्शनोपयोगस्वाभाज्यादिति, तानि तानी-त्यादिपदद्वयं गच्छत इत्यस्य ज्याप्यं कर्म, एवं सम्बन्धे कथिते विष्टणोति —अविद्यमान आदिरस्य सोऽयम् अनादिः, न खल्ज संसारस्यादिर्देष्टः केवलज्योतिपाऽपि प्रकाशिते सम-स्तक्षेयराशो, अतस्तस्याभावादनुपलिधः, न तु ज्ञानस्याशिक्तग्रहणं प्रतीति । सन्धावन्ति यत्र स्वकर्मभिः प्रयमाणा जन्तवः स संसार इति, उत्पत्तिस्थानानि नरकादीनि, निश्चयनयस्य तु सर्व स्वप्रतिष्टं वस्त्वित आत्मव, त एव वा प्राणिनः सन्धावन्तस्तांस्तान् परिणामान्नारका-दीन् संसार इति कथ्यते, अनादौ संसार इति च स्रष्टिं निरस्यति । निष्ठ कश्चिज्जगतः स्रष्टा

कर्ता समस्ति पुरुषः, यथैव हि तेन केनचित् सृष्टाः प्राण्यादि (१)-जगत्कर्तृत्ववादः निरासः निरासः चोपकरणकलापे दलिकद्रव्ये च निपुणाः कुम्भकाराद्यः कार्यो-

त्पादाय यतमानाः फलेन युज्यन्ते नान्यथा, न चाकाशादीनां कारणग्रुपलभ्यते किश्चित्, नापि किश्चित् सर्गे जगतः स्रष्टः प्रयोजनमस्ति प्रक्षापूर्वकारिणः । क्रीडा-धर्थमिति चेत्, कुतः सर्गशक्तः ? प्राकृतत्वात् । सुखितदुः खितदेवनारकसच्चोत्पादने चाक-स्मिकः पक्षपातो द्वेपिता चेति । एवं कार्यकारणसम्बन्धः समवायपरिणामनिमित्तनिर्वर्तका-दिरूपः सिद्धिविनश्चय-सृष्टिपरीक्षातो योजनीयो विशेपार्थिना दृषणद्वारेणेति । कर्मत हित पश्चमी, ज्ञानावरणादिकाष्टविधादुदयप्राप्तात् क्रोधाद्याकारपरिणामहेतुकात् यद्यदन्यत् कर्मो-पचितज्ञानावरणादि तस्य कर्मणः स्वकृतस्येति । तच कर्मतो यदुपादायि कर्म तत् स्वेनात्मना कृतं न पुनः प्रजापतिप्रभृतिना तत् कर्म संक्षेषितमात्मसामर्थ्यात्, एतत् स्याद् यदाऽऽदिकर्म प्रजापतिरकरोत् सर्वप्राणिनां ततोऽन्या कर्मसन्तिः स्वकृतेतीष्टमेव प्रसाधितमिति, उच्यते-एवम-र्थमेवैवकारः प्रयुज्यते, कर्मत एव सर्वं कर्म बध्यते, अनादित्वात्, संस्रतेरादिकर्मैव नास्ति,

प्रतिषिद्धश्च कर्ता । तद्पि वा कर्मत एव बध्यते कर्मत्वादिदानीन्तनकर्मवत् । एवंविधस्या-स्योपात्तस्य कर्मणः फलमनुभवत इति । किमपेक्षं पुनस्तत्फलमाह—बन्धनिकाचनोद्य-निर्जरापेक्षामिति । बन्धो नाम यदाऽऽत्मा रागद्वेषस्नेहलेशावलीढ-स्थितिबन्धादि-

सकलात्मप्रदेशो भवति तदा येष्वेवाकाशदेशेष्ववगाढस्तेष्वेवावस्थितान स्वरूपम कार्मणविग्रहयोग्याननेकरूपान् पुद्गलान् स्कन्धीभूतानाहारवदात्मनि परिणामयति सम्बन्धयंतीति स्वात्मा ततस्तानध्यवसायविशेषाज्ज्ञानादीनां गुणानामा-वरणतया विभजते हंसः क्षीरोदके यथा, यथा वा आहारकाले परिणतिविशे-पक्रमवशादाहर्ता रसखलतया परिणतिमानयत्यनाभोगवीर्यसामर्थ्यात्, एवमिहाप्यध्यवसाय-विशेषात् किश्चिद् ज्ञानावरणीयतया किश्चिद् दर्शनाच्छादकत्वेनापरं सुखदुःखानुभवयोग्यतया परं च दर्शनैचरणव्यामोहकारितयाऽन्यन्नारकतिर्यञ्चनुष्यामरायुष्केनान्यद् गतिशरीराद्याकारे-णाऽपरम्रुवनीचगोत्रानुभावेनाऽन्यद् दानाद्यन्तरायकारितया व्यवस्थापयति । एष प्रकृति-बन्धः (स्थितिबन्धस्तु, तस्येवं प्रविभक्तस्य अध्यवसायविशेषादेव जधन्यमध्यमोत्कृष्टां स्थिति निर्वर्तयति ज्ञानावरणादिकस्यैष स्थितिबन्धः । अनुभावबन्धस्तु, कृतस्थितिकस्य स्वस्मिन् काले परिपाकमितस्य याऽनुभूयमानावस्था ग्रुभाग्रुभाकारेण घृतक्षीरकोशातकीरसोदाहृतिसा-म्यात्सोऽनुभावषन्धः । प्रदेशवन्धस्तु, अनन्तानन्तप्रदेशान् स्कन्धानादायैकैकस्मिन् प्रदेशे एकैकस्य कर्मणो ज्ञानावरणादिकस्य व्यवस्थापयतीत्येष प्रदेशबन्ध इति । निकाचना तु स्पृष्टानन्तरभाविनी, स्पृष्टता तु नोक्ता भाष्यकारेण पृथग् निकाचनामेद एवेतिकृत्वा । कथ-मिति चेत्, भावयामः, बद्धं नामात्मप्रदेशः सह श्लिष्टं, यथा सूचयः कलापीकृताः परस्परेण बद्धाः कथ्यन्ते, ता एवाग्रौ प्रतिश्विप्तास्ताडिताः समिनव्यैज्यमानान्तराः स्पृष्टा इति व्यपदि-इयन्ते,ता एव यदा पुनः पुनः प्रताप्य घनं घनेन ताडिताः प्रनष्टस्वविभागा एकपिण्डतामितास्तदा निकाचिता इति व्यपदेशमञ्जवते, एवं कर्माप्यात्मप्रदेशेषु योजनीयम् । तस्यैवं निकाचि-तस्य प्रकृत्यादिबन्धरूपेणावस्थितस्य उदयावलिकाप्रविष्टस्य प्रतिक्षणमुदयमादशेयतो याऽवस्था श्चमाञ्चभावसमानन्तरमेवापेतस्नेहलेशं परि-शटतु प्रतिसमयं कर्म निर्जराज्यपदेशमङ्गीकरोतीति । बन्धादयः कृतद्वन्द्वास्ता अपेक्षत इति कर्मण्यण्। बन्धनिकाचनोदयनिर्जरापेक्षं, किं तत् फलं, कथं पुनस्तत्फलं बन्धाद्यपेक्षते ? उच्यते-यतो बन्धादिष्वसत्सु न तत्सम्भव इति । क १ अँनुभवतो, नन्वभिहितमनादौ संसार इति, स प्रनः किंभेद इति एतत् कथयति नारकेत्यादि। नारकतिरश्रोयोनिः - उत्पत्तिस्थानम्, तच द्वितीये वक्ष्यत इति । मनुष्याश्रामराश्र तेषां भवः—प्रादुर्भावस्ते भवन्ति यत्र । ग्रहणानि-आदानानि तच्छरीरग्रहणानि इत्यर्थः । तेषु च तेषु भवेषु अनादिसंसारात्मसु, विविधमित्यनेकविधम्,

१ 'तीति ततः' इति ग-पाठः । २ 'दर्शनावरण' इति ख-टी-पाठः । ३ 'समिभपद्यमानान्तरा' इति ख-टी-पाठः । ४ 'कानुभवो ' इति क-ख-पाठः ।

यतः सातसम्यक्त्वहास्यादिकाः प्रकृतयो विविधास्तासां फलमपि विविधमेवेति । तथा ज्ञानावरणाद्या अपि विविधास्तत्फलमपि विविधग्रुच्यते, पुण्यमनुग्रहकारि सातादि, पापग्रु-पंचातकारि ज्ञानादिगुणानाम्, तयोः पुण्यपापयोः फर्छ-खरसविपाकरूपं पुण्यपापफलम्, तदनुभवतो जीवस्योपभुज्जानस्य, अनु पश्चादर्थे, पूर्व ग्रहणं पश्चात् फलोपभोग इति । कथ-मनुभवत इत्याह्-ज्ञानदर्शनोपयोगस्वाभाव्यात्, ज्ञानदर्शने व्याख्याते तयोः खाभाव्यं तस्मात् ज्ञानदर्शनोपयोगस्वाभाव्यादिति । एतदुक्तं भवति - यदा यदोपभुङ्क्ते तदा तदा चेतयते सुख्यहं दुःखितोऽहमित्यादि, साकारानाकारोपयोगद्वयसमन्वितत्वादवश्यतया चेत-यत इति, उत्तरग्रन्थेनापि सम्बन्धोऽस्य । तानि तानीत्यादि । ज्ञानदर्शनोपयोगस्वाभा-व्यादेव तानि तानि परिणामान्तराणि याति न तु ताभ्यां रहित इति । तानि तानीति मुहू-र्ताभ्यन्तरेऽपि मनसश्रलत्वाद् बहूनि गच्छति, तानि चेह शुभानि ग्राह्माणि, यतो दर्शनं सम्प्राप्तोति शुभाज्ञा(?)मास्कन्दिन्नित, तेषां बहुत्वाद् वीप्सया निर्दिशति। अथवा यान्येव पूर्वा-ण्यध्यवसायान्तराणि तान्येव पराध्यवसायतया वर्तन्त इत्यन्वयं दर्शयति परिणामश्चानेक-रूपो विज्ञानादिस्वभावः चेतनाचेतनद्रव्यगतः, तत्राचेतनः परमाण्वादीनां शुक्रादिः, चेत-नस्य तु विज्ञानद्रशनादिर्विषयस्वरूपपरिच्छेदात्मकः । तथा देवाद्यवस्थाऽपुद्गलात्मिका अवि-वक्षितचेतनाभावाऽचेतनास्त्रभावा वेति । अतः परिणामस्य व्यभिचारे विशेषणोपादानमर्थव-त्पञ्यन्तुवाचेदं परिणामोऽध्यवसायरूप इति । तस्य स्थानान्तराणि मलीमसमध्यतीवाणि, शुमे जघन्ये वर्तित्वात् ततो विशुद्धतरं स्थानमन्यदारोहति, ततोऽपि विशुद्धतममपरमधिगच्छतः प्राप्तवतो वर्धमानशुभपरिणतेरित्यर्थः, अनेन च गच्छत इति समस्तमिदं चतुर्विधसामायि-कोत्पादकाण्डं सचितं भवति ॥

''सत्तण्हं पयडीणं अब्भिन्तरओ उ कोडिकोडीए। काऊण:सागराणं जइ लहइ चउण्णमेगयुरं।।''

—वि<mark>शोषावइयके</mark> गा० ११९३

अत्र बहु वक्तन्यमित्यतः प्रकृतोपयोगि केवलम्रुच्यते । स खलु जीवस्तानि शुभान्यध्यवसायान्तराण्यास्कन्दन्ननाभोगनिर्वितिनेन यथाप्रवृत्तिकरणेन ताम्रुत्कृष्टां
कर्मस्थितिमवन्द्दास्य कोटीकोट्याः सागरोपमानामन्तः क्षपयंस्तावत् प्रापयति यावत् तस्या अपि पल्योपमासङ्ख्येयभागः क्षपितो भवति तस्मिन्
स्थाने प्राप्तस्यातिप्रकृष्टघनरागद्वेषपरिणामजनितः वज्राद्मवद् दुर्भेदकठिनरूढगृढग्रन्थिजीयते,
तत्र कश्चिद् भन्यसन्त्वस्तं भिन्त्वाऽपूर्वकरणबलेन प्राप्तानिष्टृत्तिकरणस्तन्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं
सम्यग्दर्शनमासादयति, कश्चिद् ग्रन्थिस्थानादघो निवर्तते, कश्चित् तत्रवावतिष्ठते, न परतो
नाधः प्रसर्पतीति । अत्र चोपदेष्टारमन्तरेण यत् सम्यक्त्वं तन्नैसर्गिकमाचक्षते प्रवचनवृद्धाः ।

भ्रानां प्रकृतीनां आभ्यन्तरं तु कोटिकोटथाः ।
 कृश्यां सागरोपमाणां यदा लभते चतुर्णामेकतरत् ॥

एनमेव च विप्रकीर्णमर्थमाच्यातवान् तानि तानीत्यादिना भाष्यग्रन्थेनोत्पद्यत इत्येव-मन्तेन । अनादिमिध्यादृष्टरिप [ इति ]। नास्यादिरस्तीत्यनादिः अनादिर्मिथ्यादृष्टिरस्ये-त्यनादिमिध्यादृष्टि:-अत्राप्तपूर्वसम्यक्त्वलाभः, न चास्ति कश्चित् ताद्दक् कालो यस्मिन्तु-पदिश्येतायं मिध्यादर्शनं प्रतिपन्नवानिति । तथा चागमः "अत्थि अणन्ता जीवा जेहिं न पत्तो तसाइपरिणामो "। तस्यानादिमिध्यादृष्टेः, अपिशन्दात् सादिमिध्यादृष्टेरपि, यो हि भव्यः सम्यक्त्वं प्रतिपद्य प्राक् पश्चादनन्तानुबन्धिकषायोदयाज्ञातव्यलीको मनोज्ञपरमान्नव-द्धमतिर्ज्ञघन्येनान्तर्भ्रहर्तं स्थित्वोत्कर्पेणापार्धपुद्गलपरावर्तं पुनः प्रतिपद्यमानः सादिमिथ्याद-ष्टिर्भवति, तस्यापि सतो-भवतः परिणामविद्योषात्, परिणामोऽध्यवसायश्चित्तं तस्य विशेषः स एव वा पूर्वं जघन्यमङ्गीकृत्य परः परः शुभो विशेष इत्युच्यते, परिणामविशेष-श्रेह यथाप्रवृत्तिकरणमेभिमतं, ततः परं अपूर्वकरणं, अप्राप्तपूर्वं ताददां अध्यवसायान्तरं जीवेनेत्यपूर्वकरणमुच्यते प्रस्थि विदारयतः, ततश्च प्रस्थिभेदोत्तरकालभाव्यनिवृत्तिकरणमा-साद्यति, यतस्तावन्न निवर्तते यावत् सम्यक्त्वं न लब्धमित्यतोऽनिवृत्तिकरणं, ग्रन्थान्तरे प्रसिद्धत्वात् भाष्यकारेणानिष्टत्तिकरणं नौपात्तम् । अवस्यतया वा सम्यग्दर्शनं लभमानस्त छभत इति काकाऽभ्युपेतमेव, तदभावेऽभावात् , अतो न कश्चिद् विरोध इति । सम्प्रति निगम-यति-यदेवम्रपजातमेतित्रसर्गसम्यग्दर्शनमिति । जीवस्य उपयोगस्वाभाव्यात् तद्धिग-मात् प्राप्यते । कोऽधिगम इति चेत् तदुच्यते—अधिगमोऽभिगम इत्यादि । गमेर्गत्यर्थ-त्याज्ज्ञानार्थता, गमो ज्ञानं रुचिरिति, अधिको गमोऽधिकं ज्ञानम्, कथं वाधिक्यम् ? यस्मात् परतो निमित्ताद् भवति तदाधिक्यादधिकग्रुच्यते, अभिगमस्तु गुरुमाभिग्रुरूयेनालम्ब्य यज्ज्ञानं सोऽभिगमः । आगमस्त्वागच्छत्यव्यवैच्छित्त्या वर्णपदवाक्यराशिराप्तप्रणीतः पूर्वा-परिवरोधशङ्कारहितस्तदालोचनात्तन्वरुचिरागम उच्यते, कारणे कार्योपचारात्, नडुलोदकं पादरोग इति। निमित्तं तु यद् यद् वाह्यं वस्तूत्पद्यमानस्य सम्यग्दर्शनस्य प्रतिमादि तत् तत् सर्वमागृहीतं, ततो निमित्तात् प्रतिमादिकात् सम्यक्त्वं निमित्तसम्यग्दर्शनमुच्यते। श्रवणं श्रुतिराकर्णनं ततो यज्जायते । शिक्षा-पुनः पुनरभ्यासः, आप्तप्रणीतग्रन्थानुसारी ततो यद भवति । उपदिशतीत्युपदेशो-गुरुरेव देववच्छब्दसंस्कारस्ततो यत् प्रादुरस्ति । एवमेते किञ्चिद भेदं प्रतिपद्यमाना अनर्थान्तरमिति व्यपदिश्यन्ते । एवं पर्यायकथनं कृत्वा सम्पिण्डच कथ-यति तदेविमत्यादिना ॥ तदिधगमसम्यग्दर्शनम्, एविमत्यनेनोक्तेन भेदनिरूपणेन यद्-भवति । परोपदेशादित्यनेन तु निमित्तमात्रमाक्षिप्तं ग्राह्मम्, अन्यथोपदेशाच्छब्दादिति [ न ] व्याप्तिराख्याता स्यात्, यतो न केवलं शब्दादेव भवति, किन्तु कस्यचिद् भव्यस्य प्रतिमाद्या-

१ सन्ति अनन्ता जीवा यैः न प्राप्तः त्रसादिपरिणामः ।

२ 'यथेवमुपजातगेव । तन्नि ॰' इति क-ख-पाटः । ३ 'व्यवस्थित्या' इति ख-पाटः ।

लोक्य भवत्येव । परोपदेशात् परोपष्टम्भेन यदुदेति तत्त्वार्थेषु—जीवादिषु श्रद्धानं-रुचि-स्तद्धिगमसम्यग्दर्शनमिति ॥ ३॥

सम्प्रत्युत्तरसूत्रसम्बन्धं खयमेव लगयन्नाह—

भा०—अत्राह तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्द्र्शनमित्युक्तम्। तत्र किं तत्त्वमिति?। अत्रोच्यते ॥ ३ ॥

टी॰—अत्राहेत्यादि । अत्र-एतिस्मस्तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणे सम्यग्दर्शने विषयस्वरूपो-परक्ते व्याख्याते विषयविवेकमजानंश्रोदकोऽनृतुदत्—भवता तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनमि-त्येतदुक्तं, तत्र किं तत्त्वमिति, तत्रेत्यनेन तत्त्वार्थश्रद्धानशब्दे यस्तत्त्वशब्दस्तत्र किं तत्त्वं किं त-स्याभिधेयमिति ॥ नतु चायुक्तोऽयं प्रश्नो, भाष्ये तत्त्वस्य पुरस्तान्निर्णयः कृत इति, तत्त्वानि जीवादीनि वक्ष्यन्ते त एवार्था इत्यस्मिन्, अतो निर्ज्ञाते तत्त्वे प्रश्नयतो जाडचमवसीयते, उच्यते—न जाडचात् प्रश्नः, सत्यमुक्तं तत्त्वानि जीवादीनि, आदिशब्देन तु अनेकस्याक्षेप इति नास्तीयत्ता, तस्माद् भाष्याद् न निर्णयोऽतः इयत्तापरिज्ञानाय प्रश्नः । सूरिराह-अत्रो-चयते । अत्र भवत्प्रदर्शिते तत्त्वशब्दे यदभिधेयं तदियत्त्वया निष्टतस्वरूपमुच्यते—

## सूत्रम्-जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् ॥ १-४ ॥

टी॰—जीवाजीवास्रव इत्यादिना । समासपदं चैतत्, समासपदे च विग्रहमन्त-रेण न सुखेन प्रतिपत्तिः परस्मै शक्या कर्तुं इत्यतो विग्रहयति ।

भा०—जीवा अजीवा आक्षेवा बन्धः संवरो निर्जरा मोक्ष इत्येष सप्त-विधोऽर्थस्तत्त्वम् । एते वा सप्त पदार्थास्तत्त्वानि । तान् लक्षणतो विधानतश्च पुर-स्ताद् विस्तरेणोपदेक्ष्यामः ॥ ४॥

टी०—जीवा अजीवा इत्यादि । जीवा औपैशमिकादिभावान्विताः साकारानाकारप्रत्ययलाञ्छनाः शब्दादिविषयपरिच्छेदिनोऽतीतानागतवर्तमानेषु
जीवादितत्त्वसतः समानकर्त्वकिष्ठयाः तत्फलभुजः अमूर्तस्वभावाः । एभिरेव धर्मैवियुता
अजीवाः धर्माद्यश्रत्वारोऽस्तिकायाः । आसूयते पैर्गृद्धते कर्म
त आस्त्रवाः ग्रुभाग्रुभकर्मादानहेतव इत्यर्थः । बन्धो नाम, तरास्रवर्हेतुमिरात्तस्य
कर्मणः आत्मना सह संयोगः प्रकृत्यादिविशेषितः । तेषामेवास्त्रवाणां यो निरोधः—
स्थानं गुप्त्यादिभिः स संवरः । कर्मणां तु विपाकात् तपसा वा यः शाटः सा निर्जरा ।
ज्ञानश्रमवीर्यदर्शनात्यन्तिकैकान्तिकावाधनिरुपमसुखात्मन आत्मनः स्वात्मन्यवस्थानं
मोक्षः । इतिशब्द इयत्तायाम्, एतावानेव । एष इति भवतः प्रत्यक्षीकृतो वचनेन । सप्त

१ 'आस्तवः' इति क-स्त्र-घ-टी-पाठः । २ 'उपशमिकादि' इति क-स्त्र-पाठः ।

विधाः सप्त प्रकारा यस्य स सप्तविधः, अर्थोऽर्थमाणत्वात्, एष सप्तविधोऽर्थे इति पदत्रयं तत्त्वमित्यस्य विवरणम्, तत्त्वमिति वोऽव्युत्पत्तौ तथ्यं सद्भूतं परमार्थ तत्त्वमित्येकवसने इत्यर्थः । व्युत्पत्तौ तु जीवादीनामथीनां या स्वसत्ता सोच्यते, तस्याश्र हेतः सत्तायाः प्रतिमेदं प्रतिवस्तु यो मेदस्तमनादृत्यैकत्वमेकत्वाचैकवचन-मुपात्तवान् ।। अर्थेवं कथित् चोदयेत् - याऽसौ जीवादीनां सत्ता, सा न वैशेषिकैरिवास्मा-मिर्भिमा जीवादि भ्यो अध्युपेयते यतो अभिहितम् " घडसत्ता घडधम्मो तत्तो अणमो पडाइओ भिमों (विशे॰ १७२२) "। तस्मात् प्रतिवस्तु सा मेत्तच्या, प्रतिवस्तु च भिद्यमाना बहुत्वं प्रतिपद्यत इति बहुत्वाद् बहुवचनेन भवितव्यम् तत्त्वानीति, उच्यते-सामान्येन विविधिता सती सैकत्विमव विभाति, ग्रुख्यया तु कल्पनया वस्तुधर्मत्वात् प्रतिवस्तु मेत्तव्या भवति, तदा च बहुवचनेनैव भवितव्यमेवेति, एतदाह-एते वा सप्त पदार्थीस्तत्त्वानीति । एते प्राक्त प्रत्यक्षीकृताः । वाशब्दो हि प्रतिवस्तु मिद्यमानं तत्त्वं बहुत्वं प्रतिपद्यत इत्यस्य पक्षस्य सूचकः । सप्त च ते पदार्थाश्र सप्तपदार्थाः जीवादयः । तत्त्वानि दृश्यानि, पुण्यपा-पयोश्व बन्धेऽन्तर्भावास मेदेनोपादानम् । यद्येवमास्रवादयोऽपि पश्च तर्हि न जीवाजीवाभ्यां भिद्यन्ते । कथमिति उच्यते-आस्त्रवो चेत. आस्त्रवादीनां नादिरूपः परिणामो जीवस्य । स च कः आत्मानं पुद्रलांश्र तस्वानां जीवा-जीवयोरन्तर्भावः विरहय्य ? । बन्धस्तु कर्म पुद्गलात्मकमात्मप्रदेशसंश्लिष्टम् । संवरोऽ-प्यास्रवनिरोधलक्षणो देशसर्वमेद आत्मनः परिणामो निष्टत्तिरूपः । निर्जरा तु कर्मप-रिशाटः, जीवः कर्मणां पार्थक्यमापादयति स्वशक्त्या। मोक्षोऽप्ययमात्मा समस्तकमेविरहित इति । तस्मात् जीवाजीवास्तत्त्वमिति वाच्यम् । उच्यते—सत्यमेतदेवम्, किंतु इह शास्त्रे श्चिष्यः प्रवृत्तिं कारितोऽस्मात् कारणात् ज्ञानादिकात् सेव्यमानाद् भवतो मोक्षावाप्तिभीविष्यत्य-न्यथा संसार इति, तस्य च यदि मुक्तिसंसारकारणे न भेदेनाख्यायेते ततोऽस्य सम्यक्षत्रनु-तिरेव नू स्यात् । यदा त्वेवं कथ्यते, आस्रवो बन्धश्वेतदद्वयमपि ग्रुख्यं तत्त्वं संसारकारणम्, संवरनिर्जरे च मुख्यं तत्त्वं मोक्षकारणमिति, तदाऽनायासात् संसारकारणानां हेयतया यतिष्यते मुक्तिकारणानां चाद्यतयेति, तस्माच्छिष्यस्य हेयादेयप्रद्र्भनायाऽऽस्रवादिचतुष्टयम्रुपात्तम् । यत् तु प्रुख्यं साध्यं मोक्षः यदर्था प्रश्वतिस्तत् कथमिव न प्रदर्धतेति, तस्माद् युक्तं यत् पञ्चाप्युपा-दीयन्त इति । किं पुनरेषां जीवादीनां लक्षणमग्नेरिवीष्ण्यम् ? के वा भेदा जीवादीनां यथा तस्यैवाग्रेस्तार्णपाण्यीदय इत्युक्ते तान् लक्षणत इत्याद्याह् । तान् जीवादीन् लक्षणतः-स्वचिक्षेन, विधानतो-मेद्रेन, चशब्दाद् मेद्रानिष सप्रमेदान् वध्यामि, पुरस्तात्-उपरिष्टात्, किं सङ्क्षेपेणोत विस्तरेण १ विस्तरेणेत्याह । कथमिति चेत्, उच्यते-जीवस्य लक्षणमिद्मुपयोगलक्षणो जीव इति ( २-८ ), तदेव लक्षणं विधानतः कथयिष्यति, स द्विविधः, साकारोऽनाकारश्च, पुनस्तावष्टचतुर्भेदाविति ( २-९ ), तथा संसारिणी मुक्ताश्च

१ 'चाब्युत्पत्ती' इति क-ख-पाठः ।

२ घटसत्ता घटधर्मः तस्मादनन्यः पटादितो भिन्नः।

(२-१०), पुनर्विस्तरः संसारिणस्त्रसाः स्थावराश्वेत्यादिना (२-१२)। तथा अजीवादीनां धर्मादीनां लक्षणं गतिस्थित्यादि (५-१७), धर्माधर्माकाशानां त्वेकत्वान्नास्ति विधानम् (५-५), प्रदेशान् वाञ्क्रीकृत्यासङ्ख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मयोः (५-७), जीवस्य च (५-८), आकाशस्यानन्ताः (५-९) इति स्यादेव विधानम् । आस्रवं लक्षणेन मणिष्यति, कायवाष्ट्रानः कर्म योगः (६-१) स आस्रवः (६-२) इति, पुनस्तस्य मेदं श्रुमः पुण्यस्येत्यादि (६-३,४)। बन्धस्य लक्षणं भणिष्यति, सकषायत्वात् जीव इत्यादिकम् (८-२), पुनस्तस्य विधानं प्रकृतिस्थित्यादिकम् (८-४)। तथा संवरलक्षणं आस्रविनरोधः संवर इति (९-१), पुनस्तस्यैव विधानं स गुप्तिसमितिधर्मादिकम् (९-२)। निर्जन्या लक्षणं वक्ष्यति, तपसा निर्जरा चेति (९-३), पुनस्तन्नद्रेदा अनशनादयः (९-१९)। मोक्षः कृत्स्वकर्मश्र्यलक्षणः (१०-३), प्रथमसमयसिद्धादि विधानम् ।। ४।।

अत्राह-कथं पुनरमी जीवादयो जियान्तव्या इति ? उच्यते-नामादिभिरतुयोगद्वारेस्तथा प्रत्यक्षातुमानाभ्यां (प्रमाणाभ्यां ) नेगमादिभिश्च वस्त्वंशपरिच्छेदिभिर्नयस्तथा निर्देशस्वामि-त्वादिभिः सत्सङ्ख्याक्षेत्रादिभिश्च । तत्र कतिमेदा जीवा इति पृष्टे चतुर्भेदताख्यानायाह-

#### स्त्रम्--नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यासः ॥ १-५॥

टी॰—इति। अथवाऽभिधास्यति भवान् उपयोगलक्षणो जीवः (२-८),तत्र किं सर्वो जीव उपयोगलक्षणः १। नेत्याह—भावजीव एवोपयोगलक्षण इति। अथ किमन्योऽप्यस्ति यतो भाव-जीव इति विशेष्यते १ अस्तीत्याह । कतिविधवेत्, उच्यते—नामेत्यादि, तृतीयार्थे तसिः, सृत्रार्थे च कथयन्नाह—

भा०—एभिनीमादिभिश्चतुर्भिरनुयोगबारैस्तेषां जीवादीनां तत्त्वानां न्यासो भवति । विस्तरेण स्थापनाजीवो द्रव्यजीवो भावजीव इति । नाम संज्ञाकर्म इत्यवीन्तरम्। चेतनावतोऽचेतनस्य वा द्रव्यस्य जीव इति । नाम संज्ञाकर्म इत्यवधीन्तरम्। चेतनावतोऽचेतनस्य वा द्रव्यस्य जीव इति नोम क्रियते स नामजीवः । यः काष्टपुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु स्थाप्यते जीव इति स स्थापनाजीवो देवताप्रतिकृतिवादिन्द्रो रुद्धः स्कन्द्दो विष्णुरिति । द्रव्यजीव इति गुणपर्यायवियुक्तः प्रज्ञास्थापितोऽनादिपारिणामिकभावयुक्तो जीव उच्यते । अथवा श्रूत्योऽयं भद्गः। यस्य श्राजीवस्य सतो भव्यं जीवत्वं स्यात् स द्रव्यजीवः स्यात्, अनिष्टं चैतत् । भावतो जीवा औपशमिकक्षायिकक्षायोपशान्त्रावः

९ 'अधिगमाय' इति क-स्त-घ-टी-पाठः । २ 'यस्य नाम' इति घ-टी-पाठः । ३ ' इव्यजीव' इति घ-टी-पाठः ।

मिकौद्यिकपारिणामिकभावयुक्ता उपयोगलक्षणाः संसारिणो मुक्ताश्च हि-विधा वक्ष्यन्ते (२-१०)। एवमजीवादिषु सर्वेष्वनुगन्तन्यम्।।

पर्यायान्तरेणापि नामद्रव्यं, स्थापनाद्रव्यं, द्रव्यद्रव्यं, भावतो द्रव्यमिति। यस्य जीवस्याजीवस्य वा नाम कियते द्रव्यमिति तन्नामद्रव्यम्। यत् काष्ठपुस्त-चित्रकर्माक्षानिक्षेपादिषु स्थाप्यते द्रव्यमिति तत् स्थापनाद्रव्यम्, देवताप्रतिक्व-तिवद्विन्द्रो रुद्धः स्कन्दो विष्णुरिति। द्रव्यद्रव्यं नाम गुणेपयायवियुक्तं प्रज्ञास्थापितं धर्मादीनामन्यतमत्। कोचिद्प्याद्धः च्यद् द्रव्यतो द्रव्यं भवति तच पुद्गल-द्रव्यमेवेति प्रत्येतव्यम् । अणवः स्कन्धाश्च, सङ्घातभेद्देभ्य उत्पयन्त इति वक्ष्यामः (५-२५,२६)। भावतो द्रव्याणि धर्मादीने सगुणपर्यायाणि प्राप्तिल-क्षणानि वक्ष्यन्ते (५-३७)। आगमतश्च प्राभृतज्ञो द्रव्यमिति भव्यमाह। द्रव्यं च भव्ये। भव्यमिति प्राप्यमाह। भ्रू प्राप्तावात्मनेपदी। तदेवं प्राप्यन्ते प्राप्तु-वित्ते वा द्रव्याणि। एवं सर्वेषामनादीनामादिमतां च जीवादीनां भावानां मोक्षान्तानां तत्त्वाधिगमार्थं न्यासः कार्य इति॥ ५॥

टी॰—एभिरित्यादि। एभिरिति सूत्रोक्तैः, कैः ? नामादिभिः, नाम आदिवेंगां ते नामादयस्तैर्नामादिभिरिति, आदिशब्देन च नेयत्ताऽवधृतेत्यत्रश्चतुर्भिरित्याह। अत
एव विग्रहमि न कृतवान्, चतुर्भिरित्यनेनैव समासाऽव्यक्ताभिधानस्य व्यक्तीकृतत्वादिति।
अनुयोगः—सक्लगणिपिटकार्थोऽमिधीयते तस्य द्वाराणि—तस्यार्थस्याधिगमोपाया
इत्यर्थः। अतस्तैर्नामादिभिर्विरचना कार्या। विरचना विरच्यमानविषयेत्यतस्तन्त्यास
इत्याह। अस्य च विवरणं, तेषां इति अनन्तरस्त्रत्रोक्तानाम्। तानेव स्पष्टयति-जीवादिनां तत्त्वानां न्यासो भवति-विरचना कार्यति। स किमर्थं न्यासः क्रियत इत्याह—
विस्तरेणेत्यादि। पुरस्तात् त्विदग्रकं 'तान् जीवादीन् विस्तरेण लक्षणतो विधानतश्चोपदेक्ष्याम' इति (१-१)। तेषु च लक्षणविधानेषु वक्ष्यमाणेषु सर्वत्रेषा नामादिका व्याख्याऽवतारणीया, किमर्थम् ? अधिगमार्थे—प्रतिविशिष्टज्ञानोत्पत्त्यर्थमिति। कथं नाम लक्षणादिवावयेषु सर्वत्रैवंविधां प्रतिपत्तं द्वर्यात् जिज्ञासुः? 'उपयोगश्चतुर्भेदः, जीवश्च' इत्यादि, अतोऽधिगमार्थं न्यासः। न्यास इत्यस्य च प्रसिद्धतरेण शब्देन पर्यायेणार्थमाचष्टे—निक्षेप
इत्यर्थः। तन्नामादिचतुष्टयं यथा लक्ष्येऽवतरित तथा कथयति—तद्यथा, नामजीव इत्यादि।

जीवपदार्थे नामेव जीवो नामजीवः, योऽयं जीव इति ध्वनिः, अयं च यस्य कस्यचिद् वस्तुनो वाचकः स नामजीवोऽभिधीयते, वस्तुस्वरूपप्रतीतिहेतुत्वाद्य, वस्तुस्वरूपं शब्दः, तदनर्थात्मकत्वे वस्तुव्यवहारविच्छेदः,

तदात्मकत्वाच स्तुतौ रागः स्तुत्यस्य, द्वेषश्च निन्दायां द्वेष्यस्य। स्थापना(त्या अ)पि वस्त्वात्मतां

१ 'दिष्वपि'.' इति घ-टी-पाठः । २ ' सर्वगुण 'इति घ-टी-पाठः।

द्र्ययित—स्थापनाजीवो नाम जीवाकारः, प्रतिकृतिसद्भावेऽन्यथाऽसद्भावे, तिश्वमित्तकश्रेयोभ्युपगमात्, गन्धपुष्पादिनिमित्तार्थत्यागश्च, तद्भक्तिप्रवृत्तेः, कुम्भवदाकारोऽर्थो वस्तुत्वात्, तथा
"जावंति चेइयाइं तिं"। द्रव्यजीवो नाम, योऽयमस्मिन् शरीरक आत्मा स यदा भावेक्रीनादिभिविंयुतो विवक्ष्यते स द्रव्यजीवः, अनागतराजत्वराजपुत्रसेवनं हि दृष्टं, तत्र द्रव्यत्वात् (सिद्धि—) शिलातलाद्युज्झितातीतयितशरीरनमस्करणं च, उपयोगिकययोरिप क्रेयो,
येषामर्थानां न च तदुपयोगे वर्तते स तेन भावेनाभावादतीतानागततद्भावापेक्षया तद्भावाप्रवृत्तोऽपि स एवासावध्यवसीयते सुप्तचित्रकरचृतकुम्भादिवत्, तथा च " जं होहिसि
तित्थयैरो" "वंदामि जिणे चउन्वीसं" इत्यादि। एष एव हि तैर्झानादिभिर्युक्त आश्रीयमाणो
भावजीव इति, भावः प्रमत्तदोषमर्पणादेः, त(य)था—

"अन्नत्थ वंजणे निवडियंमि जो खलु मणीगओ भावो।

तत्थ उ मणं पमाणं न पमाणं वंजणच्छलणा ॥" – विशे० २५४५

इत्यादि । अत्र चाद्या नामादयस्त्रयो विकल्पाः द्रव्यास्तिकस्य, तथा तथा सर्वार्थत्वात्, पाश्चात्यः पर्यायनयस्य, तथापरिणतिविज्ञानाभ्यामिति । अथवाऽस्मिन्नेव शरीरे य आत्मा तत्रैव ते नामादयश्चत्वारो नियुज्यन्ते, योऽयमस्मिन्नात्मिन जीव इति ध्वनिः प्रवर्तते एष नामजीवः, तस्यैव य आकारो हस्ताद्यवयवसन्निवेशादिः स स्थापनाजीवस्तदेकपरिणामात्, तस्यैव जन्तोः सकलगुणकलापरहितत्वविवक्षा बौद्धंच्यवहारानुसारिणी द्रव्यजीवः, स एव ज्ञानादिगुणपरिणतिभाक्तवेन विविक्षितो भावजीव इति, एतत् कथयति नामजीव इत्यादिना।।

सम्प्रति नामस्थापनाद्रव्यभावानां जीवविशेषणतयोपात्तानां स्वार्थं ठक्ष्ये प्रदर्शयन्नाह—
नाम संज्ञाकमेंत्यनथीन्तरमित्यादिना । नामेति किम्रुक्तं भवति ? उच्यते—संज्ञाकमेंत्यनर्थान्तरम्, संज्ञायाः किया संज्ञाकिया संज्ञाकमं नामकरणं इत्यर्थः, अनेन ध्वनिना वस्त्वदं
प्रतिपाद्यत इतियावत् । तत् पुनः प्रतिपाद्यं वस्तु तस्य ध्वनेर्वाच्येनार्थेन युक्तं भवतु मा वा
भूदित्येतत् कथयति—चेतनावत इत्यादिना । चेतना—ज्ञानं सा यस्यास्ति तचेतनावत्,
तद्विपरीतमचेतनम् । द्रव्यस्यति प्रदर्शनमिदं, गुणिक्रिययोरिप नामादिचतुष्टयप्रवृत्तेः । अथवा
द्रव्यस्य प्राधान्यमाविष्करोति, यतस्तदेव द्रव्यं गुणिक्रियाकारेण वर्तते, कोऽन्यो गुणः किया
वा द्रव्यमन्तरेण ? वर्णकविरचनामात्रक्रमप्राप्तनानात्वनटवद् द्रव्यमेव तथा तथा विवर्तते
अतो न स्तः केचिद् गुणिक्रये द्रव्यास्तिकनयावलम्बने सतीति । अतस्तस्य द्रव्यास्य
कस्यचिन् नाम क्रियते व्यवहारार्थं संज्ञासंकेतः क्रियते । कीदिगित्यत् आह—जीव इति ।

९ 'यावन्ति चैत्यानि' इति । २ 'यद् भविष्यति तीर्थंकरः' ( आवश्यक-निर्युक्तौ ) । ३ 'वन्दे जिनान् चतु-र्विशर्ति' ( आव-चतुर्विशतिस्तवः ) ।

४ 'अन्यत्र निपतिते व्यक्तने यः खला मनोगतो भावः । तत्र तु मनः प्रमाणं न प्रमाणं व्यक्तनं छलना ॥ ५ 'बौधव्यवद्दारा' इति क—ख—पाठः । ६ इव्यस्य इति क—ख—पाठः ।

इतिना खरूपे जीवशब्दः स्थाप्यते, जीव इत्ययं ध्वनिः, नत्वेतद्वाच्यार्थो नामतया नियुज्यते। स नामजीव इति, स इत्यनेन तत्र चेतनावत्यचेतने वा यदच्छया यो जीवशब्दो नियुक्तस्तं व्यपदिशति, स शब्दो नामजीव इति। एतदुक्तं भवति—स एव शब्दो जीव इत्युच्यते तद्वस्तूपाधिक इति, अर्थाभिधानप्रत्ययास्तुल्यनामधेया इति न्यायात्।।

संप्रति स्थापनाजीवं कथयति यः काष्ट्रपुस्त इत्यादिना । यः स्थाप्यते जीव इति सम्बन्धः, इ स्थाप्यते ? काष्ट्रपुस्तादिष्वित्याह । काष्ट्रं-दारु, पुस्तं-दुहित्कादिसूत्र-चीवरादिविरचितं, चित्रं-चित्रकराद्यालिखितम्, कर्मशब्दः क्रियावचनः प्रत्येकमभिसम्ब-ध्यते, काष्ट्रिक्रयेत्यादि । अक्षनिक्षेप इति सामयिकी संज्ञा चन्दनकानां निक्षेपो रचना विन्यास इति । एते काष्ट्रपुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपा आदिर्येषां रच्यमानानां ते काष्ट्रपुस्तचित्र-कर्माक्षनिक्षेपादयः, आदिशब्द उभाभ्यां सम्बन्धनीयः, काष्ट्रपुस्तचित्रकर्मादयो ये सद्भाव-स्थापनारूपास्तथाऽक्षनिश्चेपादयोऽसद्भावस्थापनारूपा ये, तेषु बहुषु स्थाप्यते –य उच्यते तेषु काष्ट्रादिषु बहुष्वाधारेषु य एको रच्यते जीवाकारेण, एतदाह-जीव इति । स जीवाकारो रचितः सन् स्थापनाजीवोऽभिधीयते । एतदुक्तं भवति-शरीरानुगतस्यात्मनो य आकारो दृष्टः स तत्रापि हस्तादिको दृश्यते इतिकृत्वा स्थापनाजीवोऽभिधीयते ॥ नतु चाक्षनिक्षेपे नास्त्य-सावाकार इति, उच्यते-यद्यपि बद्दीरूपतया नास्त्यक्षे निक्षिप्यमाणेऽसावाकारः, तथापि बुद्धचा स रचियता तत्र विरचयति तमाकारम्, अत एव स्थापना नामद्रव्याभ्यां सुद्रं भिन्ना, यतो निक्षिप्यमाणं वस्तु न शब्दो भवति, नापि तद्भाववियुतं विवक्ष्यते, किन्त्वाकारमात्रं यत् तत्र तद् विवक्षितमिति । स्थापनाजीवं दृष्टान्तेन भावयति देवताप्रतिकृतिवदित्यादिना । देव एवं देवता तस्याः प्रतिकृतिः-बिम्बं, सा च न सैव सहस्राक्षवज्रपाणिश्वतवासोधारिरूपा, नापि ततोऽत्यन्तं मिन्नखभावा, अत्यन्तभिन्नखभावाभ्युपगमे हि सा प्रतिकृतिरेव न स्यात कुड्यवत्, अतो अवश्यं कथि बदसौ ततो भिद्यत इति प्रतिपत्तव्यम्, ये तस्यां मुख्यदेवतायां सहस्रहोचनाद्यवयवा यथा संनिविष्टा दृष्टास्तेऽस्यां काष्ट्रमय्यां दृश्यन्त इत्येतावता सेव ग्रुख्या देवता इयमिति निगद्यते । ये तु तत्र ज्ञानदर्शनैश्वर्यादयो धर्मा दृष्टास्ते इस्यां काष्ट्रमय्यां न दृष्यन्त इति एतावता प्रतिबिम्बमित्यभिधीयते । अतो यथेह कस्यचित् इन्द्रादेः प्रतिकृतिः स्थापिता सती इन्द्र इति व्यपदिश्यते, एवमिह जीवाकृतिः प्रतिमादिषु स्थापिता स्थापना-जीवो व्यपदिश्यते । रुद्र उमापतिः, स्कन्द् इति स्कन्दकुमारः, उत्तरपदलोपात् सत्यभामा सत्येति यथा, विष्णुरिति वासुदेवः । एषां च न शास्त्रे देवताख्या समस्ति, लोकानुवृत्त्या माष्यकृदुवाच । अत एषां रुद्रादीनां प्रतिकृती रचिता रुद्र इत्यादिव्यपदेशं लभते । एवं जीवस्य काष्टादिषु प्रतिकृतिः कृता स्थापनाजीव इत्यभिधीयते ।

द्रव्यजीव इति । इतिः प्रकारार्थः । योऽयं प्रकारः प्रागुपादायि द्रव्यजीव इति तं प्रदर्शयामि । योऽयमात्मा स उज्झिताशेषज्ञानादिगुणसम्रदायो द्रव्यजीवोऽभिधीयते । एतदे-वाह-गुणपर्योयवियुक्त इति । गुणाः-सदृभुवो ज्ञानदर्शनसुखादयः, पर्योयाः-क्रमभुवो

मनुष्यादयः, गुणाश्च पर्यायाश्च गुणपर्यायास्तैः वियुक्तो रहित इत्यर्थः ॥ ननु चैनंविघोऽर्थो नास्त्येव, समस्तधर्मकदम्बकरहितत्वात् मण्डूकजटाभारवदित्युक्ते आह-प्रज्ञास्थापितः। प्रज्ञा-बुद्धिस्तया स्थापितो-वियत्यालिखितः कल्पित इतियावत् । एतदुक्तं भवति-न ते गुणपर्यायास्ततो द्रव्याद विष्वग् भवन्ति, किं तिहें ? बुद्धचा तत्स्था एव विभज्यन्ते, ततथ द्रव्य-मात्रं केवलमवतिष्ठते बुद्धिपरिकल्पनागोचरतामितम्, एतदाइ-अनादिपारिणामिक-भावयुक्त इति । भावशब्दो हि औदयिकादिषु वर्तमानः पारिणामिक इत्यनेन विशेषे स्थापितः । पारिणामिकभावोऽपि सादिरस्त्यभ्रेन्द्रधनुरादीनाम्, किं तादृशोऽयं ? नेत्याह— अनादिपारिणामिकभाव इति । अनादिश्वासौ पारिणामिकभावश्वानादिपारिणामिकभावस्तेन युक्तोऽनादिपारिणामिकभावयुक्त इति । एतदुक्तं भवति-यत्तदनादिकालसन्ततिपतितं द्रव्यं तावन्मात्रं तदिति मैवं मंस्थाः अनादिपारिणामिकभावयुक्त इति, अत्र भावशब्दः श्रूयते इतिकृत्वा अस्ति द्रव्ये को अपि भावांश इति । न खलु कश्चित तत्र गुणः पर्यायो वाअस्तीति द्रव्य-मात्रं निरस्ताशेषगुणपर्यायवातं द्रव्यजीव इत्येवं शब्द्यते ।। ननु च सतां गुणपर्यायाणां बुद्धचा नापनयः शक्यः कर्तुं, यतो न ज्ञानायत्ताऽर्थपरिणतिः, अर्थो यथा यथा विपरिणमते तथा तथा ज्ञानं प्रादरस्तीत्यत आह—शून्योऽयं भक्षः । शून्य इति न सम्भवति, अयं इति द्रव्य-जीवविकल्प इति । यतो द्रव्यदेवः कः ?। उच्यते-यो भव्यो देवत्वपर्यायस्य योग्यो न तावद भवति स मनुष्य एव सन् द्रव्यदेवो अभिधीयते भविष्यति इतिकृत्वा, एविमहापि यद्ययमव-धीकृतो जीवः स इदानीमजीवः सन्नायत्यां जीवोऽजनिष्यत ततोऽयं विकल्पः समभविष्यत , न चैतदस्तीत्येतदाह - यस्य ह्यजीवस्येत्यादि । यस्य इति वस्तुनः, हिशब्दो यस्मादर्थे. अजीवस्य चेतनारहितस्य सतो विद्यमानस्य अचेतनावस्थायां सम्प्रति भव्यं भविष्यन्ने-तनावस्वं भवेत् इदानीमचेतनत्वेन वर्तमानः द्रव्यजीव इति कारणजीवः, आगामिन्या जीवतायाः कारणमित्यर्थः, एतत् स्यात्, इप्यत एवायमर्थः । क्वचिद् वस्तुन्यभूतमिदानीं जीवत्वं भविष्यतीति, तम, अनिष्टत्वात्, यथैव द्यसमसौ विशेषो जीवत्वेन सम्प्रति आगा-मिकाले जीवत्वं प्रतिपत्स्यत इत्यभ्यपगम्येत, एवं योऽयमिदानीं जीवतया वर्तते अयमेवाय-त्यामजीवत्वं यास्यतीत्यभ्यपगम्यताम्, एवं च सति सिद्धान्तविरोधः, यतो जीवत्वमनाद्यनिध-नपारिणामिको भावः समय इष्यते । एतदेवाह-अनिष्टं चैतत् इति । चशब्द एवका-रार्थे, अनिष्टमेव सिद्धान्तविरोध्येवैतदभ्युपगमान्तरमिति ॥ नतु चैवं सित नामादिचतुष्टय-स्यान्यापिता प्राप्ता, द्रन्यजीवविकल्पाभावातु, अभ्युपगतं च सिद्धान्ते न्यापित्वेन नामादि-चतुष्टयम्, यत एवमाह-

" जत्थ उ जं जाणिज्ञा निक्खेवं निक्खिवं निरवसेसम् । जत्थिव नय जाणेज्ञा चउक्कयं निक्खिवं तत्थ ॥"—अनुयोगद्वारे

१ 'अजनिष्यत' इति क----पाठः ।

इदानीं चतुर्थं विकल्पं दर्शयति—भावजीव इति।यः उक्तः॥ ननु च भावजीव इत्ये-कवचनेन पूर्व विन्यस्य व्याख्यावसरे बहुवचनान्तताप्रदर्शनमयुक्तं भावतो जीवा इति । उच्यते - मैंवं कश्चित् ज्ञासीद् यथा एक एव मावजीवो न भूगांस इति । यथा पुरुषकारणिन आहु:-- "पुरुष एवेद"मित्यादि, एतिकरासाय बहुवचनमुपात्तवान्, बहव एते जीवा इत्यस्य प्रदर्शनार्थम् । भावत इति च तृतीयार्थे तसिः, भावैः सह वर्तन्ते इति ते भावजीवाः । के पुनस्ते भावाः यैः सह वर्तन्ते इति ? उच्यते - औपशामिकादीत्यादि । तत्रोपशमः पुद्र-लानां सम्यक्त्वचारित्रविघातिनां करणविशेषाद नुदयो भस्मपटलाच्छादिताप्रिवत् , तेन निर्वृत्तः औपद्यामिकः परिणामोऽध्यवसाय इत्युच्यते । तथा ज्ञानादिघातिनां पुद्रलानां य आत्यन्ति-कोऽत्ययः स क्षयः तेन निर्वृत्तोऽध्यवसायः क्षायिक उच्यते । तथा ज्ञानादिघातिनां प्रद्रलानां क्षयोपश्रमी, केचित् क्षपिताः केचिदुपशान्ता इति क्षयोपश्रमावुच्येते, ताभ्यां निर्वृतोऽध्यवसायः आयोपदामिक इति । ये पुनः पुद्रला गतिकषायादिपरिणामकारिणः तेषामुद्यः — अनुभू-यमानता या स उदयस्तेन निर्वृत्तोऽध्यवसाय औदयिक इति । परिणमनं परिणामो जीवत्वाद्याकारेण यद्भवनं स पारिणामिकः, स्वार्थ एव प्रत्ययः। एत एव भावा-अध्य-वसायास्तेर्युक्तः औपशामिकादिभावयुक्तः। यथा कथिन्मनुष्यः पश्चिभरपि संयुक्तो भवति । तत्कथमिति चेत् ? उच्यते कस्यचित् संयतादेरुपञ्चान्तकोपादिकषायस्य औपञ्मिकः, तस्यैव क्षपितानन्तानुबन्धिमिथ्यादर्शनादेः क्षायिको भावः, तस्यैव क्षीणोपशान्तमतिश्रता-द्यावरणस्य क्षायोपशमिको भावः, तस्यैव मनुष्यगतिपरिणामकारिपुद्रलोदये औदयिको भावः. तस्यैव जीवत्वभव्यत्वादिपरिणामः पारिणामिक इति, एवं देवादीनां यथासम्भवं बोध्याः । उपयोगलक्षणा इति साकारानाकारसंविल्लक्षणा इत्यर्थः । ते च नैकरूपाः, किन्त संसारिण इत्यादि। संसारश्रतुर्विध उक्तः (१-३) स येषामस्ति संसारिणो-मनु-

१ भागमतो शायकः अनुपयुक्तः ( अनुयोग॰ )।

ष्यादयः । मुक्तास्तु ज्ञानावरणादिकर्मभिः समस्तैर्धका एकसमयसिद्धादयः । अञ्चलत् सप्रभेदा द्विधा वक्ष्यन्ते द्वितीयेऽध्याये (२-१०)॥

एवं जीवपदार्थे नामादिन्यासमुपद्वर्य एकत्र द्शितोऽन्यत्र सुज्ञान एव भवतीत्यति-दिशति—एवम जीवादि विवासि । अजीवादि वृ हति चोकेऽपि पुनः सर्वेषु हत्यिमद्ध्यद्वासि । अजीव हित नाम यस्य चेतनस्याचेतनस्य वा क्रियते स नामाजीवः । स्थापनाजीवः काष्ठा-दिन्यस्तः । द्रव्याजीवो गुणादिवियुतो बुद्धिस्थापितः । भावाजीवो धर्मादिर्गत्याद्यप्रप्रहका-दिन्यस्तः । द्रव्याजीवो गुणादिवियुतो बुद्धिस्थापितः । भावाजीवो धर्मादिर्गत्याद्यप्रप्रहका-दिन्यस्तः । द्रव्याजीवो गुणादिवियुतो बुद्धिस्थापितः । भावाजीवो धर्मादिर्गत्याद्यप्रप्रहका-दिताः । द्रव्याज्ञवा वर्षाक्षव हति नाम कृतं स नामास्रवः । स्थापनास्रवः काष्ठादिरचितः । द्रव्यास्वस्तु आत्मसमवेताः पुद्रलाः अनुदिता रागादिपरिणामेन । भावास्रवास्तु त एवो-दिताः । द्रव्यवन्धो निगडादिः, भाववन्धः प्रकृत्यादिः । द्रव्यसंवरोऽपिधानं, भावनिर्जरा कर्म-परिशादः सम्यग्दानाद्यपदेशानुष्ठानपूर्वेकः । द्रव्यमोक्षो निगडादिविष्रयोगः, भावनिर्जरा कर्म-परिशादः सम्यग्दानाद्यपदेशानुष्ठानपूर्वेकः । द्रव्यमोक्षो निगडादिविष्रयोगः, भावनिर्भः समस्तकर्मक्षयैलाञ्चनः । तथा द्रव्यसम्यग्दर्शनं एत एव विशुद्धा आत्मपरिगामापन्ना भाव-सम्यग्दर्शनं । तथा द्रव्यक्षानमनुपपुक्ततावस्या, भावज्ञानस्रपयोगपरिणतिविशेषावस्था । द्रव्यचारित्रमभव्यस्य भव्यस्य वाऽनुपयुक्तस्य, उपयुक्तस्य क्रियानुष्ठानमागमपूर्वकं भाव-चारित्रमिति ॥

येऽपि येषां जीवादीनां सामान्यशब्दास्तेष्वप्यस्य नामादिचतुष्टयस्यावतार इति कथयनाह-पर्यायान्तरेणापीत्यादि । प्रधानशब्दस्य तदर्थशब्दान्तराणि पर्यायाः, पर्यायादन्यः
पर्यायः पर्यायान्तरं, तेनाप्यस्य चतुष्टयस्य न्यासः कार्यः, तदाहनामद्रव्यादिविचारः

नामद्रव्यादि । एतद् भाष्यं नामादिजीवव्याख्यानेन भावितमेव
यावत् केचिद्प्याहुरिति । तथाप्यशून्यार्थमुच्यते-नामद्रव्यं यस्य चेतनावतोऽचेतनस्य वा द्रव्यमिति नाम क्रियते, यत् पुनः स्थाप्यते काष्टादिषु तत् स्थापनाद्रव्यं
विशिष्टाकारमिति । द्रव्यद्रव्यमिति उभाभ्यां द्रव्यशब्दांभ्यां गुणादिभ्यो निष्कृष्य द्रव्यमात्रे स्थाप्यते । एतदेवाह-गुणपर्यायवियुक्तं इत्यादिना, वैविरहितं, न च परमार्थतः
शक्यन्ते तेऽपनेतुं, तत्स्वभावत्वाद्, अतः प्रज्ञास्थापितमित्याद्द । तचान्यस्थाभावात् षष्टस्य
प्रसिद्धमेव तदेव कथयति—धर्मादीनामन्यतमत् इति। यद्यदेव विवक्षितुं इष्यते तत् तदेषां
मध्ये ग्राह्यं नात्र नियम इत्येतत् कथयति-श्रन्योऽयं विकल्प इति। पूर्ववत् प्रयोगतो भावना कार्या,
एप तावत् तृतीयविकल्पे ग्रन्थकाराभिप्रायः। अपरे तु कथयन्ति विकल्पं तृतीयमन्यथा,

१ श्वभाशुभात्मपरिणामकारणभूतपुद्गलापेक्षया । २ सकामनिर्जरामपेक्ष्य । ३ स्वरूपावस्थानस्य तस्वात् निश्होष्-कमैक्षयस्य तु तपःसंयमद्वारःवात् । ४ द्रव्यशब्दद्वयेनेत्यर्थः ।

तदाह-केचिद्प्याहुः इत्यादि। केचित् पुनर्जुवते यदित्यणुकाँदि द्रव्यतो द्रव्यं इति, तृतीयार्थे पश्चम्यर्थे वा तसिरुत्पाद्यः, द्रव्येः सम्भूय यत् क्रियते, यथा बहुभिः परमाणुभिः सम्भूय स्कन्धित्वपदिश्वकादिरारभ्यते तद् द्रव्यद्रव्यम्। अथवा यद् द्रव्यात् तस्मादेव स्कन्धात् शिष्रदेशिकादेर्पदेकैः परमाणुः पृथग्भूतो भवति तदा तस्माद् भिद्यमानात् त्रिप्रदेशिकात् स्कन्धात् परमाणुश्च निष्पद्यते द्विप्रदेशिकश्च स्कन्ध इति, स परमाणुरिप द्रव्यद्रव्यं द्विप्रदेशिकोऽपि द्रव्यद्रव्यं भवतीति। तश्चेतद्वद्रव्यद्रव्यं पुद्गल्यम्व भवतीति प्रत्येत्वव्यम् । निद्व जीवादिद्रव्यमन्यैः सम्भूयारभ्यते, न चान्यसात् भिद्यमानात् तिकृष्यत्य इति, परमाणवस्तु सम्भूयान्यदारभन्ते ततश्च निष्पद्यन्त इति, यतः पश्चमेऽध्यायेऽभिधास्यते अण्वः स्कन्धाः (५-२५) इत्यादि, अण्वः-परमाणवः, स्कन्धाः—द्विप्रदेशिकादयः, सङ्घातात् स्कन्धाः भदादणवो निष्पद्यन्त इति ।। भावद्रव्यमिति चैकं वित्यस्य भावतो द्रव्यात्ति, क्रिन्यस्य भावतो द्रव्यास्यते, बहुन्युपक्षिपतोऽयमभिप्रायः,—अन्याभिमतं यदेकं विश्वस्य जगतः कारणं द्रद्यादि तद्यास्यते, बहुन्युतानि स्वत एव सत्तां द्यतीति प्रतिपाद्यति, क्रौनि च तानि १ धर्मादीनि पश्च, सग्रणपर्यो गाि इति, गत्याद्यगुरुल्रपुप्रभृतिपर्यायभाञ्चीति, एतत् स्याद् यद्येन धर्मेण

समन्वितं तं धर्मे न कदाँचित् तद् जहाति तेन सदान्त्रितमास्ते इन्याणां शिति-इन्याणां शिति-इति, एतच न, प्राप्तिस्कक्षणानि—परिणामलक्षणानीतियावत्, अन्यानन्यांश्र धर्मान् प्रतिपद्यन्त इति, जीवास्तावद् द्वमनुजादीन्

प्रह्नलाः कृष्णादीन् धर्माद्यः पुनस्त्रयः परतोऽन्यानन्यां प्राप्तुत्रन्ति, यतोऽन्यस्मिन् गच्छिति तिष्ठति अवगाहमाने वा जीवे पुद्गले वा गमनादिपरिणामस्तेपाग्रुपचर्यते, अतो हि प्राप्तिन्छक्षणानि वक्ष्यन्ते । अथवा भावद्रव्यमिति, द्रव्यार्थ उपयुक्तो जीवो भावद्रव्यग्रुच्यते, एनद् वा कथ्यत्यनेन भाष्येण आगमतश्वेत्यादिना, अथवा प्राप्तिलक्षणानीति यदुक्तं सा न स्वमनीपिका, यत आगमे आप्त एवग्रुपदिदेश-प्राप्तिलक्षणान्येतानि, कथिमिति चेत्? तदाह-आगमतश्चेत्यादि । तसिः सप्तम्यर्थे, आगमत आगमे, पूर्वाख्ये कथ्यमाने, प्राश्वत्तक्त इति, शब्दप्राश्वतं, तत्व पूर्वेऽस्ति, यत इदं व्याकरणमायातं, ततः शब्दप्राश्वतं यो जानाति स प्राश्वतक्षो गुरुरंवं अवीति द्रव्यमिति । अस्यार्थं तीर्थकृत् किमाहेति चेत्, तदुच्यते-भव्यमाह । भव्यमिति च न ज्ञायते तत् स्पष्टयति-द्रव्यं च भव्य इति । अस्यायमर्थः-द्रव्यमिति निपात्यते भव्यं चेद् भवति । भव्यमिति सन्देहास्पदमेव केषाश्चिदिति स्पष्टयति-प्राप्यमाह । प्राप्तव्यं तैः स्वगतैः परिणतिविशेषेगित्यादिभिः व्याप्यत इत्यर्थः । अतो न स्वमनीपिका प्राप्तिलक्षणा-नीत्येषाम् ॥ ननु चायं भवतिरकर्मकः सत्ताभिधायी कथं प्राप्यमित्यनेन कर्माभिधायिना कृत्येन भव्यमित्यस्यार्थो विद्रियते?। उच्यते-नैवायं सत्ताभिधायकः, तहिं ? प्राप्त्यभिधायी चुरादावात्मनेपदी, भू प्राप्तावात्मनेपदी । तदाह प्राप्त्यभिधायिना कथ्यते तेन, तदेवं इति

१ 'यद् धणुकादि' इति ग-पाठः। २ 'कादेर्युक्तः' इति ग-पाठः। ३ 'कानिचित् तानि ' इति क-स्त-पाठः। ४ 'कदाचिद् न जहाति' इति क-सा-पाठः।

प्राप्त्यभिघायित्वे सत्ययमर्थो मन्यशब्दस्य, कर्मसाधनपक्षे प्राप्यन्ते स्वधर्मे यानि तानि मन्यान्युच्यन्ते, कर्त्तसाधनपक्षे तु प्राप्तुवन्ति तान्येव धर्मादीनीति भन्यानि द्रन्याण्युच्यन्ते इति । एतदाह—प्राप्यन्ते प्राप्तुवन्तीति वा द्रन्याणि । सम्प्रति जीवादीनां न्यासं प्रदर्श्य तेषां च पर्यायस्य द्रन्यशब्दस्य अन्येषामप्येवमेव कार्य इत्यतिदिश्वश्वाह—एवं सर्वेषामित्यादि । एवं यथा जीवादीनां द्रन्यशब्दस्य च तथा सर्वेषां गुणिक्रियादिशब्दानाम्, अना-दीनां इति भन्याभन्यादीनाम्, आदिमतां च मनुष्यादीनां पर्यायाणां, जीवादीनां भावानां जीवादिभ्योऽनन्यवृत्तीनाम्, तत्त्वाधिगमार्थमिति तत्त्वस्य परमार्थस्य भावस्य अधिगमः स सर्वत्र, न तु नामस्थापनाद्रन्याणामिति, हेयत्वादेषां, तत्त्वाधिगमप्रयोजनं न्यासो निक्षेपो रचना कार्यो बुद्धिमता ग्रुमुक्षुणेति ॥ ५ ॥

शिष्य आह-कथं भगवता तत्त्वानां जीवादीनामधिगमः कृतः १। यदि च केनाप्युपाये-नाधिगतानि भवन्ति ततो युक्तं कथनमन्यंसायेतानि तत्त्वानीति १ उच्यते−

#### सूत्रम्-प्रमाणनयेरधिगमः ॥ १-६ ॥

टी०—प्रमाणनयैरिति च करणे तृतीया न कर्तरि, यतस्तत्र षष्ट्रया भवितव्यम् 'कर्तृकर्मणोः कृती' (पाणिनिः अ० २, पा० ३, सू० ६५) इति । प्रमाणे प्रत्यक्षपरोक्षे हे, अविधननःपर्यायकेवलानि मतिश्रुते च, नैगमादयो नयाः पश्च, प्रमाणे च नयाश्च प्रमाण-नयास्तैः प्रमाणनयैः साधकतमैः ।

भा०—एषां च जीवादीनां तत्त्वानां यंथोदिष्टानां नामादिभिन्धेस्तानां प्रमाणनयैर्विस्तराधिगमां भवति।तत्र प्रमाणं द्विविधं प्रत्यक्षं परोक्षं च वक्ष्यते (१-१०,१२)। चतुर्विधमित्येके नयवादान्तरेण। नयाश्चं नैगमादयो वक्ष्यते (१-१४)॥ किश्चान्यत्॥६॥

टी० एषां चेत्यादि। एषाम् इति भवतः प्रकटीकृतानाम्, चशब्द एवकागर्थे,
एषामेवान्यस्याभावात्, अथवा सम्रुचये, एषां जीवादीनां, चभिधगम-साधनम् शब्दान्नामादीनां च, तत्त्वानामिति चानेनोभयं सम्बध्यते, जीवादीनां तत्त्वानां नामादीनां च तत्त्वानाम् । यथादिष्टानामिति ।
यथा परिपाट्या जीवाजीवादिकया सामान्येनाभिहितानामुहिष्टानामिति । सामान्येन च
जीवाजीवास्त्र (१-४) इत्यस्मिन् स्त्रे अभिधाय पुनर्नामस्थापनादिस्त्रे नामादिभिभेदैन्यस्तानां, किमथं पुनर्जीवाजीवास्रवादिस्त्रे उद्घाट्य ततो नामादिष्त्रे न्यस्तानि । अधिगमोपायार्थपरिज्ञानार्थमनेको जीवशब्दवाच्योऽर्थ इत्यस्य। एतदेवाह -न्यस्तानामिति। अधिगमोपायार्थ-

९ ' मन्यस्यायत्तानि ' इति ख-पाठः । २ 'यथोपदिष्टानां' इति ख-घ-टी-पाठः । ३ 'न्यस्तानामित्यधिगमो-पायार्थमुपक्षिप्तानामित्यर्थः' इति ख-घ-टी-पाठः । ४ 'नयाश्व पश्च' इति ख-घ-टी-पाठः ।

युपिक्षप्तानामित्यर्थः, अतः पूर्वप्रद्षष्टितानां न्यस्तानां च इह प्रमाणनयैर्विस्तराधिगमो मवति। विस्तराधिगम इति। एके कस्य तत उद्घट्टनाद्पकृष्टस्य विस्तरेण लक्षणविधानाख्येन वक्ष्यमा-वेन (१-१०,१-३५)प्रमाणनयस्येणाधिगमः -परिच्छेदो भवति। एतत् कथितं -यदा यदाधि-गमस्तदा तदाः न प्रमाणनयान् विरहय्येति। न चायं पर्यनुयोगः कार्यः -प्रमाणनयः कथं भवत्य-धिगम इति १। यस्माज्ज्ञानविशेषाः प्रमाणनयाः, अतः प्रकाशस्वभावत्वात् प्रदीपवद्धिगम-शक्तिता। अथ कतिविधं प्रमाणमिति सङ्ख्यानियमाय प्रश्नयति। आह-तन्त्र प्रमाणं द्विवि-थम्। तन्त्रति सिद्धान्तं नन्द्यादिकं व्यपदिशति। प्रमाणमिति च प्रमीयतेऽनेन तन्त्वमिति प्रमाणम्, अस्मिन् पक्षे आत्मा सुखादिगुणकलापोपेतस्तेनावबुध्यते

प्रमाण-क्रेषिण्यम् साधकतमेन मत्यादिना विषयमिति प्रतिपत्तव्यम् । यदा तु 'कृत्यल्युटो बहुलम्' (पाणिनिः अ० ३, पा० ३, सू० ११३) इति कर्तरि

प्रमाणमित्येतत् तदात्मनोऽविभक्तं मत्यादिज्ञानपश्चकम्, प्रमिणोत्यवगच्छतीति प्रमाणम्, यदा त्वधिकरणे प्रमाणमित्येतत् तदा प्रमीयतेऽस्मिन् बहिरङ्गोऽर्थ इति प्रमाणम्, आत्मन्येव बहिरङ्गार्थप्रतिबिम्बनात्, नहि विषयाकारानारूषितं तज्ज्ञानं तस्य परिच्छेदे वर्तते, यदा तु तेन विषयाकारेण तज्ज्ञानं परिणतं भवति तदा तस्य वस्तुनः परिच्छेदोऽन्यथा नेति । द्विविध-मित्यनेन सङ्ख्यानियम इति द्विविधमेव न पुनिस्त्रविधादि । कथं द्विविध्यमिति चेत ? उच्यते-इद्दैवाष्याये प्रत्यक्षं परोक्षं चेति वक्ष्यते ( १-११, १२ ) उपरिष्टात् । पराणि च निर्माणा-क्रोपाकोदयनिवृत्त्यपकरणरूपाणीन्द्रयाणि ( २-१७ ) मनश्च मनोवर्गणापरिणतिरूपं द्रव्ये-न्द्रियं परं तेभ्यो यः पूजायते ज्ञानं तिकामित्तजं तत् परोक्षग्रच्यते धूमादिशज्ञानवत्, प्रत्यक्षं प्रनरशाति अश्वते वार्श्योनित्यक्षः-आत्मा तस्याक्षस्येन्द्रियमनांस्यनपेक्ष्य यत् स्वत एवोपजा-यते तत् प्रत्यक्षम् । यदि तर्हि नन्यां द्विविधमुपदिष्टं कथमनुयोगद्वारग्रन्थे चतुर्विधमुपन्य-स्तम् १। यतः केचिन् नैगमादयो नयाः । चतुर्विधमित्येके नयवादान्तरेण । एके सूरय-श्रत्विधं प्रमाणग्रुंपदिशन्ति नयभेदेन प्रत्यक्षानुमानोपमानागमाख्यम्, एतच यथा दुःस्थितं चातुर्विध्यं तथा भाष्यकार एवोत्तरत्र दर्शयिष्यति (१-१२)। एवं प्रमाणावयवं निर्भिद्य म्मुस्पन्यादिद्वारेण नयावयवं विभजनाह- नयाश्चेत्यादि । नयन्तीति नयाः कारकाः म्यजना इति यतः सुत्रार्थ (यतस्तवार्थ)दर्शयिष्यति भाष्यकारः, ये हानेकध्मित्मकं बस्त्वेफेन धर्मेण निरूपयन्ति एतावदेवेदं नित्यमनित्यं वेत्यादिविकल्पयुक्तं ते नया नैगमा-ह्या बक्ष्यन्ते (१-३४)।। ननु च प्रमाणमपि सामान्यविशेषात्मकवस्तुपरिचैछेद्येव, नया अपि

भैवंविधविषयोपनिपातिन एवेति नास्ति कश्चिद् विशेषः, ज्ञानात्मप्रमाणनणानां कत्वाद्धि नया न भेदेनोपादेयाः प्रमाणादिति, असत्या एव
नया इति [चेदतो ] हेयतया न्याय्यम्रपादानमित्येतदपि
न. यतो वश्च्यति—" न विप्रतिपत्तयोऽर्थाध्यवसाया" इति [१–३५], तथा " नियय-

१ 'अपरिणतं' इति खा-टी-पाठः । २ 'मुशन्ति' इति ग-पाठः ३ 'कर्त्रार्थ' इति 'कर्त्रथ' इति वा ग-टी-पाठः । ४ 'परिच्छेदे व,' 'परिच्छेदे व ' इति क-ख-पाठौ । ५ 'सायात्' इति क-ख-पाठः ।

वयणिकासन्तां " इत्यादि । उच्यते प्रमाणनयानामयं मेदः, प्रमाणं समस्तवस्तुस्वरूपपरि-च्छेदात्मकं मत्यादि नयास्तु एकांशावलम्बिन इत्यतो मिस्नविषयता, प्रत्यक्षपरोक्षवत् । एतदुक्तं भवति सर्वनयांशावलम्बि झानं प्रमाणम्, यत् तु झानमनेकधर्मात्मकं सद्वस्तु एक-धर्मावधारणेनावच्छिनच्येवमात्मकमेवेतदिति तक्या इति कथ्यन्ते, अतश्च प्रमाणं सम्यञ्जानं, नयास्तु मिथ्याज्ञानम्, यत आह-" एवं सन्वेवि नया मिच्छादिष्टी " इत्यादि । एवं च कृत्वा प्रमाणशब्दस्याभ्यार्हितत्वात् सूत्रे पूर्वनिपात इति न चोद्यावकाशः ॥ अपरे वर्णयन्ति -परस्परापेक्षा नेगमादयो नया इति न्यपदिश्यन्ते अध्यवसायाः, तैः परस्परापेक्षेर्यज्ञानं समस्तवस्तुस्वरूपावलम्बनं जन्यते तदनवगतवस्तुपरिच्छेदाभ्युपायत्वात् प्रमाणम् । ये पुन-नेगमादयो निरपेक्षाः परस्परेण ते नयाभासा इति ॥ ६॥

किश्चान्यदित्यनेनोत्तरसूत्रं सम्बन्धयति, नैतावतैव विस्तराधिगमस्तन्त्रानां, यतोऽन्य-दपि विस्तराधिगतौ कारणमस्ति, किं तत् १ निर्देशादि । के पुनः निर्देशादय इत्यत आह—

सूत्रम्-निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ १-७॥

टी ॰ — निर्देशस्वा मित्वेत्यादि । न ताविश्वर्देशादीन् व्याचष्टे सम्बन्धवाक्यमेव समर्थयते —

भा॰—एभिश्च निर्देशादिभिः षड्भिरतुयोगद्वारैः सर्वेषां भावानां जीवादीनां तत्त्वानां विकल्पशां विस्तरेणाधिगमा भवति ॥

टी॰-एमिश्चेत्यादिना। एभिः, चशब्दात् प्रमाणनयसदादिभिश्च। एभिश्चेति सामान्यशब्दनिर्देशेन विशेषावगतिरस्ति, अतो विशेषार्थमाह-निर्देशा-निर्देशादीनां आदिशब्देन निर्देशे सति नेयत्तापरिज्ञानमस्तीति **ब्या**ल्या चाव्यक्तामिधानं प्रसिद्धं न सुत्रादपीयत्ता सम्भाव्येत अतः षष्ट्रभिरिति । अस्मिन् किमेतानि व्याख्याद्वाराणि नेति या शङ्का रसनायाह-अनुयोगद्वारै:, व्याख्याङ्गेरित्यर्थ:। एषां च व्यापिता अस्ति नास्ति इत्या-शङ्कान्युदासायाह-सर्वेषामिति । उक्तेऽपि चैतस्मिष्मभावोऽपि सर्वशन्देनोपात्तः तिमराचि-कीर्षयाऽऽह-भावानामिति । अभावे हि व्यर्थत्वात् प्रयासस्य न तद्विषयमेतदिति कथयति । माना अप्यन्यमताभिमताः सन्त्यतत्त्वरूपा इत्यतो द्वयग्रुपादत्ते-जीवादीनां तत्त्वानामि-त्येतत् । ते च जीवादयः किमेभिः समासेन निरूप्यन्ते उत व्यासेनेत्यत आह-विकल्पश इति । शसश्च कारकसामान्याद् विधानमिति तृतीयार्थ एष इत्येतत् कथयति विस्तरेणेत्यनेन । उक्तेपि चैतस्मिन्नसम्पूर्णमेव वाक्यं स्याद् यदि पूर्वसूत्रादियगम इत्येतकानुवर्तेत, अतोऽनुव-र्तत इति कथयति-आधिगम इति । सत्तां च पदार्थो न व्यभिचरति यद्यपि तथाप्यन्यस्याः

<sup>🤋 &#</sup>x27;लिअक्टब्फ्क्यतासरबाः' ( सम्मति-तकें )। २ 'एवं सर्वेषि नया मिध्यादप्टयः' ( सम्मति • )।

क्रियाया नाध्याहारः कर्तव्यः, ततश्च भवतीत्याह । एवं सम्बन्धं लगयित्वा सूत्रं व्याख्या-नयमाह—

भा॰-तद्यथा। निर्देशः। को जीवः १। औपशमिकादिभावयुक्तो द्रव्यं जीवः॥

टी॰-तच्यथेत्यादि । यथैते भाव्यन्ते निर्देशादयः तथा कथ्यन्ते, निर्देश इति चोपन्यस्य उद्देशवाक्यमुचारयति-को जीव इति। न चाप्रस्तुतोपन्यासः, कथमिति चेत् ? उच्यते-उद्देशवाक्यमन्तरेण निर्देशस्य ख्यापनमशक्यं कर्तुम्, यदि हि पूर्व सामान्य्रूपोद्दे-श्रचोदना न स्यात्रिर्देशवाक्यमप्यसम्बद्धत्वादुन्मत्तवचोवदसङ्गतार्थं स्यात्, सामान्यार्थाभिधा-नमुद्देशः, तद्विशेषप्रतिपिपादयिषया वचनं निर्देशः । पूर्वं प्रश्नवाक्यमुचारयति-निर्दिश्यमाना-र्थोपकारि, कीद्याः खलु मया जीवः प्रतिपत्तव्यः ? किं द्रव्यरूपो गुणरूपः क्रियास्वभाव इति ?। नामादीनां वा अन्यतम इति पृष्टे निर्देश इति,-निश्ययेन उपयुज्यते प्रस्तुते वस्तुनि स निर्देशः। भौपद्यामिकादि भावेत्यादि । औपशमिकादयो अभिहितास्त एव भावास्तथाभवनादात्मनः तैर्युक्तः औषशमिकादिभावयुक्तः। द्रव्यं जीव इति, गुणिक्रयाव्युदासद्वारेण निश्चयेन तदा-दिष्टं द्रव्यं जीव इति । द्रव्यं जीवः स चाप्यौपशमिकादिभावयुक्त इति । ततश्च न केवलं द्रव्यं नापि केवला मावाः किन्तु उभयात्मकं जीववस्तु प्रतिपन्नं भवति । अथवा द्रव्यमेव प्रैधानं यतस्तेन तेनौपशमिकादिभावेन द्रव्यमेव तथा तथा विपरिवर्तते १॥ स्वामित्वादयो जीवेऽ-भ्युद्धा:अनया :दिशेति न दिशिंतवान्, वयं तु दर्शयामः — स्वामी-प्रभुः तद्भावः स्वामित्वं, जीवो हि कस्य प्रशुः ? जीवस्य वा के स्वामिनः ? इति, उच्यते-जीव एकोऽवधीकृतः धर्मा-दीनामस्तिकायानां स्वामी, यतः सर्वेषु मूच्छा यात्युपलभते परिभ्रु के शरीरतया वाऽऽद-तेऽतः सर्वेषां जीवः स्वामी, जीवस्यापि जीवा अन्ये तन्यूच्छीदिकारिणः स्वामिनो भवन्ति २।। साध्यते येन तत् साधनम्, केन चात्मा साध्यते ? उच्यते-नान्येनासौ सततं समवस्थित-त्वाद बाह्यान् वा पुद्रलान् अपेक्ष्य देवादिजीवः साध्यत इति तैस्तत्तत्स्थानं नीयत इति यावत ३।। अधिकरणमाधारः, कैस्मिन्नात्मा निश्रयस्य स्वात्मप्रतिष्ठत्वात् स्वात्मनि, व्यवहा-रस्य शरीराकाशादौ ४।। स्थितिरात्मरूपादनपगमः । कियन्तं कालमेष जीवभावेनावतिष्ठते १। भवाननङ्गीकृत्य सर्वस्मिन् काले, देवादींस्तु भवानङ्गीकृत्य यावती यत्र स्थितिस्तावन्तं कालं तत्रावतिष्ठत इति ५।। विधानं प्रकारः, कतिप्रकारा जीवाः १ त्रसस्थावरादिभेदाः ६।। एवं शेषा अपि सिद्धान्तानुसारिण्या धियाऽवलोक्य पारमर्षे प्रवचनं वाच्याः, ग्रन्थगौरवभयात् तु नादद्रे माष्यकारः । तथा यद्थै शास्त्रप्रवृत्तिस्तत्रापि योजनां निर्देशादीनां कुर्वन्नाह—

भा॰—सम्याद्र्शनपरीक्षायाम् । किं सम्याद्र्शनं द्रव्यम् १ । सम्यादृष्टि-जीवोऽरूपी नोस्कन्धो नोग्रामः ॥

१ 'गुज्यकिया' इति क-स्त्र-पाठः । २ 'प्राधान्यं' इति क-स्त्र-पाठः । ३ 'कस्मिन् वा' इति स्त्र-पाठः ।

टी॰ सम्यग्द्रश्निपरीक्षायामित्यादि । यदा सम्यग्दर्शनं परीक्ष्यते तदापि सम्यग्दर्शनं किं गुणः क्रिया द्रव्यमिति पृष्टे निर्देशो सम्यत्तवस्य शुभाध्यवसायविशेषेण उच्यते-दृब्धम्. ये जीवेन निर्देशः प्रतिसमयम्प्रपुज्यन्ते अतस्ते सम्यग्दर्शनस्य तदुपष्टम्भजन्यत्वात् श्रद्धानपरिणामस्य, ततश्च कारणे कार्योपचाराद् द्रव्यं सम्यग्दर्शनम् । मुख्यया तु वृत्त्या रुचिरात्मपरिणामो ज्ञानलक्षणः श्रद्धासंवेगादिरूपः सम्यग्दर्शनं तदप्या-त्मद्रन्यमेव द्रन्यनयस्य, पर्यायनयस्य तु गुणमात्रमवसेयमिति । यदि तर्हि पुद्रला द्रन्यस्व-भावा रुचिमापादयन्तः सम्यग्दर्शनमिति भण्यन्ते, न तर्हि श्रीणद्शनमोहनीयस्य छग्नस्यकेवलि-सिद्धजीवस्य सम्यग्दर्शनं प्राप्तोतीत्युक्ते आह-सम्यग्दष्टिजीव इति । सम्यक् शोभना दृष्टियी सत्पदार्थावलोकिनी सा सम्यग्दृष्टियस्य श्रीणद्रश्निमोहनीयस्य स सम्यग्दृष्टिजीवः। एतत्क-थयति. श्वीणे दर्शनमोहनीये नैवासौ सम्यग्दर्शनी भण्यते, कस्तर्हि ? सम्यग्दष्टिरेवासौ भण्यते, ततः सिद्धसाध्यता, स पुनः श्रीणद्र्शनमोहः किं रूपी ? नेत्याह-अरूपी । अविद्यमानं रूप-मस्येत्यरूपी, सर्वधर्मादिषु क्षेपः । नासौ रूपादिधर्मसमन्त्रितः अमूर्त आत्मेति । छग्नस्थके-वलिनोर्यद्यपि कर्मपटलोपरागः तथाप्यात्मा न स्वभावम्रपजहाति, आगन्तुकं हि कर्मरजो मिलनयत्यात्मानमञ्जादीव चन्द्रमसम् । सिद्धः सर्वथाप्यरूप एव । सम्यग्दष्टिरिदानीमाञ्च-ङक्यते-किं स्कन्धो ग्राम इति, तिन्नरासायाह-नोस्कन्धः। अरूपत्वादेव न स्कन्धः, पुद्रलादिरूपस्त्रप्रदेशाङ्गीकरणात् स्यात् स्कन्धः, अथवा पश्चास्तिकायसमुदितिः स्कन्धः, नो-शब्दस्य तद्देशवाचित्वाचोस्कन्धः सम्यग्दृष्टिः । एवं नोग्रामोऽपि वक्तव्यः । एवं सम्यग्दर्श-निनः सम्यग्दर्शनकारणत्वात् पुद्रलानपादिश्चत् सम्यग्दर्शनं, तैर्वियुतः पुद्रलैः सम्यग्दष्टिरिति।।

भा॰—स्वामित्वम् । कस्य सम्यग्द्द्शनमिति १ एतदात्मसंयोगेन परसं-योगेन उभयसंयोगेन चेति वाच्यम् । आत्मसंयोगेन जीवस्य सम्यग्द्द्शनम् । परसंयोगेन जीवस्याजीवस्य जीवयोरजीवयोजीवानामजी-आत्मपरोभयसंगः वानामिति विकल्पाः । उभयसंयोगेन जीवस्य नोजीवस्य जीवयोरजीवयोजीवानामजीवाना।मिति विकल्पा न सन्ति.

शेषाः सन्ति ॥

टी॰—सम्प्रति स्वामित्वशब्दोचारणे स्वामित्वम् इत्यनेन कस्य स्वामिनः सम्यग्द-र्शनमित्युदेशवाक्यमेवं कृत्वा प्रवृत्तम् । किं यत् समवाय्येतत् तस्येवैतत्, उत तदुत्पत्तिनिमित्तभूत-स्थान्यस्थापि व्यवहारार्थमाश्रीयत इति ?। उच्यते - ग्रुख्येन तावत् कल्पेन यद्यत्र समवेतं तत् तस्यैवेति, व्यवहारार्थं तु निमित्तभूतमप्याश्रीयते । एतदाह - आत्मसंयागेनेत्यादि । आत्म-संयोगेनात्मसम्बन्धेन । यदा हि उत्पद्यमानस्य सम्यग्दर्शनस्य परतोऽपि निमित्तात् प्रतिमादिः

१ 'बियुतैः' इति श-पाठः ।

काकापेक्षा क्रियते प्रतिमादेः तदाऽसौ परिणाम आत्मनि समवेत इतिकृत्वा स एवात्मा तेन परिणामेन तानि तस्वान्येवमभिमन्यते, अतः आत्मसंयोगेन जीवस्य सम्यग्दर्शनम्, जीवस्य स्वामिनः सम्यादर्शनं रिचिरिति । परसंयोगेनेति । परं साधुप्रतिमादिवस्तु तिम्निमित्ती-कृत्य श्रद्धानपरिणाम उपजायते अतः स परिणामस्तत्कर्तृक इति तस्य व्यपदिञ्यते । अत्र च परसंयोगे षद्द विकल्पा भवन्ति जीवस्येत्यादयः । यदाऽस्य जन्तोः परमेकं मुनिमालम्ब्य क्रियानुष्ठानयुक्तं सा रुचिरुपजायते, क्षयोपश्रमो हि द्रव्यादिपश्चकप्रुररीकृत्य प्रादुरस्ति, अतो बहिरवस्थितस्य साधोरुत्पादयितः सा रुचिः, स्वं कुम्भ इव कुम्भकारस्येति । एवमेकम-जीवाख्यं पदार्थं प्रतिमादिकं प्रतीत्य यदा क्षयोपशमः सम्रुपाजनि तदा तस्यैवाजीवस्य सम्यग्दर्शनं नात्मन इति । यदा पुनद्वौं साधु निमित्तं क्षयोपशमस्य विवक्षितौ नात्मा तदा जीवयोः सम्यन्दर्शनम् । यदा पुनरजीवौ प्रतिमाख्यावुभौ निमित्तीकृतौ तदा तयोः स्वामि-स्वविवक्षायां तत् सम्यग्दरीनमिति । यदा पुनर्बहवो जीवाः साधवस्तस्योत्पत्तौ निमित्तं भवन्ति तदा जीवानां सम्यग्दर्शनं नतु यत्र समवेतिमिति । यदा पुनर्वेद्धाः प्रतिमा भगवतां हृष्टा तस्वार्थश्रद्धानमाविभवति तदा च तासामेव तत्कर्तृत्वात्रात्मन इति ॥ उभयसंयोगेनेति । यदात्मनोऽन्तरङ्गस्य बहिरङ्गस्य च साध्वादेस्तद विवक्ष्यते तदा उभौ तस्य सम्यग्दर्शनस्य स्वामिनौ भवत इत्युभयसंयोगोऽभिधीयते। अत्र च लाघविक आचार्यो हेयान् विकल्पान् द्श्येयति । आदेयाः पुनरुपात्तन्यतिरिक्ताः । अयं ताबदत्र विकल्पो न सम्भवति जीवस्य सम्यादर्शनमिति, यतोऽनेन षष्ठधन्तेन सम्यादर्शनस्य यः समवाय्यात्मा स वा भण्यते बाह्यो वा तीर्थकरादिर्थमवलोक्य स ताद्यः परिणतिविशेषः सम्रुद्भृदिति, तत्र यद्यात्मा समवायी सम्बध्यते, नास्ति तदा परस्य सम्बन्धः, उभयसंयोगेन चैतचिन्त्यते, अथ बाह्यस्तीर्थकरादि-मिरमिसम्बध्यते तदा नात्मादिसम्बन्धः अतस्त्याज्य एवायं विकल्पः । एवं नोजीबस्येति। अजीवस्येत्यर्थः । एकस्याः प्रतिमाया विवक्षितत्वादुभयसंयोगाभाव इति हेयो विकल्पः । तथा जीवयोः सम्यग्दर्शनमिति न सम्भवति यस्माद् द्वावत्र समवायिनौ पुरुषौ स्वामितया विवक्षितौ मम च सम्यग्दर्शनमस्य च सम्यग्दर्शनग्रुत्पन्नमिति, यतस्तु तदालम्ब्योत्पन्नं विवक्षेव स्वामितया उत्पादकनिमित्तयोश्वोभयसंयोगो विवक्षितः अतस्त्यज्यते । तथा अजीवयोः सम्यग्दर्शनमिति द्वयोः प्रतिमयोरालम्बनीकृतयोर्भेदेन तद् विवक्षितम्,यत्र त सम-बेतं तत्राविवक्षातस्त्यज्यते अयमपि विकल्पः। तथा पश्चमोऽपि त्याज्यः। जीवानामिति। अत्र हि बहुव एव सम्यन्दर्शनसमवायिनो विवक्षिता जीवा मम अस्य चास्य चेति न त येनालम्बनेन तेषाप्रत्पन्नं तस्यालम्ब्यस्य तत् सम्यग्दर्शनं विवक्षितम्, तस्मादयमपि त्याज्यः। षष्टोऽपि अजीवानामिति त्यज्यते, आलम्ब्यानां बहुनां प्रतिमानामेतत् सम्यग्दर्शनमिति विव-क्षितं, यत्र तृत्पन्नं तत्राविवक्षितं यत्र नोत्पनं तत्र विवक्षितमिति त्याज्य एव षष्टो विकल्पः। एवमेते उभयसंयोगविवक्षायां षडपि त्यक्ताः ॥ आदेया अपि षडेव, यथा जीवस्य च जीवस्य

च, यस्य तदुत्पन्नं तस्य तत्परिणन्तुः यं च निमित्तीकृत्य साधुमुपजायते दर्शनं तस्य च तदिति उभयोविंविश्वतत्वेन जीवस्य च जीवस्य च विकल्पः सम्भान्यते। १। तथा यस्य तदुत्पन्नं तस्य च विवश्वितम्, याभ्यां च द्रश्यमानाभ्यां साधुभ्यां तदुत्पदितं तयोश्व साधुजीवयोस्तत् सम्यग्दर्शनमुभयत्रापि स्वत्वेन विवश्वितत्वात् जीवस्य जीवयोश्व द्वितीयविकल्पः। २। तथा यस्य तदुत्पन्नं तस्य विवश्वितं येश्व द्रश्यमानैः साधुभिरुत्पादितं तेषां च तत् सम्यग्दर्शनं सम्भवीति विकल्पो जीवस्य जीवानां चेति। ३। तथा यस्य जीवस्य तदुत्पन्नं तस्य च विवश्वितं यया च द्रश्यमानया प्रतिमया अजीवरूपयोत्पादितं तस्याश्व तदिति तदा जीवस्य च तत् तस्याश्व प्रतिमायास्तदिति सम्भान्यते विकल्पः जीवस्याजीवस्य चेति। ४। तथा जीवस्य त(य)स्य तदुत्पन्नं याभ्यां च प्रतिमाभ्यां द्रश्यमानाभ्यां तदुत्पादितमुभयत्र विवश्वतत्वात् सम्भान्ययं विकल्पो जीवस्याजीवयोश्वेति।५। तथा त(य)स्य तदुत्पन्नं याभिश्व प्रतिमाभिः द्रश्यमानाभिरुत्पादितं सर्वत्र विवश्वितत्वात् जीवस्याजीवानां चेति भङ्गकः सम्भान्यते। ६। एतदाह—द्रोषाः सन्ति, पडित्यर्थः। सम्प्रति द्रतीयद्वारं परामृश्वन्नाह—साधनम् इति। साध्यते—निर्वर्त्यते येन तत् साधनम्। अत्र प्रच्छप्मानं, तदाह — साधनम् इति। साध्यते—निर्वर्त्यते येन तत् साधनम्। अत्र प्रच्छप्मानं, तदाह —

भा॰—साधनम्। सम्यग्द्र्शनं केन भवति?। निसर्गाद्धिगमाद् वा भव-तीत्युक्तम् (१-३)। तत्र निसर्गः पूर्वोक्तः। अधिगमस्तु क्षयोपशमादीनां सम्यग्वयायामः। उभयमपि तदावरणीयस्य कर्मणः क्षयेणो-पशमेन क्षयोपशमाभ्यामिति॥

टी०—सम्यग्दर्शनं केन भवति—याऽसाँ रुचिः सुविशुद्धसम्यक्त्वद्रिकोपेता सा केन भवतित्यर्थः। इतर आह—निसगिद्धिगमाद् वा भवतित्युक्तम्, एतत् कथ-यित—न तावेव निसगीधिगमौ ताद्दशीं रुचिं जनयतः, किन्तु निसगीधिगमाभ्यां क्षयोपशमादः सम्यग्दर्शनं सम्भवति, ताविष च निसगीधिगमौ कर्मणां क्षयोपशमादेश्व भवतः, ततस्ताभ्याग्रुत्तरोत्तरक्षयोपशमं विशुद्धं विशुद्धतरमापादयमानाभ्यां यदा प्रतिविशिष्टः क्षयोपशम आपादितो भवति तदा तस्मात् प्रतिविशिष्टात् क्षयोपशमात् सम्यग्दर्शनं भवति इति कथयति। तत्र निसर्गे बहु वक्तव्यमिति प्राक् तद् दर्शितमेन, एकेन च वाक्येन न शक्यं तत् समस्तं दर्शियतुमित्यतिदिशति—तत्र निसर्गः पूर्वोकः। अधिगमोऽल्पविचारत्वादेकेनेव वाक्येन, समस्ताधिगमोपसंहारभावादाह—अधिगमस्तु सम्यग्वर्यायाम इति। गुर्वादिसमीपाध्यासिनः श्रुभा या क्रिया सम्यग्दर्शनोत्पादनशक्ता सा सम्यग्व्यायाम इत्युच्यते। उभयमपीत्यादि। उभयमपीति निसर्गसम्यग्दर्शनमधिनममम्यदर्शनं च, तो च निसर्गिधगमानुभाविष कथं भवतः १। आह—तदाचरणीयेत्यादि। तस्य रुचिलक्षणस्य ज्ञानस्य यदावरणीयकं तत् तदावरणीयं, आवरणीयशब्दाच निश्रीयते तस्य रुचिलक्षणस्य ज्ञानस्य यदावरणीयकं तत् तदावरणीयं, आवरणीयशब्दाच निश्रीयते

१ 'व्याख्यायाम ' इति क-सा-पाठः । २ 'कर्मणां' इत्यधिकः क-सा-पाठः । २ 'व्याख्यायाम ' इति

ज्ञानम, तदन्यत्र हि ज्ञानदर्शनावरणीयवर्जिते कर्मणि नावरणीयव्यवहारः प्राय इति । किं पुनस्तदावरणीयम् १ मितज्ञानाद्यावरणीयम्, अनन्तानुबन्ध्यादि च निमित्तत्या आवरणीयम्, यतस्तिमन्नुपशान्ते उनन्तानुबन्ध्यादिकर्मणि तत् मितज्ञानावरणीयं क्षयोपशमावस्थां भजते एतावता तदावरणीयं भण्यते । एतच पुरस्ताद् भावितमेव, अतः तदावरणीयस्य कर्मणः क्षयेण-उक्तलक्षणेन उपदामन च क्षयोपशमाभ्यामिति च प्राप्यत इति ॥ ननु च ज्ञानावरणीयस्योपशमो नास्ति, त्वया चैतिकरूपितं ज्ञानावरणमस्यौवरणमिति, तत् कथमेतत् १। उच्यते—सत्यमेतदेवं, किन्तु मोहनीयोपशमादस्य ज्ञानावरणस्य क्षयः क्षयोपशमो वा भवति, ततः क्षयात् क्षयोपशमाच सम्यग्दर्शनमिति भावितमेव किं भवता विस्मार्थते १ ॥ सम्प्रत्य-धिकरणद्वारं स्पृशति—

भा॰—अधिकरणं त्रिविधमात्मसित्रधानेन परसंत्रिधानेनोभयसित्रधानेनेति वाच्यम् । आत्मसित्रधानमभ्यन्तरसित्रधानमित्यर्थः । परसित्रधानं वाद्यसित्रधानमित्यर्थः । उभयसित्रधानं अभ्यन्तरबाह्ययोः आत्मपरोभयेषु सिन्ध्यस्त्ववृत्तः सिन्ध्यस्त्ववृत्तः सिन्ध्यसित्रधाने उभयसित्रधाने इति । आत्मसित्रधाने परसित्रधाने उभयसित्रधाने इति । आत्मसित्रधाने तावत् जीवे सम्यग्दर्शनं जीवे ज्ञानं जीवे चारित्रमित्येतदादि । बाह्यसित्रधाने जीवे सम्यग्दर्शनं नोजीवे सम्यग्दर्शनिमित यथोक्ता विकल्पाः। उभयसित्रधाने चाप्यभृताः सद्भृताश्च यथोक्ता भङ्गविकल्पा इति ॥

टी० अधिकरणिमिति । अधिक्रियते यत्र तद्धिकरणम्-आधार आश्रय इति । स चाधारिस्त्रविधः - आत्मा वा यत्समवेतं दर्शनं ग्रुख्यतः, उपचारात् परत्रापि भवति, यद् वस्तु समालम्ब्य तदुपजातं तिसमक्रिप, तदुभयिवविधायां चोभयत्र तद् आत्मिन परत्र च । एतदेव त्रैविध्यं दर्शयकाह — आत्मसिश्चानेनात्मन्येव स्थितमित्यर्थः, परसिक्षधानेन परत्र स्थितमिति, आत्मस्थमिप सदस्मिन् पक्षे न विवक्ष्यते, उभयसिन्निधानेनात्मिन परत्र चेति वाच्यम् — व्याख्येयमिति । आत्मसिन्निधानमिति चास्यार्थं सुहृद् भूत्वा कथयित — आत्मसिन्निधानमभ्यन्तरसिन्निधानमित्यर्थः । आत्मैवाधार आत्मसिन्निधानम्, प्रसिद्ध-तरेण शब्देनाभ्यन्तरसिन्निधानमिति व्यपदिष्टः, आन्तर आसन्नस्तस्य सम्यग्दर्शनस्येति । परसिन्निधानमिति चास्यार्थं विवृणोति — बाह्यसिन्निधानं, बाँह्यं – प्रतिमादि कव्यितरूपम् इति । एवग्नुभयभावना कार्या । अधुनाऽऽधारे त्रिविधे कथिते परस्यैतदेव सन्देहकारणं जातम् । क तर्हि सम्यग्दर्शनमिति एच्छति — किस्मन् सम्यग्दर्शनम् ? अथवा अन्यथा प्रश्नः — सम्यग्दर्शनमित्येष गुणः, गुणस्य चावश्यमाश्रयेण भवितव्यम्, स पुनराश्रयः

१ ' अस्य सम्यग्दर्शनस्य ' इति क-टी-पाठः । २ ' बाह्याभ्यन्तरसंनिधानं ' इति ग-घ-पाठः । ३ ' बाह्य-प्रतिमादिः कल्पितरूप ' इति क-स्न-पाठः ।

किमभ्यन्तरमात्मा उत बाह्यं प्रतिमादिवस्तु यदुपष्टमभेनोपजातम्रुतोभयमिति प्रश्नित आह—आत्मसिक्षियां ताविद्त्यादि । आत्माधारविवक्षायां जीवं सम्यग्दर्शनं, तस्यान्यन्त्रादर्शनात्, यथा रुचिः, एवं ज्ञानचारित्रे अपीति, एतदाह—जीवे ज्ञानं जीवे चारित्र-मिति । न च ज्ञानदर्शनचारित्राणि विरहय्यान्यो जीवोऽस्तीति काल्पनिकमपदिशति । कथम् १ यदा तावज्जीवे सम्यग्दर्शनं तदा ज्ञानचारित्रे आधारभावं प्रतिपद्येते, ज्ञानचारित्रात्मिन जीवे सम्यग्दर्शनम् । यदा जीवे ज्ञानं तदा दर्शनचरणयोराधारता, यदा जीवे चारित्रं तदा ज्ञानदर्शनयोराधारता, चारित्रमाधेयमिति । एतदादि इति । एतानि ज्ञानादीनि आदिर्यस्य गुणान्तरस्य तदेतदादि, तदिप जीवे आधारे दृश्यम्, भव्याभव्यत्वादि । बाह्यसिक्षयाने जीवे सम्यग्दर्शनिमित्यादि ॥ नजु चात्मन्येवोपलभ्यत इत्युक्तं कथिनदानीं परस्मित्रपि व्यपदिशति १। उच्यते—न यदेव यत्राविभागेनावस्थितं तदेव तत्रेत्युच्यते, किन्तु अन्यत्राप्यवस्थितमन्येत्र अपदिश्यते, देवदत्ते धनमिति गेहस्थमेव तत्रेत्युच्यते । जीवे सम्यग्दर्शनमित्यादयो विकल्पाः पूर्वं भाविता एव, इहाप्याधारमेदं केवलम्रुचारयता सर्वं तथैव भावनीयम् । उभयसान्निधाने चाभृताः सद्भृताश्च पढेव यथोक्ता भङ्गाएव विकल्पाः भङ्गेषु वा विकल्पा इति ॥ स्थितिद्वारम्, स्थितिरित्येतद् विष्टृणोति—

भा॰—स्थितिः । सम्यग्दर्शनं कियन्तं कालम् १ । सम्यग्दष्टिद्विविधा । सम्यग्दर्शनस्य सादिः सपर्यवसाना सादिरपर्यवसाना च । सादिसपर्य- सम्यग्दर्शनस्य वसानमेव सम्यग्दर्शनम् । तज्ज्ञचन्येनान्तर्भृष्ट्वतेम् , उत्कृष्टेन स्थितिः षट्षष्टिः सागरोपमानि(णि) साधिकानि । सम्यग्दष्टिः सादिर-पर्यवसाना । सयोगः शैलेशीप्राप्तश्च केवली सिद्धश्चेति ॥

टी॰ सम्यग्दर्शनं कियन्तं कालं सम्पन्नं सदवतिष्ठते ? "कालाध्वनोः" (पाणिनिः अ॰ २, पा॰ ३, स॰ ५) इति द्वितीया। प्रश्नियतुरयमित्रायः प्रागभूत्वा स्थ्याद्यष्टेर्शन-माविश्वकास्ति, यच्चोत्तात्तिमत् त (तिकश्चि)त् सादि सपर्यवसानं दृष्टं मनुष्यत्वादिवत्, किश्चित् सादि अपर्यवसानं सिद्धत्वादिवत्, आचार्योऽपि प्रश्नामिप्रायानुरूपमेवोत्तरमाह सम्यग्दिष्टिर्द्विविधत्यादि । द्विविधति सादिः सपर्यवसाना सादिरपर्यवसाना चेत्येवं द्विविधा शोभना दृष्टिः । का च शोभना ? या शुद्धदलिककृता, या च दर्शनमोहनी-यक्षयात् त्रयाणां भवति छवस्थस्य श्रोणिकादेरिव, अपरा भवस्थस्यापायसद्द्रव्यपरिश्वये केविलनः, अपरा सिद्धस्येति । तत्र याऽपायसद्द्रव्यवर्तिनी श्रोणिकादीनां सद्द्रव्यापगमे च भवति अपायसद्चारिणी सा सादिसपर्यवसाना, यस्मिन् काले श्राणिकादिमिर्दर्शनमोहसप्तकं क्षपयित्वा किचराप्ता स आदिस्तस्य , यदा त्वपायः आमिनिवोधिक-मपगतं भविष्यति केवलज्ञाने उत्पन्ने सोऽन्तोऽस्थाः सम्यग्दष्टेः, एतदाह सादिः सपर्यव-

९ 'अन्यथा' इति पाठान्तरम् । २ 'मन्यत्वं' इति क--- पाठः ।

सानेति। या तु भवस्थकेवलिनो द्विविधस्य सयोगाऽयोगभेदस्य सिद्धस्य वा दर्शनमोहनीयसप्त-कक्षयादपायसद्द्रव्यक्षयाचोदपादि सा सादिरपर्यवसानेति। यस्मिन् काले दर्शनमोहनीयं क्षपियत्वा प्राप्ता स आदिः तस्याः । एवमेतत् तत्त्वमित्येवंविधा या रुचिः सा न कदाचित् तस्या-पैष्यतीति । एवं यथाक्रमग्रुपन्यस्य स्वयं व्याख्यानयति—सादिसपर्यवसानेति यदुक्तं तस्येदं व्याख्यानम्-सादिसपर्यवसानमेव सम्यग्द्शीनम् । यचापायसद्द्रव्यवर्ति तच सम्य-म्दर्शनमितीह भणति । यच सद्द्रव्यविगमे अपायसम्भवे श्रीणिकादीनां तच भणति । कथं च सादीति ? सहादिना वर्तत इति सादि, यस्मिन् काले मिध्यादर्शनपुद्गलान् विशोध्य स्थाप-यति सम्यग्दर्शनतया तदा सादि, यदा त्वनन्तानुबन्ध्युदयात पुनर्मिध्यादर्शनतया परिणाम-मानेष्यति क्षपयित्वा वा तान् सम्यग्दर्शनपुद्गलान् केवली भविष्यति तदा सपर्यवसानम्। सह पर्यवसानेन यद् वर्तते तत् सपर्यवसानमेव सम्यग्दर्शनम् । यदा च दर्शनसप्तकं क्षपयित्वा प्राप्तोति श्रोणिकादिः स आदिस्तस्य केवलप्राप्तावन्त इति । तत् पुनः सम्यग्दर्शनं सादिसपर्यव-सानम्। शुद्धदलिकसहवर्तिनी रुचिः कियन्तं कालं भवतीति यत् पुरस्ताचोदितं तद् भावयन्नाह -तज्जघन्यनेत्यादि । तत्—सम्यग्दर्शनं जघन्येन अन्तर्भेहूर्तम्, मुहूर्तो घटिकाद्वयं, म्रहूर्तस्य मध्यं अन्तर्भ्रहूर्तम् । तद्वतिष्ठते जघन्येनेति । 'सुप्सुपे'ति समासो भवति । अत्यन्त-संयोगे कालस्य द्वितीया। एतद् भवति तथा कश्चिज्ञन्तुः सम्यग्दर्शनं द्विघटिकान्तस्त-त्परिणाममनुभूय मिध्यादर्शनी भवति केवली वा परतः, एवं च जघन्यां स्थितिमाख्यायो-त्कृष्टां निरूपयन्नाह—उत्कृष्टेनेत्यादि । उत्कर्षेण कियन्तं कालमास्ते ? षट्रषष्टिः सागरो-पमाणि साधिकानि, तद्भावना इहाष्ट्रवर्षः सम्यग्दर्शनमधिगम्य समासादितदीक्षः पूर्वकोटीं विह्त्याष्टवर्षोनाम् अपरिच्युतसम्यग्दर्शनो विजयादीनां चतुर्णामन्यतमस्मिन् विमाने उदपादि स्थितावुत्कृष्टायां, त्रयिह्मशत्सागरोपमस्थितिः, तत्क्षयाच प्रच्युत्य मनुजेषु सहदर्शनः समजनि, पुनस्तेनैव प्रकारेण संयममनुष्ठाय तदेव विमानं तावित्स्थतिमनुप्रापत् , पुनः स्थितौ क्षीणायामश्रीणतत्त्वार्थश्रद्धानः ( नरत्वमनुगतः )संयमं प्राप्यावश्यन्तया सिद्धचिति । एवं द्वे त्रयस्त्रिशतौ षट्षष्टिः पूर्वकोटीत्रयातिरिक्ता, अच्युतकल्पे वा द्वाविंशतिसागरोपमस्थितिस्तिस्रो वाराः सम्रत्यद्यते, अतः परमवश्यम्भाविनी तस्य सिद्धिरिति । यदुक्तं पुरस्तात् - सम्यग्द-ष्टिर्द्धिविधा सादिः सपर्यवसानेति सोंऽशो भावितः । स्थितिरेव सादिरपर्यवसानेति योंऽशस्तं भावयत्यनेन-सम्यग्दष्टिः सादिरपर्यवसाना सयोग इत्यादिना । सह योगैर्मनोवाक्-कायलक्षणैः सयोगकेवली, उत्पने केवलज्ञाने यावच्छैलेशीं नो प्रतिपद्यते तावत् सयोगकेवली, शैलेशीप्रतिपत्तौ तु निरुद्धयोगत्वादयोगः । एतदेवाह—शैलेशीप्राप्त इति । शिलानां समृहाः शैलाः तेषामीशो मेरुस्तस्य भावः शैलेशी अचलतेतियावत् तां प्राप्तः । स चेयान् कालो ज्ञेयः-मध्यमया वृत्त्या पश्च इस्वाक्षराण्युचार्यन्ते यावत् , ततः परं सिद्धचत्येव । एष ब्रिविधोऽपि केवली सयोगायोगारूयो भवस्थः साद्यपर्यवसानः सम्यग्दृष्टिरुच्यते । सिद्धश्र

सर्वकर्मवियुत इति । यतः सादिरप्यसौ रुचिर्न कदाचिदपैष्यतीति । सम्यग्दृष्टिः सादिरपर्य-वसानैवेत्ययं स्नीलिङ्गनिर्देशः भवस्थकेवलिनः सयोगायोगस्य च सिद्धस्य च तस्या रुचेरन-न्यत्वख्यापनार्थो, नासौ ततोऽन्य इति । अथवा सम्यग्दृष्टिः सादिरपर्यवसाना याऽभिहिता तामनुभवति सयोगादिरिति नेयम् ॥ सम्प्रति विधानद्वारं परामृशस्त्राह—

भा०—विधानम्। हेतुत्रैविध्यात् क्षयादि त्रिविधं सम्यग्दर्शनम्। तदावर-णीयस्य कर्मणो दर्शनमोहनीयस्य च क्षयादिभ्यः। तद्यथा-क्षयसम्यग्दर्शनं, उपशमसम्यग्दर्शनं, क्षयोपशमसम्यग्दर्शनमिति । अत्र चौपशमिकक्षायोपश-मिकक्षायिकाणां परतः परतो विद्युद्धिप्रकर्षः ॥ ७॥ किं चान्यत् ॥

टी॰—विधानमिति। विधीयते तदिति विधानं भेदः प्रकार इति।। नतु च साधनद्वा-

साधन-विधान-संख्यानां पर-स्परेण भेदः रेऽभिहित एव मेदो निसर्गसम्यग्दर्शनम्, अधिगमसम्यग्दर्शनमिति च, किं पुनर्भेद आख्यायते ?। उच्यते—तत्र न सम्यग्दर्शनस्य भेदः प्रति-पिपादयिषितः, किन्तु निमितम्, तत्र क्षयादि यदुत्पत्तौ कारणतां प्रति-पद्यते तद्भेदो विवक्षितः, इह तु तेन निमित्तेन यत् कार्यम्रपजनितं तस्य

भेदः प्रतिपाद्यत इति, एवं च कृत्वा वक्ष्यमाणस्य सङ्ख्याद्वारस्यास्य च विधानद्वारस्य स्पष्ट एव मेदो निद्र्शितः स्यात्। विधानं सम्यग्दर्शनस्य भेदकं, क्षयसम्यग्द्र्शनम् उपश्चमसम्यग्दर्शनं क्षयोपशमसम्यग्दर्शनमिति। सङ्ख्याद्वारेषु तद्वतो भेदः प्रतिपाद्यते, कियत् सम्यग्दर्शनम् ? कियन्तः सम्यग्दर्शनिन इत्यर्थः । निर्णयवाक्येऽपि चासङ्ख्येयानि सम्यग्दर्शनानीत्यसिमन्नसं-रूयेयाः सम्यग्दर्शनिन इत्यर्थः,मतुब्लोपाद्भेदोपचारात् अश्रेआदिपाठाद् वा,तस्माद्यक्तं त्रयाणां साधनविधानसङ्ख्याद्वाराणां परस्परेण भेद इति । सम्प्रति भेदकथने प्रवर्तमान एकस्याश्च भेद-रूपता रुचेरयुक्तरूपेति मन्यमानः कारणोपाधिकं भेदं दर्शयनाह—हेतुत्रैविध्यात् क्षयादि त्रिविधामित्यादि । तिस्रो विधा यस्य स त्रिविधो हेतुः अन्यपदार्थः, त्रिविधस्य भावस्रै-विध्यम्, हेतोस्त्रैविध्यं हेतुत्रैविध्यम्, तसाद्धेतुत्रैविध्याद् वर्तमानसामीप्यादिवत् समासः। हेतुत्रै-विध्यप्रदर्शनायाह-क्षयादि त्रिविधं सम्यग्दर्शनम् इति । कार्यनिर्देश एषः, न च त्रिभिः सम्भूयैकं जन्यते मृदुदकगोमयैरिवोपवेशनकं, किन्तु क्षयेणान्यैव रुचिरात्यन्तिकी सकलदो-परहिताऽविभीव्यते, क्षयोपशमेनापि चान्यादृश्येव, तथोपशमेनेति, अतस्त्रिविधं सम्य-ग्दर्शनम्। यत्कार्यं क्षयादिहेतुभिः। के पुनस्ते हेतव इति?। उच्यते-क्षयादयः, कस्य ते क्षया-दयोऽत आह-तदावरणीयस्येत्यादि । तस्य-सम्यग्दर्शनस्य, आवरणीयम्-आच्छादकं शशलाञ्छनस्येवाश्रादि, तस्य चावरणीयं कर्म ज्ञानावरणीयं, मत्याद्यावरणीयमित्यर्थः। तस्य तदावरणीयस्य कर्मणः । तथा दर्शनमोहनीयस्य च इति, कस्येति चेत् ? उच्यते -अनन्तानुब-न्ध्यादिद्र्शनमोहनीयस्य चेति, अनन्तानुबन्ध्यादिद्र्शनसप्तकस्य क्षयोदिभ्य इति च-श्वयउ-पश्चमक्षयोपश्चमे भ्यो हेतुभ्यस्तदुपजायते, सम्यग्दर्शनावरणीयस्येति च ब्रुवता ज्ञानावरणीयम- भ्युपगतम्, तदभ्युपगमे च ज्ञानत्वं सम्यग्दर्शनस्य सुप्रतिपाद्यम् । तथा दर्शनमोहनीयस्येति बुवता इदमभ्युपगतम्—दर्शनमोहनीयस्य क्षयादिषु सत्सु तत्प्रादुर्भावो न पुनर्दर्शनमोहस्त-दावरणिमत्येतद् भावितमेव पुरस्तात् । प्रन्थकारस्याप्ययमेवाभिप्रायः पुनरुद्घटित इति । तथा इति । एभ्यो हेतुभ्यो यत् कार्यम्रपातां तत् प्रदर्शते—क्षयसम्यग्दर्शनमिति । मत्या-द्यावरणीयदर्शनमोहसप्तकक्षयादुपजातं क्षयसम्यग्दर्शनमभिधीयते, तेषामेवोपशमाज्जातं उप-शमसम्यग्दर्शनमुच्यते, तेषामेव क्षयोपशमाभ्यां जातं क्षयोपशमसम्यग्दर्शनमिद्धित प्रव-चनाभिज्ञाः । एषां च क्षयादीनां प्राग्भावना कृतेव, इह केवलं तदावरणीयेषु लगनीया इति । एवं क्षयादिहेतुकं यत् कार्यमुपाजनि तत् प्रदर्श्योधुना एतत् पृच्छ्यते—किमेकरूपाण्येवैतानि उतास्ति कश्चित् प्रकर्ष एषामिति ? । उच्यते—

अत्र चेत्यादि । अत्रेति एषु क्षयादिसम्यग्दर्शनेषु, यथा कार्यभेदो अधुपगतः एवं प्रकर्षभेदोऽभ्युपगन्तन्य इति कथयत्येतच्यान्दः । तं च प्रकर्ष दर्शयन्नाह—औपद्यामिकेत्यादि । पूर्व च क्षयसम्यग्दर्शनं प्रधानत्वादुपन्यस्येदानीं प्रकर्षस्य निद्र्यत्वादन्ते तदुपन्यस्यति । उपश्मेन—उदयविधातरूपेण निर्वृत्तमोपशमिकं, क्षयेण—उपिशाटरूपेणोपशमेन च निर्वृत्तं क्षायोपशमिकम्, क्षयेण निर्वृत्तं क्षायिकम्, अत एषामोपशमिकादीनामिमां रचनामाश्रित्य परस्य परस्य विद्युद्धिप्रकर्षो निर्मलता म्बच्छता तन्वपरिच्छेदितेत्यर्थः । औपशमिकं हि सम्यग्दर्शनं सर्वमलीमसम्, अल्पकालत्वात्, भूयश्र मिथ्यात्वगमनात्, यतोऽन्तर्भुहृर्तमात्रं भवेत्, यदि च कालं तत्रस्थो न करोति एवं सति मिथ्यादर्शनमेव प्रतिपद्यत इत्यागमः । तस्माचौपशमिकतः क्षायोपशमिकसम्यग्दर्शनं विद्यद्धतरम्, बहुकालावस्थायित्वात्, यत उत्कृष्टेन षट्षष्टिः सागरोपमाणि साधिकानि तदुक्तम्, अत एव च तस्य वस्तुपरिच्छेदे स्पष्टं ग्रहणसामर्थ्यमन्तुमातन्यमागमाचास्मात्, ततश्र क्षायिकं विद्यद्धतमम्, सर्वकालावस्थायित्वात् स्पष्टवस्तुपरिच्छेदाचेति ॥ ७ ॥

किं चान्यदित्युत्तरसूत्रसम्बन्धवाक्यं, न केवलमेभिरेवैभिश्व निश्रयः कार्य इति, कैरिति चेदित्यत आह—

सूत्रम्—सत्सङ्ख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्च ॥१—८॥ डी॰—सत्सङ्ख्यत्यादि । सच्छब्दं च सङ्ख्यादिविशेषणं कश्चिदाश्रयेदित्यतो

निराकरणार्थं विविच्य दर्शयति-

भा॰—सत्, सङ्ख्या, क्षेत्रं, स्पर्शनं, कालः, अन्तरं, भावः, अल्पबहुत्व-मित्येतैश्च सद्भूतपद्प्ररूपणादिभिरष्टाभिरनुयोगद्वारैः सर्वभावानां विकल्पशो विस्तराधिगमा भवति । कथमिति चेत्, उच्यते-सत्, सम्यद्शनं किमस्ति नास्ति? अस्तीत्युच्यते । क्वास्तीति चेत्, उच्यते-अजीवेषु तावन्नास्ति, जीवेषु

१ 'तत्त्वानां 'इत्यधिकः क-ख-पाठः।

तु भाज्यम् । तद्यथा-गतीन्द्रियकाययोगकषायवेदलेइयासम्यक्तवज्ञानद्द्रीन-चारित्राहारोपयोगेषु त्रयोद्दास्वनुयोगद्वारेषु यथासंभवं सद्भृतप्ररूपणा कर्तव्या ॥

टी॰-सत् सङ्ख्या क्षेत्रमित्यादि युक्तमेवैतद् द्वारमिति । इतिशन्द इयत्तायाम् । इयद्भिरेव येऽन्ये तेऽत्रैवान्तर्भवन्ति, एतैश्च सूत्रोक्तैः । एतदेव विशेषयति—सद्भूतपद-प्ररूपणादिभिः, सद्भूतस्य विद्यमानार्थस्य सम्यग्दर्शनपदस्य प्ररूपणा तत्त्वकथनं सा आदिर्येषां तानि सद्भूतपदप्ररूपणादीनि तैरिति विवेकेन फलं दर्शयति—अष्टाभि-रिति । तेषां च व्याख्यानाङ्गतां कथयति अनुयोगद्वारैरिति । सर्वभावानाम् इत्य-नेनेषां व्यापितां कथयति-सदादीनां विकल्पदा इत्यादि व्याख्यातमेव । कथमिति चेदित्यनेन पराभिप्रायमाशङ्कते-केन प्रकारेण एभिर्विस्तरेणाधिगमः क्रियत इत्येवं मन्येथाः ? उच्यते-यथा क्रियते विस्तराधिगम इति, सदित्यनेनाद्यद्वारं परामृशति, कथं चैतस्य द्वार-स्योत्थानं ? यथा शङ्कते परः - किमस्ति नास्तीत्येवम्, अन्यथा सन्ते निर्ज्ञाते अयुक्तमेवैतत् कथनमिति, अत आशङ्कावाक्यं दर्शयति-सम्यग्दर्शनं किमस्ति नास्तीति । अस्माचायं संशयः, यतः शब्दोऽसत्यपि बाह्येऽर्थे शशविषाणादिकः प्रवर्तमानो दृष्टः, सति च बहिर-क्नेऽर्थे घटादौ दृष्टो घटादिः, अतः किं सत्यर्थे उतासति सम्यन्दर्शनशब्दः प्रवृत्तो वहिरर्थ इति प्रश्नयति । मूरिराह-अस्तीत्युच्यते । विद्यते सम्यग्दर्शनशब्दवाच्योऽर्थो घटादिशब्दवा-च्यवत् । कथं चानेन निरचायि, आप्तोपदेशात् प्रशमसंवेगनिर्वेदाद्यनुमानाच । इतरेणाव्यक्ता-भिधानवत् प्रतिपद्य पुनश्रोद्यते-क चैतदिति । गुणो ह्ययं तेन च परतन्त्रत्वात् साधिकर-णेन भवितव्यम् रसेनेवाणुव्यापिनेत्येतदाशङ्कच पराभिष्रायमाचार्य आह-नवास्तीति चेत मन्यसे, उच्यते-द्वये पदार्थाः-जीवा अजीवाश्व । तत्राजीवेषु तावन्नास्ति, निश्चयावल-म्बनेन धर्माधर्माकाशपुद्रलेषु, यतो ज्ञानाख्यश्रेतनावत्सु समवेतो गुणः स कथमन्यधर्मः सन्न-न्यत्र वर्तते । यचोक्तं कस्येति स्वामित्वचिन्तायां अजीवस्य प्रतिमादेः सम्यग्दर्शनमिति तदु-पचारात, नत्वसौ मुख्यः कल्पः। इह तु मुख्यां वृत्तिमशिश्रियद् वाचकमुख्यः, अजीवेषु ताव-दुक्तक्रमेण नास्तीति । अथ जीवेषु का वार्तेत्यत आह—जीवेषु तु भाज्यम् । तुशब्द एवकारार्थे भाज्यमेव. नावश्यम्भावि । सर्वेषु भजनां च कथयन्ति —

तद्यथा-गतीन्द्रियेत्यादिना। गत्यादीनि चान्यत्रावद्यकादौ प्रपश्चेनोक्तानि, अशू-न्यार्थं तु किश्चिद् दर्श्यते-गत्यादिषु पूर्वं प्रतिपन्नाः प्रतिपद्यमानाश्च सम्यक्त्वं चिन्त्यन्ते । तत्र नारकप्रभृतिषु गतिषु चतसृष्विप पूर्वं प्रतिपन्नाः प्रतिपद्यमानाश्च जीवाः सन्ति, नरकगतौ क्षा-यिकक्षायोपशमिके स्थातां, तिर्थगातावप्येते, मनुष्यगतौ त्रीण्यिप क्षायिकादीनि सन्ति, देवगतौ

१ ' प्ररूपणादीनि ' इति क-स्त-पाठः ।

ξų

क्षायिकक्षायोपशमिके भवेताम् । इन्द्रियाणि सामान्येनाङ्गीकृत्य सन्ति पूर्वप्रतिपन्नाः प्रतिपद्यमा-नकाश्च विकल्पशः, एकेन्द्रियेषु न पूर्वप्रतिपन्नाः न प्रतिपद्यमानकाः । द्वित्रिचतुरिन्द्रियेष्वसंज्ञि-पश्चेन्द्रियेषु च पूर्वप्रतिपन्ना भाज्याः सास्वादनसम्यक्त्वं प्रति प्रतिपद्यमानास्तु न सन्त्येव, संज्ञिपश्चेन्द्रियेषु द्वयमप्यस्ति । कायान् पृथिन्यादीनाश्चित्य सामान्येन द्वयमप्यस्ति, विशेषेण धरणिजलानलानिलतरुषु द्वयं न सम्भवत्येव, द्वित्रिचतुरसंज्ञिपश्चेन्द्रियेषु पूर्वप्रतिपन्नाः स्युः नाधुना प्रतिपद्यन्ते, संज्ञिपश्चेन्द्रियत्रसकाये द्वयमपि स्यात् । योगे मनोवानकायेषु सामा-न्येन द्वयमपि, काययोगभाजां पृथिच्यादीनां तरुपर्यन्तानां न द्वयं, कायवाग्योगयुजां द्वित्रि-चतुरसंज्ञिपश्चेन्द्रियाणां पूर्वप्रतिपन्नाः स्युः न प्रतिपद्यन्त इति । मनोवाकाययोगानां द्वयम् । अनन्तानुबन्धिनाग्रुदये न द्वयं, शेषकषायोदये द्वयम् । वेदत्रयसमन्वितानां द्वयमस्ति सामा-न्येन; विशेषेणापि स्त्रीवेदे द्वयं पुरुषवेदे द्वयं, नपुंसकवेद एकेन्द्रियाणां न द्वयं, विकले-न्द्रियाणामसंज्ञिपश्चेन्द्रियपर्यवसानानां पूर्वप्रतिपन्नाः केचित् सन्ति, न प्रतिपद्यमानकाः, संज्ञिपश्चेन्द्रियनपुंसकेषु द्वयं, नारकतिर्यञ्चानुष्यामरेषु लेक्यासु उपरितनीषु द्वयम्, आद्यासु प्रतिपन्नाः स्युः न तु प्रतिपद्यन्ते । किं सम्यग्दृष्टिः प्रतिपद्यते मिथ्यादृष्टिर्वा ? । अत्र निश्रय-नयस्य सम्यग्दृष्टिः प्रतिपद्यते, अभूतं नोत्पद्यत इति शशविषाणादिवत् । व्यवहारस्य मिथ्या-दृष्टिः प्रतिपद्यते, प्रतिपत्तरभूतभावविषयत्वात्, असत् कारणे कार्यमिति दर्शनात् । एवं ज्ञानी निश्रयस्याज्ञानी व्यवहारनयस्य । चक्षुर्दशनिषु द्वयम् एका(चतुर)क्षाद्यसंज्ञिषु पूर्वप्रति-पन्नाः स्युने तु प्रतिपद्यमानकाः, संज्ञिपश्चेन्द्रियचक्षुर्दर्शनिषु द्वयम्, (अचक्षुर्दर्शनिषु द्वयम् ), अचक्षुर्दर्शनिषु पृथिव्यादिषु पञ्चसु द्वयं नास्ति, शेषेषु द्वित्रिचतुरसंज्ञिष्यचक्षुर्दर्शनिषु पूर्व-प्रतिपन्नाः स्युर्ने तु प्रतिपद्यन्ते, संज्ञिपश्चेन्द्रियाचक्षुर्दर्शनिषु द्वयम् । चारित्री पूर्वप्रतिपन्न एव, अचारित्रः पूर्वप्रतिपन्नः प्रतिपद्यमानकश्च स्यात् । आहारकेषु द्वयम्, अनाहारकः पूर्व-प्रतिपद्मः न तु प्रतिपद्यमानकोऽन्तरगतौ सम्भविता । उपयोग इति, साकारोपयुक्तः प्रति-पद्यते उत अनाकारोपयुक्त इति, उच्यते-साकारोपयुक्तः प्रतिपद्यते पूर्वप्रतिपन्नश्च, अना-कारोपयुक्तस्तु पूर्वप्रतिपन्नः स्यातु नतु प्रतिपद्यमानकः, यतः '' सर्वाः किल लब्धयः साकारोपयोगोपयुक्तस्य भवन्ति" ( प्रज्ञापनासूत्रे उपयोगपदे ) पारमर्षवचनप्रामाण्यात् । एतेषु त्रयोदशस्वतुयोगद्वारेषु व्याख्यानाङ्गेषु यथासम्भवमिति यत्र सम्भवति यत्र न सम्भवति यथा वा क्षायिकादि सम्यग्दर्शनं यत्र सम्भवति तथा वाच्यं, सद्भूतपदार्थस्य सम्यग्दर्शनपदस्य प्ररूपणा व्याख्या कर्तव्या उन्नेया । भाषकपरित्ताद्यस्तु नाहता भाष्य-कारेण, प्रायस्तेषाभ्रुपात्तानुयोगद्वारान्तर्गतेरिति, यतो भाषकः पश्चेन्द्रियेष्ववतरित, परि-त्तोऽपि कायेषु पर्याप्तस्तेष्वेव, सूक्ष्मसंज्ञिभवचरमाश्च तेष्वेव, अतो नादता इति ॥ द्विती-यद्वारम्पन्यस्यनाह--

१ धनुष्टिहगतो भागः ग-पाठः ।

भाव सङ्ख्या। कियत् सम्यव्दर्शनम् १। किं सङ्ख्येयमसङ्ख्येयमनन्त-मिति १। उच्यते-असङ्ख्येयानि सम्यव्दर्शनानि, सम्यव्दष्टयस्त्वनन्ताः॥

टी० सङ्ख्याति। सङ्ख्या इयत्ता, सा चैका गणितव्यवहारानुवर्तिनी द्वचादिका शीर्षप्रहेलिकान्ता गणितविषयातीता च, असंख्येया जघन्यमध्यमीत्कृष्ट- सङ्ख्यात् संज्ञिता, अपरा तदितिक्रमेण व्यवस्थिता अनन्ता, साऽपि जघन्यादि- सेदत्रयानुगता अनुयोगद्वाराद्(सू०१४९)विस्तरार्थिनाऽधिगमनीया।

मदत्रयानुगता अनुयागद्वाराद्(सू० १४९) विस्तरायिना अवगमनाया । य एते सम्यग्दर्शनसमन्विताः सत्त्वा गत्यादिषु ते कियन्त इति तद्वन्त

इह पृच्छचन्ते। उक्तं चेदं पुरस्तात्, ततः पृच्छति— कियत् सम्यग्दर्शनं - किंपरिमाणास्ते सम्यग्दर्शनिन इत्यर्थः, स्वयमेवोद्घट्टयति सङ्ख्याभिज्ञः सन् - किं सङ्ख्येयं सम्यग्दर्शनराशि-मभ्युपगच्छामः, उतासङ्ख्येयं, उतानन्तमिति?। एवं पृष्टे आह—उच्यते—असङ्ख्येयानि सम्यग्दर्शनानि, न सङ्ख्येया नाप्यनन्ताः, किं तिर्हि ? असङ्ख्येयाः सम्यग्दर्शनिन इति । क्षयसम्यग्दष्टीन् सिद्धान् केवलिनश्च विरहय्य शेषाः संसारवर्तिनो यावन्तः क्षयादि-सम्यग्दर्शनिनस्ते निर्दिश्यन्ते असंख्येयानि सम्यग्दर्शनानीत्यनेन । ये तिर्हि केवलिनः सिद्धाश्च ते सर्वे कियन्त इत्याह—सम्यग्दष्टयस्त्वनन्ताः । भवस्थकेवलिनः सिद्धांश्चाङ्गीकु-त्योक्तं सम्यग्दष्टयस्त्वनन्ता इति ॥ द्वारान्तरस्पर्शनेनाह—

भा०-क्षेत्रम् । सम्याद्दीनं कियति क्षेत्रे १ । होकस्यासङ्ख्येयभागे ॥ टी ० — क्षेत्रम् । क्षियन्ति - निवसन्ति यत्र जीवादिद्रव्याणि तत् क्षेत्रम् - आकाशम् , यत एतेऽसङ्ख्येयतया निर्धारिता अनन्ततया च, एभिः पुनः कियदाकाशं व्याप्तमिति संशये सित प्रच्छिति सम्यादर्शनं कियति क्षेत्रे १॥ नतु च सम्यादर्शनमेतेन प्रच्छियते निर्ण-योऽपि तस्यैव, सम्यग्दष्टयस्तु न चोद्यन्ते न निर्णीयन्त इति । उच्यते-इहायं सम्यग्दर्शनशब्दो भावसाधनः सम्यग्दष्टिसम्यग्दर्शनसमवायी उभयोर्वाचकोऽभ्युपगन्तव्यः, अपायसद्द्रव्यसम्य-ग्दर्शनिनस्तद्वियुतस्य च सिद्धभवस्थकेवल्याख्यस्य, निर्णयवाक्येऽप्येवमेव दृश्यम्, अथवा सम्यग्दर्शनिषु निर्ज्ञातेषु सम्यग्दष्टयोऽप्यनेनैव रूपेण ग्रहीष्यन्त इति सम्यग्दर्शनिनः प्रश्नयति, अथवा एकं जीवमुद्दिश्यायं प्रावृतत् प्रश्नः, एकत्रावधृते क्षेत्रेऽन्यत्राप्यनुमानात् तत् तथा प्रतिप-त्स्येऽहमिति पृच्छति सम्यग्द्र्शनं कियति क्षेत्रे इति। एकस्मिश्र पृच्छयमाने सम्यग्द्र्शने कियति क्षेत्रे इत्येकवचनमपि सुघटं भवति । सूरिराह-लोकस्यासङ्ख्येयभागे इति । यदैकः पृष्टः एकस्यैवोत्तरं तदा कोऽर्थः ? योऽहं सम्यग्दर्शनी सोऽहं कियति क्षेत्रे-आधारे स्थितः १ पृष्टे उत्तरं-लोकस्यासङ्ख्येयभागे, धर्माधर्मद्रव्यद्वयपरिच्छिनः आकाशदेशो जीवा-जीवाधारक्षेत्रं लोकः, तस्यासङ्ख्येयमागे त्वं स्थितः, यतः असङ्ख्येयप्रदेशो जीवः अतोऽ-सङ्ख्येयभाग एवावगाहते सर्वस्य लोकस्य, बुद्धचा असङ्ख्येयभागखण्डकल्पितस्य य एक्रोऽसङ्ख्येयभागस्तत्र स्थित इति । अथापि सर्वानेवाङ्गीकृत्य प्रश्नः तथाप्यसङ्ख्येयभागे पूर्वसादधिकतरे लोकस्य सर्वे वर्तन्त इति युक्तग्रुत्तरम् ॥

भा॰—स्पर्शनम् । सम्यग्दर्शनेन किं स्पष्टम् १। लोकस्यासङ्ख्येयभागः, अष्टो चतुर्दशभागा देशानाः, सम्यग्दष्टिना तु सर्वलोक इति ॥ अत्राह—सम्यग्दिष्टिसम्यग्दर्शनयोः कः प्रतिविशेष इति १। उच्यते—अपायसद्द्रव्यत्या सम्यग्दर्शनम् , अपायः—आभिनिबोधिकम् , तद्योगात् सम्यग्दर्शनम् । तत् केव- तिना नास्ति । तस्मात् न केवली सम्यग्दर्शनी, सम्यग्दिष्ट्सु भवति ॥

टी॰—स्पर्शनम्। आकाशप्रदेशैः पर्यन्तवर्तिभिः सह यः स्पर्शस्तत् स्पर्शनम् , अस्मिन् द्वारे पृच्छियते सम्याद्शनन कि स्पृष्टम् इत्यनेन । अत्रापि सम्यादर्शनशब्दः सामान्य-वाची दृश्यः, एकं चाङ्गीकृत्य प्रवृत्त इति मन्तव्यम्, उत्तरम्-लोकस्यासङ्ख्येयभागः; स्पृष्ट इत्येकानेकप्रश्नानुरोधेन नेयम् । यः पुनः समुद्धातप्रतिपन्नः चतुर्थसमयवर्ती भवस्थ-केवली तेन कि स्पृष्टं लोकस्येति ?। उच्यते सम्यग्दृष्टिना तु सर्वलोक इति। यतोऽभि-हितं ''लोकन्यापी चतुर्थे तु'' (प्रदाम-रतौ)। तुशब्दोऽवधारणे, सम्यग्दष्टिनैव सम्रद्यातगतेनैव समस्तलोकः छुप्यत इति । एतस्मिन् व्याख्याने चोदकोऽचूचुदत्-सम्यग्दष्टिसम्यग्दर्शनशब्द-योर्ब्युत्पत्ती क्रियमाणायां भावे कारके नास्त्यर्थभेद इति, भवांश्राह सम्यग्दर्शनेन लोकासंख्ये-यभागः स्पृष्टः, सम्यग्दृष्टिना तु सर्वलोक इति, तन्तूनं भवता कश्चिद्रर्थभेदः परिकरिपत इति, अतः प्रश्नेनोपक्रमते-सम्यग्दष्टिसम्यग्दर्शनयोः को विशेष इति?। सूरिगह-अत्रोच्यते-अपायसद्द्रव्येत्यादि । अपायो-निश्रयज्ञानं मतिज्ञानांशः, सद्द्रव्याणि पुनः शोभनानि प्रशस्तत्वात् विद्यमानानि वा द्रव्याणि मिथ्यादर्शनदलिकानि अध्यवसाय-विशोधितानि सम्यग्दर्शनतया आपादितपरिणामानि, अपायश्च सद्द्रव्याणि च अपायसद्द्र-व्याणि तेषां भावः अपायसदद्रव्यता, इत्यंभूतलक्षणा तृतीया, यावत सोऽपायः सम्भवति यावद् वा तानि सम्भवन्तीत्येषाऽपायसद्द्रव्यता तया सम्यग्द्शेनम्। अपाययुक्तानि सद्द्र-व्याणीति विनाशाशङ्कानिराचिकीर्पया सुहद् भूत्वा सुरिराचष्टे-अपायः-आभिनिबोधि-कम्, तृतीयो भेदः आभिनिबोधिकस्य निश्वयात्मकः प्रसिद्धः तेन योगस्तद्योगः तसात् तेनापायेन योग इति वोच्यते, यतः सम्यग्दर्शनपुद्गलेषु सत्सु चापगतेषु च भवतीति, व्यापी स इत्यर्थः, तद्योगात् सम्यन्दर्शनम्, एतेनापायेन यावदस्ति सम्बन्ध इति, तेन च सम्बन्धः(धे) सत्सु च सद्द्रव्येष्वक्षीणद्र्वनसप्तकस्यासत्सु च सद्द्रव्येषु क्षीण-दर्शनसप्तकस्य, उभय्यामप्यवस्थायां सम्यग्दर्शनं द्रष्टव्यम् । उभय्यामप्यवस्थायां सम्य-ग्दृष्टिच्यपदेशो नास्ति । तत् केविलिनो नास्तीत्यादि । तदिति सम्यग्दर्शनं सद्-द्रव्यापाययोगजनितव्यपदेशं केवेलिनोऽतीन्द्रियदर्शित्वात् न समस्ति । अतो न सम्यग्दर्शनी केवली । कस्तर्हि ? आह-सम्यग्दाष्टिस्तु केवलीति । तानि च बुद्धचा आदाय अपायसद-द्रव्याणि तत्र केविलिनि सम्यग्दर्शनिव्यपदेशो निषिध्यते । तैस्तु विना यदि सम्यग्दर्शनिव्य-पदेशः कल्प्यते भावसाधनोऽर्थोऽविशिष्ट इतिकृत्वा तदा नास्ति निषेध इति । तुशब्दोऽग्रुमे-वार्थमवद्योतयति । एवं च कृत्वा पूर्वप्रश्लेष्वपि सुघटं भाष्यं भवति ।। द्वारान्तरं छुपति—

भा०—कालः। सम्याद्दीनं कियन्तं कालमिति?। अत्रोच्यते-तदेकजीवेन नानाजीवेश्च परीक्ष्यम्। तद्यथा-एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्भृष्ट्रतम्, उत्कृष्टेन षट्षष्टिः सागरोपमाणि साधिकानि, नानाजीवान् प्रति सर्वोद्धा ॥

टी॰—काल इति। यदेतत् पूर्वकेंद्वारैनिंरूपितं तत् सम्यग्दर्शनं कियन्तं कालं भवतीति प्रश्नयति॥ ननु च स्थितिद्वारेऽप्येतदेव पृष्टगुक्तं च, किमर्थं च पुनः पिष्टपेषणं कियते इति । उच्यते—न कालः स्थितिमन्तरेण किथदस्तीत्यस्यार्थस्य ख्यापनार्थं, तथा च वर्तमाना-दीन्येव काललिङ्गानि पठन्ति । अथवा एकजीवाश्रयणेन नानाजीवसमाश्रयणेन चास्ति स्थितिद्वारे साक्षाद् विधानमिति, अतो युज्यते प्रश्नः । तथा च " पुन्वभणियं तु जं भण्णएँ " (निद्याथ-भाष्ये) इत्यादि। अतस्तत् सम्यग्दर्शनमेकजीवाङ्गीकरणेन सर्वजीवाङ्गीकरणेन च परीक्ष्यम् । एतदुक्तं भवति—एकेन प्राप्तं तत् कियन्तं कालमनुपाल्यत इति, नानाजीवेश्व कियन्तं कालं धार्यत इति परीक्ष्यम् । एकजीवं प्रतीत्यादि, पूर्वभावित एव ग्रन्थ इति, स्थितिद्वारे नानाजीवान् प्रति सर्वाद्वा—सर्वकालं, महाविदेहादिक्षेत्रमाश्रित्यान्यवच्छेदात् । इयं तु स्थितिः क्षायोपशमिकस्य चिन्तितां, औपशमिकस्य तु यथासम्भवं अन्तर्ग्रद्वर्तप्रमाणेति, क्षायिकस्य तु सर्वदावस्थानम् ॥ अतोऽनन्तरमन्तरद्वारं स्पृशिति—

भा॰—अन्तरम्। सम्यग्दर्शनस्य को विरहकालः १। एकजीवं प्रति जघन्ये-नान्तर्भुहुर्तम्, उत्कृष्टेन उपार्थपुद्गलपरिवर्तः। नानाजीवान् प्रति नाम्न्यन्तरम्॥

टी॰ —अन्तर मित्यनेन सम्यग्दर्शनं प्राप्य पुनश्चोजिझत्वा मिध्यात्वद् लिकोद्यात् पुनः कियता कालेन लप्सत इति पृच्छति –सम्यग्दर्शनस्य को विरह्काल इति । सम्यग्दर्शनं प्राप्य पुनश्चोजिझत्वा पुनर्यावन्न सम्यग्दर्शनमासाद्यति स विरह्कालः — सम्यग्दर्शनेन शून्यः कालः कियानिति, औपशमिकश्चायोपशमिकं निश्चित्य निर्णयवाक्यं प्रवृत्तम् । एकजीवं मतीत्यादि । एको जन्तुरौपशमिकं श्वायोपशमिकं वा प्राप्य उज्ज्ञित्वा पुनः कश्चिन् मुहूर्त-स्यान्तर(रेव) लभते,कश्चित् तु अनन्तेन कालेन लभते, सं चान्तरकाल एवमाख्यायते, उत्कृष्टनो-पार्थपुद्गलपरावर्तः, पुद्गलपरावर्तां नाम यदा जगित यावन्तः पर्माणवस्ते औद्गरिकादितया

पुद्ररूपरावर्तः भर्वे परिभ्रक्ता भवन्ति, स पुद्ररूपरावर्तः औदारिकवैक्रियतैजसभाषाप्रा-स्यार्थः। णापानमनःकर्मभेदात् सप्तथा, एतत्सम्रदायस्यार्थं गृद्धते किश्चिद्नम्। एतत् कथं प्रतिपादयितुं शक्यत इति चेत्, उपार्थपुद्ररूपरावर्ते इत्यने-

नोच्यते 'समुदायेषु हि शब्दाः प्रवृत्ता अवयवेष्वि वर्तन्त' इति न्यायात् । अयं चार्ध-

१ 'परीक्ष्यन्ते' इति क-ख-पाठः ।

२ पूर्वभणितं तु यद् भण्यते।

३ 'व्यवच्छेदास्ता यत्' इति सन-ग-पाठः । ४ 'स चानन्तरं काल' इति का-सन-पाठः ।

शब्दः समप्रविभागवचनः किश्चिन्न्यूनामिधायित्वात् स पुँछिङ्गः, उपगतोऽधः उपार्धः, किश्चिन्न्यून इति प्रादिसमासः । नानाजीवानिति । सर्वजीवानाश्रित्य नास्त्यन्तरं, विदे- हादिषु सर्वकालं समवस्थानादिति । क्षायिकस्य त्वनपगमान्नास्त्यन्तरम् । गतमन्तरद्वारम् ॥ द्वारान्तराभिधित्सयाऽऽह—

भा॰—भावः। सम्यग्दर्शनमौपशमिकादीनां केतमो भावः १। उच्यते—

औदयिकपारिणामिकवर्जं त्रिषु भावेषु भवति ॥

टी॰—भाव इति । येयं रुचिः जीवस्य जिनवचनश्रद्धायिनी सा कस्मिन् भावे औपश्रमिकादीनां समवतरतीति प्रश्नयति—सम्यग्दर्शनमित्यादिना । सम्यग्दर्शनमित्यविशिष्टां
रुचि श्वयादिरूपां त्रिविधामपि जिज्ञासते—क केते इति,(केतदिति ?) तथा प्रतिवचनमपि भवि
स्यति—न्निषु भावेष्वित । औपशमिकादीनामुक्तलक्षणादीनां कतमा भावः—कतमावस्थेति
यावत्, सूरिस्तु हेयभाविनरसिसिषया आदेयं त्रिष्वित्यनेन कथयति, औदियिकं-गतिकषायादिरूपं पारिणामिकं च भव्यत्वादिलक्षणं विहाय येऽन्ये त्रयः क्षायिकाद्यस्तेषु भावेषु
भवति, औदियकपारिणामिकयोर्गत्यादिभव्यत्वाद्यवधारणान्नानयोः समस्ति, अनादित्वाच,
एष इति सूच्यते त्रिषु भवति, नौदियकपारिणामिकयोरिति ।। द्वारान्तरं स्पृशति—

भा॰—अल्पबहुत्वम्। अत्राह—सम्यग्दर्शनानां त्रिषु भावेषु वर्तमानानां

किं तुल्यसंख्यात्वमाहास्विदलपग्रहुत्वमस्तीति ?। उच्यते—

टी०—अल्पबहुत्विमत्यनेन। अञ्जैतिसमित्तिषु भावेष्विति व्याख्याते। आहान्यः-एषां क्षायिकादीनां सम्यग्दर्शनानां त्रिषु क्षायिकादिषु परिणामेषु वर्तमानानां किं तुल्यसङ्ख्य-त्वमुत नेति, आश्रयभेदेन चाल्पबहुत्वचिन्तेहाश्रिता, अल्पबहुत्विमितिः अल्पबहुभावः। किञ्चिदल्पमत्रास्ति किञ्चित् तु बिहिति कथं भावनीयम् १। उच्यते—

भा०—सर्वस्तोकमीपशमिकम्। ततः श्लायिकमसङ्ख्येयगुणम्।ततोऽपि श्लायोपशमिकमसङ्ख्येयगुणम्।सम्यग्हष्टयस्त्वनन्तगुणा इति।एवं सर्वभावानां नामादिभिन्यीसं कृत्वा प्रमाणादिभिरभिगमः कार्यः। उक्तं सम्यग्दर्शनम्। ज्ञानं

वक्ष्यामः ॥ ८॥

टी॰ सर्वस्तोकमौपशमिकम्, यत ईद्शीं परिणति श्रेण्यारोहादिस्वभावां न बहुवः सम्प्राप्तुवन्तीत्यागमात्, ततः क्षायिकमसंख्येयगुणम्, ततः औपशमिकात् क्षायिकमिति च। अत्रायं विशेषः प्रेक्ष्यः — छश्गस्थानां श्रेणिकादीनां यत् क्षायिकं तद् गृह्यते, अपाय-सद्भावात्, छश्गस्थवर्तिनश्च औपशमिकस्थाविषतयोपात्तत्वात् तत इत्यनेनाविषमतापि तादृशेन भवितव्यम्। तत औपशमिकात् क्षायिकं छश्गस्थस्वामिकमसङ्ख्येयगुणमिति, योऽसावौपशमिको राशिः सोऽसङ्ख्येयेन राशिना गुण्यते, औपशमिकाद् बहुत्रसितियावत्। ततोऽपि क्षायिकात् क्षायोपशमिकं भवत्यसङ्ख्येयगुणं, सर्वगतिषु बहुस्वाम्याधारत्वात्। असङ्ख्येय-

१ 'भाषानां 'इत्यधिको ख-पाठः।

गुणिमिति च योऽसौ क्षायिकराशिः सोऽसङ्ख्येन गुण्यते, अतः क्षायिकाद् बहुतरमास्त इतियावत्। यत् तिर्दं क्षायिकं कैवल्याधारं तत् कियत्?। उच्यते—सर्वकेविलनामानन्त्यादनन्तगुणं, कैवल्याधारमेतद् इत्यमिति, अतः सम्यग्दष्टयस्त्वनन्ता इति। केविलनोऽनन्ता इत्यर्थः। ततस्तद्व-त्यंत्यनन्तमेव। इति द्वारपरिसमाप्तिस्वचकः। अथ किं सम्यग्दर्शनस्यैव निर्देशादिसदादिभि-द्वारेरिधिगमः क्रियते उत ज्ञानादीनामपीति?। उच्यते—ज्ञानादीनामपि, किन्तु एकत्र सम्यग्दर्शने योजना कृताऽन्यत्राप्येवं ह्य्येत्यतिदिशति—एवं सर्वभावानाम्। एविमिति यथा सम्यग्दर्शनस्य तथा सर्वभावानां ज्ञानादीनां नामस्थापनादिभी रचनां कृत्वा प्रमाणनयनिर्देशादिसदादिभिः परीक्ष्याभिगमः कार्य इति। यत् प्रस्तुतं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः (१-१) इति तत्र यत् सम्यग्दर्शने विचार्यं तदभिद्दितम्, तद्भिधानाच परिसमापितं सम्यग्दर्शन-मित्येतदाह—उक्तं सम्यग्दर्शनम्। द्वितीयावयवव्याचिष्यासाप्रस्तावप्रदर्शनायाह—ज्ञानं वक्ष्यामः।। ८।।

कीद्दक् तदिति चेदुच्यते—

सूत्रम्-मतिश्रुतावधिमनःपर्यायकेवलानि ज्ञानम् ॥ १-९ ॥

टी०—मितश्र श्रुतं चावधिश्र मनःपर्यायश्च केवलं च मितिश्रुतावधिमनःपर्यायकेवलानि, ज्ञानमिति चानेन पञ्चाप्येतानि एकज्ञानमिति नैवं ग्राह्मम् यथा सम्यग्दर्शनादीनि
त्रीण्यपि एको मोक्षमार्ग इति, किन्तु ऐकैकमत्र ज्ञानमिति । यद्येवं
कानिमत्येकवचने ज्ञानानितिभवितन्यम्, ज्ञानबहुत्वात् उच्यते,—सत्यमेव, प्रतिज्ञारूपं
तु प्रतिवचनं भवतीतिकृत्वा एकवचनं कृतं, प्रतिज्ञातं चानेन ज्ञानं
वक्ष्याम इति, अतस्तदनुरोधेनैकवचनं चकार आचार्यः। एकैकस्य ज्ञानतां प्रख्यापयन्नाह—

भा॰—मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं अविधिज्ञानं मनःपर्यायज्ञानं केवलज्ञानिमत्ये-तत् मूलविधानतः पश्रविधं ज्ञानम् । प्रभेदास्त्वस्य पुरस्ताद् वक्ष्यन्ते ॥ ९ ॥

टी०-मितज्ञानं श्रुतज्ञानमित्यादि। मनूनं मितः परिच्छेद इत्यर्थः। शेषकारके-

ण्विष यथासम्भवं ज्ञेया, ज्ञित्त्र्जानं वस्तुस्वरूपावधारणमित्यर्थः। मिति-मितिक्षानादीनां ज्याख्या ज्ञानं, मतेज्ञीनमिति समासो नैव कार्यः, मतेज्ञीनं किं १ येन सा गृह्यते,

सा च गृह्यते केवलादिना, ततश्चोत्तरपदार्थप्राधान्यात् तत्पुरुषस्य तन्मान्त्रप्रहणं स्यात्, नित्विन्द्रयानिन्द्रियनिमित्तिमिति, तस्मात् ज्ञानशन्दो व्यभिचारी सामान्यज्ञानवाचकः सिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तोपजातया मत्या समानाधिकरणतया विशेष्यते, मितश्च
सा ज्ञानं च मितिज्ञानम् । तच श्रोत्रेन्द्रियव्यतिरिक्तं चक्षुरादीन्द्रियानक्षरोपलिध्या तन्मतिज्ञानम् । श्रुतज्ञानमिति । श्रूयते तदिति, अस्मिन् पक्षे शब्दमात्रं गृह्यते, श्रुतिः श्रवणमित्यस्मिन् पक्षे ज्ञानविशेष उच्यते, स एव च ग्राह्यः श्रुतमित्यनेन । कीदृशः स इति चेत् ?

१ 'बहुतममास्त' इति क-ख-पाठः । २ ' ज्ञायते ज्ञानं ' इति क-ख-पाठः ।

उच्यते-शब्दमाकर्णयतो भाषमाणस्य पुस्तकादिन्यस्तं वा चक्षुषा पश्यतः घ्राणादिमिर्वा अक्षराणि उपलभमानस्य यद् विज्ञानं तत् श्रुतग्रुच्यते, तेन ज्ञानं विशेष्यते, श्रुतं च तज्ज्ञानं चेति श्रुतज्ञानम् । अवधिज्ञानमिति । अवशब्दोऽघःशब्दार्थः, अवधानादवधिः, ज्ञानं-परिच्छेदः । एतदुक्तं भवति-अधोविस्तृतविषयमनुत्तरोपपादिकादीनां ज्ञानमविधज्ञानम्, यतो बहत्वं च विषयस्योररीकृत्येवं व्युत्पत्तिः, अन्यथा तिर्यगूर्ध्वं वा विषयं परिच्छिन्दान-स्यावधिव्यपदेशो न स्यात् । अथवा अवधिः-मर्यादा, अमृतद्रव्यपरिहारेण मृतिनिबन्धन-त्वादेव तस्यावधिज्ञानत्वम् । तच चतस्र प्वपि गतिषु जन्तूनां वर्तमानानामिन्द्रियनिरपेक्षं मनः-प्रणिधानवीर्यकं प्रति विशिष्टक्षयोपशमनिमित्तं पुद्गलपरिच्छेदि देवमनुष्यतिर्यञ्चनारकस्वामि-कमवधिज्ञानमिति। अवधिश्व स तज्ज्ञानं च तदित्यवधिज्ञानम्। मनःपर्यायज्ञानमिति। मनो द्विविधं-द्रव्यमनो भावमनश्च, तत्र द्रव्यमनो मनोवर्गणा, भावमनस्तु ता एव वर्गणा जीवेन गृहीताः सत्यो मन्यमानाश्चिन्त्यमाना भावमनोऽभिधीयते । तत्रेह भावमनः परिगृह्यते, तस्य भावमनसः पर्यायास्ते चैवंविधाः यदा कश्चिदेवं चिन्तयेत् किंस्वभाव आत्मा ? ज्ञानस्वभा-बोऽमूर्तः कर्ता सुखादीनामनुभविता इत्यादयो ज्ञेयविषयाध्यवसायाः परगतास्तेषु यज्ज्ञानं तेषां वा यज्ज्ञानं तन्मनःपर्यायज्ञानम् । तानेव मनःपर्यायान् परमार्थतः समवबुध्यते, बाद्यां-स्त्वनुमानादेवेत्यसौ तन्मनःपर्यायज्ञानम् । केवलज्ञानमिति । केवलं -सम्पूर्णज्ञेयं तस्य तस्मिन् वा सकलज्ञेये यज्ज्ञानं तत् केवलज्ञानम्, सर्वद्रव्यभावपरिच्छेदीतियावत्। अथवा के-वलं एकं मत्यादिज्ञानरहितमात्यन्तिकज्ञानावरणक्षयप्रभवं केवलज्ञानं अविद्यमानस्वप्रभेदम् । विभ्रद्धिप्रकर्षापेक्षा चैषामानुपूर्वीविन्यासविरचनेति, इतिरियत्तायां, एतावदेव नान्यदस्तीति। एतत् इत्यवयवप्रविभागेन यदाख्यातं, मूलम्-आदं विधानं-भेदः, मूलं च तद्विधानं च मूलविधानं, मूलविधानेन-मूलविधानतः, पञ्चविधं मत्यादिज्ञेयपरिच्छेदि ज्ञानम् । एत-दुक्तं भवति-मौलान् भेदानङ्गीकृत्य पश्चविधमेव भवति । अथ किमन्ये एषां पश्चानां प्रभेदाः सन्ति उत् नेति १। सन्तीत्युच्यते-प्रभेदास्त्वस्यत्यादि। प्रभेदाः-अंशा अवयवाः अस्य-पश्चविधस्योपरिष्टाद् वक्ष्यन्ते, मूलभेदास्तु न, कथितत्वादिति । मतिज्ञानस्यावग्रहादयः श्चतस्याङ्गानङ्गप्रविष्टादयः, अवधिज्ञानस्य भवप्रत्ययादयः, मनःपर्यायज्ञानस्य ऋजुमत्यादयः, केवलज्ञानस्य तु न सन्त्येव ॥ ९ ॥

अथ पुरस्तात् प्रमाणनयैरिधगम इत्युक्तं, तत्र न ज्ञायते किं प्रमाणिमत्यत आह— सूत्रम्—तत् प्रमाणे ॥ १—१०॥

टी ० — तत् प्रमाणे इति । अथवाऽन्यैरनेकघा प्रमाणमभ्युपेतं, कापिलैस्त्रिधा प्रत्यक्षानु-मानागमभेदात्, अक्षपादेन चत्वारि सहोपमानेन, मीमांसकैः षड्यी-प्रमाण-पत्त्यभावाभ्यां सह, मायास्वनवीयेर्द्वे प्रत्यक्षानुमाने, काणभुजैश्व द्वे त्रीणि वा दर्शनभेदात्, भवतां कथमित्यत आह—

भा०-तदेतत् पश्चविधमपि ज्ञानं वे प्रमाणे भवतः परोक्षं प्रस्यक्षं च ॥१०॥

टी॰—तच्छन्द एतिद्र्यस्यार्थे, पञ्चिविष्ठमि मत्यादिज्ञानं द्वे प्रमाणे मवत इत्येत-दत्र विधीयमानं, द्वे एव प्रमाणे भवतः, नान्यत् प्रमाणमस्ति ॥ ननु चान्यैरनेकथा किएतं, कथं पुनरविष्ठयते द्वे एवेति १। उच्यते—अन्येषामत्रैवान्तर्भावात् प्रमाणान्तरत्वं निवार्यते, न प्रमाणत्वम् । कानिचिच नैव प्रमाणानि, एतच द्वयपुत्तरत्र भाष्यकार एव द्वीयिष्यति । अथ द्वे प्रत्यक्षानुमाने इत्येवं द्वयं प्राह्ममुतान्यथेत्याह—एवं चान्यथेति च द्वीयति, 'परोक्षं प्रत्यक्षं चे'ति प्रत्यक्षमित्येवं परोक्षमिति च अन्यथा, परोक्षं चासाद् अनुमानमिति नोक्तं, सिद्धान्ते परोक्षमित्युपन्यासात् । ''तं समासओ दुविहं पन्नक्तं, तंजहा—पचक्वं परोक्षं चं (नन्दीसूत्रे सु० २)''इति । परैः इन्द्रियैक्क्षा—सम्बन्धो यस्य ज्ञानस्य तत् परोक्षं ज्ञानम् । एतदुक्तं भवति—इन्द्रियेनिमिक्तेः सद्धियेज्ज्ञानमात्मिन सम्बन्धमनुयाति तत् परोक्षं ज्ञानम् । यत् पुनरिन्द्रयादिनिरपेक्षमात्मन एवोपजायते तत् प्रत्यक्षम्, द्विविधेऽपि प्रत्यक्षपरोक्षे ज्ञाने यः साकारांशः स प्रमाणव्यपदेशमश्चते, यथाभिहितम्—

"साकारः प्रत्ययः सर्वी, विम्रक्तः संशयादिना । साकारार्थपरिच्छेदात्, प्रमाणं तन्मनीषिणाम् ॥"

इति, साकारांशस्य प्रमाणताऽवसेयेति । प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्, मीयतेऽनेनेति मानं, परिनिष्पन्नेन मानशब्देन सह प्रशब्दस्योपपदसमासः, प्रगतं प्रकृष्टं मानं प्रमाणस्य प्रमाणम्, प्रमेयपरिच्छेदार्थिनः प्रमातुस्तत्परिच्छेदसिद्धिप्रधानाङ्गम-तिशयोपकारित्वात् प्रकृष्टं मानं प्रमाणम् । वानयज्ञानद्वैविध्यात् द्विविधं, प्रत्यक्षपरोक्षभेदाद् वा। अथवा सर्वमेव ज्ञानं प्रत्यक्षं मनइन्द्रियजीवेष्वक्षशब्दस्य रूढत्वात्,सावरणानावरणविशेषात् तु भिद्यते । सावरणानां तावत् त्रितयाभिग्रुख्येनास्मदादीनां प्रत्यक्षमेव ज्ञानम्, तद्यथा—आत्माभिग्रुख्येन स्वमे भयहर्षरोगगमनराज्यलाभादि, मनआभिग्रुख्येन सरणप्रत्यभिज्ञानवितर्कविपर्ययनिर्धारणादि, इन्द्रियाभिग्रुख्याचक्षुरादिविषयं रूपादिवत्, निरावरणानामात्माभिग्रुख्येनेव, अभ्यात्मं तु स्वयंदशां प्रत्यक्षज्ञानिनां, विशुद्धशब्दनयाभिप्रायेण चेदः मेकमेव प्रत्यक्षं प्रमाणमिति ।। आचार्यसिद्धसोनोऽप्याह—

" अभित्रि मादशां भाज्यमभ्यात्मं तु स्वयंदशाम् । एकं प्रमाणमर्थेक्या-दैक्यं तल्लक्षणेक्यतः ॥" प्रमाण-द्वात्रिंशिकायाम्

अर्थेक्यं कृतः ? । तल्लक्षणैकत्वात् अर्यते-गम्यते परिच्छिद्यत इति । अथवा प्रमातव्यं प्रमेयं प्रमात्तमीप्सिततमं प्रमाणाई वा कर्मसाधनत्वानतिक्रमादेकलक्षणत्वम् ॥ १० ॥

अयमिदानीं विवेको नावधृतः पञ्जविधस्य मध्ये-किं परोक्षं किं वा प्रत्यक्षमिति, तद्विवेकावधारणाय आह—

१ तत् समासतो द्विनिधं प्रक्षपं, तबाथा-प्रत्यक्षं च परीक्षं च ।

### सूत्रम्--आद्ये परोक्षम् ॥ १-११ ॥

भा॰—आदौ भवमाद्यम् । सूत्रक्रमप्रामाण्यात् प्रथमितितीये शास्ति, तदे-वमाचे-मितशानश्रुतश्चाने परोक्षं प्रमाणं भवतः । कुतः १। निमित्तापेक्षत्वात् अ-पायसद्द्रव्यतया मितशानम्। तदिन्द्रियानिन्द्रियनिभित्तमिति वक्ष्यते। तत्पूर्वक-त्वात् परोपदेशजत्वाच श्रुतशानम् ॥ ११ ॥

टी॰—सूत्रोपात्ताद्यशब्दार्थोऽन्यथाऽवगमयितुं न शक्यते परसायित्यतो व्युत्पत्त्याह—आदी भवमाद्यम्, यसात् परमस्ति न पूर्वमादिः सः विवक्षावशात्, तत्र भवं, दिगादित्वाद्यत्, आद्यं चाद्यं चेत्याद्यं इति, प्रतिविशिष्टेन च क्रमेण व्यवस्थितानां आद्यव्यपदेशो
दृश्यते, तद्यथा—अयं यतिरेषां विशिष्टक्रमभाजामाद्य इति । एवमत्रामूर्तानां ज्ञानानां क्रमसित्रवेशो दृश्यपाद इति मत्त्वा ब्रवीति—आद्यं इति, सूत्रक्रमप्रामाण्यात्, सूत्रं चासक्षमप्यनन्तरं त्यज्यते, तत् प्रमाणे (१-१०) इति सित्रवेशाभावात्, तस्मात् परमेव मतिश्रुतादि
प्राह्मम्, तत्र क्रमः—परिपाटी, सूत्रे क्रमः सूत्रक्रमः, तस्य प्रामाण्यम्—आश्रयणं तस्मात् ।
प्रथमद्वितीयं मतिश्रुते, शास्तीति च ग्रन्थकार एव द्विधा आत्मानं विभज्य सूत्रकारभाध्यकाराकारेणवमाह—शास्तीति, सूत्रकार इति शेषः । अथवा पर्यायभेदात् पर्यायिणो

भेद इत्यन्यः सूत्रकारपर्यायोऽन्यश्च भाष्यकारपर्याय इत्यतः सूत्रकार-परोक्षत्रमाणम् पर्यायः शास्तीति । तदेवमाद्यव्यपदेशे सिद्धे सुखेन वक्तुं शक्यते, किमिति चेत्, उच्यते-मितिज्ञानश्चतज्ञाने द्वे अपि परोक्षं प्रमाणं

भवतः, शेषमन्द्यं परोक्षप्रमाणता विधीयते । कुत इति च प्रश्नयित्रयमिष्रायः-यमयं हेतुप्रुपन्यसिष्यति वस्यमाणं तत्रास्य व्यभिचारं दश्चिष्यामीति, इतरोऽपि सविशेषणं हेतुं बुद्धौ न्यस्याह-निमित्तापेक्षत्वादिति । धूमादिग्नज्ञानं परोक्षप्रप्रज्ञायते निमित्तापेक्षं, तद्वन्मितिश्चते, इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तभावः स्पष्टो मतेः, श्रुतस्य च । न च निमित्तापेक्षिता अनैकान्तिकी, कथं तर्द्यविद्यानित्रयं निमित्तमपेक्षते १ यतोऽविधरान्तरनिमित्तं क्षयोपश्चममालम्ब्य बहिरकं च विषयप्रत्यवते, तथा मनःपर्यायज्ञानमिष, केवलज्ञानमिष कर्मणां ज्ञानावृतां समस्तक्षयमाश्रित्य विषयं चोत्पद्यत इति १ । उच्यते—इतरः सविशेषणोऽयं हेतुरित्याह—अपायसद्द्रव्यत्यादि । अनेन च प्रतिज्ञार्थं विशिष्यापायसद्द्रव्यत्यादिना ततो हेतुं सविशेषणं करिष्यति तदिन्द्रियानीत्यादिना । यन्मतिज्ञानं धर्मितयोपात्तं तत् कीदृशं, परोक्षं प्रमाणं वा साध्यते १ । उच्यते—अपायसद्द्रव्यतया मतिज्ञानं धर्मित्वेनोपन्यस्तम्, अपायो निश्चय ईहानन्तरवर्ती । सद्द्रव्यामिति, शोभनानि द्रव्याणि—सम्यक्त्वद्लिकानि, अपायश्च सद्द्रव्याणि च तेषां मावः—स्वरूपाद्रपच्यतिः, तयेत्थंभृतया मतिज्ञानं धर्मि । एतदुक्तं भवति—मतिज्ञानस्यावग्रहादिभेदस्य मध्ये योऽपायोऽशस्तन्मतिज्ञानं परोक्षं प्रमाणमिति ।

<sup>9 &#</sup>x27;शेषः ' इति क-पाठः । २ 'प्रतिज्ञानार्थं ' इति स्त-पाठः । ३ 'ना ' इति सा-पाठः ।

अवग्रहेहयोरनिश्चितत्वास समस्ति प्रमाणम् । स चापायः सद्द्रव्यानुगतो यदि न भवति तन्मिथ्यादृष्टेरिवाशुद्धदलिककलुषितः, अतो योऽपायः सद्द्रव्यानु-वर्ती स प्रमाणं मतिभेदः। यदा तर्हि दर्शनसप्तकं श्लीणं भवति प्रामाण्यम् तदा सद्द्रव्याभावे कथं प्रमाणता श्रेणिकाद्यपायांशस्य ? उच्यते-सद्द्रव्यतयेत्यनेनार्थत इदं कथ्यते-सम्यग्दष्टेर्योऽपायांश इति । भवति चासौ सम्यग्-दृष्टेरपायः। अथवा एकशेषोऽत्र द्रष्टन्यः, अपायश्वापायश्वापायौ सद्द्रन्यं अपायसदद्रव्ये परोक्षता च सदद्रव्यं च सद्द्रव्ये अपायौ च सद्द्रव्ये चापायसद्द्रव्याणि तेषां भावस्तयेति। इदमुक्तं भवति-अपायसद्द्रव्यानुगतो यः अक्षीणदर्शनस-प्तकस्य स परिगृहीतः, एकेन अपायसद्द्रव्यश्चवेन, तथा द्वितीयेनापायो यः सद्द्रव्यं शोभनं द्रव्यं, कश्चापायः सद्द्रव्यम् १ यः क्षीणदर्शनसप्तकस्य भवति । एतेनैतदुक्तं भवति-सम्यग्दर्श-निनः श्रीणाश्रीणदर्शनसप्तकस्य योऽपायो मतिज्ञानं तत् परोक्षं प्रमाणम् । सविकल्पमिति निमित्तापेक्षत्वाद् धूमाद्गिज्ञानवदिति, एवं श्रुतज्ञानस्याप्यपायांशः प्रमाणयितव्यः । सम्प्रति निमित्तापेक्षत्वादित्यस्य यो व्यभिचारः पुनः पुरस्तादवाचि तत्परिजिहीर्पयेदमाइ तदि-न्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमिति वक्ष्यते इत्यनेन । तदिति मतिज्ञानम्, इन्द्रियाणि-श्रोत्रा-दीनि अनिन्द्रियं-मनः ओघज्ञानं च तानि निमित्तं-कारणं यस्य ज्ञानस्य तदिन्द्रियानिन्द्रि-यनिमित्तम्, न हीन्द्रियाण्यनिन्द्रियं च विरहय्य तस्य ज्ञानस्य सम्भवोऽस्तीति, ततश्च हेतु-रेवंविधो ज्ञा(जा)तः-इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वादिति। विशिष्टमेव निमित्तमिन्द्रियानिन्द्रिया-ख्यप्ररिकत्य निमित्तापेक्षत्वादिति मया प्रागभ्यधायि, नास्त्यतो व्यभिचारः । श्रुतज्ञानस्या-पीन्द्रियानिन्द्रियनिमित्ततेव, किंतु अन्यथापि निमित्तं कथ्यते, तदाह-तत्पूर्वकत्वात्। तदिति मतिज्ञानं पूर्वे-पूरकं पालकं यस्य तत् तत्पूर्वकं तद्भावस्तत्पूर्वकत्वं तस्मात् तत्पूर्वक-त्वात्, यावन्मतिस्तावत् तद् भवति, न त्वीदृश्यवस्थाऽस्ति यत्र तन्मतिज्ञानेन विना प्रादुःष्यात्, अतस्तन्मतिज्ञानं श्रुतज्ञानस्य पालकं भवतीतिकृत्वा मतिज्ञानमेव तस्यात्म-लाभनिमित्तं भवति, तस्मिन् सति तस्य भवनात्, अतः श्रुंतं मर्ति निमित्तीकृत्य प्रवर्तमानमिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं सत् कथं प्रत्यक्षव्यपदेशं लभेत ? तथा परोपदेशजत्वाच । श्रुतज्ञानं परोक्षं, परः तीर्थकरादिस्तस्यो-पदेशः, उपदिश्यते उचार्यते इत्युपदेशः -शब्दस्तसात् परोपदेशात् -तीर्थ-करादिशब्दश्रवणादुपजायते यत् तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं श्रुतज्ञानं, तत्पूर्वेकत्वात् परोपदेशा-दिति च, अनेन निमित्तभूयस्त्वं रूयापितम् । यतः श्रुतज्ञानम्रपजायमानं स्वतः प्रत्येकषुद्धादीनां मनिस सित मतिज्ञाने च सित समस्ति, अतो निमित्तद्वयमाश्रितं भवति। तथा यस्यापूर्वमेवे-दानीं प्रादुरस्ति तस्य सति परोपदेशे सत्यां मतौ सत्सु चेन्द्रियानिन्द्रियेषूदेति, अतो निमि-

१ 'श्रुतमर्ति ' इति क-ख-पाठः । २ 'श्रितं च ' इति ख-पाठः ।

चभ्यस्त्रापेक्षत्वात् परोक्षं तद् मण्यते ॥ ननु चेन्द्रियोपष्टम्मेनोपजायमानस्य ज्ञानस्य प्रत्य-क्षत्वं लोके प्रथितं, तद्पाकरणप्रश्चत्तस्य लोकविरोधः, तथा इदं रूपं प्रत्यक्षमिति योऽयं प्रत्ययो नायं परोक्षे दृष्टः । निह धूमादिष्ठमवगच्छतोऽयमिषिरिति संप्रत्ययो भवति, तत्तश्च स्वप्रतीतेरिपि विरोध इति । उच्यते—इदं रूपं प्रत्यक्षमिति न तत्र मुख्यया वृत्त्या रूपं प्रत्यक्षं, ह्यानमेव तु प्रत्यक्षं, तेन प्रत्यक्षेण ज्ञानेनावच्छिकोऽर्थः प्रत्यक्ष इत्युच्यते, तस्य युक्ता प्रत्य-स्वता । किंच-न सर्वथेन्द्रियनिमित्तस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षता, निषेधात्, यतः सर्वथा तं विषयं न परिच्छेत्रुमलं, चक्षु रूपं गृक्षात्याराज्ञागवितं, न परमध्यभागावस्थितम्, तथा श्रोत्रादि बाच्यम्, अवध्यादित्रयं पुनः सर्वात्मनाऽवगच्छति, अतस्तस्यव युक्ता प्रत्यक्षता । किंच न सर्व-थेन्द्रियनिमित्तस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षव्यपदेशो निषिध्यते, यतोऽयं निश्चयमङ्गीकृत्य भाष्यकृता प्रत्यक्षव्यपदेशो निषिध्यते, व्यवहारान्त्रिष्यत एव । यतोऽमिहितं नन्ध्याम् (सू० २-३) "तं समासओ दुविहं पण्णत्तं, (तं० पचक्खं च परोक्खं च । से किं तं पचक्खं १ पचक्खं दुविहं पण्णत्तं ) तं०—इन्दियपचक्खं नोइन्दियपचक्खं चं" इन्द्रियप्रत्यक्षमिति ब्रुवता व्यव-हारप्रत्यक्षता भवति, भाष्यकारस्यापि योगविभागात् तस्येन्द्रियजस्य ज्ञानस्य सिद्धा प्रत्यक्षता, स चैवं योगो विभजनीयः—आद्ये परोक्षं निश्चयतः ततः प्रत्यक्षं, प्रत्यक्षं चाद्ये व्यवहारः, ततोऽन्यत अवध्यादि एकान्तेनव प्रत्यक्षमिति ॥ ११ ॥

एवं परोक्षं प्रदर्श प्राक् प्रतिज्ञातं प्रत्यक्षं प्रमाणं कथयन्नाह—

### सूत्रम्-प्रत्यक्षमन्यत् ॥ १-१२ ॥

टी॰—अन्यदिति चोक्ते जायते विचारणा-कृतोऽन्यदिति ? अवधीकृतमेव विच्छेद-

भा॰—मतिश्वताभ्यां यद्दन्यत् त्रिविधं ज्ञानं तत् प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति।
कुतः १। अतीन्द्रियत्वात् । प्रमीयन्तेऽर्थास्तैरिति प्रमाणानि । अत्राह-इह अववारितं-व्रे एव प्रमाणे प्रत्यक्षपरोक्षे इति ॥

टी०—मतिश्रुताभ्यामिति। मतिज्ञानश्रुतज्ञानाभ्यां यद्न्यत्, तस्य चैकैकस्य प्रत्यक्षतां प्रकाशयबाह्—श्रिविधमिति। उक्तेऽपि चैतस्मिन् किं तत् त्रिविधमिक्षतां प्रकाशयबाह्—श्रिविधमिति। उक्तेऽपि चैतस्मिन् किं तत् त्रिविधमित्याह्—ज्ञानं, प्रत्यक्षं प्रमाणं भवतीति। प्रत्यक्षं भवतीत्येतद् विधीयतेऽत्र,शेषस्यानुवाद इति। कुत्त इति च प्रश्नयितुरिभप्रायोऽयम्—यद्यान्तरिनमित्तं क्षयोपश्मः प्रत्यक्षतायाः कारणभावं प्रतिपद्यते स सर्वेषां मत्यादीनां साधारणः क्षयोपश्मः
कारणमस्तीति सर्वप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गः, अथ प्रत्यक्षतायाः पृथ्यं निमित्तं तदुच्यतामिति, इतरस्तु

असाधारणं त्रयाणां प्रत्यक्षतायाः प्रकटीकुर्वन् निमित्तमाइ-अतीन्द्रियत्वादिति । अतिका-

१ 'निषेध्यते 'इति ख-पाठः । २ तत् समासतो द्विषिधं प्रक्षतं, (तद्यथा-प्रश्यक्षं च परोक्षं च । अथ किं तत् प्रत्यक्षस् ? प्रत्यक्षं द्विषधं प्रक्षसम् ) तथाया-इन्द्रियप्रत्यक्षं नोइन्द्रियप्रत्यक्षं न।

न्तिमिन्द्रियाणि अतीन्द्रियं ज्ञानं तद्भावोऽतीन्द्रियत्वं तस्मादिति, यत् प्राणिनां ज्ञानदर्शनावरणक्षयोपशमात् क्षयाच इन्द्रियानिन्द्रियद्वारिनरपेक्षमात्मानमेव केवलमिम्रुस्वीक्वंदुदेति तत्
प्रत्यक्षं—अवध्यादि। एवं तत् प्रमाणे (१-१०) इति द्वित्वसङ्ख्यायाः परोक्षप्रत्यक्षाख्यो यो
विषयस्तम्रपदर्श्य प्रमाणशब्दार्थकथने प्राष्ट्रतद् माष्यकारः—प्रमीयन्तेऽधास्तैरिति प्रमाणानीति। (प्रमीयन्ते)—परिच्छिद्यन्ते—यथाविश्वश्रीयन्ते सदसिन्नत्यानित्यादिभेदेनार्था—जीवादयस्तैरिति प्रमाणानि, करणे ल्युट्, करणं ज्ञानमात्मनः, आहितप्रधानकारणस्य स्वतन्त्रस्य कर्तुरनेककारकशित्तयुक्तस्य साधकतमत्वविवक्षावशादवच्छेदिका शक्तरर्थस्य करणव्यपदेशमश्रुते,
तया करणभूत्या परिच्छिनचि—अवबुद्धयते ज्ञानपरिणतिरूपयाऽऽत्मेव। तैरिति। प्रमाणद्वयेऽभ्युपगते बहुवचनमयुक्तमिति चेत्, न, व्यक्तिपक्षसमाश्रयणादिति, यतो मत्यादिकाः पश्च
व्यक्तयः, तासां बहुत्वात् समीचीनमेव बहुवचनमिति। एवं द्वे परोक्षप्रत्यक्षे प्रमाणे भवतः
इति ख्यापिते चोदयिति—इह शास्त्रे निर्धारितमेतद् दे एव प्रमाणे, अन्यथा तत् प्रमाणे
इत्यत्र या द्वित्वसङ्ख्या सा व्यर्थेव स्यात्, यद्यवधारणतया नाश्रीयेत, तस्मादवक्ष्यंतया तद्-

वचनं नियमकारि प्रतिपत्तव्यम् द्वे एव प्रमाणे, के च १ प्रत्यक्षपरोक्षे इति, ततश्चान्येषामप्रमाणता आपका, न च न सन्त्येवान्यानि, यतोऽनुमानादीनि प्रमाणानि मन्यन्ते, साङ्ख्याः प्रत्यक्षानुमानागमाख्यानि त्रीणि, नैयायिकाः प्रत्यक्षानुमानोपमानागमाख्यानि, प्रत्यक्षानुमानश्चिपस्यभावा इति जैमिनीयाः । एतदाह—

भा॰—अनुमानोपमानागमार्थोपत्तिसम्भवाभावान्यपि प्रमाणानि इति केचित् मन्यन्ते। तत् कथमेतदिति १। अत्रोच्यते—

टी०—अनुमानोपमानेत्यादि । तत्रानुमानं तावत् पक्षधर्मान्वयव्यतिरेकजनितं बनुमानादीनां ज्ञानम्, प्रसिद्धसाधर्म्यात् साध्यसाधनप्रुपमानं, यथा गौस्तथा व्याच्या गवयः।

> " प्रसिद्धेन हि साधर्म्यात्, साध्यसाधनमिष्यते । उपमानं परैस्तच, यथा गौर्गवयस्तथा ॥"

तथा आप्तोपदेश आगमस्तदनुसारि झानमागम उच्यते प्रमाणं वर्णपदवाक्यात्मकः। तथाऽर्थापत्तिर्द्धिया शब्दार्थापत्तिरर्थार्थापत्तिश्चेति। तत्र शब्दार्थापत्तिर्देवदत्तो दिवा न श्रक्तेऽ-नुपहतेन्द्रियशरीरश्चेति, रात्रौ तिर्ह श्रक्ते इति। तथा अर्थार्थापत्तिरपि नीलं पश्यतो यदि-निद्रयानुमानं समस्ति तत् किमपीन्द्रियं येनैतश्चीलं परिच्छिश्वमिति। सम्भवोऽपि प्रमाणं—प्रस्थे कुडवः समस्ति, अस्मिन् प्रस्थाच्ये आधारे कुडव आधेयः सम्भवतीति एष सम्भवः। तथाऽभावोऽपि प्रमाणामावविषयः, यत्र विषये प्रत्यक्षादिप्रमाणामामप्रवृत्तिरसावभावस्तद्वि-ष्यमपि झानमभाव इति व्यपदिश्यते। अत एव तान्यनुमानादीनि केचिदाचार्याः प्रमाणा-

नीति मन्यन्ते, तत् कथमित्येवं मन्यन्ते, किमेषां तानि न सन्ति प्रमाणत्वेन ? उत प्रमाणा-न्तराणि न भवन्तीति ?। अत्रोच्यते मया—

भा॰—सर्वाण्येतानि मतिश्रुतयोरन्तर्भृतानि, इन्द्रियार्थसन्निकर्षनिमित्त-स्वात् । किञ्चान्यत्। अप्रमाणान्यव वा। कुतः १। मिध्याद्र्जनपरिग्रहात्, विपरी-तोपद्दााच ॥

टी॰—सर्वाणि इत्यादि । सर्वाणि-समस्तानि एतानि-अनुमानादीनि मतिज्ञानश्रुतज्ञानयोरेव अन्तर्भूतानि-प्रविष्टानि । कयोपपच्येति चेत् ताग्रुअनुमानावीनामिविद्यार्थसंबन्धहेतुता
स इन्द्रियार्थसन्निकर्षो निमित्तं यस्य अनुमानादेस्तदिनिद्वर्यार्थसन्नि-

कर्षनिमित्तम् — अनुमानादि । कथं पुनिरिन्द्रयार्थसिक्कर्षः कारणमनुमानादेः १। उच्यते — अनुमानं ताव अक्षुरादीन्द्रियधुमाद्यर्थसिक्कर्षजम्, अन्यथा तस्यासम्भवात्, इन्द्रियनिमित्तन्त्वात् सपरार्थस्यानुमानस्येति । उपमानमपि चक्षुरादीन्द्रियगवाद्यर्थसिक्कर्षजम् । आगमा- एयमपि श्रोत्रेन्द्रियस्य अनिन्द्रियस्य वा आप्तवचनार्थस्य सिक्किर्वे सित प्रादुरस्ति । शब्दा- र्थापत्तिरप्येवमेव । अर्थार्थापत्तिस्तु चक्षुरादेरिन्द्रियस्य नीलादे रूपस्य च सिक्किर्व एवोप- जायते । सम्भवोऽपि प्रस्थमर्थ दृष्ट्वा श्रुत्वा वा प्रादुरस्ति, एवं चक्षुःश्रोत्रयोः प्रस्थार्थप्रस्था- ब्द्योः सिक्किर्वे सित तदुदेति । अभावोऽपि प्रमाणं प्रमेयाभावविषयः, मनसा विकल्या- र्थम्नत्तरत्र स एव विषयीभवति विकल्पितोऽर्थो, नानुमानादसौ भिद्यत इति, एवमिन्द्रियार्थ-

सञ्जिकर्षनिमित्तान्येतानि मतिश्रतयोरन्तर्भावं यान्तीति ॥ किंचान्य-धामाण्ये हेतुः णानि, मिथ्यादर्शनसमन्वितत्वातु, अयथार्थोपदेशच्यापृतत्वातु उन्मत्तक-

वाक्यविज्ञानवत्, एतदेवाह मिथ्याद्श्रीनेत्यादि । मिथ्याद्श्रीनम् एकनयाश्रयणं तेन गृहीतं मिथ्याद्श्रीनपरिग्रहो भण्यते, यत एव च मिथ्याद्श्रीनपरिग्रहोऽत एव विपरीतोपदेशा-दिति । विपरीतम् अन्यथावस्थितं नानांधर्मकं सद्वस्तु एकधर्मकमाश्रितं विपरीतं भण्यते, तस्य उपदेशः कथनं विपरीतोपदेशस्तस्मात्, यत एतान्येकनयावलम्बीन्यनुमानादीनि विपरीतमेकान्तपक्षाश्रितं वस्तु विच्छिन्दन्ति तस्मादप्रमाणानि परिकल्पितानीति । न च मिथ्यादृष्टिगृहीतं कदाचिद्पि ज्ञानं भण्यते, किन्त्वज्ञानमेव, संसारहेतुत्वात्, एतचोत्तरत्र निद्शियिष्यत्येव । यत आह—

भा०—मिध्यादष्टिहिं मतिश्रुतावधयो नियतमज्ञानमेवेति वक्ष्यते (१-३२)। नयबादान्तरेण तु यथा मतिश्रुतविकल्पजानि भवन्ति तथा पुरस्ताद् (१-३५)

१ 'विकल्पिताऽथों ' इति क-ग-पाठः । २ ' धर्मकदम्बकं सद्भुत् ' इति क-ग-पाठः ।

बक्ष्यामः ॥१२॥ अन्नाह-उक्तं भवता मत्यादीनि ज्ञानानि उद्दिश्य-तानि विधा-नतो रुक्षणतश्च पुरस्ताद् विस्तरेण वक्ष्याम इति। तदुच्यतामिति। अन्नोच्यते—

टी॰—मिथ्याद छेर्हीत्यादि । यस्मान्मिथ्याद छेर्जन्तोर्मतिश्रुतावधयस्त्रयोऽपि निश्च-येन कुत्सितमेव ज्ञानमज्ञानमिति भणिष्यते । यधेवं कथं ति मितिश्रुतयोरन्तर्भतानीत्युक्तम् १ उच्यते—नयवादमाश्रित्येतदुक्तम् । केन ति नयवादान्तरेण मितिश्रुतान्तर्गतानीत्याह—नयवादान्तरेण तु इत्यादि । नया-नैगमादयः तेषां वादः—स्वरुचितार्थप्रकाशनं नयवादः तस्य अन्तरं-भेदो नयवादान्तरं तेन नयवादभेदेनैव । यथा मितिश्र श्रुतं च मितिश्रुते तयोविकल्पा-भेदास्तेभ्यो जायन्त इति मितिश्रुतिविकल्पज्ञानि भवन्ति यथा तथा पुरस्तात् नयविचारणायां वक्ष्यामः (१-३५) इतिशब्देन यस्य हि मिथ्याद्दष्टिरज्ञो वा नास्तीति वक्ष्यति तन्मतेन तु प्रमाणानीति ॥ १२ ॥

अञ्चेति । एतस्मिन् ज्ञानपश्चके कथिते सामान्येन प्रमाणद्वये च-प्रत्यक्षपरोक्षरूपे विहिते, परोऽवोचत्—उक्तं—प्रतिपादितं त्वया, किमिति चेत्—उच्यते—मत्यादीनि पश्च ज्ञानानि—मतिश्चतावधिमनःपर्यायकेवलान्येव उद्दिश्च्या, तत इदमभिहितं तदुच्यते —तानि विधानतो लक्षणतश्च पुरस्ताद् विस्तरेण वक्ष्याम इत्येतत् ॥ नतु च नैवंविधं तत्रं सूत्रे भाष्यमस्ति-विधानतो लक्षणतश्चेति, कथमयमध्यारोपः क्रियते गुरोरिति ?। उच्यते—सत्यमेवंविधं भाष्यं नास्तीति, एवं पुनः समस्ति-प्रभेदास्त्वस्य पुरस्ताद् वक्ष्यन्त इति ( १-९ )। अतः प्रभेदा-मतिज्ञाने विधानलक्षणरूपाः प्रतिपाद्यन्ते तत्र भाष्ये, अतो नाध्यारोप इति । विधानं-भेदः, मतिज्ञानं सभेदकं वक्ष्यामीति प्रतिज्ञातम्, तथा लक्षणम्—असाधारणं यिष्ठकं मत्यादेस्तच वक्ष्यामीति प्रत्वज्ञात्य, तदुच्यतां विधानं लक्षणं चेति, एवं पर्यनुयुक्त आह—अत्रोच्यत इति ॥

अत्रैतासमंश्रोदिते उच्यते मया, लक्षणमल्पविचारत्वात्, अनेन स्त्रेण मितिः स्पृत्या-दिना । अथवा नैव मितज्ञानस्यानेन स्त्रेण लक्षणं कथयित, प्रतीतत्वात्, प्रतीतं हि लोके इन्द्रियानिन्द्रियजं ज्ञानं, यच प्रतीतं न तस्य लक्षणमाचक्षते विचक्षणाः, निह हुताञ्चनस्यो-णतालाञ्छनमत्यन्तप्रतीतत्वादिभद्धते विद्वांसः, किं तिर्हं स्त्रेण प्रतिपादयिति ? उच्यते— लक्षणं द्विविधं तत्स्थमतत्स्थं चेति, तत्स्थमग्नेरौष्ण्यवत्, अतत्स्थं वारिणो बलाकादिवत्, मितज्ञानस्य लक्षणं यत्तत्स्थं न पुनस्ततो ज्ञानाद् भिन्नमित्येतदादर्शयित स्त्रेण ॥

सूत्रम्-मितः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् ॥ १-१३ ॥

री०—मितः स्मृतिः संज्ञेत्यादि। अत एव च ज्ञानशब्दं प्रत्येकं लगयति— भा०—मितज्ञानं स्मृतिज्ञानं संज्ञाज्ञानं चिन्ताज्ञानं आभिनिवाधिकज्ञान-मित्यनथीन्तरम् ॥ १३ ॥

१ 'तत्र 'इति क-ग-पाठः ।

टी॰-मितज्ञानं स्पृतिज्ञानमित्यादि । येथं मितः सैव ज्ञानमित्यस्य ख्यापनार्थ मननं मतिस्तदेव ज्ञानं मतिज्ञानमिति । मतिज्ञानं नाम यदिन्द्रिया-मतेः पर्यायाः । निन्द्रियनिमित्तं वर्तमानकालविषयपरिच्छेदि । स्मरणं स्मृतिः सैव ज्ञानं स्मृतिज्ञानं, तैरेवेन्द्रियेर्यः परिच्छिको विषयो रूपादिस्तं यत कालान्त-रेण विनष्टमपि स्मरति तत् स्पृतिज्ञानम्, अतीतवस्त्वालम्बनमेककर्तृकं चैतन्यपरिणतिस्वभावं मनोज्ञानमितियावत् । संज्ञाज्ञानं नाम यत्तैरेवेन्द्रियैरनुभूतमर्थं प्राक् पुनर्विलोक्य स एवायं यमहमद्राक्षं प्रवीक इति संज्ञाज्ञानमेतत् । चिन्ताज्ञानमागामिनो वस्तुन एवं निष्पत्तिर्भवति अन्यया नेति, यथैवं ज्ञानादित्रयसमन्विते तत्रैव परमसुखावाप्तिरन्यथा नेत्येतिचन्ताज्ञानं मनोज्ञानमेव। आभिनिबोधिकम् अभिमुखो निश्चितो यो विषयपरिच्छेदः सर्वैरेवैभिः प्रकारैस्तदाभिनिबोधिकमिति। यदा चैतल्लक्षणसूत्रं तदा इतिशब्द एवमित्यस्यार्थे, एवंलक्षण-मेभिः पर्यायैर्निरूपितं मतिज्ञानं ज्ञेयमिति । एवमेतत् कियताऽप्यंशेन भेदं प्रतिपद्यमानमनर्था-न्तरमिति व्यपदिशति । नैषां मतिज्ञानविरहितो अ्थों विकल्पनीय इति । अपरे त सर्वे पर्या-यशब्दा एवेते शतऋतशकादिशब्दवदिति मन्यन्ते, नात्र भेदेनार्थः कल्पनीय इति । तथा चास्य सुत्रस्य पूर्वपक्षमन्यथा रचयन्ति, एवं-लोके स्मृतिज्ञानं अतीतार्थपरिच्छेदि सिद्धम्, संज्ञाञ्चानं वर्तमानार्थग्राहि, चिन्ताञ्चानमागामिकालविषयमिति, इह तु सिद्धान्ते आमिनियो-धिकज्ञानमेवोच्यते, स्पृत्यादीनि तु नोच्यन्ते, तत्रानभिधाने प्रयोजनं वाच्यम् । उच्यते-आमिनिबोधिकज्ञानस्यैव त्रिकालविषयस्यैते पर्याया नार्थान्तरतेति मतिः स्पृतिः संज्ञा चिन्ता-ऽभिनिबोध इत्यस्थानर्थान्तरमेतदिति ॥ १३ ॥

इह हि प्रतिक्षणं प्राणिनांमन्यद्न्यच ज्ञानग्रुदेति, घटालम्बनज्ञानापगतौ पटालम्बन-ज्ञानाविर्मावः, यज्ञोत्पद्यते तत्कारणायत्तजन्म वदन्ति सन्तः—यथा घटः पुरुषमृत्तिकादण्डा-द्यपेक्ष्य कारणमाविरस्ति, एवमस्य ज्ञानस्य सग्रुपजायमानस्य किं निमित्तमिति?। उच्यते—

## सूत्रम्—तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥ १-१४॥

भा०-तद्तत् मतिज्ञानं ब्रिविधं भवति-इन्द्रियनिमित्तमनिन्द्रयनिमित्तं च।

टी॰ - तद्तदित्यनन्तरलक्षणोपेतं मतिज्ञानं किनिमित्तमिति ?। उच्यते हेतोद्वैं वि-ध्यात् द्विविधं भवति, तेनैव हेतुना द्विविधेन तत्कार्यमाद्श्यति इन्द्रियनिमित्तमिन-

निद्रयनिमित्तं थ। तत्रेन्द्रियाणि-स्पर्शनादीनि पश्च निमित्तं यस्य तदि-मतेः कारणानि निद्रयनिमित्तम्, निद्ध श्रोत्रेन्द्रियमन्तरेणायं प्रत्ययो भवति शब्दोऽयमिति, न च स्पर्शनमन्तरेणायं प्रत्ययः सम्रुत्यदते-श्रीतोऽयमुष्णो वा, एवं श्रोषेष्वपि वाच्यम्। तथाऽनिन्द्रियनिमित्तमिति इन्द्रियादन्यदनिन्द्रियं-मनः ओघश्चेति तत

९ ' प्राणिनामन्यव ' इति ख-पाठः ।

निमित्तमस्य मतिज्ञानस्य तदनिन्द्रियनिमित्तमिति, स्मृतिज्ञानहेतुर्मनः । एवं चैतद् द्रष्ट्यम्-इन्द्रियनिमित्तमेकम्, अपरमनिन्द्रियनिमित्तम्, अन्यदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमिति त्रिधा, तत्रैकमिन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञानं मत्याख्यम्, यथाऽवनिवारिदद्दनपवनवनस्पतीनामेकेन्द्रियाणां द्वित्रिचतुरिन्द्रियाणामसंज्ञिनां च पश्चेन्द्रियाणां, मनसोऽभावात्, तथाऽनिन्द्रियनिमित्तं स्पृति-ज्ञानम् , इतरेन्द्रियनिरपेक्षं चक्षुरादिच्यापाराभावातु,तथा इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं जाग्रदवस्थायां, स्पर्शनेन मनसोपयुक्तः स्पृशत्युष्णमिदं शीतं चेति, इन्द्रियं मनश्रोभयं तस्योत्पत्तौ निमित्तं भवति इति । तदेतत् सर्वमेकशेषाञ्चभ्यत इति, इन्द्रियं चानिन्द्रियं च इन्द्रियानिन्द्रिये इन्द्रियानिन्द्रियाणि च तानि निमित्तं यस्य तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमिति। एतदेवाह्-इन्द्रि-यनिमित्तमनिन्द्रयनिमित्तं च, चशब्दादुभयनिमित्तं चेति, अपेक्षाकारणं चाङ्गीकृत्य सुत्रं पपाठ आचार्यः तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमिति। अपेक्षाकारणं चालोकविषयेन्द्रियाणि, सति प्रकाशे विषये च चक्षरादिषु च सत्त्र ज्ञानस्योद्धवो दृष्टः, तेषामि मध्येऽन्तरक्रमपेक्षाकार-णमिन्द्रियानिन्द्रियाणि पेठितम्, पारमार्थिकं तु कारणं क्षयोपश्चमो मतिज्ञानावरणपुद्गलानाम्, नहि तदावरणक्षयोपशममनपेक्ष्य ज्ञानस्योत्पत्तिरिष्यते । यदि तर्द्यान्तरं निमित्तं क्षयोपशमः स एवोपादेयः किं बाह्येनेन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तेनाधीतेनेति १। उच्यते स क्षयोपशमः सर्व-साधारण इतिकृत्वा न पठितः, चशब्देन वा गृहीतो द्रष्टव्यः, इन्द्रियनिमित्तमनिन्द्रयनिमित्तं च, चशब्दात क्षयोपशमनिमित्तमिति, न वा, भावेन्द्रियस्य तद्द्पत्वात इति ।। तत्रेन्द्रिय-निमित्तं खयमेव भावयति-

भा० -- तत्रेन्द्रियनिमित्तं स्पर्शनादीनां पश्चानां स्पर्शादिषु पश्चस्वेव स्व-विषयेषु । अनिन्द्रियनिमित्तं मनोवृत्तिरोघज्ञानं च ॥ १४ ॥

टी०—तन्नेन्द्रियत्यादिना। तन्न तेषां त्रयाणां मध्ये इन्द्रियनिमित्तं तावद् मण्यते—
स्पर्शनादीनामिति । स्पर्शनरसन्द्राणचक्षुःश्रोत्राणां पञ्चानामेव
पञ्चस्वेव इत्यन्यस्यामावान्नियमयति, स्वे—आत्मीया विषया येषु प्राणिनः
सक्तिं भजन्ते तेषु स्वेषु विषयेषु, तद्यथा—स्पर्शनस्य स्पर्शे, रसनस्य रसे,
प्राणस्य गन्धे, चक्षुषो रूपे, श्रोत्रस्य शब्दे, अत एषां स्पर्शनादीनां स्वविषयेषु प्रवर्तमानानां

घाणस्य गन्धे, चक्षुषो रूपे, श्रोत्रस्य शब्दे, अत एषां स्पर्शनादीनां स्वविषयेषु प्रवर्तमानानां प्राहितया यदुपजायते ज्ञानं तत् तानीन्द्रयाण्यालम्ब्योत्पद्यमानमिन्द्रियनिमित्तमिति मण्यते । इदानीमनिन्द्रियनिमित्तमाचष्टे—अनिन्द्रियं—मनस्तिभिमत्तं यस्य तद्विन्द्रियनिमित्तम् । कीद्यस्त तदित्याह—मनोश्वत्तिमेनोविज्ञानमिति । मनसो भावाख्यस्य वर्तनं—विषयपरिच्छेदितया परिणतिर्मनोश्वत्तः, ओघज्ञानं चेति । ओघः—सामान्यं अप्रविभक्तरूपं यत्र न स्पर्शना-दीनीन्द्रियाणि तानि मनोनिमित्तमाश्रीयन्ते, केवलं मत्यावरणीयक्षयोपश्यम एव तस्य ज्ञानस्योत्पत्तो निमित्तम्, यथा वङ्घादीनां नीवाद्यभिसर्पणज्ञानं न स्पर्शननिमित्तं न मनोनिमित्तिमित्ति, तस्रात् तत्र मत्यज्ञानावरणक्षयोपश्चम एव केवलो निमित्तीक्रियते ओघज्ञानस्य ॥१४॥

१ 'पठन्ति ' इति स-पाठः ।

तत् पुनरिन्द्रियनिमित्तमनिन्द्रियनिमित्तं वा ज्ञानं किमेकरूपम्रुतास्ति कश्चिद् भेदकलापः १। अस्तीत्याह । यद्यस्ति ततो भण्यताम् । उच्यते—

सूत्रम्-अवग्रहेहापायधारणाः ॥ १-१५॥

भा॰—तदेतत् मतिज्ञानमुभयनिमित्तमप्येकशश्चतुर्विधं भवति। तद्यथा
—अवग्रह ईहा अपायो घारणा चेति।

टी॰-तदेतत् मतिज्ञानं लक्षणविधानाभ्यां यदुक्तम् उभयनिमित्तमिनिद्रयनिम्-

स्वयहादा मित्तम् अपिशन्दादिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमपि ॥ अथेअवयहादा मित्रेमेदाः निद्रयानिन्द्रियनिमित्तसमुदायरूपेण स्थितं चतुर्विधं किं ग्राह्मम् ।
नेत्याह-एकदाः, एकैकं स्पर्शनेन्द्रियनिमित्तं चतुर्विधं, रसनेन्द्रियनि
मित्तं चतुर्विधं, घ्राणेन्द्रियनिमित्तं चतुर्विधम्, चक्षुरिन्द्रियनिमित्तं चतुर्विधं, श्रोत्रेन्द्रियनि

निमित्तं चतुर्विधं, मनोनिमित्तं चतुर्विधमिति । चतस्रो विधा यस्य तचतुर्विधम् । कास्ता-श्रवस्रो विधा इत्याह—अवग्रह ईहा अपायो धारणेति । स्पर्शनावग्रहः स्पर्शनेहा स्पर्शना-पायः स्पर्शनधारणेति, एवं सर्वत्र दक्ष्यं यावन्मनोधारणेति । पर आह—निर्ज्ञातं चातुर्विध्य-मेकैकस्य, इदं तु न विज्ञातं किंस्वरूपा अवग्रहाद्य इत्यतः स्वरूपमवग्रहादीनां ब्रूहि, एव-सुक्ते सुरिः स्वरूपप्रचिकाशयिषयाऽऽह अवग्रहादीनाम्—

भा॰—तन्नाव्यक्तं यथास्वमिन्द्रियैर्विषयाणामालोचनावधारणमवग्रहः । अवग्रहो ग्रहो ग्रहणमालोचनमवधारणमित्यनथीन्तरम् ॥

टी॰—तत्राव्यक्तमित्यादिना। तत्रेति चतुर्ष्वग्रहादिषु प्रकानतेषु अवग्रहोऽिमधीयते। अवग्रहणमवग्रहः सामान्यार्थपरिच्छेद इत्यर्थः। यद विज्ञानं स्पर्शनादीन्द्रियजं व्यञ्जनावग्रहादनन्तरक्षणे सामान्यस्थानिर्देश्वस्य स्वरूपकल्पनारिहतस्य नामादिकल्पनारिहतस्य चं
वस्तुनः परिच्छेदकं सोऽवग्रहः अव्यक्तं ज्ञानमितियावत्। यदाह—अव्यक्तम्—अस्फुटम् अवधारणमित्यनेन सम्बन्धः। अव्यक्तं यदवधारणम्—अव्यक्तो यः परिच्छेद इत्यर्थः। कस्याव्यक्तं
केवी तदव्यक्तमिति १। उच्यते—यथास्विमत्यादि । यथाश्रव्दो वीष्सायां, यो य इति,
स्वश्रव्द आत्मीयवचनो, यो य आत्मीय इत्यर्थः। यथास्वं विषयोऽिभसम्बन्ध्यते, योऽयमात्मीयो विषयस्तस्यात्मीयस्य विषयस्य इन्द्रियैः स्पर्शनादिभिः करणभूतैर्ये विषयाः परिच्छेधन्ते तेषां विषयाणां स्पर्शादीनां अव्यक्तमवधारणम्, कीदश्मत आह—आलोचनावधारणम्, आद्मर्योदायाम् आलोचनं-दर्शनं, परिच्छेदो मर्यादया यः स आलोचना। यथोक्तं
पुरस्ताद् वस्तुसामान्यस्यानिर्देश्वस्य स्वरूपनामजात्यादिकल्पनावियुतस्य

भवष्रहस्वरूपम् यः परिच्छेदः सा आलोचना मर्यादया भवति । आलोचना च सा अवधारणं च तदालोचनावधारणम् । अत एतदुक्तं भवति—उक्तमालोच-

नावधारणं स्पर्शनादिभिरिन्द्रियैः स्पर्शनादीनामात्मीयानां विषयाणामात्मनो यद् भवति सोऽ-

१ 'निर्देशस्य ' इति ख-पाठः । २ 'च विमुक्ती' इति ख-पाठः । ३ " अनिर्देशस्य ' इति ख-पाठः ।

वग्रहः, किं पुनः कारणमाघे क्षणे तं विषयं परिच्छेतुं यथावक शक्नोति परतश्च यथावच्छ-ध्यति ?। उच्यते—मतिज्ञानावरणीयकर्मणः स ताद्द्यः क्षयोपश्चमो येनादौ तं विषयं सामान्येन परिच्छिनत्ति, ईहायां चान्याद्द्यः क्षयोपश्चमो यतस्तमेव स्फुटतरमीहिष्यते, अपाये चान्याद्द्यः क्षयोपश्चमो येन तमेव विषयं स्फुटतरमवच्छिनत्तीति, धारणायामप्यन्या-दृशो येनावधारयिष्यतीति, तस्मान्मलीमसत्वात् क्षयोपश्चमस्यादावव्यक्तमवधारणं यत् सोऽवग्रह् इत्युच्यते। एवं स्वचिह्नतोऽवग्रहं निरूप्यपर्यायशब्दैस्तमेव कथयति—अव(ग्रहो ग्रहो)ग्रहणमा-लोचनावग्रहोऽभिधीयते अवधारणं चेति, योऽसौ सामान्यपरिच्छेदः स एभिः शब्दैरर्थतो नानात्वमन्नतिपद्यमानैरभिधीयते । एवमवग्रहं कथयित्वा ईहायाः स्वरूपमाचिष्यासुराह—

भा॰—अवग्हीतम् । विषयार्थेकदेशाच्छेषानुगमनम्। निश्चयविशेष-जिज्ञासा चेष्टा ईहा । ईहा ऊहा तर्कः परीक्षा विचारणा जिज्ञासंत्यनथीन्तरम्।।

दी०-अवगृहीतमित्यादि । अवगृहीतमित्यनेन क्रमं द्रशयति-सामान्येन गृहीते ईहा प्रवर्तते न पूर्वमेवहेति, यदा हि सामान्येन स्पर्शनेन्द्रियेण स्पर्शसा-

ईद्यायाः स्वरूपम् मान्यमागृहीतमनिर्देश्यादिरूपं तत उत्तरं स्पर्शभेदविचारणा ईहाभिधीयत

इति । एतदाह-विषयार्थे केत्यादि । विषयः-स्पर्शादिः स एव परिच्छे-दकालेऽर्यमाणत्वात्-परिच्छिद्यमानत्वादर्थ इत्युच्यते, विषयश्रासावर्थश्र विषयार्थः तस्यैकदेशः सामान्यमनिर्देश्यादिरूपं तस्मात् विषयार्थेकदेशात् परिच्छिन्नादनन्तरं यत् शेषानुगमनं शेषस्य-भेदविशेषस्येत्यर्थः। अनुगमनं विचारणं, शेषस्यानुगमनं विशेषविचारणमित्यर्थः। किमयं मृणालीस्पर्शः उताहो सर्पस्पर्श इति । न चैतत् संशयविज्ञानमिति युज्यते वक्तुम्, यतः संशयविज्ञानमेवंरूपं भवति यदनेकाथीवलम्बनमृध्वतासामान्यं पश्यतः किमयं स्थाणुरुत पुरुष इति नैकस्यापि परिच्छेदं शक्तं कर्तुमिति तत् संशयविज्ञानमभिधीयते। ईहा पुनरेवंविधलक्षण-विपरीता, यतः स्पर्शसामान्य उपलब्धे तदुत्तरकालं मृणालस्पर्शे सद्भूतविशेषादानप्रवृत्ता, असद्भूतविञ्चेषपरित्यागप्रवृत्ता चेहेत्यभिधीयते। अमी पूर्वं मृणालस्पर्धे मया सद्भूता विशेषा अनुभूता इत्यतस्तद्भिम्रुखाऽसो, अमी च नानुभूता इति तत्परित्यागाभिम्रुखा, अतो न संश-यविज्ञानेनास्याः साम्यमस्तीत्येतदाह्-निश्चयविद्याषिज्ञासा ईहा । निश्चीयतेऽसाविति निश्रयः । कोऽसौ ? विशेष इत्याह, विशिष्यते-भिद्यतेऽन्यस्मादिति विशेषः, निश्रयश्रासौ विशे-षश्च निश्चयविशेषः, निश्चितो विशेष इत्यर्थः, तस्य ज्ञातुमिच्छा या सा जिज्ञासा, विद्यमाना-विद्यमानविशेषादानपरित्यागाभिम्रुखेत्यर्थः । सैवंविधा ईहाऽभिधीयते । एवं स्वचिक्रेन ईहां निरूप्य पर्यायशब्दैरर्थतो नानात्वमप्रतिपद्यमानैरसम्मोहार्थं तामेवाचष्टे-ईहा ऊहा इत्यादि। यत्ति द्वीषविचारणं सा तदीहेत्येवात्राभिधीयते, चेष्टा ऊहा तर्कः परीक्षा विचारणा जिज्ञासे-त्येवं नास्त्यर्थभेद एषां शब्दानाम् , सत्यपि चार्थभेदे ऽन्यत्रेहा नार्थान्तरभूता एवेते, एकरूप-त्वात् । ईहायाः स्वरूपमाख्याय अपायस्य तद्नन्तरवर्तिनः स्वरूपं दिदशयिषुराह्-

१ 'अवगृहीते' इति घ-पाठः, समीचीनतरम ।

भा० — अवगृहीते विषये सम्यगसम्यगिति गुणदोषविचोरणा अध्यव-सायापनोदोऽपायः । अपायोऽपगमः, अपनोदः अपन्याधः, अपेतमपगतमपवि-द्धमपनुत्येमित्यनर्थोन्तरम् ॥

टी०-अवगृहीतं इत्यादि । अनेनापि ऋममाचष्टे, सामान्येनावगृहीते स्पर्शसा-मान्यविषये अनिर्देश्यादिरूपे तत उत्तरकालमीहायां प्रवृत्तायां, कथमिति अपायस्य चेत् ? उच्यते-सम्यगसम्यगित्येत्रं मृणालीस्पर्शः किम्रताहिस्पर्श इति । स्वरूपम् मृणालीस्पर्श इत्येवमादानाभिम्रखत्वात् सम्यक् न अहिस्पर्शोऽयमित्येवं परित्यागाभिम्रखत्वादसम्यगिति, तत उत्तरकालं सम्यगित्यपायः प्रवर्तते, नत्वसत्येतस्मिन् ह्य इति। स प्रनः क्षिंरूपोऽपाय इति ? उच्यते-गुणदोषेत्यादि । गुण इति यस्तस्मिन साधा-रणो धर्मो मृणाले स गुणः, दोपस्तु यस्तत्र न सम्भवति धर्मः स दोपः, गुणश्र दोषश्र गुणदोषो तयोर्विचारणा-मार्गणा गुणदोषविचारणा तया गुणदोषविचारणया यः प्रवर्ततेऽ ध्यवसायः-चित्तं,कीदशम् शंअपनोद् इत्येवंरूपः, अपनुदतीत्यपनोदः सोऽध्यवसायोऽपनु-दति तत्रासिबिहितधर्ममिति पृणालस्यवायं स्पर्शः अत्यन्तशीत।दिगुणसमन्वितत्वादिति अस्यै-वायमिति यः प्रत्ययोऽन्यस्य न भवतीति सः अपायः । संप्रत्येत्रं लक्षणतो निर्धारितस्व-ह्वपं पर्यायशब्दै स्तमेव व्यपदिशत्यनर्थान्तरभूतः अपायो प्रगम इत्यादिभिः । अपैतीत्यपायः, निश्चयेन परिच्छिनक्तीत्यर्थः । अपगच्छत्यपनुदति अपविध्यतीत्यर्थः । पुनश्चापाय इत्यस्य भावार्थमुररीकृत्य भावाभिधायिभिरेव कथयति-अपतमपगतिमत्यादिभिः। मृणालस्यैवायं स्पर्श इति येयं फलरूपा परिच्छित्तिस्वभावता ज्ञानस्येति सा भावाभिधायिभिरेभिरुच्यते, अपेतमपगतं परिच्छित्रमेतनमया एवमेतन्नान्यथेत्यर्थः। एवं निश्चितस्यार्थस्योत्तरकालं यद-विसारणम् , अधुना यदा चान्यत्रार्थे उपयुक्तो भवति तदाःपि या वासना लिधिरूपा यद् वाऽन्य-स्मिन कालान्तरे जुसारणमेतनमया प्रागासंवितमित्येषा त्रिरूपा धारणाऽभिधीयते तां दर्शयति-

भा॰—धारणा प्रतिपत्तिर्यथास्वं मत्यवस्थानमवधारणं च। धारणा प्रतिप-त्रिरवधारणावस्थानं निश्चयः अवगमः अववाध इत्यनथीन्तरम् ॥ १५ ॥

शि०—धारः । प्रतिपत्तिरित्यादिना । धारणेति लक्ष्यम्, प्रतिपत्तिर्यथास्वमित्यनेनाद्यं भेदमादर्शयति, अस्मिन् काले निश्चितस्यार्थस्य यावदन्यत्र नोपयोगं याति धारणायाः तावत् अर्थस्य यद् दर्शनमप्रच्युतिः साप्रतिपत्तिः यथास्वित्युच्यते,प्रतिपत्तिः –अप्रच्युतिः यथास्वं –यथाविषयं यो यः स्पर्शदिविषय आगृहीतः

तस्याऽनाश इत्यर्थः । मत्यवस्थानिमत्यनेन द्वितीयां लिधिरूपां धारणां कथयति, यदा अपायं स्पर्शादेविषयस्य कृत्वाऽन्यत्रोपयुक्तो भवति तदाऽप्यसौ लिधिरूपा धारणा समस्ति, अतो मत्यवस्थानिमिति ब्रूते । मतेः धारणाख्याया अवस्थानं शक्तिरूपं मत्यवस्थानं भण्यते । अवधारणं चेत्यनेन तृतीयभेदं कथयति । यदा कालान्तरे तमेव प्रागनुभूतं विषयमालम्ब्य ज्ञान-

१ 'विचारणया 'इति ख-पाठः । २ '०मपनुत० 'इति घ-पाठः । '०वधारणमव० 'इति घ-पाठः ।

स्वेति तदा तदेवावधारणिमिति मण्यते यसमादवधारयित कालान्तरानुभूतमर्थमेवमेतन्मया सेवितमिति । सम्प्रति पर्यायशब्दैस्तामेव त्रिप्रकारामाचष्टे-धारयत्यर्थं त्रिभिरप्येभिः प्रकारेः सा धारणा । प्रतिपत्तिनीम परिच्छिन्नेऽथें यावदन्यत्रोपयोगं न याति तावदनाशस्तस्यार्थस्य तस्मिन् विज्ञान इति। अवधारणं पुनः कालान्तरानुस्मरणमागृहीतम्। अवस्थानमित्यनेन तु अन्यत्र पदार्थे उपयुक्तस्य या लिब्धसूषा धारणा सा गृहीता । पुनरेषामन्ये त्रयो यथास-इ्ख्यकेन भेदा निद्ध्यन्ते— निश्चयां व्वगमां व्वाधि हिता । निश्चय इत्ययं प्रतिपत्तिरित्यस्य पर्यायः, अवगम इत्ययं तु मत्यवस्थानस्य लिब्धस्त्रपस्येति । अथवा अविशिष्टधारणायाः सर्व एते पर्याया इत्यनर्थान्तरिमत्याह । भावना चैवं कार्या—अपवरकाद्यन्धकारस्थितेन पुंता यदा स्पर्शनेन्द्रियेणोपलब्धमाद्यक्षणे सामान्यमनिर्देश्यमशेषकल्पनारहितं सोऽवग्रहः । यदा पुनस्तमेव विचारयित किमयं मृणालस्पर्श उताहिस्पर्श इति सेहा । यदाऽस्य निश्चितं भवति मृणालस्यैवायं नाहेरिति सोऽपायः । यदा तु निश्चितं सन्तमिवच्युतिरूपेण धारयित लिब्धस्त्रपेण वा कालान्तरानुस्मरणे वा सा धारणा । एवं रसनादिभिः रसादीनां योपलिधः सैकैका चतुर्विधा भावनीयेति ॥ १५ ॥

अत्राह—एते ह्यवग्रहादयो ज्ञानविशेषाः क्षयोपशमवैचित्र्यात् स्पर्शादिकमर्थमन्यथा वाऽन्यथा निश्चिन्वन्तस्तथान्यपदेशभाज इत्युक्तम् ॥ अथेषां स्वस्थाने क्षयोपशमविचित्र्य-मिस्त नास्तीति १। उच्यते-अस्ति, यतोऽवग्रहः क्षयोपशमोत्कर्षापकप्रिक्षोऽनेकथा बहादेर-र्थस्य परिच्छेदकः, एवमीहादयोऽपीति, एतदनेन प्रतिपादयित सूत्रेण—

सूत्रम्—बहुबहुविधिक्षप्रानिश्रितासन्दिग्धधुवाणां सेतराणाम् ॥१-१६॥

टी॰—बहुबहुबिधेत्यादिना। श्रुतानुमितैश्च पदैः प्रायो व्याख्या सूत्रा-णाम्, इष्टेऽपि अनुमीयमानैरवग्रहादिभिर्वहादीनां सम्बन्धं लगयन्नाह—

भा॰—अवग्रहाद्यश्चत्वारो मितज्ञानिवभागाः एषां बह्वादीनामधीनां सेतराणां भवन्त्येकदाः । सेतराणामिति-सप्रतिपक्षाणामित्यर्थः ॥

टी०—अवग्रहादयश्चत्वार इत्यादि। अवग्रहादयः प्रागत (१-१५) निरूपितस्वरूपाः मूलभेदतश्चत्वार इति, क्षयोपशमवैचित्र्यात् तु नानाभेदास्त एव भवन्तीति भत्वा चत्वार इत्याह। मतिज्ञानस्य च प्रकृतत्वात् तन्द्रेदा एत इति— मतिज्ञानविभागा इत्याह, अवग्रहादयः। एतेऽवग्रहादयः एषां सूत्रो-पन्यस्तानां बहादीनां पण्णाम् अर्थानाम् अर्थमाणानामित्यर्थः। वहादीनां पण्णामर्थानां सेतराणां च तेऽवग्रहादयो ग्राहका इत्यर्थ इत्याह—सेतराणां भवन्तीति। एकशा इति च। एकैकस्य बहादेर्थकलापस्य सेतरस्य ग्राहका इति एकैकोऽवग्रहादिरेकशः। सेतर इत्यस्य चार्थो नेवं ग्राह्यः—बहोरर्थस्य क्षिप्रार्थ इतर इति शक्यं वक्तुम्, एवं बहादीनामनिश्रितादिरितर

१ 'बाऽन्यया' इति ख-ग-पाठः । २ '० श्रितानुक्तध्रुवा०' इति घ-पाठः ।

इति, एतिक्रासायाह-सेतराणाम् , सप्रतिपक्षाणामित्यर्थः। एतत् कथयति-इतरशब्दस्य विरोधी योऽर्थः स वाच्यो भवति, वहर्थस्य च स्तोकार्थो विरोधी प्रतिपक्षः, इत्येवं शेषाणां प्रतिपक्षता ज्ञेया, एवं सम्बन्धं लगयित्वाऽर्थं कथयति—

भा०-बहवगृहणाति अल्पमबगृहणाति । बहुविधमवगृह्णात एकविधमवगृह्णाति । क्षिप्रमवगृह्णाति चिरेणावगृह्णाति । निश्रितमवगृह्णाति अनिश्रितमवगृह्णाति । असन्दिग्धमवगृह्णाति सन्दिग्धमवगृह्णाति । ध्रुवमवगृह्णाति अध्रुवमवगृह्णाति । इत्येवमीहादीनामपि
विद्यान ॥ १६॥

टी०-बहबगृह्णाति इत्यादिना ॥ नतु चावग्रहादयः प्रथमान्ताः श्रुताः पूर्वसूत्रे (१-१५), बहादयश्रेह षष्ट्रचन्ता इति तत्रेवमर्थ्कथनं युक्तं-बहोरर्थ-बहवप्रहस्य स्यावग्रहः अल्पस्यार्थस्यावग्रह इति?। उच्यते-नायं दोषः, यतोऽवग्रहादयः **स्बद्ध**पम् कर्तृसाधनाः तत्रं श्रुताः, अवगृह्णातीत्यवग्रहः, ईहत इति ईहा, अपैती-स्यपायः, धारयतीति धारणा, यश्रासौ ज्ञानांशोऽवगृह्णातीत्यादिरूपस्तस्यावश्यं कर्मणा भवि-तन्यम्, तचेह वह।दिभेदं सूत्रेण विषयात्मकं भण्यते, अतो नास्त्यर्थभेदो बहोरवग्रहः बहु-मवग्रहातीति, अनयोः एक एवार्थः, केवलं तु शब्दभेद उच्यते । स्पर्शनावग्रहस्तावदेवं बहुमवयक्काति-शय्यायाम्रुपविश्चन् पुमान् तत्स्थयोषित्पुष्पवस्त्रचन्दनादिस्पर्शं बहुं सन्तमेकैकं मेदैनावबुध्यते, अयं योषित्स्पर्शोऽयं च तल्लग्नपुष्पस्पर्शोऽयं च तद्वात्रानुलग्नचन्दनस्पर्शोऽयं चैतत्परिहितवस्त्रस्पर्शः अयमेतदाबद्धरसनास्पर्श इति, अतो बहुलर्सपर्श मिन्नजातीयमव-गुह्नातीति ॥ नज्ञ चावग्रह एकसामयिकः शास्त्रे निरूपितो न चैकस्मिन् समये चैवैकावग्रह एवंविधो युक्तोऽल्पकालत्वादिति। उच्यते-सत्यमेवमेतत्, किंतु अवग्रहो द्विधा-नैश्रयिको व्यावहारिकश्व ।। तत्र नेश्रयिको नाम सामान्यपरिच्छेदः, स चैकसामयिकः शास्त्र अमिहितः, ततो नैश्रयिकादनन्तरमीहैवमारिमका प्रवर्तते-किमेष स्पर्श उतास्पर्श स्पर्शोऽयमिति, तस्याश्वानन्तरोऽपायः अयं चापायः अवग्रह चर्यते. आगामिनो मेदानङ्गीकृत्य यस्मादेतेन सामान्यमवच्छिद्यते । यतः पुनरे-तसादीहा प्रवर्तिष्यते कस्यायं स्पर्शः ? पुनश्चापायो भविष्यत्यस्यायमिति, अयमपि चापायः पुनरवग्रह इत्युपचर्यते, अतो जनन्तरवर्तिनीमीहामपायं चाश्रित्य, एवं यावदस्यान्ते निश्चय उपजातो भवति, यत्रापरं विशेषं नाकाङ्क्षतीत्यर्थः । अपाय एव भवति न तत्री-पचार इति । अतो य एष औपचारिको व्यवहस्तमङ्गीकृत्य बहु अवगृह्णातीत्येतदुच्यते, नत्वेकसमयवर्तिनं नैश्रयिकमिति, एवं बहुविधादिषु सर्वत्रौपचारिकाश्रयणाद् व्याख्येयमिति । सम्प्रति बहित्यस्य प्रतिपक्षं कथयति-अल्पमचगृहातीत्यनेन, यदा तेषामेव योषिदा-

१ अनुक्तमवगृह्णाति उक्तमवगृह्णाति 'इति घ-पाठः। २ 'विन्दात् 'इति क-पाठः। ३ 'तन्ना-भिताः' इति क-ख-पाठः। ४ 'वहुरूस्पर्धे' इति ग-पाठः।

दिस्पर्शानां यं किश्चिदेकं स्पर्शमवगृहाति अन्यान् सतोऽपि क्षयोपशमापकर्षात् न गृहणाति तदाल्पम्-एकमवगृह्णातीत्युच्यते। बहुविघमवगृह्गातीति। बह्व्यो विधा यस्य स बहुविधः तमवगृहणाति। बहुविधो नाम स एव योषिदादिस्पर्श एकैकः शीतस्त्रिग्धमृदुकठिनादिरूपो यदाऽवगृद्यते तदा बहुविधं गुणैभिन्नं स्पर्शं परिच्छिन्दत् तज्ज्ञानं बहुविधमवगृह्णाती-त्युच्यते। यदा तु योषिदादिस्पर्शमेवैकगुणसमन्वितं शीतोऽयमिति वा स्निग्धोऽयमिति वा मृदुरयमिति वेत्येवमवच्छिनति तदा एकविधमवमृह्वातीत्युच्यते । तमेव भूयो योषिदादिस्पर्शमाशु स्वेनात्मना यदाऽवच्छिनचि तदा क्षिप्रमवगृहातीति भण्यते। यदा तु तमेव योषिदादिस्पर्श स्वेनात्मनाञ्वच्छिनत्ति बहुना कालेन तदा चिरेणा-बगुह्नातीत्युच्यते । चिरेणेति बहुना कालेन । अनिश्रितमवगृह्वणातीति निश्रितो लिङ्गप्रमितोऽभिधीयते, यथा यथिकाकुसुमानामत्यन्तशीतमृदुस्निग्धादिह्वयः प्राक् स्पर्शोऽ-नुभूतस्तेनानुमानेन लिङ्गेन तं विषयं न यदा परिच्छिन्दत् तज्ज्ञानं प्रवर्तते तदा अनि-श्रितं अलिङ्गमवगृह्यातीत्युच्यते । यदा त्वेतस्मादाख्यातालिङ्गात् परिच्छिनति निश्रितं तदा स लिङ्गमवगृहातीति भण्यते । उक्तमवगृहातीत्ययं तु विकल्पः श्रोत्रावग्रहविषय एव न सर्वव्यापीति । यत उक्तमुच्यते शब्दः स चाप्यक्षरात्मकः तमवण्हातीति । अनुक्त-स्तुक्तादन्यो " निजवयुक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथाह्यर्थ(गतिः)" ( परिभाषेन्दुशेखरे प० ७४) इति अनया कल्पनया शब्द एवानक्ष्रात्मकोऽभिधीयते तमवगृह्णाति अनु-क्तमवगृह्णातीति मण्यते । अव्याप्तिदोषभीत्या चापरेरिमं विकल्पं प्रोज्ह्य अयं विकल्प उपन्यस्तो निश्चितमवगृह्णातीति, निश्चितं सकलसंशयादिदोषरहितमिति, यथा तमेव योषिदादिस्पर्शमवगृहत् ज्ञानं योपित एव पुष्पाणामेव चन्दनस्यैवेस्येवं यदा प्रवर्तते तदा निश्चितमवगृहणातीत्युपदिश्यते । अनिश्चितमवग्रहणातीति च कदा व्यपदिश्यते ?। यदा तमेव स्पर्श संश्यापनः परिच्छिनति स्पर्शोऽयं भवति एवं तु न निश्चिनोति-योषित एवायं, विलोमधर्मादेरपीदृशो भवति स्पर्श इति संशयप्रादुर्भावात्। ध्रुव-मवगृहणातीति । ध्रु वमत्यन्तं सर्वदेत्यर्थः । यदा यदा तस्य तेन स्पर्शेन योगी भवति योषिदादिना तदा तदा तमर्थमवच्छिनचीत्यर्थः । एतदुक्तं भवति-सति चोपयोगे यदाऽसी विषयः स्पर्शाख्यः स्पृष्टो भवति तदा तमवण्डाति, एवम् अध्वमवगृष्ट्रणातीति। सतीन्द्रिये सति चोपयोगे सति च विषयसम्बन्धे कदाचित् तं विषयं तथा परिच्छिनति कदाचित्रेत्येतद्ध्रामवयहातीत्युपदिश्यते । एवमित्यनेनैतत् कथयति यथा विषयस्य बहा-देर्भेदाद् द्वादशप्रकारो अवग्रहो अभिहितः क्षयोपश्रमोत्कर्षापकर्षाद् एवम् ईहादीनामपि ईहा-पायधारणानामपि जानीयाद, बहीहते अल्पमीहते बहुविधमीहते एकविधमीहते क्षिप्रमीहते चिरेणेहते अनिश्रितमीहते निश्रितमीहते उक्तमीहते अनुक्तमीहते, द्वितीयविकस्पे निश्चित-मीहते सन्दिग्धमीहते ध्रुवमीहते अधुवमीहते। एवमपायेऽपि बह्रपैतीत्यादयो द्वादश विकल्पाः, धारणायां च बहु धारयतीत्यादयो द्वादशैव, एवमवग्रहादीनां स्वस्थाने द्वादश-विधत्वम् ॥ १६ ॥

# प्राह्ममेदाद् मेदं प्रतिपाद्येदानीमेषामेवावग्रहादीनां विषयं निर्धारयन्नाह—

सूत्रम्—अर्थस्य ॥ १-१७॥ भा॰—अवग्रहादयो मतिज्ञानविकल्पा अर्थस्य भवन्ति॥१७॥

टी० - अर्थस्येति । कस्य विषयस्य ग्राहका अवग्रहादय इति मन्येथास्त्वम् १ । अर्थस्येति मृमः । अर्थश्र स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दात्मकः तस्य स्पर्शादेर्श्यस्य अवग्रहाद्योऽवच्छेदका मिति-कानिकल्पाः मृतिज्ञानस्येन्द्रियादिमेदेनाविभक्तस्य विकल्पाः अंशा इत्यर्थः । तदेवं विभन्यमानमेभिमेदरविष्ठित इति यदि तर्हि स्पर्शादेविषयस्य ग्राहकाः अवग्रहादयोऽभ्युप-गम्यन्ते न तर्हि द्रव्यस्य ज्ञानं चक्षुरादिजं किश्चिद् ग्राहकं समस्ति छाग्रस्थिकम् १ । उच्यते स्पर्शादयो द्रव्यपर्यायाः, पर्यायग्रहणाच द्रव्यमविच्छिन्नमेवावसातव्यं, तेन रूपेण द्रव्यस्यैव मवनात्, यतो न द्रव्यविग्रताः पर्यायाः, पर्यायविरहितं वा द्रव्यम्, अन्यतरानुपलब्धा-वन्यतरस्यानुपलब्धाः । प्रतीन्द्रियप्राप्त्या द्रव्यस्यैव रूपादिविशेषंणभाक्तवात्, विवश्चावशाच प्रधानगुणभावाभ्युपगमः प्रतिपद्यते जैनः, अतः स्पर्शादिग्रहणे द्रव्यग्रहणमवश्यंभावि द्रव्यम् ग्राहणे वा स्पर्शादिग्रहणम्, अन्योन्यानुगमात् । अर्थस्य स्पर्शादेः सामान्यानिर्देश्यस्य परिच्छेदिका ईहा, तस्यैव स्पर्शोऽयमित्येवं परिच्छेदकोऽपायः, तस्यैव स्पर्शादेर्थस्य परिच्छिन्यस्योत्तरकालमविस्यतिर्यो सा धारणा । एवं रसादिष्वपि प्रत्येकमवग्रहाद्यो योज्याः । द्रवं च साधारणमवगम्यम् अवग्रहाद्य एवार्थस्य मितज्ञानिकल्पा ग्राहकाः नान्यो मितज्ञानांश्व हित ॥ १७ ॥

अथ किमन्योऽप्यस्ति कश्चिन्मतिज्ञानांशो योऽर्थस्य ग्राहको न भवतीति नियमेना-पास्यते?। उच्यते अस्ति, यः सामान्यमात्रग्राहिणोऽप्यवग्रहादुक्तस्वरूपादत्यन्तमलीमसरूपोऽ-वग्रह इति । स तर्हि कस्य ग्राहक इति ?। उच्यते—

### सूत्रम्-व्यञ्जनस्यावग्रहः॥ १-१८॥

भा०—व्यञ्जनस्यावग्रह एव भवति नेहाद्यः। एवं द्विविधोऽवग्रहो व्यञ्जनस्यार्थस्य च। ईहाद्यस्त्वर्थस्यैव॥ १८॥

टी॰—व्यञ्जनस्यावग्रह इति । तत्र व्यज्यतेऽनेनार्थ इति व्यञ्जनं सन्तमसावस्थित-घटरूपप्रदीपादिवत्, तत् पुनर्व्यञ्जनं संश्लेषरूपं यदिन्द्रियाणां स्पर्शनादीनाष्ठुपकरणाख्यानां स्पर्शाद्याकारेण परिणतानां पुद्गलद्रव्याणां च यः परस्परं संश्लेषस्तद्वयञ्जनं, तस्य व्यञ्जन-स्यावग्रह एवको भवति ग्राहकः । का भावनेति चेत् ? उच्यते—यदोपकरणेन्द्रियस्य स्पर्शनादेः पुद्गलेः स्पर्शाद्याकारपरिणतेः सम्बन्ध उपजातो भवति न च किमप्येतदिति गृहणाति किन्त्वव्यक्तविज्ञानोऽसौ सुप्तमत्तादिस्क्ष्मावबोधसहितपुरुषविदिति तदातैः पुद्गलैः स्पर्शनाद्य-

१ 'विशेषेण' इति क--ख-पाठः ।

पकरणेन्द्रियसंश्विष्टेर्या च यावती च विज्ञानशक्तिराविरस्ति सैवंविधा विज्ञानशक्तिरवप्रहाख्या, तस्य स्पर्शनाद्युपकरणेन्द्रियसंश्विष्टस्पर्शाद्याकारपरिणतपुद्गलराशेर्व्यञ्जनाख्यस्य
प्राहिकाऽनग्रह इति भण्यन्ते । तेनैतदुक्तं भवति - स्पर्शनाद्युपकरणेन्द्रियसंश्विष्टाः स्पर्शनाद्याकारपरिणताः पुद्गलाः व्यञ्जनं भण्यन्ते, विशिष्टार्थावग्रहकारित्वात्, तस्य व्यञ्जनस्य परिच्छेदकोऽव्यक्तोऽवग्रहो भण्यते, अपरोऽपि तस्मान्मनाक् निश्चिततरः किमप्येतदित्येवंविधः
सामान्यपरिच्छेदोऽवग्रहो भण्यते, ततः परमीहादयः प्रवर्तन्ते, अतः सक्तं व्यञ्जनस्याचग्रह एव अत्यन्तमलीमसपरिच्छेदक इति, नेहाद्यः, ईहापायधारणास्तस्य व्यञ्जनस्य
प्राहिका न भवन्ति, स्वांशे-भेदमार्गणनिश्चयधारणाख्ये तासां नियतत्वात् । एवसुक्तेन
प्रकारेण, सूत्रद्वयाभिहितेनेत्यर्थः । द्विविध इति च । विषयस्य द्विरूपत्वात् द्विविध इत्युक्तम्।
एतदेवाह - व्यञ्जनस्यार्थस्य च परिच्छेदे प्रवर्तमानो द्विविध उच्यते, ईहादयस्त्वर्थस्य
स्पर्शादेरेव विशेषका भवन्ति, नेहापायधारणास्ववग्रहस्य द्वैरूप्यमस्तीति ॥ १८ ॥

अथ किं स्पर्शनादीनामिन्द्रियाणां सर्वेषां व्यञ्जनावग्रहः समस्ति, उत कस्यचिश्वेति ?।

उच्यते-कस्यचित्र सम्भवतीत्यपि । एतर् दर्शयति-

सूत्रम्-न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् ॥ १-१९ ॥

भा०—चक्षुषा नोइन्द्रियेण च व्यञ्जनावग्रहो न भवति, चतुर्भिरिन्द्रियैः शेषैभवति। एवमेतत् मतिज्ञानं द्विविधं, चतुर्विधमष्टाविंशतिविधमष्टबष्टपुत्तर-शतविधं, षट्टिंशान्त्रिशतविधं च भवति॥ १९॥

अत्राह्—गृह्णीमस्तावन्मितज्ञानम् । अथ श्रुतज्ञानं किमिति अत्रोच्यते ॥ दी०-करणे सहार्थे वैषा तृतीया, चक्षुषा उपकरणेन्द्रियाख्येन सह नाहिन्द्रयेण वा मनओघज्ञानरूपेण सह ते रूपाकारपरिणताः पुद्रलाश्चिन्त्यमानाः वस्तुविशेषाः संशेषं न यान्ति, अतो व्यञ्जनम् चक्षुरूपकरणेन्द्रियनोइन्द्रिययो रूपाद्याकारपरिणतिपुद्रलानां च यत् संश्लेषरूपं तद्वयञ्जनमेवंविधं नास्ति, तदभावाच तदवग्रहोऽपि नास्ति, एतदाह—व्यञ्जनस्यावग्रहो न भवति । एतदुक्तं भवति—ये ते द्वयमानाश्चिन्त्यमानाश्च वस्तुविशेषाः न

ते चक्षुरिन्द्रियेणोपकरणरूपेण नोइन्द्रियेण च सह संश्लेषिताः परिच्छिद्यन्ते, यतो योग्यदेशावस्थितं वस्तु चक्षुः शरीरस्थमेव सत् परिच्छिनत्ति, न् गत्वा विषयपरिच्छेदे व्याप्रियते, न वा विषय-

मागतं धान्यमस्रकाकृतिके इन्द्रियदेशेऽवगच्छति, अतथ लोचनमप्राप्तविषयप्राहि, न खलु प्राह्मेण तस्यानुप्रहोपघातानुभवो दृष्टः, स्वान्तस्येव, नापि धान्यमस्राकृतीन्द्रियदेश-वर्तिविषयपरिच्छेदि विलोचनं, यदि स्यात् ततस्तद्गतमञ्जनादि परिच्छिन्द्यात्, न च परि-च्छिनत्ति, अतो निश्चीयतेऽनागतं विषयमवबुध्यते तत्, न वा गत्वा विषयदेशमित्यतो न च्यञ्जनावग्रहस्तस्य । मनसोऽप्येवमेव, न चिन्त्यमानं विषयं प्राप्य मनः चिन्तयित, न वा आगतं स्वात्मन्यवस्थितं विषयं मनः पर्यालोचयित, यदि च संक्षिण्य विषयं परिक्षित्यात

मनस्ततो ज्ञेयकृतमनुग्रहं विक्रेदादिरूपमनुभवेद् उपघातं वा दाहादिरूपमिति ॥ अथामूर्तन्वास द्धत इति, तद्प्ययुक्तम्, आर्हतस्य हि पुद्गलात्मकत्वात् मूर्तता मनस्यसिध्यत्, शरी-रस्यं वा मनो विषयं निश्चिनोति, यथा हि स्पर्शनं करणमगत्वेति न वा शरीरात् तस्य निःसरणं, स्पर्शनं हि करणं सन्न निस्सरहृष्टम्, अतो मनश्चिन्त्यमानैर्वस्तुभिः सह न श्चिष्यतीति व्यञ्जनावग्रहाभाव आख्यायते । चतुर्भिरिति चक्षुर्भनोव्यतिरिक्तानि चत्वार्यवेति, अन्यानि सांख्याभिमतानि निरस्यति—चतुर्भिरेव नातो व्यतिरिक्तौरिन्द्रयेरिति, स्पर्शनरसन्द्र्राणश्चोत्रैः श्चेषिरिति, उपर्युक्तवर्जैः भवति, व्यञ्जनावग्रहः सम्भवतीति यावत् । किमिति यदि एतानि चत्वार्यप्युपकरणेन्द्रियेण सह श्चिष्टं स्पर्शादिकं विषयमविच्छन्दते नान्यथेति अतः प्राप्तविषयग्राहित्वादेषां सम्भवति व्यञ्जनावग्रह इति । एवमेतदिति लक्षणविधानाभ्यां यिक्रकृपितं मितिज्ञानं तस्य पुनः सम्पिण्डच भेदान् कथयति द्विविध-

मित्रानस्य भेद- मित्यादिना। द्विविधमिति, इन्द्रियनिमित्तमनिन्द्रियनिमित्तं च। चतु-विचारः विधमवग्रहादिभेदतः। अष्टाविद्यातिविधमिति, स्पर्शनादीनां मनः-पर्यवसानानां षण्णामेकैकस्य चत्वारो भेदा अवग्रहादयस्ते समुदिताः सर्वेऽिप चतुर्विश्चति-रूपजाताः, ततोऽन्यचक्षुर्मनोवर्जस्पर्शनादीनां यो व्यञ्जनावग्रहः चतुर्भेदः स प्रक्षिप्तः,

रपजाताः, तताऽन्यचक्षमनावजस्यशनादाना या व्यक्तनावग्रहः चतुभदः स प्राक्षमः, ततोऽष्टानिंशितिविधं भवति । अष्टषष्टयुत्तरश्चातिविधमिति, तस्या एवाष्टाविंशितेरेकैको मेरः षड्विधो भवति बहादिभेदेन अत अष्टषष्टयुत्तरशतिविधं भवति । तस्या एवा-ष्टाविंशितेरेकैको भेदो द्वादशधा भवति सेतरबहादिद्वादशकेन, अतः षट्त्रिंशिक्शितान्येद्व(विध)मिति ।। १९ ।।

अत्र-अस्मित्रवकाशे चोदकः आह-एह्शीमो जानीमस्तावत् क्रमेण पूर्वप्रद्घितं लक्षणविधानरूपं मितिज्ञानं, तदनन्तरं तु यच्छुतज्ञानप्रकं तन्न विद्य इत्यतः एच्छचते मया-अथ श्रुतज्ञानं किंलक्षणमिति ?। अस्मिन् चोदिते गुरुराह-उच्यते मयेति-

## सूत्रम्-श्रुतं मतिपूर्वं द्रथनेकद्वादशभेदम् ॥ १-२०॥

टी॰—श्रुतमिति लक्ष्यं, मितपूर्वमिति लक्षणं, द्यादिविधानं, श्रुतमिति च श्रूयते स्म श्रुतम् । एवंविधायां च कल्पनायां शब्दोऽभिधीयते न श्रुतिः, श्रुतं श्रुतशाद्यस्यार्थः अवणमिति भवासाधनतामभ्युपैति, प्रकृतेन ज्ञानग्रहणेन श्रुतमिति ज्ञानं ग्राह्मं, न शब्दः, ज्ञानविचारप्रस्तावात् । यदि तु श्रुतज्ञानस्यान्तवितिः स शब्दो निमित्ततां प्रतिपद्यमानः श्रुतव्यपदेशमश्रुते न कश्चिद् दोषः, उपचारस्य व्यवहाराङ्गत्वात् । ग्रुष्वयया तु ष्रुत्या श्रुतमित्यनेन ज्ञानग्रुच्यते, एतदाह—

भा॰—श्रुतज्ञानं मतिज्ञानपूर्वकं भवति । श्रुतमासवचनं आगमः उपदेश ऐतिश्वमाम्नायः प्रवचनं जिनवचनमित्यनर्थान्तरम् ॥

टी॰--श्रुतज्ञानमिति । मतिपूर्वमित्यस्यार्थं विष्णोति-मतिज्ञानपूर्वकं भवतीत्य-नेन । मत्या कृतया ज्ञानं विशेषयति मितिज्ञानिमिति । तन्मतिज्ञानं पूर्वं यस्य तन्मति-पूर्व भण्यते, अपेक्षाकारणं चेह पूर्वमित्यनेनोच्यते, यथा घटस्योत्पत्तावपेक्षाकारणं व्योमाद्य-पेक्ष्यते, तेन विना तद्भावात्, एवमिह सति मतिज्ञाने लब्धिरूपे ततः श्रुतज्ञानस्यो-त्यितिष्टा न मतिज्ञानाभावे, किं पुनः कारणं तदेव मतिज्ञानं न श्रुतज्ञानीभवतीति मृत्तिकावद् घटरूपेण ? उच्यते एवं सति श्रुतज्ञाने प्रादुर्भूते मतिज्ञानस्य नाशः स्यात्, न चैतदिष्यते । यत आह-'' जत्थ मई तत्थ मुअं, जत्थ मुअं तत्थ मई ( जत्थ आभिणिबोहियनाणं तत्थ सुयनाणं, जत्थ सुयनाणं तत्थाभिणिबोहियनाणं" नन्दी०सु० २४) । तस्मादपेक्षाकारणमेव मतिज्ञानं तस्योत्पत्तौ लिश्यरूपं भवति, न पुनः समवायिकारणमिति । एतच लक्षणमुक्तमेव, यतो मतिज्ञानभावे लक्ष्यते श्रुतमिति । एतच श्रुतज्ञानमेवमात्मकमिन्द्रियमनोनिमित्तं प्रन्थानु-सारि विज्ञानं यदिति, तं च ग्रन्थं दर्शयति बहुभिः पर्यायशब्दैः-श्रुतमासवचनमित्यादिभिः। श्रुयते तदिति श्रुतम्, अस्मिन् पक्षे शब्दोऽभिधीयते, तस्य शब्दस्य श्रुतज्ञानं-परिच्छेद-कारि श्रुतज्ञानमिति गृह्यते । एवं सर्वेष्वाप्तवचनादिषु पष्टीसमास आश्रयणीयः, आप्तवचनस्य ज्ञानं यत्परिच्छेदकारि इत्येवम्, आप्तो-रागादिवियुतः तस्य वचनमिति ॥ नतु चार्थमेव कथयति तीर्थकृत, न सूत्रं ग्रथ्नाति, गणधरास्तु सूत्रसन्दर्भेण न्यात्रियन्ते, कथं तर्हि इद्धु-च्यते-आप्तस्य-तीर्थकृतो वचनं द्वादशाङ्गं-गणिपिटकमिति ?। उच्यते-गौणीकरपनामा-श्रित्योक्तमाप्तस्य वचनमित्येतत्। कथम् १ यदा हि भगवान् जीवादिकमर्थं केवलज्ञानभाख-त्प्रभावप्रकाशितं गणधरेभ्य आचष्टे तदाऽसौ जीवादिरर्थस्तस्मिन् केवलज्ञानदर्शनात्मके तीर्थकृति समारूढ इव लक्ष्यते प्रतिविम्बाकारेणोपजायमानत्वात अतोऽसावप्यर्थ आप्तो भवति, तद्ध्यारोपात्, तस्याप्तस्यार्थस्य तद्गणधरवचनं प्रतिपादकमित्याप्तवचनं भण्यते। यद्वा गण-धरवचनमेवाप्तवचनम्, निश्रयोपजायमानत्वात् आप्तवचनमुच्यते । एवमागमादिष्वपि घटमान-

भायोज्यमिति । आगच्छत्याचार्यपरम्परया वासनाद्वारेणेत्यागमः, उपदिश्वागमादीनां
श्यते—उच्चार्यते इत्युपदेशः, ऐतिह्यमेवमेतद् बृद्धाः स्मरन्तीति, आम्नायते—अभ्यस्यते निर्जरार्थिमिरित्याम्नायः, प्रकर्षण नामादिनयप्रमाणनिर्देशादिभिश्च यत्र जीवादयो न्याख्यातास्तत् प्रवचनम्, जिना रागादिसन्तानविजि (वर्जि १)
तास्तेपामिदं वचनमिति । एवमेमिरनर्थान्तरवर्तिभिः एकोऽर्थः प्रतिपाद्यते द्वादशाङ्गं गणिपिटकमितियावत्, स चावद्यकादिराचारादिश्च ॥ एवं लक्षणतः पर्यायतश्चाभिधायाभिधानं दर्श्वयति—

९ यत्र मतिस्तत्र श्रुतं, यत्र श्रुतं तत्र मतिः (यत्राभिनिबोधिकज्ञानं तत्र श्रुतज्ञानं, बन्न श्रुतज्ञानं तत्राभिनिबोधिकज्ञानम् )।

२ ' दकमपीत्याप्त ' इति स्त-पाठः ।

भा०—तद् विविधमङ्गयाद्यमंङ्गप्रविष्टं च। तत् पुनरनेकविधं व्यादशविधं च यथासङ्ख्यम्। अङ्गबाद्यमनेकविधम्। तद्यथा—सामायिकं, ध्रुतक्षानस्य मेद- प्रतुर्विशतिस्तवः, वन्दनं, प्रतिक्रमणं, कायव्युत्सर्गः, प्रत्या- ख्यानं, दशवैकालिकं, उत्तराध्यायाः, दशाः, कल्पव्यवहारी, निशीधमृषिभाषितानीत्येवमादि॥

टी॰—तद् द्विविधमित्यादिना । द्वौ चानेकश्च द्वादश च द्वचनेकद्वादश ते भेदा यस तद् द्वचनेकद्वादशभेदम्, तच्छुतं द्विविधमिति, परोपाधिकं द्विविधत्वमिति वक्ष्यति । अङ्गषास्यमिति । अङ्गानि-अवयवा आचारादयस्तेभ्यो बाह्यमिति अङ्गबाद्यम्, अङ्गेष्वाचारादिषु प्रविष्टम्-अन्तर्गतम् अङ्गप्रविष्टम्, अङ्गबाद्यमङ्गप्रविष्टम् च पुनरनेन भेदेन भेद्यम्—अनेकविधम्-अनेकप्रकारम्, अङ्गवाद्यं, द्वादशविधं-द्वादशभेदम् अङ्गप्रविष्टमेवं यथासाउन्व्यं

अङ्ग्रेखाद्यादीनां सामायिकादीनां व्याक्या यथोपन्यस्तमितियावत् । अङ्गबाद्यमनेकविधं सामायिकादि । समभावो यत्राध्ययने वर्ण्यते तत्तेन वर्ण्यमानेनार्थेन निर्दिशति—सामायिकामिति । एवं सर्वेषु वक्ष्यमाणेष्वर्थसम्बन्धाद् व्यपदेशो दृश्यः । चतुर्विशतीनां पूरणस्यारादुपकारिणो यत्र स्तवः शेषाणां च तीर्थकृतां वर्ण्यते स

चतुर्विशातिस्तव इति । वन्दनम्-प्रणामः स कस्मै कार्यः कस्मै च नेति यत्र वर्ण्यते तत् वन्दनम् । असंयमस्थानं प्राप्तस्य यतेस्तस्मात् प्रतिनिवर्तनं यत्र वर्ण्यते तत् प्रति-क्रमणम् । कृतस्य पापस्य यत्र कायपित्यागेन क्रियमाणेन विशुद्धिराख्यायते स कायच्यु-त्स्मगः। प्रत्याख्यानं यत्र मूलगुणा उत्तरगुणाश्च धारणीया इत्ययमर्थः ख्याप्यते तत् प्रत्याख्यानम् । दश्चविकाले पुत्रहिताय स्थापितान्यध्ययनानि दशाविकालिकम् । आचारात् परतः पूर्वकाले यस्मादेतानि पठितवन्तो यत्यस्तेन उत्तराध्ययनानि । पूर्वेभ्य आनीय सङ्घ-सन्ततिहिताय स्थापितान्यध्ययनानि दशा उच्यन्ते । दशा इति व्यवस्थावचनः शब्दः, काचित् प्रतिविशिष्टावस्था यतीनां यासु वर्ण्यते ता दशा इति । कल्पव्यवहारौ कल्प्यन्ते – भिद्यन्ते मूलादिगुणा यत्र स कल्पः, व्यवहियते प्रायश्चित्तामवद्व्यवहारतयेति व्यवहारः । निशीथम् अप्रकाशं सुत्रार्थाभ्यां, यद् ऋषिभिभाषितानि प्रत्येकबुद्धादिभिः कापिलीपादीनि, एवमादि सर्वमङ्गवाहं दृश्यम् ।।

भा०—अङ्गप्रविष्टं द्वाद्शविधम्। तद्यथा-आचारः, सूत्रकृतं, स्थानं, सम-बायः, व्याख्याप्रइसिः, ज्ञातधर्मकथाः, उपासकाध्ययनद्शाः, अन्तकृह्शाः, अनुसरोपपातिकद्शाः, प्रश्नव्याकरणं, विपाकसूत्रं, दृष्टिपात इति ॥ अत्राह-मतिज्ञानश्रुतज्ञानयोः कः प्रतिविशेष इति १। अत्रोच्यते— टी॰—अङ्गप्रविष्टं द्वाद्शविधं भण्यते । तद्यथा, आचारो ज्ञानादिर्यत्र कथ्यते स आचारः । सूत्रीकृता अञ्चानिकादयो यत्र वादिनस्तत् सूत्रकृतम् । यत्रैकादीनि पर्यायान्तराणि वर्ण्यन्ते तत् स्थानम् । सम्यगवायनं वर्षधर-व्याख्या नयद्वारेण प्ररूपणाः क्रियन्ते सा व्याख्यापञ्चितः । ज्ञाता—दृष्टान्ता-

स्तानुपादाय धर्मी यत्र कथ्यते ताः ज्ञातधर्मकथाः । उपासकैः -श्रावकैरेवं स्थातव्यमिति येष्वध्ययनेषु दशसु वर्ण्यते ता उपासकद्शाः । अन्तकृतः -सिद्धास्ते यत्र ख्यायन्ते वर्धमान-स्वामिनस्तीर्थ एतावन्त इत्येवं सर्वकृतान्ताः अन्तकृद्दशाः । अनुत्तरोपपादिका देवा येषु ख्याप्यन्ते ताः अनुत्तरोपपादिकादेवाः । प्रश्नितस्य जीवादेवत्र प्रतिवचनं भगवता दत्तं तत् प्रश्नव्याकरणम् । विपाकः -कर्मणामनुभवस्तं सूत्रयति -दर्शयति तद् विपाकसूत्रम् । दृष्टीनाम् अज्ञानिकादीनां यत्र प्ररूपणा कृता स दृष्टिवादः, तासां वा तत्र पातः । अत्रानसरे चोदक आह - उक्तं लक्षणं विधानं च श्रुतस्य, किन्तु यथाऽयं विषयं निरूपयिष्यते तथा न किथद् भेदोऽस्तीति प्रच्छति मतिश्रुतयोः को भेद् इति ? । भण्यते —

भा॰—उत्पन्नाविनष्टार्थग्राहकं साम्प्रतकालविषयं मातिज्ञानम्, श्रुतज्ञानं तु त्रिकालविषयम्, उत्पन्नविनष्टातुत्पन्नार्थग्राहकमिति ॥ अत्राह— मतिश्रुतयोः प्रक्षीमो मतिश्रुतयोनीनात्वम् ॥ अथ श्रुतज्ञानस्य द्विविषमनेकं द्वाद्शविषमिति किंकृतः मतिविशेष इति १ । अत्रोच्यते—

टी०— उत्पन्नित्यादिना। उत्पन्नः—स्वेन रूपेण जातः स्पर्शादिरथों घटादिगतः, स चोत्पन्नो यदि तेन रूपेण सन्तिष्ठते न तु कपालाद्यवस्थां प्राप्तत्तदा स्पर्शनमतिज्ञानमेवं परि-च्छिनत्ति-घटस्यायं स्पर्श इति, स चाप्युत्पन्नाविनष्टो यदि योग्यदेशस्थो भवति तदा परि-च्छिनत्ति, न तु विप्रकृष्टदेशस्यमित्येतदाह—साम्प्रतकालविषयमिति। अनेन वर्तमानका-लविषयतां मतिज्ञानस्यावेदयते। श्रुतज्ञानं तु, तुशब्दः भेदप्रदर्शनपर इति। तं भेदमाह— त्रिकालविषयम्। पुनश्रेदमैदम्पर्य व्याख्यानयति—उत्पन्नत्यादिना। उत्पन्नो-वर्तमानस्त-मपि नोइन्द्रियं मनआख्यं परिचिन्तयति—कीदशोऽयं कर्करस्पर्श इति, विनष्टमप्यन्यत्र लग्नं शर्करास्पर्शमतीतं चिन्तयति—अस्याः प्राक् शर्करायाः मया स्पर्शोऽनुभूत इति। अनुत्पन्नम्-आगामिनमेवंविध एषां शीरगुडादीनां प्रतिविशिष्टात् संस्कारात् स्पर्श उपयास्यतीति, अत उत्पन्नादिग्राहकम्। पुनश्चोदयति—अवगतो विशेष एतयोः, अथ श्रुतज्ञानस्य द्विविधादि-भेदः किंकृत इति ! सर्व तद्द्रव्यश्चतं भावश्चतस्य निमित्तमिति शक्यं वक्तुम्। एवष्ठके स्रिराह—

भा॰ — वक्तृविशेषाद् हैविध्यम्। यद् भगवद्भिः सर्वेशैः सर्वेद्धिभिः परमर्षिभिरहेद्भिस्तत्स्वाभाव्यात् परमशुभस्य च प्रवचनप्रतिष्ठापनफलस्य तीर्थेकरनामकर्मणोऽनुभावादुक्तं भगविष्ठिष्यैरतिशयवद्भिरुत्तमातिशयवाग्नु-

१ 'श्रेदमेब पदं' इति ख-पाठः ।

द्धिसम्पन्नेर्गणधरेर्र्डच्यं तद्द्रप्रविष्टम् । गणघरानन्तर्योदिभिस्त्वत्यन्तविशुद्धा-गमैः परमप्रकृष्टवाङ्मतिबुद्धिशाक्तिभिराचार्येः कालसंहननायुद्शेषादल्पश-क्तीनां शिष्याणामनुग्रहाय यत् प्रोक्तं तद्द्रबाह्यमिति ॥

टी ० वनत्विको षादित्यादिना । वन्तारः तस्य ग्रन्थराशोर्निबन्धकास्तेषां विशेषो -मेदस्तस्माद् द्वैविध्यं-द्विविधत्वं-द्विभेदताऽनुमातव्या । यद्गगवद्गिरित्यादि। पिण्डार्थः-तीर्थकुद्धिरर्थः कथितः स गणधरैर्गणधरशिष्यादिभिश्व रचित इति गणधरास्तद्वंश-वर्तिनश्र द्वये वक्तारस्त द्वेदाद् द्विविधमिति। एतदाह-यद् उक्तं तैर्भगवद्गिरैश्वर्यादि-गुणान्वितैः, सर्वद्रव्यपर्यायान् जानाति(नद्भिः) विशेषतः सर्वज्ञैः, तानेव सामान्यतः पश्यद्भिः सर्वदर्शि भिरिति । सामान्यकेवलिनो हि प्रधानभावं विश्वति ऋषयः, प्रधानतरास्तीर्थ-कराः परमर्षिभिः इत्याह, पूजां त्रिदशादीनामईद्भिरित्यतोऽईद्भिः ( सम्बन्ध-का० ७ )। किमर्थं कृतकृत्या अर्हन्तो गणधरेभ्यः कथयन्त्यर्थमिति ?। उच्यते-तत्स्वाभाव्यादिति । तेषामेष एव स्वभावस्तीर्थकृतां कारणम उत्पन्नदिन्यज्ञानैर्गणधरादिभ्यः प्रकाशनीयः सोऽर्थ इति. न च स्वभावेऽस्ति पर्यनुयोगो, भास्करप्रकाशवत्, किमर्थमयमंश्चमाली जगत् प्रकाशयतीति न कथित प्रश्नयति । अथवा अकृतार्थ एव तदा भगवान् , किमिति ? कर्मोदयभाक्त्वात् । कस्य कर्मण इति चेत् ? उच्यते-तीर्थकरनामाख्यस्य । तद्वयविशेषणम्रपक्षिपति-परमञ्जाभस्ये-त्यादि । परमं च तच्छभं च परमञ्जभं तस्य । कथं परमञ्जभतेति चेद यतस्तस्मिन्नुदितेऽन्या असातादिकाः प्रकृतय उदिता अपि न स्वविपाकं प्रकटं दर्शयितुं शक्ताः, श्लीरद्रव्यापूरितकुम्भे पिचुमन्दरसबिन्दुवदिति । एवं परमञ्जभस्य, प्रवचनं द्वादशाङ्गं ततोऽनन्यवृत्तिर्वा संवस्तस्य प्रवचनस्य प्रतिष्ठापनं-निर्वतेनं प्रयोजनमस्य तत्प्रवचनप्रतिष्ठापनफ्लं तस्य, तीर्थ तदेव गणिपिटकं सङ्घः, सम्यग्दर्शनादित्रयं वा तत् कुर्वन्ति उपदेशयन्ति ये ते तीर्थकराः, तान् नामयति-करोति यत् तत् तीथकरनाम । तस्य तदेवाईदादिपूजाकरणाद्धेतोः क्रियमाणं कर्मेत्यभिधीयते तस्यानुभावात् , पश्चाद् विषाकादित्यर्थः। अतस्तसादनुभावाद् यदुक्तं प्रतिषा-दितं तीर्थक्रक्रिः तदेव तीर्थकरप्रतिपादितमर्थजातम् - उत्पन्नमिति वा विनष्टमिति वा ध्वमिति

भगविच्छण्यैरित्यादिना स्वयं गृहीतिलङ्गतां निरस्यति । पुनश्च सामान्य-पुरुषा न भवन्तीति दर्शयति—अतिशयवद्भिरिति । अतिशयाः-गणधरिवशेष-णानां सार्थकता घडसहस्सं पडाओ पडसहस्सं " इत्येवमादयः, ते येषां सन्ति तेऽतिशय-वन्तस्तैरिति । तथा उत्तमातिशयत्यादिना कुण्ठतां निरस्यति, यत उत्तमा अतिशयाः (बीज-

वा इत्येवं तद गृहीत्वा गणधरैः, तेषां त्रित्यं विशेषणग्रपक्षिपति-

१ प्रभुः चतुर्दशपूर्वी घटात् घटसहस्रं पटात् पटसहस्रम् ( मगचत्यां सू॰ १९९ )।

कोष्ठादिशुंद्धः ) प्रसादादयः वाग्विवश्चितार्थप्रतिपादिका बुद्धिः बीजकोष्ठकादि, यावद् भण्यते तत् सर्वमसौ गृहाति न किश्चित् न पश्यति तिलतुषमात्रमपीत्यर्थः । आभिक्तमाः अतिशयवा-ग्बुद्धिभिः सम्पन्ना-अन्वितास्तैः साधुवृन्दोपदेशनप्रवृत्तैर्गणयौरिभिर्यत् दृष्यं रिवतं तदङ्गप्रविद्यमाचारादि भण्यते, अङ्गवाद्धं सम्प्रतितनैः कृतमिति तदुष्यते । गणधरा इन्द्रभूत्या-द्यः तेषामनन्तरे ये साधवस्तेऽनन्तर्याः शिष्या इत्यर्थः ते गणधरानन्तर्याः जम्बूनामादयः आदिर्वेषां प्रभवादीनां ते गणधरामन्तर्याद्यः, तेरत्यन्तिर्मलागमैः परमप्रकृष्टा वाङ्मति-द्युद्धिशक्तयो येषां तैरिति,वाग्-भाषा स्पष्टवर्णा सकलदोषरिहता मातः,वाद्धश्चतुर्विधा,शक्तिः वादलब्ध्यादि । एवंविधरिप नोज्ज्ञितचारित्रेरित्येतदाह-आचार्यः ज्ञानाद्याचारातुष्ठायि भिरिति। किमर्थं तेस्तत एव प्रवचनादुद्धृत्य दृश्ववेकालिकादि रचितम्१ं उच्यते-अल्पशक्ती-नामनुप्रहार्थम् । कस्मादल्पशक्तय इति चेत्र उच्यते—कालसंहननेत्यादि । कालदोषात् कालस्य दुःख्वि।माभिधानस्य स्वभावात् पुरुषा अल्पशक्तयो भवन्ति, संहननच्छेदवति स एव दोष-स्तद्वाऽल्पसामर्थ्यम्, आयुः-जीवितं तदल्यं यः सर्वचिरं जीवेत् स वर्षशतितित, अत एतस्मात् कालादिदोषादल्पशक्तयः पुमांसो भविष्यनतीत्येवं मन्यमानैर्गणधरवैद्यज्ञैः सूरिभिः चिष्याणां अनुग्रहाय-उपकारायाल्येनैव ग्रन्थेन सुत्रहुमर्थमूहिष्यन्त इति मन्यमानैर्यत् मोक्तं दृश्विकारिकादि तदङ्गवाद्याद्यामिति । अत एव द्विविधकारणात् मतेः सकाशात् महानिष्ठाता सिद्धा, एतदाह—

भा० सर्वज्ञप्रणीतत्वादानन्त्याच ज्ञेयस्य श्रुतज्ञानं मतिज्ञाश्रुतज्ञानस्य महा
विषयत्वात्
अङ्गादिभेदः। प्रकरणसमाप्त्यपेक्षमङ्गोपाङ्गनानात्वम्। किंचान्यत्। सुखप्रहणविज्ञानापोहप्रयोगार्थं च।

टी०-सर्वज्ञप्रणीतत्वादित्यादि। सर्वज्ञैस्तीर्थक्रद्धिः प्रणीतत्वादुपदिष्टत्वात् महाविषयं श्रुतम्, यतः सङ्ख्यामितक्रान्तानिष भावानाख्यातुं यक्तोऽनन्तान् श्रुतज्ञानानुसारेण
पदार्थान्, किंच आनन्त्याज्ज्ञेयस्य, अनन्तं हि ज्ञेयमनेन निरूपियतुं श्रुव्यते सामान्यतः, मन्तुर्मत्या सम्प्रतितनार्थग्राहिकया, श्रुतज्ञानं-ग्रन्थानुसारि मित्रज्ञानिदिन्द्रियसम्रत्थात् महाविषयमनेकार्थपरिच्छेदीत्यर्थः । तस्य श्रुतज्ञानस्य महाविषयत्वाद् बर्ध्यविषयत्वात् ताँस्तान्
जीवादीनर्यमाणानाश्रित्य । एतदुक्तं भवति तत्र ग्रुन्थे गणिपिटके ये विष्रकीर्णा अर्थास्तान्
संकुलत्या स्थितान् पश्यद्भिस्तेर्गणधरेस्तिच्छप्यादिभिश्र कथन्त्वदमेतावित ग्रुन्थे परिसमाप्यत
इति मन्यमानेरिद्मङ्गमाचारादीदं च तदुपाङ्गमिति स्थापितम्, एतदाह प्रकरणेत्यादि ।
प्रकरणं यत्र विवक्षित आचार इत्यादिरूपोऽर्थो निष्टां याति तद् भण्यते तस्य समाप्तिः तामपेश्रते
यत् तत् प्रकरणपरिसमाप्त्यपेक्षम्, किं तद्? अङ्गोपाङ्गनानात्विमिति। किञ्चान्यत् इतश्र कारणादङ्गोपाङ्गनानात्विमिति। सुख्वग्रहणेत्यादि। सुखेन-अनायासेनापूर्वस्य ग्रहणं करिष्यन्ति अङ्गा-

१ चिह्नितोऽयं ख-पाठः । २ ' ०पदेशेन 'इति ख-पाठः । ३ 'गणधरादिभिः 'इति ख-पाठः ।

नक्नानां, सुखेन च गृंहीतं घारयिष्यन्ति बुद्ध्या, सुखेन विज्ञानं तस्मिश्नर्थे घृष्वत उत्पाद-यिष्यन्तीति, सुखेन अपोइं-निश्चयं करिष्यन्ति इति एवमेषोऽर्थः स्थित इति, सुखेन च प्रयोगन्यापारं करिष्यन्ति प्रत्यवेक्षणादिकाले तेन विदितेनेति ॥

भा ०-अन्यथा ह्यनिबद्धमङ्गोपाङ्गराः समुद्रप्रतरणवद् बुरैध्यवसानं स्यात्। एतेन पूर्वाणि वस्तुनि प्राभृतानि प्राभृतप्राभृतानि अध्ययमान्युद्देशाश्च व्याख्याताः॥

दी०-अन्यथेत्यादि । अन्यथेति भेदेन रचनाया अभावे हि यस्मादिनबद्धमर्चितं, कथिमित चेत्, अङ्गापाङ्गदाः, अङ्गानि आचाराङ्गादीनि, उपाङ्गानि राजप्रसेनकीयौपपाति-कादीनि, ताभ्यामङ्गोपा ।भ्यां परिमिताविशिष्टार्थामिधायिभ्यामङ्गोपाङ्गद्यः, अल्पार्थाच्छस् । सम्रद्धस्य प्रतरणम्-उत्तरणं तेन सम्रद्धप्रतरणेन तुल्यं वर्तते सम्रद्धप्रतरणवत्, दुरध्यव-सानं स्यादिति । दुःखेनाध्यवसीयते दुरध्यवसानम् । यावदेतदुक्तं भवति-यद्येतच्छ्रतज्ञान-मङ्गोपाङ्गादिभेदेन न रच्येत एवं सत्यर्थानन्त्याद् ग्रैन्थस्य चातिवहुत्वाद् दुःखेन शिष्य-स्तत्र रतिं बध्नीयात् । यथा महार्णवं पञ्यतः पुंसो न भवति चेतोष्टत्तिब्हुङ्ग्यां प्रतरामीति, प्रतरणप्रवृत्तोऽपि चान्तराल एव रसभङ्गं प्रतिपद्यते, एविमहापि यदा पुनरङ्गोपाङ्गादिकल्पनया रचनया प्रविभक्तो भवति स महान् ग्रन्थराशिस्तदाऽदभ्रनदीतडामतरणवत् सुगमो भविष्यतीत्यतोऽङ्गोपाङ्गनानात्वमिति ॥ अथ पूर्वादिरचना किमधी इत्येवमाञ्जङ्कयेत १। उच्यते—तत्रापि नान्यत् करणे प्रयोजनमस्ति, किन्त्वेतदेव, तदाह—एत्नेत्यादि । एतेनाङ्गोपाङ्गमेदप्रयोजनेन सुखग्रहणादिना पूर्वाणि दृष्टिपातान्तःपातीनि पूर्वं प्रणयनात्, वस्तुनि पूर्वस्यैवाङ्गोऽल्यः वस्तुनः प्राभृतमस्यतरं, ग्राभृतात् प्राभृतप्राभृतमल्यतरं, ततोऽध्ययनं ग्रन्थनोऽल्यतरं, तत उद्देशकोऽल्यतर इति । व्याख्यातानीति । सुखग्रहणादि यदेवाङ्गोपाङ्गादिक्तरणे फलं तदेवात्रापीति ॥

भा०-अत्राह-मतिश्वतयोस्तुल्यविषयत्वं, वक्ष्यति द्वव्येष्वसर्वपर्यायेषु (१-२७) इति । तस्मादेकत्वमेवास्त्वित । अत्रोच्यते-

टी॰—सम्प्रत्येवं मन्यते परः अतज्ञानस्य द्विविधादिकरणे सक्तमनेन प्रयोजनं, यदुक्तं मया कः पुनर्मतिज्ञानश्रुतज्ञानयोविशेष इति, तत्रानेन सांप्रतार्थप्राहि मतिज्ञानं त्रिका-लिवयं तु श्रुतज्ञानमित्ययं विशेषो दर्शितः, तत्रैतांवताऽप्यपितुष्यन् विषयकृतं च साम्य-स्योरस्तीति मन्यमानः अत्रावसरे ब्रवीति—मतिश्रुतयोरुक्तस्वरूपयोस्तुल्यविषयत्वम-मिजप्राह्, नासावाचक्ष्यते इहैवोत्तरत्र तस्य वक्ष्यमाणस्य स्त्रस्यैकदेशस्रपन्यस्यति द्वच्येष्व-सर्वपयोयेषु इति ।। सर्वेषु धर्मादिद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु मतिश्रुतयोः प्रवृत्तिनिवन्ध इति । तस्माद् विषयादेकरूपात् एकत्वमेव मतिश्रुतयोभवतु, न भेद इति, अन्नोच्यते—

१ ':गृहीत्वा ' इति ख-पाठः । २ ' दुरध्यवसेयं ' इति ख-पाठः । ३ ' रूपस्य ' इति ख-पाठः । ४ 'क्याख्याता इति' इति प्रतिभाति । ५ 'तन्नैवापरितुष्यन्' इति क-ख-पाठः । ६ 'वाचष्टे' इति प्रतिभाति ।

भा॰—उक्तमेतत् साम्प्रतकालविषयं मतिज्ञानं, श्रुतज्ञानं तु त्रिकालविषयं, विद्युद्धतरं च। किंचान्यत्। मतिज्ञानमिनिद्रयानिनिद्रय-श्रुतस्य शुद्धता, निमित्तम्, आत्मने इस्वाभाव्यात् पारिणामिकं, श्रुतज्ञानं तु अपारिणामिकताच । निमित्तम्, आत्मने इस्वाभाव्यात् पारिणामिकं, श्रुतज्ञानं तु तत्पूर्वकमासोपदेशाद् भवतीति ॥ २० ॥

अत्राह-उक्तं श्रुतज्ञानम् । अथावाधिज्ञानं किंमिति । अत्रोच्यते---

टी॰-उक्तमेतदिति भदप्रयोजनं पुरस्तात्, तदेवोद्घटयति-वर्तमानकाल-विषयं चर्तमानमर्थमालम्बते मतिज्ञानम्, श्रुतज्ञानं पुनिस्त्रकालविषयं जैकालिकमर्थ-मालम्बते, विशुद्धलरं च, व्यविह विप्रकृष्टानेकसूक्ष्माद्यर्थग्राहित्वाद् विशुद्धतरमित्युच्यते, किंचान्यदिति। तथा अयमपरस्तयो।वशेषः-मतिज्ञानमिन्द्रियाणि-स्पर्शनादीनि, अनि-निद्वयं-मन ओघज्ञानं च निमित्तग्रररीकृत्य प्रवर्तते, आत्मनो-जीवस्य ज्ञस्वाभाव्या-दिति । जानातीति ज्ञः, ज्ञत्वमेव स्वाभाव्यं ज्ञस्त्राभाव्यमात्मरूपता, तस्मात् ज्ञस्वाभाव्या-दिति । पारिणामिकामिति सर्वकालवर्ति, न कदाचित् संसारे पर्यटत एतद् अष्टम्, यतो निगोदजीवानामपि 'अक्षरस्यानन्तभागो नित्योदघाट ' इत्यागमः अतः पारिणामिकम् । श्रुतज्ञानं पुनर्नेवं सर्वदा जीवस्य भवति, यतस्तत्यूर्वकम्, मतिज्ञाने सति भवति नासती-त्यर्थः । तत्पूर्वकस्वेऽपि च सत्युपदेशमपेक्षते, यत आप्तोपदेशाद् भवतीति, आप्ताः-रागादिविवर्जिताः अर्हदादयः तेभ्य उपदेशो-वचनं ( तस्मात् ), तद्वचनमपेश्य ग्रन्थातु-सारि श्रुतज्ञानमुदेतीत्यर्थः । तस्मादेकं नित्यमपरं चानित्यमिति स्थापितम् ॥ २० ॥

अत्रावसरे चोदक आह-प्रतिपादितं भुतज्ञानं भवद्भिः, अस्मादनन्तरं यदविज्ञानं पुरस्तानिरदिश्रद् भवान् (किमिति) किंलक्षणं किंस्वरूपं तदित्याह—

सूत्रम्-द्विविघोऽविधिः ॥ १-२१ ॥ टी॰-ब्रिविघोऽविधः द्वे विधे-द्वौ मेदौ यस स द्विविधः। तावेव द्वौ मेदौ दर्शयति— भा०-भवप्रत्ययः, क्षयोपशमनिमित्तश्च ॥ २१ ॥ अबधेर्भेदी

टी॰-भवप्रत्यय इत्यादिना ॥ नजु च लक्षणे पृष्टे भेदकथनमन्याय्यम् , आम्रप्रश्ने कोविदारकथनवदप्रस्तावापाम्तमिति ?। उच्यते-तदेव लक्षणं भेदद्वयकथनेन निरूप्यते इति न किश्चिद दुष्यति, भवेन-देवनारकाष्येन तल्लक्ष्यतेऽतो भवो लक्षणं झानं पुनर्लक्ष्यं भव-तीति, तथा श्रयोपश्चमो लक्षणं ज्ञानं तु लक्ष्यम् । एतदुक्तं भवति-भवश्रयोपश्चमाभ्यां लक्ष्य-माणो द्विविधोऽवधिरिति नान्यत् किंचन कथ्यते, मवन्ति वर्तन्ते कर्म(वश)वर्तिनो जन्तव इत्य-स्मिन् भवो देवात्मतया यत्र स्थाने शरीरमाददते जीवाः स भवः नारकात्मतया च, प्रत्ययो निमित्तं कारणमिति, भवः प्रत्ययो यस स भवप्रत्ययः। अवश्यं ह्युत्पन्नमात्रसैव देवस्य नारकस्य वा सोऽवधिरुद्भवति, एतावता स भवप्रत्यय इत्यभिधीयते, तद्भावे भावात तद-

१ ' कियदस्यानन्तरमुहिष्टमिति ' इति क-स्त-पाठः ।

मावे चामावादिति । ग्रुरुं तु कारणं तस्याप्यवधेः क्षयोपशम एव, न ग्रुवधिज्ञानदर्शनावरणीयस्य कर्मणः क्षयोपशममपहाय देवनारकाणामवधेरुत्यत्तिरस्तीति, तस्येव तु क्षयोपश्रमस्य स भवो निमित्ततां विभित्तें, कारणत्यात्, देवनारकावधिनिमित्ती, तस्य कारणं
क्षयोपशमः, क्षयोपशमस्य कारणं भव इति । अशुद्धनयमतेन च कारणकारणमपि कारणं
मण्यते । एवं भवस्य प्रत्ययता क्षयोपशमनिमित्तेता चेति, यदा अवधिज्ञानदर्शनावरणीयकमणां क्षयः—परिशाटः संजातो भवत्युदितानामनुदितानां चोपशमः- उदयविधातरुक्षणः
संवृत्तो भवति स उपशमस्ताभ्यां क्षयोपशमाभ्यां कारणभूताभ्यां य उदेति स क्षयोपशमनिमित्त इति मनुष्याणां तिरश्चां चेति ।। २१ ।।

#### सूत्रम्-तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम् ॥ १-२२ ॥

टी॰—तत्रेति तयोरुद्घद्दितयोर्द्घयोराद्यस्तावदुच्यते, तमाह-भवप्रत्ययोऽवधिः नारकदेवानाम् । नारकदेवानामित्यग्रुमवयवं विवृणोति—

भा०-नारकाणां देवानां च यथास्वं भवपत्ययमविध्ञानं भवति । भवप्रत्ययं भवहेतुकं भवनिमित्तमित्यर्थः । तेषां हि भवोत्पत्तिरेव तस्य हेतुभेवति, पक्षिणामाकाशगमनवत्, न शिक्षा न तप इति ॥ २२ ॥

टी॰ नारकाणामित्यादिना । नारकाः शर्करासिन्निविष्टोष्ट्रिकाकृतयः तेषु भवाः अतिप्रकृष्टदुः खोपेताः प्राणिनो नारकाः, देवा भवनपत्यादयः श्रभकर्मभ्रजः तेषाम् । यथा-स्विमिति । यस्य यस्यात्मीयं यद्यदित्यर्थः । तद् यथा-रत्नप्रभाष्ट्रियिवीनरकनिवासिनां ये सर्वोपरि तेषां अन्यादशम् , ये त तेभ्योऽधस्तात तेषां तस्यामेवावनावन्यादक् प्रस्तरापेक्षयेति। एवं सर्वपृथिवीनारकाणां यथास्वमित्येतन्नेयम् । देवानामिप यद् यस्य सम्भवति तच यथा-स्वमिति विज्ञेयम्, भवप्रत्ययं-भवकारणं अधोऽधो विस्तृतविषयमवधिज्ञानं भवति । प्रत्यय-शब्दश्र विज्ञाने प्रसिद्ध इत्यतोऽर्थान्तरवृत्तितां दर्शयति भवप्रत्ययं भवहेतुकं भवति । भव-निमित्तमिति, भवः प्रत्ययो हेतुर्निमित्तमस्य तद्भवप्रत्ययमिति ॥ नतु च क्षयोपशमनि-मित्ततां ज्ञानाज्ञानादिसुत्रे कथयिष्यति, भवावधेः कथमोद्यिको भवोऽस्य निमित्तमिति ?। उच्यते-तस्मिन्नेव क्षयोपशमलब्धेरवश्यंभावादित्युक्तं किं विस्मार्थते भवता?, एतदाह-तेषामित्यादिना । तेषां-नारकदेवानां यस्मान्नारकदेवभवोत्पत्तिलाभ एवं तस्य अवधिज्ञा-नस्य हेतु:-कारणं भवतीति । भवोत्यत्तिरेवेति च नियम एव दृश्यो विद्यमानमपि क्षयो-पश्चममनङ्गीकृत्य यदेव क्षयोपश्चमस्य कारणमसाधारणं तत्रैवादरमादधान एवम्रक्तवान-भवोत्पत्तिरेवेति, न पुनर्भव एवास्य निमित्तमिति, क्षयोपशमस्याप्याश्रितत्वादिति । यथा वाऽन्यत्रापि भव एव केवलो निमित्तं भवति कस्यचित् कार्यविशेषस्य तथा दुर्श्वयति पक्षिणा-मित्यादिना । पक्षिणां-मयुरश्चकसारिकादीनां यथा आकाशगमनशक्तिः प्रादुर्भवति

१ 'क्षयोपश्मनिमित्तताखेति ' इति क-स्न-पाठः ।

शिक्षां अन्योपदेशरूपां तपश्च अनशनादिरूपमन्तरेण तद्वभारकदेवानां शिक्षां तपश्चान्तरेण तद्विश्वानं प्रादुरस्तीति ॥ २२ ॥

द्विविघोऽविधिरित्युक्तम्, तत्रैकं भेदं प्रतिपाद्य द्वितीयभेदं दर्शयकाह—यथोक्तिमित्यादि । अथवा यथा देवनारकाविधभेवं क्षयोपशमं चोभयमपेक्षते एवं किं क्षयोपशमोऽिप अवश्यं मनुष्यादिभवे प्राप्ते भवत्येव उत नेति । उच्यते—न तत्र भवः सन्तिप कारणतयाऽभ्युपेयते, तज्ञावेऽप्यभावादवधेः, किंतु क्षयोपशम एव प्राधान्येन निरूप्यते—

## सूत्रम् —यथोक्तानिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ॥ १-२३ ॥

टी॰—यथोक्तिनिमित्त इत्यादिना। यथा-येन प्रकारेण उक्तं—उदितं निमित्तं—
नरितरश्चां हेतुरस्य स यथोक्तिनिमित्तः ॥ ननु भवोऽपि उदितं निमित्तं तस्येत्याषद्विधोऽविधः शङ्कय ख्रयमेनं यथोक्तं निमित्तशब्दग्रुचार्यार्थं कथयति—

भा०—यथोक्तनिमित्तः, क्षयोपदामनिमित्त इत्यर्थः। तद्तद्विधज्ञानं क्षयोपदामनिमित्तं षड्विधं भवति। दोषाणामिति नारकदेवेभ्यः दोषाणां तिर्थ-ग्योनिजानां मनुष्याणां च। अवधिज्ञानावरणीयस्य कर्मणः क्षयोपदामाभ्यां भवति षड्विधम्। तद् यथा—

टी॰ यथोक्तिनिमत्त इति। क उक्त एवं बुद्धिभवेत् १। उच्यते एवं क्षयोपदाम-निमित्त इत्यर्थः, क्षयश्चोपशमश्र क्षयोपशमौ तौ निमित्तमस्य अत एवमिमधीयते क्षयोप-शमनिमित्तं इति, यथा सम्यग्दर्शनादि क्षयोपशमनिमित्तं तद्वदेष इति । षडिति सङ्ख्येय-प्रधानसङ्ख्यामिधायी, विकल्प इत्यनेकरूपं यत् कल्पनं यावत् स्थानै रूपेरित्यर्थः । पड् विकल्पा यस्य स षड्विकल्प इत्यवधिसम्बन्धे षड्विकल्पोऽवधिः पुर्छिङ्गः। यदा त्ववधिशब्दः प्रकृतस्य ज्ञानस्य विशेषणं भवति तदा नपुंसकलिङ्गता पद्दविधमिति। एतदाह-तदेत-दित्यादि। तदिति पुरस्ताद् यदुक्तं, एतदिति भवतः प्रत्यक्षं, हृदि विपरिवर्तमानत्वात्, अविध-ज्ञानं क्षयोपशमजं, नेतरत्, षड्विधं भवति, षड्विधक्षयोपशमसद्भावादित्यर्थः। केषां पोढा १ अत आह-कोषाणाम्। अस्य चार्थं विष्टणोति-कोषाणामित्यादिना। शेषाणामुपर्युक्त-वर्जितानाम्, ते के चोपर्युक्ताः ? देवनारकाः, तेभ्यो देवनारकेभ्यः शेषाणाम्, तद्वर्जाश्र नान्ये तिर्यबानुष्यान् अन्तरेण सन्तीत्यत आह्-तिर्यग्योनिजानां मनुष्याणां च, तिरश्चां-गवादीनां योनिः - उत्पत्तिस्थानं गर्भादि तत्र जन्यन्त इति तिर्थग्योनिजाः पश्चेन्द्रियाः पर्याप्ताः संज्ञिनो प्राह्याः, तेषामेव तेन योगात्, असंज्ञिपश्चेन्द्रियादीनां तु तदभावः, अतस्तेषां, मनु-ष्याणां च गर्भजादिविशिष्टानां, न तुं संमुच्छेजानामिति । कथं पुनरेकं सत् षड्विधमिति व्यपदिश्यते ?। आह-उपाधिभेदात्। स चौपाधिः क्षयोपशमो अनेकरूपः ज्ञानावरणीयकर्मण इत्येतद् दश्चयति ज्ञानमविधस्तस्याचरणीयम् - आच्छादकं भास्करस्येवाश्चादि तस्य ज्ञानाः वरणीयस्य कालान्तरकृतस्य कर्मणः क्षयोपदामाभ्यां उक्तस्वरूपाभ्यां षड्विधं भवति,

द्विचनं चासात् क्षयोपशमाभ्यामित्येतत् क्रियते-यत उभाविप तस्य सम्रदितौ सन्तौ निमित्तं भवतः, नेकैक इति । यतो न क्षायिकं किश्चिदविश्वानं, नाप्योपशमिकं सिद्धान्ते पठितं, निमित्तं त्क्तम् । तत् षद्दविधं यैः प्रकारैर्व्यवस्थितं तथोपन्यस्यति—

भा॰—अनातुगामिकं, आनुगामिकं, हीयमानकं, वर्धमानकं, अनवस्थितं, अवधिरतानुगामिकं अवस्थितमिति । तत्रानानुगामिकं यत्र क्षेत्रे स्थितस्योत्पन्नं कादिका भदाः ततः प्रच्युतस्य प्रतिपतित, प्रश्नादेशपुरुषज्ञानवत् ॥

टी०—अनानुगामिकमित्यादिना । उपन्यस्य चार्थं कथयति—तत्र तेषु षद्सु अनानुगामिकं अनुगच्छत्यवश्यमनुगामि तदेवानुगामिकमाङ्गपूर्वम्, अनुगमप्रयोजनं वा आनुगामिकं, तस्य प्रतिषधोऽनानुगामिकमिति । अर्थमस्य भावयति—यन्नेत्यादिना । यन्न क्षेत्रे प्रतिश्रयस्थानादौ स्थितस्येति कायोत्सर्गिक्रियादिपरिणतस्य उत्पन्नम्—उद्भूतं भवति तेन चोत्पन्नेन यावत् तस्मात् स्थानान्न निर्याति तावज्जानातीत्यर्थः । तत्नोऽपन्नान्तस्य स्थानान्तरवर्तिनः प्रतिपतिन—नञ्यति । कथमिव १ उच्यते—प्रश्नादेशापुरुषज्ञानवत् । प्रश्नाः-पृच्छनं जीवधानुमूलानां तं प्रश्नमादिशतीति प्रश्नादेशः, प्रश्नादेशश्वासौ पुरुपश्चेति प्रश्नादेश-पुरुषः, तस्य ज्ञानं तेन तुल्यमेतद् दृश्यम्, पुरुषप्रश्नादेशज्ञानवदित्येवं गमकत्वम्, अथवा प्रश्नादेशः—प्रधानपुरुषस्तिष्ठिः—तत्परायणस्तस्य ज्ञानं तद्वदिति । का पुनर्भावना १ यथा नैमित्तिकः कश्चिदादिशन् किष्टः—तत्परायणस्तस्य ज्ञानं तद्वदिति । का पुनर्भावना १ यथा नैमित्तिकः कश्चिदादिशन् किष्टं स्थाने शक्नोति संवादियतुं न सर्वत्र पृच्छघमानमर्थम्, एवं तद्व्यविधज्ञानं यत्र स्थितस्योपजातं तत्रस्थ एवोपलभते तेन नान्यत्रेति ॥

भा॰—आनुगामिकं यत्र कचिदुत्पन्नं क्षेत्रान्तरगतस्यापि न प्रतिपति, भास्करप्रकाशवत् घटरक्तभाववच ॥

टी०-आनुगामिकमेतद् विपरीतिमिति। यत्र किचदाश्रयादाबुत्पन्नं तस्मात् क्षेत्रान्तर-गतस्यापि न प्रच्यवते, भास्करप्रकाशाचत्, यथाऽऽदित्यमण्डलभवः प्रकाशः प्राच्यां दिशि प्रकाशनीयं प्राचीकशत् तथा प्रतीचीम्रखचुम्बिनोऽपि सवितुस्तावत् तमवकाशमुद्द्योतयिति प्रकाशो, मनागपि न क्षीयते, कुम्भरक्ततावद् वा भावनीयम्, निह घटस्यापाकादुद्धृतस्य तडाकादिना तस्य रक्तता अंशमञ्जुते तद्धदानुगामिकमविध्नानिमिति । पूर्वदृष्टान्ते च परोक्षः प्रकाशस्तावक्त्वेन क्षेत्रान्तरप्राप्तस्य सवितुः संदिग्धः अतः प्रत्यक्षं घटरक्तता-दृष्टान्तमुपादिताचार्यः ॥

भा॰—हीयमानकम्, असङ्ख्येयेषु द्वीपेषु समुद्रेषु पृथिवीषु विमानेषु तिर्यगृष्वेमधो वा यदुत्पन्नं क्रमशः संक्षिप्यमाणं प्रतिपत्तति आ अङ्गुलासङ्ख्येय-भागात्, प्रतिपत्तत्येव वा परिच्छिन्नेन्धनोपादानसन्तत्यग्निशिखावत् ॥

टी०—हीयमानकं हीयते क्रमेणाल्पीभवति यत् तद्धीयमानकम्, असङ्ख्येयेषु अति-क्रान्तशीर्षप्रहेलिकागणितेष्वितियावत्। द्वीपा जम्बृद्धीपादयः समुद्रा लवणादयः तेषु पृथि- वीशु रत्नप्रभादिकासु, विमानेषु ज्योतिर्विमानादिषु, तिर्यग् द्वीपससुद्रेषु, ऊर्ध्व विमानेषु, अधः पृथिवीषु यद्वधिज्ञानसुत्पन्नं भवति ततः ऋमदाः परिसंक्षिप्यमाणं—द्दीयमानं प्रतिप्तति । यस्माद् यद्वीपानपत्र्यत् तत् तेषामेकं क्रोशं पुनर्न प्रेक्षते शेषं पत्र्यति, पुनर्श्वयोजनं न पत्र्यत्येवं द्वीयमानं तावद्वीयते यावदङ्गुलासङ्ख्येयभागः शेषः, एतदाह—आ अङ्गुलुस्यासंख्येयभागत् अङ्गुलपरिमाणस्य क्षेत्रस्य असंख्येयानि खण्डानि कृतस्य एकस्मिन् असंख्येयभागे यावन्ति द्रव्याणि समवस्थितानि तानि पत्र्यतीत्यर्थः । ततः कदाचिदविष्ठते कदाचित् प्रतिपतत्त्येव, तान्यपि न पत्र्यतीत्यर्थः। अङ्गुलशब्दश्च परिभाषितार्थो द्रष्टव्यः, अन्यथाऽङ्गुलासंख्येयभागादिति भवितव्यम्, अन्येषां त्वेवविष्ठमेव भाष्यमिति । कथं द्दीयत् इति चेद् १ दृष्टान्तसुपन्यस्यति—परिच्छिन्नत्यादि । परितः—सर्वासु दिशु छिन्ना इन्धनं-पलालादि तस्योपादानं-प्रक्षेपः तस्य सन्तितौरंन्तर्येण प्रक्षेपः, सा विशेष्यते परिच्छिन्नति, नातः परिमन्धनप्रक्षेपः अतः परिच्छिन्ना इन्धनोपादानसन्तितः, एतदुभयं पुनरिष शिखाया विशेषणम्, परिच्छिन्ना इन्धनोपादानसन्तिर्वर्यस्यामिशिश्चा तथा तुल्यमेत-द्वीयमानमविध्वानं, यथाऽपनीतेन्थनाऽप्रिज्ञ्वाला नाश्चमाग्र प्रतिपद्यते तद्वदेतदपीति ।।

भा०-वर्धमानकं यदङ्गुलस्यासंख्येयभागादिषूत्पन्नं वर्धते आसर्वलोकात्। अधरोत्तरारणिनिर्मथनौसन्नोपात्तगुष्कोपचीयमानाधीयमानेन्धनराइयमिवत् ॥

टी०-वर्धमानकं यदङ्गुलासङ्ख्येयभागादिषु । अङ्गुलस्यासंख्येयभागमात्रे क्षेत्रे ततोऽङ्गुलमात्रे ततोऽरितनमात्रे इत्यादिषुत्पन्नं तावद् वर्धते यावत् सर्वलोको धर्मा-धर्मद्रव्यद्वयपरिच्छिनो व्याप्तो भवति तदा आसर्वलोकात्, कथमिव वर्धते अत आह—अधरोत्तरेत्यादि । अधरः—अधोवती उत्तरः—उपरिवर्तो तावेवारणी ताभ्या-मधरोत्तरारणिभ्यां निर्मथनं—संघर्षणं तेन निष्पन्न—उद्भृतः, तदेवम्रत्पन्नोऽवधिष्टेद्धि गच्छित यथा तथाह—उपातेत्यादिना । उपात्तं प्रक्षिप्तं शुष्कमार्द्धं न भवति करीषादि तेनोपात्तेन शुष्केण उपचीयमानः वृद्धि गच्छित्रत्यर्थः, आधीयमानः प्रक्षिप्य-माणोऽन्योऽपि पुनः पुनः इन्धनानां पलालादीनां राशिः—समृहो यत्राप्तो सः अधरो-तरारणिनिर्मथनोत्पन्नोपात्तशुष्कोपचीयमानाधीयमानन्धनराद्यग्नः, तेन तुल्यमे-तदिति, यथाऽग्निः प्रयत्नादुपजातः सन् पुनरिन्धनलाभाद् वृद्धिमुपगच्छत्येवं परमञ्जभाध्य-वसायलाभादसौ पूर्वोत्यन्नो वर्धत इत्यर्थः ॥

भा॰—अनवस्थितं हीयते वर्धते वर्धते हीयते च। प्रतिपतिति चोत्पद्यते चेति। पुनः पुनरूभिवत्॥

१ 'तानि तानि ' इति ग-टी-पाठः । २ ' ० निर्मथनीत्पन्नीपात्तः । इति घ-पाठः ।

टी०—अनवस्थितमिति। नावतिष्ठते किचिदेकस्मिन् वस्तुनि शुमाशुभानेकसंयम-स्थानलामात्, यत आह-हीयते योजनं दृष्ट्वा तस्यैवार्धमवगच्छति तस्याप्यर्धमेवादि, वर्धते चार्धक्रोशं दृष्ट्वा क्रोशमवैत्यर्धयोजनं योजनमेवमादि, कदाचिदुभयीमवस्थामनु-मवित वर्धते हीयते च, तस्यैव क्रोशस्यैकस्यां दिश्यपरक्रोशो वृद्धिः अन्यस्यां तस्य क्रोशस्यार्धं हीनमिति। अथवा प्रतिपतित चोत्पद्यते चेति किचित् कालान्तर उदितं पुनर्नश्यति पुनश्रोदेति, क्षयोपशमवैचित्र्यात्, पुनः पुनर्नाशोत्पादस्वभावमूर्मिवत् यथा महति सरसि स्वच्छवारिभारिणि पूर्णे प्रवलानिलवेगविक्षिप्यमाणजलेऽदभ्रोमयः सम्रुपजाताः समासादितर्शेषसः शमं शनः शनभिजन्ते, पुनश्रामिधातविशेषात् प्रादुःष्यन्ति, अतो यथोर्मयोऽनवस्थिता एवमविश्वानमपीति॥

भा॰—अवस्थितं यावति क्षेत्रे उत्पन्नं भवति ततो न प्रतिपतत्याकेवलपा-सेरवतिष्ठते, आभवक्षयाद् वा जात्यन्तरस्थायि भवति लिङ्गवत् ॥ २३ ॥

उक्तमविज्ञानम् । मनःपर्यायज्ञानं वक्ष्यामः ।।

टी॰—अवस्थितमिति। अवतिष्ठते सम अवस्थितं, यया मात्रयोत्पन्नं तां मात्रां न जहातीतियावत्, एतदाह—यावित क्षेत्र इत्यादि। यावित यत्परिमाणे क्षेत्रेऽकुलासङ्ख्येय-भागादाबुत्पन्नमासर्वलोकात् तत इति तसात् क्षेत्रान्न प्रतिपतित—न नन्न्यति, सर्वकाल-मास्ते, कृतोऽन्नधेर्यावदास्त इतिः उच्यते—आकेवलप्राप्तेः, आद्यार्यायाम्। केवलज्ञानं तस्य प्राप्तिः—लाभः आकेवलप्राप्तेर्यावत् केवलज्ञानं न प्राप्तोति, प्राप्ते तु केवले छाद्यस्थिकं ज्ञानं व्यावर्तते। अथवा मरणात् तदाह—आभवक्षयात्, भवो—मनुष्यादिजन्म यावत् तत्र जीवित तावद् भवित ततः परं न, तसाद् भवक्षयात्, ततः परं नन्न्यति। अथवा जात्यन्तरमपि गच्छन्तं जीवं न मुखति तदविध्ञानं, तेनान्वित एव गच्छति, लिङ्गवज्ञान्यन्तरं (जीत्यन्त)रावस्थायि वा भवतीत्येतदाह—जातेरन्या जातिः जात्यन्तरं तत्राविष्ठिति तच्छीलं च, कथिमव तदादाय गच्छति ? आह—लिङ्गवत् पुरुषवेदादि लिङ्गं त्रिधा तेन तुल्यं वर्तत इति लिङ्गवत्, यथा इह जन्मन्युपादाय पुरुषवेदं जन्तुर्जात्यन्तरमाधावत्येवमविध्मिषि।।। १-२३।।

प्रस्तुतवस्तुपरिसमाप्तिं सूचयन्युक्तमचधिज्ञानमित्यनेन उक्तं लक्षणतो विधानतथ अविधिज्ञानं न पुनर्वाच्यमिति, तदनन्तरानुसारि मनःपर्यायज्ञानं वक्ष्यामः—

सूत्रम्-ऋजुविपुलमती मनःपर्यायः ॥ १-२४ ॥

भा०—मनःपर्यायज्ञानं विविधम्-ऋजुमितमनःपर्यायज्ञा-मनःपर्यायस्य भेदौ नम्, विपुरुमितमनःपर्यायज्ञानं च ॥ २४॥

अन्नाह-कोऽनयोः प्रतिविद्योष इति १। अन्नोच्यते—

९ ' रोधस्यु ' इति सन-पाठः । २ चिह्नितोऽयं सन-पाठः ।

टी॰—ऋजुविपुलेत्यादि। ऋजुथ विपुला च ऋजुविपुले एते च मती ऋजुविपुल-मती, ऋज्वी मतिर्विपुला च मतिरिति॥ ननु च मतिरित्यनेन ज्ञानमभिधीयते, ज्ञानस्य च ऋजुत्वं विपुलत्वं चायुक्तं, 'निर्गुणा गुणा' (अ०५, सू०४०) इति वक्ष्यमाणत्वात्, मूर्तेषु चेष व्यवहारः, ऋज्वी विपुला चाङ्गुलिरिति, ज्ञाने त्वमूर्ते ऋजुत्वविपुलत्वकल्पना

न साधीयसीति । उच्यते-ऋजुता विपुलता वा ग्राह्यविषया समस्ति, ऋजुमित-विपुल-तया ज्ञानस्योपदेशो भविष्यति, या मितः सामान्यं गृह्णाति सा ऋज्वीत्युपदिश्यते, या पुनर्विशेषग्राहिणी सा विपुलेत्युपदिश्यते, ऋजु

सामान्यमेकरूपत्वात् , विशेषास्तु विविक्ता बहुवः। यदि सामान्यग्राहिणी ऋजुमतिर्मनः पर्याय-ह्यानं प्राप्तं तर्हि मनः पर्यायदर्शनमपि, यस्मात् सामान्यग्राहि दर्शनमिष्यते, न चाराधितरा-द्धान्तैर्मनः पर्यायदर्शनमध्यगायि, आह-यद्यप्येव्युच्यते सामान्यग्राहिण् ऋजुमतिरिति तथाञ्च्यसौ सामान्यभेदरूपमेव परिच्छिनत्ति, यतौ बहुन भेदान न शक्नोति परिच्छेतुम्, अतः सामान्यग्राहिणी, परमार्थतस्त्वसौ विशेषमेकं द्वौ त्रीन वा गृह्वन्ती प्रवर्तते, अतः स्तोकाभिधायी सामान्यशर्वदोऽत्र, यातु विशेषान् बहून् गृह्णाति सा विपुलमतिः । केचित् तु मन्यन्ते प्रज्ञापनायां मनःपर्यायज्ञाने दर्शनता पठ्यते, तत्सम्भवे सामान्यग्राहिणी घटि-तपदा, अतः ऋजुमतिर्विपुलमतिश्र । किम् १ मनःपर्यायः, मन इति च मनोवर्गणा जीवेन मन्यमाना द्रव्यविशेषा उच्यन्ते,तस्य मनसः पर्यायाः-परिणामविशेषाः मनःपर्यायाः,मनसि वा पर्यायाः, तेषु मनःपर्यायेषु यज्ज्ञानं तन्मनःपर्यायज्ञानमिति। इह साधोः सकलप्रमादरहितस्य मनःपर्यायज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपशमात् प्रतिविशिष्टं ज्ञानग्रुदयते, येन ज्ञानेन मनःपर्याप्ति-भाजां प्राणिनां पञ्चेन्द्रियाणां मृतुष्यलोकवर्तिनां मनसः पर्यायानालम्बते-जानाति ग्रुख्यतः, ये तु चिन्त्यमानाः स्तम्भकुम्भाद्यस्ताननुमानेनावगच्छन्ति । कथम् १ उच्यते-अस्यैतानि मनोद्रव्याण्यनेनाकारेण परिणतानि लक्ष्यन्ते अतः स्तम्भादिश्विन्तितः, तस्य परिणामस्य स्तम्भाद्यविनाभावात्, न पुनः साक्षाद् वहिर्द्रव्याणि जानीते इति, क्षयीपशमवैचित्र्यात्, कस्यचित् तदेवंविधं मनःपर्यायज्ञानं भवति येन सामान्यं घटमात्रं चिन्तितमवगुच्छति तच् ऋजुमतिर्मनःपर्यायज्ञानम् । अपरस्य तु तदावरणीयकर्मक्षयोपशमोत्कर्पापेक्षयैवंविधं भवति तद् विपुलमतिर्मनःपर्यायज्ञानम् , उभयमपीन्द्रियानिन्द्रियनिरपेक्षम् , घटमात्रावच्छेदि प्रथमम्, द्वितीयं तु पर्यायशतैर्भृण्मयरक्तशुक्रादिप्रमाणादिभिविचिन्तितं घटमवबुद्धचते, अत एवं अयोपश्मद्वेविध्यात्, प्रकृतेन च ज्ञानप्रहणेन मनःपर्यायं सम्बन्धन् भाष्यकृदाह-मनःपर्यायज्ञानं द्विविधम्। मनःपर्यायस्य तेषु वा ज्ञानं मनःपर्यायज्ञानं, द्वे विधे यस्य तद् द्विविधं, ते द्वे विधे दर्शयति ऋजुमितर्मनःपर्यायज्ञानम्, ऋजुमितरेव मनःपर्याय-ज्ञानं, घटादिमात्रचिन्तितपरिज्ञानमिति, विपुलमितरेव मनःपर्यायज्ञानं, प्रसङ्गतः पर्याय-शतैः परिज्ञानमिति ॥ २४ ॥

एवं द्वैविध्ये दर्शिते चोदकोऽभिधत्ते-मनःपर्यायाणाम्रुभयत्र दर्शनम् अतीन्द्रि-यत्वं चोभयोः ऋजुविपुरुमत्योः समानम्, अतः किंकृतं नानात्वमिति प्रश्नयति-कोऽ-

१ 'सामान्यं' इति क-ख-ग-पाठः । २ 'शब्दार्थः ' इति क-ख-ग-पाठः ।

नयोः प्रतिविद्योषः ?। क इत्यसम्भावने, नैव कश्चित् सम्भाव्यते, अनयोरिति ऋजु-विपुलमत्योः प्रतिविशेषः-स्वगतो मेद इति, उच्यते गुरुणा—

सूत्रम् — विशुद्धचप्रतिपाताभ्यां तद्धिशेषः ॥ १-२५ ॥

भा॰—विशुद्धिकृतश्च अप्रतिपातकृतश्चानयोः प्रतिविद्योषः। तद्यथा— ऋज्ञुविपुरुमत्यो- ऋजुमतिमनःपर्यायज्ञानाद् विपुरुमतिमनःपर्यायज्ञानं विशुद्ध-विशेषः तरम्। किश्चान्यत्।

टी०-विशुद्धयप्रतीत्यादि । विशुद्धेः कारणात् तयोः ऋजुविषुलमत्योर्विद्योषः अप्रतिपाताच, विशुद्धया-बहुतरपर्यायज्ञानरूपया कृतो-जनितः विशुद्धिकृतः, चशब्दः सम्भ्चये, अप्रतिपातेन-अच्यवनरूपेण कृतः अप्रतिपातकृतश्चानयोः ऋजुविषुलमत्योः प्रतिविद्योपो-नानात्वं बोद्धव्यम् । तत्र विशुद्धिकृतं तावद् भेदं दर्शयति - ऋजुमितमनः पर्यायज्ञानात् सामान्यग्राहिणः विषुलमितमनः पर्यायज्ञानं नानाविध्विशेषग्राहि विशुद्धतरमिति, यद् द्रव्यं यावद्भिः पर्यायरविष्ठनित ऋजुमितस्वदेव द्रव्यं बहुतरेः पर्यायविषुलमितस्वगच्छति, यथा घटे चिन्तिते ऋजुमितमनः पर्यायज्ञाने नैतावद् व्यज्ञायि - घटो ने न चिन्तितः, विषुलमितमनः पर्यायज्ञानं पुनस्तमेव घटं पार्थिवत्वरक्तत्वप्रमाणादि मिर्बहुमिभेदे रवबुद्धयते, अतो विशुद्धतरप्रयायज्ञानं पुनस्तमेव घटं पार्थिवत्वरक्तत्वप्रमाणादि मिर्बहुमिभेदे रवबुद्धयते, इहान्यो पि नानात्वकार्यस्ति हेतुरिति, तमाह—

भाव-ऋजुमतिमनःपर्यायज्ञानं प्रतिपतत्यपि भूयः, विपुलमतिमनः-पर्यायज्ञानं तु न प्रतिपततीति ॥ २५॥

अत्राह-अथाविधमनःपर्यायज्ञानयोः कः प्रतिविद्योष इति?। अत्रोच्यते— दी०- ऋजुमितमनःपर्यायज्ञानं प्राप्तमप्यप्रमत्तसंयतेन प्रतिपतिति-प्रच्यवते, अपिशब्दात् कदाचित्र प्रतिपतत्यिष्, भूयः-पुनः विपुल्लमतीत्यादि, यस्य पुनर्विपुल-मतिमनःपर्यायज्ञानं समजनि तस्य नैव प्रतिपतत्या केवलप्राप्तेरिति ॥ २५ ॥

एवं मेदे ऋजुविपुलमत्योः प्रतिपादिते अवधेर्मनःपर्यायज्ञानस्य चातीन्द्रियत्वे समाने रूपिद्रव्यनिबन्धनत्वे च विशेषमपश्यन् बृते-अथाविधमनःपर्यायज्ञानयोः कः प्रतिविशेष इति १। स चैवं पूर्वपक्षवादी-चोदयति—क्रुतः प्रतिविशेष इति हेत्वभावं मन्य-मानः, उत्तरपक्षवादी तु हेतून् विशुद्धचादीन् पश्यनेवमाह-अन्नोच्यते—

सूत्रम्-विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽविधमनःपर्याययोः ॥ १-२६ ॥ अविधमनःपर्याः भा०—विशुद्धिकृतः, क्षेत्रकृतः, स्वामिकृतः, विषयकृतश्चाययोर्विशेषः नयोर्विशेषो भवत्यविधमनःपर्यायज्ञानयोः । तद्यथा—

टी॰—विशुद्धीत्यादि । विशुद्धिः-बहुतरपर्यायपरिज्ञानकारणत्वं, क्षेत्रं-आकाशं दः इयमानादृश्यमानरूप्यरूपिद्रव्याधारः, स्वामी-ज्ञानस्योत्पाद्यिता,विषयो-ज्ञानगम्यः पदार्थः, एभ्यो हेतुभ्योऽविधमनःपर्यायज्ञानयोविंशेषोऽवगन्तन्यः, पश्चम्यर्थं च कृतशब्देनाचष्टे, निशुद्धचा कृतो विशुद्धिकृतः क्षेत्रेण कृतः स्वामिना कृतः विषयेण कृतः विषयकृत हित। अनयोरिति अविधमनःपर्यायज्ञानयोः प्रतिविद्योषो—भेदोऽविधमनःपर्यायज्ञानयोरिति, तद्यथा—एते यथा घटन्ते तथा कथ्यन्ते——

भाव-अवधिज्ञानात् मनःपर्यायज्ञानं विशुद्धतरम् । यावन्ति हि रूपीणि द्रव्याण्यवधिज्ञानी जानीते तानि मनःपर्यायज्ञानी विशुद्धतराणि मनोगतानि जानीते । किंचान्यत् ।

टी०—अवधिज्ञानादुक्तलक्षणात् मनःपर्यायज्ञानं विद्युद्धतरम्, कथं १ विद्युद्धतरतां स्वयमेव भाष्यकृदाह—यावन्ति—यत्परिमाणानि नियमादनन्तानि, हिरेव इत्यस्यार्थे, यावन्त्येव, रूपमेपामस्ति रूपीणि, प्रदर्शनं चैतद्रूपरसगन्धस्पर्शशब्दवन्ति, द्रव्याणि गुण-सङ्घातात्मकानि अवधिज्ञानी जानीते, पश्यति चेति दृश्यम्, तेपामवधिज्ञानेनोपलब्धानां रूपिद्रव्याणां यावन्ति मनःपर्यायज्ञानिनो।विषयभूयमास्कन्दन्ति तान्यसौ मनःपर्यायज्ञानी विद्युद्धतराणि—बहुतरपर्यायाणि जानीते इत्यर्थः । तान्यपि च मनोगतानीति-मनोव्यापारभाज्ञीत्यर्थः, असञ्चिन्त्यमानानि तु नैव जानीते साक्षात् । किञ्चान्यदिति, अयं चापरो भेदहेतुरिति ॥

भा॰—क्षेत्रकृतश्चानयोः प्रतिविशोषः। अविधिशानमङ्गुलस्यासङ्ख्येयभा-गादिषूत्पन्नं भवत्यासर्वलोकात् , मनःपर्यायज्ञानं तु मानुषक्षेत्र एव भवति, नान्य-क्षेत्र इति ॥ किंचान्यत् ।

टी॰—क्षेत्रकृतश्चानयोरविधमनःपर्याययोः प्रतिविद्योषो-भेदो दृश्यः, एतद् भावयति—अविध्वानमङ्गुलेत्यादि । अङ्गुलस्यासङ्ख्येयानि खण्डानि कृतानि, तत्रैकस्मिष्ण-सङ्ख्येयभागमात्रे क्षेत्रे यात्रन्ति रूपिद्रव्याणि समवगाढानि सर्वस्तोकानि यः पश्यति, ततः स एव धर्धमानेन तेन बहूनि बहुतराणि च द्रव्याण्यवगच्छति यावत् सर्वलोकावस्थितानि रूपिद्रव्याणि पश्यति, ग्रुभाध्यवसायविशेषादिति, एतदाह—अङ्गुलस्यासङ्ख्येयभागादि-षूत्पन्नं भवत्यासर्वलोकादिति । मनःपर्यायज्ञानस्य तु नैतावत् क्षेत्रमस्ति, यतो मनः-पर्यायज्ञानं मानुषेत्यादि, मानुषक्षेत्रे—अर्धनृतीयेषु द्वीपसमुद्रेष्वित्यर्थः, नान्यक्षेत्रे इति न वा शर्कराप्रभादिनरकेष्विति ॥

भा॰—स्वामिकृतश्चानयोः प्रतिविशेषः। अवधिज्ञानं संयतस्य, असंय-तस्य, [संयतासंयतस्य चें](वा) सर्वगतिषु भवति, मनःपर्यायज्ञानं तु मनुष्यसं-यतस्यैव भवति, नान्यस्य ॥ किंचान्यत्।

१ 'रूपाणि' इति घ-पाठः। २ 'मनोरहस्यगतानीव' इत्यपि गु-टी-पाठः। ३ 'मनुष्यक्षेत्रे' इति क-का-पाठः। ४ ' वा ' इति घ-पाठः।

टी॰—स्वामिकृत इत्यादि । अवधिज्ञानं संयतस्य-साधोविंरतस्येत्यर्थः । असंयतस्य-अविरतस्य, वाशब्दात् संयतासंयतस्य वा, सर्वगतिषु नारकादिकासु चत-सृष्वि भवेतं, यता नारकादीनां सर्वेषामविज्ञानमुत्पद्यते, मनःपर्यायज्ञानं पुनर्मनुष्यः संयतस्येव भवति, मनुष्यप्रहणात् नारकादिन्युदासः, संयतप्रहणात् मिथ्यादृष्ट्यादीनां प्रमत्तान्तानां षणां व्युदासः, एवकारेण नियमयति—मनुष्यसंयतस्येव फलं नियमस्य दर्शयति—नान्यस्येति, देवादेनैतदुत्यदात इत्यर्थः ।।

भा॰—विषयकृतश्चानयोः प्रतिविशेषः । रूपिद्रव्येष्वसर्वपर्यायेष्ववधे-विषयनिषन्धो भवति । तद्नन्तभागे मनःपर्यायस्येति ॥

टी॰—विषयकृत इत्यादि। रूपिषु परमाणुद्रव्येषु, असर्वपर्यायेष्विति। सर्वे—सम्पूर्णाः पर्याया—उत्पादादयो येषां तानि सर्वपर्यायाणि न सर्वपर्यायाण्यसर्वपर्यायाणि तेषु, तानि हि रूपिद्रव्याण्यवधिज्ञानी सर्वाणि जानाति न तु तेषां सर्वान् पर्यायानिति, एकैकस्य तु परमाणोः कदाचिदसङ्ख्येयान् पर्यायान् जानाति कदाचित् सङ्ख्येयान्, जघन्येन चतुरो रूपरसगन्धस्पर्शानिति, न पुनरेकैकस्य परमाणोरनन्तान् ज्ञातुं प्रत्यलं स्यात् पर्यायानिति, यदि च सर्वानेव जानीयात् केवल्येवासौ स्यात्।। "जे एगं जाणित से सव्वं जाणिति" हिति [आचाराङ्गनामकात् (स० १२२)] आगमात्।। अतोऽसर्वपर्यायेषु अवधे:—अवधि-ज्ञानस्य विषयनियन्धः—विषयगोचर इति। मनःपर्यायज्ञानस्य तु रूपिद्रव्याणि न सर्वाणि विषयः, यतस्तेषामवधिज्ञानानां द्रव्याणामनन्तभागीकृतानां य एकोऽनन्ताभागस्तिसम् मनःपर्यायज्ञानस्य विषयनिवन्धः। तस्मादतीन्द्रियत्वे तुल्येऽपि विश्चद्वचादेभेदोऽव-िषमनःपर्यायज्ञानस्य विषयनिवन्धः। तस्मादतीन्द्रियत्वे तुल्येऽपि विश्चद्वचादेभेदोऽव-िषमनःपर्याययोरिति।।

भा॰—अत्राह-उक्तं मनःपर्यायज्ञानम्। अथ केवलज्ञानं किमिति?। अत्रो-केवलानिधान- च्यते-केवलज्ञानं द्शमेऽध्याये वक्ष्यते-मोहक्षयात् ज्ञानद्श्रीना-कारणम् वरणान्तरायक्षयाच केवलमिति (१०-१)॥ २६॥

अत्राह-एषां मतिज्ञानादीनां ज्ञानानां कः कस्य विषयनिबन्ध इति १। अत्रोच्यते—

टी०-अन्नावकाशे त्रवीति-प्रतिपादितं मनःपर्यायज्ञानं, तदनन्तरं केवलज्ञानमुहिष्टं, तत् किंस्वरूपिमिति प्रश्नयति-केवलज्ञानं किंस्वरूपिमिति । उच्यते-क्रमागतमपीह न भण्यते, यस्मात् केवलज्ञानस्योत्पत्तिः ज्ञानावरणीयादीनां घातिकर्मणामात्यन्तिकक्षयात्, स चात्य-न्तिकक्षयः संवरेण प्राप्यते, संवरश्च नवमेऽध्याये वक्ष्यते, तत्समनन्तरं केवलज्ञानं दृशमेऽ-ध्यायेऽभिधास्यते, द्शमाध्यायादिस्त्रं च तस्य प्रदेशकं पठति-मोहक्ष्यपादित्यादि । मोहनं-

९ 'भवति' इति ग-टी-पाठः । २ 'सूक्ष्मद्रव्याणि' इति स्त्र-पाठः । ३ य एकं जानाति स सर्वे जानाति । ४ ' ० सविधज्ञानज्ञातानां ' इति प्रतिमाति । ५ ' प्रदर्शकं ' इति क-स्त्र-पाठः ।

मोहः-मोहनीयं दर्शनमोहादिमेदमष्टार्विश्चतिविधं तस्य श्वयो नाशस्तस्मात् मोहश्चयादात्य-न्तिकात् ज्ञानं मत्यादि, दर्शनं चश्चर्दर्शनादि, तयोज्ञीनदर्शनयोरावरणीयं आच्छादकं, अन्तरायं दानलब्ध्यादिविधाति, अत एषां च ज्ञानदर्शनावरणीयान्तरायाणां क्षयात् — शाटादात्यन्तिकात् केवलज्ञानं प्रादुरस्ति सकलद्रव्यभेदसंप्राहीति ॥२६॥

एवं मितिज्ञानादीनां पश्चानामि ज्ञानानां स्वरूपेऽवधृते तस्य मत्यादेयों विषय-स्तमजानन् पृच्छति-एषां पूर्वोदितानां मितिज्ञानादीनां को विषयनिषन्धः कस्य ज्ञानस्येति। उच्यते—

सूत्रम्-मतिश्चतयोर्निबन्धः सर्वद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥ १-२७ ॥

भा॰—मतिज्ञानश्रुतज्ञानयोविषयनिषन्धो भवति सर्वेद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु । मतिश्रुतयोनिषन्धः ताभ्यां हि सर्वाणि द्रव्याणि जानीते, न तु सर्वैः पर्यायैः ॥२७॥

टी॰—मतिश्रुतयोर्निबन्ध इत्यादि। प्रकृतेन ज्ञानेन मतिश्रुते विशेषयभेवम्रक्तवान्मतिज्ञानश्रुतज्ञानयोर्विषयनिबन्ध इति। विषयन्यापारो—विषयगोचरो भवतीति, सर्वद्रन्येषु सर्वाणि च तानि द्रव्याणि च सर्वद्रव्याणि तेषु धर्माधर्माकाशपुद्रस्त्रजीवास्तिकायाख्येषु ।
असर्वपर्यायेष्विति सर्वे निरवशेषा उत्पादादयः पर्याया येषां तानि सर्वपर्यायाणि, न सर्वपर्यायाण्यसर्वपर्यायाणि तेषु । एतदेव भावयति—ताभ्यां हीत्यादि, हि—यस्मात् ताभ्यां—
मतिश्रुताभ्यां सर्वाणि द्रव्याणि—धर्मादीनि जानाति, न तु तेषां सर्वान् पर्यायानुत्यादादीनिति। कथं पुनस्ताभ्यां सर्वद्रव्यविषयोऽवयोधः १। मतिज्ञानी तावत् श्रुतज्ञानेनोपलब्धेष्वर्थेषु
यदाऽश्वरपरिपादीमन्तरेण स्वभ्यस्तविद्यो द्रव्याणि ध्यायति तदा मतिज्ञानविषयः सर्वद्रन्याणि, न तु सर्वान् पर्यायान्, अल्पकालत्वान्मनसश्चाञक्तेरिति, तथा श्रुतग्रन्थानुसारेण
सर्वाणि धर्मादीनि जानाति, न तु तेषां सर्वपर्यायानिति ॥ २७॥

सम्प्रत्यवधिज्ञानस्य विषयनिबन्धनं कथयति-

## सूत्रम्—रूपिष्ववधेः ॥ १-२८॥

भा०-रूपिष्वेव द्रव्येष्वविध्वानस्य विषयनिषन्धो भवति, असर्वपर्यायेषु ।
स्विशुद्धेनाप्यविध्वानेन रूपीण्येव द्रव्याण्यविध्वानी जानीते,
तान्यपि न सर्वैः पर्यायैरिति ॥ २८ ॥

टी० रूपिष्ववधिरिति। रूपिष्वेव पुद्रलद्रव्येष्वेव अवधेः अतीन्द्रियस्य विषयिन-बन्धो भवति सर्वेषु असर्वपर्यायेषु । किं योऽपि परमावधिरत्येन्तज्ञानिवशुद्धस्तेनापि रूपी-ण्येव, नारूपीणि जानातीत्यारेकित आह—सुविशुद्धनापि-परमप्रक्षप्राप्तेनापि, यो झलोके लोकप्रमाणान्यसंख्येयानि खण्डानि पश्यति तेनाप्यवधिना पुद्रलद्रव्याण्येवावसीयन्ते, न

९ 'अत्यन्तविशुद्ध' इति स-पाठः ।

धर्मादीनि चत्वारि । किं सर्वपर्यायैः ? नेत्याह् तान्यिन सर्वेरित्यादि । तान्यपि रूपि-द्रव्याणि न सर्वेः अतीतानागतवर्तमाने स्त्याद्व्ययधौव्यादिमिरनन्तैः पर्यायै रिति ॥२८॥ मनःपर्यायज्ञानेस्याधुना विषयनियन्थनमाचिष्यासुराह—

### सूत्रम्-तदनन्तभागे मनःपर्यायस्य ॥ १-२९ ॥

भा॰ यानि रूपीणि द्रव्याण्यविधिज्ञानी जानीते ततो नत्तभागे मनःपर्यायस्य विषयनिबन्धो भवति । अविधिज्ञानविषयस्यानन्तमनःपर्यायस्य विषयः
भागं मनःपर्यायज्ञानी जानीते, रूपिद्रव्याणि मनोरहस्यविचारगतानि च मानुषैक्षेत्रपर्यापन्नानि विद्यद्वतराणि चेति ॥ २९ ॥

टी०—तद्वन्तभागे मनःपर्यायस्य । तेषामविध्वानविषयीकृतरूपिद्रव्याणामनम्नमागस्तद्वन्तभागस्तस्मिन् मनःपर्यायक्षानस्य विषयनिवन्धः । एतद् विष्ठणोति—यानि

गुक्कादिगुणोपेतानि रूपीणि द्रव्याणि जानात्यविध्वानी तेषामविध्वानदृष्टानामनन्तभागो यस्तस्मिनन्तभागे एकस्मिन् मनःपर्यायस्य विषयनिवन्धां दृश्यः। तदित्यनेन अव
धिक्षानविषयोऽभिसंबध्यते । तस्याविध्वानविषयस्य सर्वरूपिद्रव्यात्मकस्य योऽनन्तभागः

एकस्तं मनःपर्यायज्ञानी जानीते । एतदाह—अविध्वानविषयेत्यादिना । तान्यपि

वाविधिविषयानन्तभागवर्तीनि रूपीण्यवगच्छति—रूपरसाद्यपेतानि एवंगुणसम्प्राप्तात्मकानि

इच्याणि, तान्यपि न इद्याद्याकार्य्यवस्थितानि जानाति, किन्तु मनारहस्यविचार
गतानि मनः—अनिन्द्रयं प्रतिविधिष्टपुद्रलप्रचितं चेतस्तदेव च रहस्यम्—अप्रकाशस्वरूपं

अन्तर्वर्तमानं मनोरदृस्ये विचारो—विचारणा अन्वेषणा, कथमयं पदार्थोऽवस्थित हत्येवंरूपः,

तत्र मनोरदृस्यविचारणायां मतानि-प्रविष्टानि चिन्त्यमानानि जीवेनेतियावत्, तान्यपि न

सर्वलोकवर्तीनि, किन्तु मनुष्यक्षेत्रम् आमानुषोत्तरात् तस्मिन् मनुष्यक्षेत्रे पर्यापक्षानि

ब्यवस्थितानीतियावत्, अवधिक्षानिनश्च सक्षाशाद् विद्युद्धतराणि बहुतरपर्यायाणि जानीत

इतियावत् ॥ २९ ॥

सम्प्रति केवलज्ञानस्य विषयमाचष्टे-

# सुत्रम्-सर्वेद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ १-३० ॥

भा॰—सर्वद्रव्येषु सर्वपर्यायेषु च केवलज्ञानस्य विषय-केवलस्य विषयः निबन्धो भवति।तद्धि सर्वभावमाहकं सम्भिन्नलोकालोकविष-यम्। नातः परं ज्ञानमस्ति। न च कवलज्ञानविषयात् परं किश्चिद्न्यज्ञ्चेपमस्ति॥ दी॰—सर्वद्रव्येत्यादि। सर्वद्रव्येषु धर्मादिषु सर्वपर्यायेषु उत्पादादिषु, धर्मादीनां च त्रयाणां परत उत्पादविगमो, पुद्रलानां जीवानां च स्वतः परत्रम,

१ 'पर्यायस्याधुना' इति श-पाठः । २ 'मनुष्य॰' इति घ-टी-पाठः ।

यथा शुक्रतया विमच्छभीलतयोपजायमानः पुद्रल इत्यवतिष्ठते, जीवोऽपि सुरतयोत्पद्यते मजुन्यतया विमाच्छति जीवत्वेन च सदावस्थित इति, अतः सर्वेषु पर्याये वेवमात्मकेषु केवलज्ञानस्य विषयनिबन्धो गोचरो भवति। कथं पुनः केवलस्य सर्वाणि द्रव्याणि सर्वे पर्यायाथ गोचरीभवन्ति ?। उच्यते-तत् केवलज्ञानं यस्मात् सबैधावमाहकं सर्वेषां भावानां ग्राहकं-द्रव्यक्षेत्रकालभावविशिष्टानां तत् परिच्छेदकम्-अवभासकम्, अत एव सम्भिन्न-होकारोकविषयं लोको-धर्माधर्मद्रव्यद्वयाविच्छिन्नमाकाशं, यत्र त्वाकाशे तौ धर्मा-धर्मी न स्तः सोऽलोकः, लोकथालोकथ लोकालोकौ सम्भिन्नौ च तौ लोकालोकौ च स्विभक्तलोकालोकौ विषयो-गोचरो यस तत् सम्भिक्तलोकालोकविषयम्। एतदुक्तं ममति—यदिह लोके अलोके वांऽस्ति किञ्चिज्झेयं तद् यथा बहिः पृश्यत्येवमन्तः, एवं सम्भिन्नलोकालोकविषयं, सम्भिन्नमिति सम्पूर्णम्, अथवा सर्वैः पर्यायरथवा यथा-त्मानं तथा परम्, अथवा स्वष्यीयैः परपर्यायैश्व । अथ किमेतस्माज्ज्ञानात् प्रकृष्ट-तरमन्यत् किश्विण्ज्ञानमस्तीति ?। उच्यते-नालः परं ज्ञानमस्ति अस्मात्-वेवलात् करं-प्रधानतरं ज्ञानं-ज्ञेयपरिच्छेदि नास्ति किश्चित्। एतस्माद् यद्यपि ज्ञानं न प्रधानतर-मस्ति विषयस्तर्हि अप्रकाशितोऽस्ति तेन केवलज्ञानेनेति, तक, यतः-न च केवलस्यादि । केक्लज्ञानस्य विषयः सर्वद्रव्याणि सर्वपर्यायात्र, एतस्माद् विषयाल् पर्मन्यत् किश्चिष्कार्यः नास्ति यदप्रकाचितं केवलेनेति।। एवं विषयमारूयाय केवलस तस्यैव पर्यापकथनं करोक्ति

केवलस्वक्ष्म सर्वभावज्ञायकं लोकालोकविषयमनन्त्रपर्यायमित्यर्थः ॥ ३०॥

अन्नाह—एषां मतिज्ञानादीनां युगपदेकस्मिन् जीवे कति भवन्तीति ?। अन्नोच्यते—

टी०—केवलं परिपूर्ण भण्यते, सकलं द्रव्यभावजालं परिच्छिन्दन् परिपूर्णमिति, यथैंकं जीवपदार्थं तथा परमपि परिच्छिन्दन् समग्रमिति व्यपदिश्यते, असाधारणं मत्यादिज्ञानरतुल्यत्वात्, निर्गता आलोकेन्द्रियादिरूपा अपेक्षा यत्र तिन्नरपक्षं, प्राधं प्रक्वा नेन्द्रियादीन्यपेक्षत इतिवायत्, विगुद्धं अग्रेषज्ञानदर्शनावरणमलविलयनात् सर्वभावज्ञापक-मिति सर्वेषां जीवादीनां भावानां ज्ञापकं—प्ररूपकम्॥ नतु च मृकं तत् केवलज्ञानं, तत् कथं प्ररूपकं भण्यते १ शब्दो हि ज्ञापको मतः, उच्यते—उपचारात् ज्ञापकं, यतः केवलज्ञानेन सर्वद्रव्यमावान् दृष्टान् शब्दः प्रकाशयति, ततः केवलज्ञानमेव प्रकाशकं भण्यते। लोकालोकौ विषयोऽस्य तत् लोकालोकविषयम्। कथमिति चेत्, यतः अनन्ताः पर्योयाः—परिणामाः यस्य तत् अनन्तारपर्यायं, ज्ञेयं वाऽनन्तपर्यायमितिकृत्वा तद्य्यनन्त-पर्यायमितिहतं, ज्ञेयान्ररोधेन ॥ ३०॥

९ 'वास्ति 'इति क-पाठः । २ 'कातं 'इति क-का-पाठः । ३ ' अस्पकं कापकं भव्यके 'इति ग्र-पाठः।

एवं सर्वेषां मत्यादीनां विषये प्रकाशितेऽत्रावकाशे ब्र्ते अन्तेवासी-एषामनन्तरख्यापि-तामां मतिज्ञानादीनां युगपद्-एकस्मिन् काले एकस्मिन् जीवे कित भवन्त्याधेयानि ? किमेकं द्वे त्रीणि चत्वारि पश्चापि ? सर्वाणि तावन सङ्गच्छन्ते सर्वप्राणिनाम्, एवं सित समत्ता स्यात्, सर्वेषां च सर्वञ्चता भवेत्, विरोधश्च स्यात् क्षायिकक्षायोपशमिकानां परस्परेण, तस्माद् यथैते दोषा न सन्ति तथा वाच्यम्, उच्यते अत्र—

सूत्रम्—एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः ॥ १-३१॥
भा०—एषां मत्यादीनां ज्ञानानामादित एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन् जीवे आ चतुर्भ्यः।तद्यथा—कस्मिश्चिजीवे मत्यादीनायुगपदेकजीवे मेकं भवति। कस्मिश्चिजीवे मे भवतः। कस्मिश्चित् त्रीणि
भवन्ति। कस्मिश्चिद्यत्वारि भवन्ति॥

दी०—एकादीत्यादि । एकगुन्दः प्राथम्ये वर्तते, एकः-प्रथम आदिरेषां तान्येका-दीनि-प्रथमादीनि भाज्यानि-विकल्यानि स्युनं वा, युगपद्-एकस्मिन् कालेऽवधीकृते एकस्मिन् प्राणिनि, आ चतुभ्ये इति आङभिविधो न मर्यादायाम्, यत्रास्य मर्यादाऽभिप्रेता छरेः तत्र प्राग्यहणं करोति, 'विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुभ्येः' (अ०२,स०२९) तथा 'प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक् तेजसात्' (अ०२,स०३९) तस्मादिहाभिविधावाङ्, आ चतुभ्यों झोनेभ्यः एकस्मिन् जीवे सम्भव इति, चत्वार्येकत्र जीवे सम्भवन्तीति। भजनां च दर्शयति—कर्सिमिश्चिदित्यादिना। कर्सिमश्चिन्मगुण्यादिके जीवे मत्यादीनां पञ्चानां ज्ञानानामेकं सम्भवति, कथं १ येन निसर्गसम्यग्दर्शनं प्राप्तं तस्य मतिज्ञानमधो प्रवचनमातरः संग्रवत्तः, अतस्तस्य ग्रन्थानुसारि विज्ञानं श्रुताख्यं न सम्भवति, एकं—प्रथमं मतिज्ञानमेव। कर्सिमश्चिज्जीये द्वे भवतः—सम्यग्दर्शनसमन्वितस्य श्रोत्रेन्द्रियोपलिधः श्रुतं द्वादशाङ्गं, श्रेषेन्द्रयोपलिधमितिज्ञानम् । कर्सिमश्चित्वत्यारे, एतानि त्रीणि, द्वे मतिश्रुते तृतीयं चावधिन्नानं यस्योत्पन्नम् । कर्सिमश्चित्वत्वारि, एतानि त्रीणि चतुर्थं मनःपर्यायज्ञानम्, प्रतिपन्नचारित्रस्य तीर्थकृत हव ॥ अथ यस्मिन् श्रुतज्ञानमेकं कचित् प्राणिनि स किं न प्रदर्शते १ यत्रो मतिर्वेका प्रदर्शते, उच्यते—यत्र श्रुतज्ञानमेकं कचित् प्राणिनि स किं न प्रदर्शते १ यत्रो मतिर्वेका प्रदर्शते, उच्यते—यत्र श्रुतज्ञानं तत्रावश्यं मतिज्ञानम्, यत्र मतिज्ञानं तत्र श्रुतं स्वाद् वा न वेति, तस्मान्मतिज्ञानमेवेकं कचिक्विदर्श्यते, एतदाह—

भा॰—श्रुतज्ञानस्य तु मितज्ञानेन नियतः सहभावस्तत्पूर्वकत्वात्। यस्य श्रुतज्ञानं तस्य नियतं मितज्ञानम्। यस्य तु मितज्ञानं तस्य श्रुतज्ञानं स्याद् वा न वेति। अन्नाह—अथ केवलज्ञानस्य पूर्वमितिज्ञानादिभिः किं सहभावो भवति नेति ?। अन्नोच्यते—

१ ' इतिभ्यः ' इति क-का-पाठः ।

टी०—श्रुतज्ञानेत्यादि । श्रुतज्ञानस्य एवं ग्रन्थानुसारिणो मितिज्ञानेन इन्द्रियानिद्रियनिमित्तेन नियतो—निश्चितः सहभावः एकत्रवृत्तिरूपः, किं कारणम् १ तत आह—तत्पूर्वकत्वात्—मितिज्ञानपूर्वकत्वात् श्रुतस्य, सित हि मितिज्ञाने श्रुतज्ञानसम्भव इति, अतो यस्य जन्तोः श्रुतज्ञानं ग्रन्थानुसार्यस्ति तस्य जन्तोर्नियतमिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं मितिज्ञानं सम्भवति, तस्माच्छुतज्ञानं यत्र प्राणिनि तत्र द्वे मितिश्रुते अवश्यं दृश्ये, यस्य तु जीवस्य मितिज्ञानं केवलं निर्सामस्यग्दर्शनकालेऽनवाप्ताक्षरश्रुतस्य तस्य श्रुतज्ञानं स्याद् उत्तरकालं पठतो, न वाऽनधीयानस्येति, तस्माद् यत्रैकं दृश्येते तत्र मितिज्ञानं निद्श्येते, श्रुताभावेऽपि भावादिति । एवं भजनायां निद्शितायां चोदयत्यत्रावसरे—अथ केवलज्ञानस्य सकलज्ञेन्यग्राहिणः पूर्वेः—पूर्वकालप्राप्येः पूर्वेर्वा सिन्नवेशमङ्गीकृत्याभिधीयते मितिज्ञानादिभिश्चतुर्भिः-सह किं सहभावः—सहावस्थानं भवति नेति १ । उच्यते—अन्यमतप्रचिकटियवयाऽऽह—

भा०—केचिदाचार्या व्याचक्षते-नाभावः, किन्तु तद्भिभूतत्वाद्किश्चि-त्कराणि भवन्तीन्द्रियवद्। यथा वा व्यभ्ने नभसि आदित्य केवले रोषक्षाना-सद्भावेऽन्यमतम् णिचन्द्रनक्षत्रप्रभृतीनि प्रकाशनं प्रति अकिश्चित्कराणि भवन्ति तद्वदिति।

टी० केचिदित्यादि, मत्तोऽनेये व्याचक्षते स्र्रयः, नाभाव एवास्ति, कथं हि सतो वस्तुनः आत्यन्तिको नाशः स्यात् १ यदि च स्यात् ततो यथैव केवलमास्विति जाते ज्ञानचतुष्टयमेवमन्येऽपि शमवीर्यदर्शनसुखितत्वादयो नश्यन्तु, न च तेषां नाशोऽभ्युपेयते, तस्मात् सहावस्थानमस्त्येव, यदि तर्धस्ति सहावस्थानं मत्यादिज्ञानचतुष्टयस्य केवलेन सह ततः किमिति स्वमर्थं न प्रकाशयन्ति १ उच्यते—अभिभवात्, तदाह—किन्त्विभ्यूतत्वात्-हतप्रभावत्वात् अकिश्चित्कराणि न किश्चिदपि कर्षु प्रकाशनं प्रभवन्ति । तत्र दृष्टान्त-माह—यथा हि केवलिनः सदपि चक्षुरादीन्द्रियं न व्याप्रियते विषयग्रहणं प्रति, प्रकाशितत्वात् वक्षेत्रहाने, एवं मत्यादिचतुष्टयमपि अकिश्चित्करं, तदीयस्य श्चेयस्य केवलभास्वता प्रकाशितत्वात् । अथैतदपि सन्दिद्यते भगवतः केवलिनो यक्षेत्रं तद् विषयग्रहणं प्रति अकिश्चित्करमिति, एवं सित असन्देहरूपं दृष्टान्तं दर्शयामः—यथा वा व्यम्प इत्यादि, येन प्रकारेणे-तत् स्थितं लोके, विगतान्यभाणि यत्र तत् व्यम्नं तस्मिन् व्यम्ने नभसि—वियति आदित्ये—किरणमालिनि उदिते—प्रकटीभूते ज्वलनादीनि प्रकाशनं प्रत्यसमर्थानि भवन्ति, किमिति १ भूरितेजस्त्वाद्—बहुतेजस्त्वात्, आदित्येन—सिवत्रा अभिभूतानि-तिरोहितस्वसामर्थ्यानि अन्येषां तेजांसि अन्यतेजांसि, अन्यानि वा तेजआत्मकानि ज्वलनादीनि, ज्वलनादीनि प्रभृतिः—मणिः-सूर्यकान्तादिः चन्द्रः-शशी नक्षत्रम् अश्वन्यादि, एतानि ज्वलनादीनि प्रभृतिः—आदिर्थेषां तेजसां तानि ज्वलनमणिचन्द्रनक्षत्रप्रभृतीनि तेजांसि—तेजोमयानि प्रकाशनम्—

१ ' न्यथाऽऽचक्षते ' इति क-पाठः ।

उद्योतनं प्रति अफिश्वित्कराणि भवन्ति न किश्विद् बहिरवस्थितं कुडचादिविषयं प्रकाश-यन्ति, इतप्रभावत्वात्, तद्वदिति तेन प्रकारेण केवलभास्वता भूरितेजसाऽऽक्रान्तानि न विक्यप्रकाशनं प्रति न्याप्रियन्ते ॥

सम्प्रति पराभिप्रायेणैव मत्यादिज्ञानचतुष्टयस्य केवलेन सहानवस्थानं दर्शयति—

भा॰—केचिद्प्यादुः — अपायसद्द्रव्यतया मतिज्ञानं, तत्पूर्वकं श्रतकानम्, अविधिज्ञानमनः पर्यायज्ञानं च रूपिद्रव्यविषये, तस्मान्नेतानि केविलनः सन्तीति॥

टी०-केचिद्प्याहुरित्यादि। केचित् पुन्हुंवते-नैतानि मत्यादीनि केचिलनः सन्ति, यस्मान्मितिझानं अपायसद्द्रव्यतया भवति, अपायो नाम श्रोत्रादीन्द्रियोपलब्धस्येहितस्या- र्थस्य निश्चयः, नैवंविधोऽपायः केविलनोऽस्ति, यावच शोभनानि सम्यग्दलिकानि सन्ति तावन्मितिझानं, तदेतद् द्वयमपि दृरोत्सारितं केविलन इति नास्ति मतिझानं केविलनः, मति- झान्मभावे च मतिपूर्वकस्य श्रुतस्य सुतरामभाव इत्यतः श्रुतमपि नास्ति, अविधमनः पर्याय- इत्यते च रूपिद्रव्यविषये गदिते, न चैवंविधोऽस्ति विषयः केविलनः, सम्मिन्नलो- कालोकग्राहित्वात्, तस्मात् ते अपि न स्त इति, तस्मादुपपत्तिवलादेतानि चत्वारि केविलनो दिन्यद्यनो न सन्ति।

भा०—िकश्चान्यत्। मितज्ञानादिषु चतुर्षु पर्यायेणोपयोगो भवति, न युक्ष-पत्। सम्भिन्नज्ञानद्द्यनस्य तु भगवतः केबिलनो युगपत् कम्युगपदुप-सर्वभावग्राहके निरपेक्षे केबलज्ञाने केबलद्दीने चानुसमयमु-पर्योगो भवति।। किं चान्यतः।

टी॰—किश्वान्यदित्यादिना स्वाभिप्रायद्वयं प्रकाशयन्ति—मतिज्ञानादिषु चतुर्षु मितिश्वताविभनः पर्यायज्ञानेषु पर्यायण—क्रमेण उपयोगः—स्वीयविषयप्राहिता भवति व युगपत्, किस्मन् काले न स्वस्वविषये एषां व्यापारः १ यदा मतिज्ञानी मतिज्ञानेनोपयुक्तो न तदा भ्रत्यादीनामन्यतमेन केनचित्, यदा च श्रुतज्ञानेनोपयुक्तो न तदा मत्यादीनामन्यतमेन केनचित्, यदा च श्रुतज्ञानेनोपयुक्तो न तदा मत्यादीनामन्यतमेनीत, केवलिनस्तु न क्रमेणेतज्ज्ञानगतोऽस्त्युपयोगः, यतः सम्भिन्न हत्यादि। ज्ञानं विश्वेषणाहि, दर्शनं-सामान्यग्राहि, ज्ञानं च दर्शनं च ज्ञानदर्शने, सम्भिन्न-सर्वद्रव्यपयीय-प्राहकं क्रानदर्शने यस्य स सम्भिन्नज्ञानदर्शनः तस्य, एवं माहात्म्यादिगुणान्त्रितस्य भग-वतः, केवलं-सर्वार्थग्राहि ज्ञानं यस्यास्ति तस्य केवलिनः, युगपत्—एकस्मिन् समये, केव-वज्ञाने अनुसमयग्रुपयोगो भवति दर्शने च । कीद्यश्चि हेवलज्ञाने दर्शने वा १ । उच्यते—सर्वभावग्राहकं । सर्वे भावाः—पञ्चास्तिकायास्तेषां ग्राहकं, विश्वेषण परिच्छेदकमित्यर्थः । निर्गता अपेक्षा ह्रेयं मुक्तवाऽन्यत्र इन्द्रियादौ यस्य तिन्रत्येशं तिस्मिन्नरपेक्षं केवल्काने विश्वेषग्राहिणि दर्शनं च सर्वभावग्राहकं निरपेक्षे सामान्यग्राहिणि । अनुस-मयग्रुपयोगो भवति । अनुगतः—अन्यविहतः समयः—अत्यन्ताविभागः कालो यत्र कालसन्ताने स कालसन्तानोऽनुसमयस्तमनुसमयं कालसन्तानग्रुपयोगो भवति, "कालाध्व-

नोरत्यन्तसंयोगे " (पाणिनि: अ० २, पा० ३, सू० ५ ) इति द्वितीया, " अव्ययीमानो या विभवत्यादिषु " (पा॰ अ॰ २, पा॰ १, सु॰ ६ ) वारंवारेणोपयोगो भवतीतियायत् । एकस्मिन समये केवलज्ञानीपयोगे वृत्ते ततोऽन्यस्मिन् केवलदर्शनीपयोग इति, एतं सर्वकाल-मवसेयम् । यद्यपि केचित् पण्डितम्मन्याः सूत्राण्यन्यथाकारमर्थमाचक्षते तर्कवलां नुविद्वबुद्धयो वारंवारेणीपयोगी नास्ति, तत् तु न प्रमाणयामः, यत आम्नाये भूयांसि सूत्राणि वारंवारेणी-पयोगं प्रतिपादयन्ति-''नाणम्मि दंसणम्मि य एतो एगयग्म्मि उवउँत्ता'' (प्रज्ञापनायाम्)। तथा-" सन्वस्स केवलिस्सवि जुगवं दो नित्य उवओगाँ" (वि० ३०९६) इत्या-दीनि । अथैवं मन्येथाः सुत्राणामेषामन्य एवार्थोऽन्य एवाँन्युत्पननुद्धिभिराख्यायत इत्येतदिष तु दुःश्रद्धानम्, यतः सर्वस्त्राण्यन्धपुरुषस्थानीयानि सुधिया गृहीतानि शक्तुवन्त्यर्थं ख्या-पियतुं, यथा श्वेतो धावतीत्यादि, एवंविधेषु च सूत्रेष्ववश्यमाप्तसम्प्रदाय एवान्वेषणीयो मवति, स चाविच्छेदेनार्थसम्प्रदायः समस्तश्रुतधरादधिकारिणः परिष्ठवमानी मुनिपरम्परया याबद्द्येत्यागमाद्विगानेन वारंवारेणोपयोग इति, कुतः पुनरर्थागमोऽकस्मात् उपयोगवा-दिनः ? स्वत एव चेत् प्रेक्षितः स्वमनीपिका सिद्धान्तविरोधिनी न प्रमाणमित्यभ्युपेयते ॥ अथागमात् प्रदर्शनीयः तर्धसौ तस्माद् यत्किश्चिदेतदिति । अथ मन्यसे साकारोऽनाकार इति शब्दभेदः केवलमत्र केवलिनि अर्थस्त्वभिन्न एव, यतः सर्वमेव विशेषपरिच्छेदकं झानं केवलिनि समस्ति न द्रीनमिति, इदमपि न जायस्वते ज्ञानावरणं भगवतः श्लीणं द्रीनाव-रणीयं च निरवशेषं, तत्रैकत्वे सति को अमावरणभेदाभिमानो निष्प्रयोजनः ? । तथा साका-रोपयोगो इधा दर्शनोपयोगश्रतुर्धेति, तथा ज्ञानं पश्चधा दर्शनं चतुर्धेति, एकत्वे सति क्रुत इदमपि घटमानकं ? न चातीवाभिनिवेशोऽस्माकं युगपदुपयोगो मा भूदिति, वचनं न पश्या-मस्तादशम्, ऋयोपयोगार्थप्रतिपादने तु भूरि वचनग्रुपल गामहे, न चान्यथा जिनवचनं कर्तुं शन्यते सुविदुषाःपीति, प्रकृतमनुस्नियते। एतसात् केवलज्ञानोपयोगात् केवलदर्शनोपयोगास विनाऽन्यस्य उपयोगस्य अभावात् केवलिनि मत्यादिज्ञानचतुष्टयसहभावो न गम्यते । कि-चान्यदित्यपपत्त्यन्तरमालम्बते-

क्षायोपश्मिकक्षा- भा०—क्षयोपश्मजानि चत्वारि ज्ञानानि पूर्वाणि, क्षयादेव क्षिकतया भेदः केषसम् । तस्मान्न केषस्टिनः शेषाणि ज्ञानानि भवन्तीति॥३१॥

टी०—मत्यादीनि चत्वारि मनःपर्यायपर्यवसानानि ज्ञानानि मतिश्रुतावधिमनः-पर्यायावरणीयकर्मणां क्षयोपद्यामावुररीकृत्य प्रवर्तन्ते, तदावरणीयकर्मक्षयोपश्चमनिमित्तानि, केवलं पुनः क्षयकारणमेव, तस्मान्न केविलनः द्योषाणि ज्ञानानि सन्तीति । अन्येषां त

१ ' ॰ मुविशुद्धबुद्धयः ' इति क-स्य-पाठः, ' तर्कबलात् तु विशुद्धबुद्धयः ' इति घ-टी-पाठः ।

र हाले दर्शने च अनयोरेकसरस्मित् उपयुक्ताः । ३ सर्वस्यापि केविलनो युगपद् द्वासुपयोगीःन स्तः ।

४ ' एव ब्युत्पन्न ' इति क-स्न-वा-पाठः । ५ ' सन्तीति ' इति च-पाठः ।

प्रन्थः 'ज्ञानद्शीनावरणयोस्तु कृत्स्वक्षयात् केवल्ज्ञानद्शीने भवतः तस्मान्न केवलिनः शेषाणि ज्ञानानि सन्ति,' ज्ञानद्शीनयोविशेषसामान्यप्राहकयोर्थे आव-रणे-आच्छाद्ने तयोरेव कृत्स्वक्षयात् केवले ज्ञानद्शीने-विशेषसामान्यप्राहके उत्पवेते, अत्यत्वारि क्षयोपशमनिमित्तान्येकं क्षयादेव केवलं कथं पुनरत्र सहावस्थायिता घटेत?॥३१॥

एवं मत्यादि ज्ञानपञ्चकं प्रमाणं प्रदेश्य प्रमाणाभासाविश्विकीषेया आह—

सूत्रम्—मतिश्चतावधयो विपर्ययश्च ॥ १-३२॥

भा॰—मितज्ञानं, श्रुतज्ञानं, अवधिज्ञानमिति विपर्ययश्च भवति, अज्ञानं नदेबत्यर्थः। ज्ञानविपर्ययोऽज्ञानमिति। अत्राह—तदेव ज्ञानं तदेमत्यादीनां विपर्ययः।

मिति। अत्रोच्यते—

टी॰—मितश्रुतावधयो विपर्ययश्च, यथोक्तलक्षणा मितिश्चतावधयस्त्रयोऽपि विपर्ययश्च भवत्यज्ञानं चेत्यर्थः, ज्ञानाधिकारस्य प्रकृतत्वात् ज्ञानस्य विपर्ययो विपरीतता
अज्ञानं, प्रमाणाभास इतियावत्। यदा यथार्थपरिच्छेदि तदा ज्ञानं, यदा त्वयथार्थ प्रवर्तते
तदा ज्ञानाभासम्। एवमुक्ते पर आह-एकस्य विरुद्धधर्मद्वयसमारोपो न युक्त इति, तदेव
मत्यादित्रयं प्रमाणं तदेव चाप्रमाणमिति छायातपवद् विरोधित्वादेकत्रासाम्प्रतम्, एतदाह—
ननु छायातपवद् विरुद्धमेतत्, यो हि छायायामेवातपं मन्यते आतपे वा छायां तद्त्यनतिवरुद्धं स्यात्। प्रतीतिविरोधश्च तथा, यो हि शीतमुष्णं ब्र्यात् उष्णं च शीतमिति
प्रत्यक्षविरुद्धं च जायते। अत्रोच्यते—न ब्रूम एकत्राधारे एतत्त्रयं ज्ञानमज्ञानं च,
किन्त्वन्यत्र ज्ञानमन्यत्र चाज्ञानमिति। क तर्हि ज्ञानम् १ सम्यग्दष्टा योऽववोधस्तज्ज्ञानम्,
आधारान्तरे मिथ्याद्द्या योऽववोधस्तद्ज्ञानम्। एतदाह—

भा०—मिथ्याद्शेनपरिग्रहाद् विपरीतग्राहकत्वमेतेषाम् । तस्माद्ज्ञा-नानि भवन्ति, तद् यथा-मत्यज्ञानं, श्रुताज्ञानं, विभङ्गज्ञानमिति । अवधिर्विप-

रीतो विभन्न इत्युच्यते॥

टी॰ मिथ्याद्द्यीनेत्यादि । मिथ्याद्द्यीनेन तत्त्वाथीश्रद्धानरूपेण परिग्रहो यदा मत्यादित्रयस्य तदा विपरीतग्राहकत्वं अयथार्थवस्तुपरिच्छेदित्वम् एतेवामिति मतिश्रुतावधीनां तस्मात् कारणात् अज्ञानानि कृत्सितान्ययूथार्थपरिच्छेदीनि भवन्ति

मत्यादीनि । मिथ्यादृष्टिपरिगृहीता मतिमैत्यज्ञानं, मिथ्यादृष्टिपरि-मिथ्यादशाम-गृहीतं श्रुतं श्रुताज्ञानं, मिथ्यादृष्टिपरिगृहीतोऽत्रिधिर्विभङ्ग इति। विभङ्ग इत्यस्य चार्थ प्रकाशयति—अविधिभवश्चयोपशमनिमित्तो विपरी-

लोऽन्यथावस्तुपरिच्छेदी विभक्त इति, यथावस्थितवस्तुपरिच्छेदि च प्रमाणिमष्टं, न चैतत् तथेत्यतः अप्रामाण्यं मिथ्यादृष्टिपरिगृहीतानामिति । अत्राप्रामाण्ये ख्यापिते मिथ्यादृष्टि-परिगृहीतस्य मत्यादित्रयस्य चोदक आह— भा०-अन्नाह-उक्तं भवता सम्यग्द्दीनपरिगृहीतं मत्यादि ज्ञानं भव-त्यन्यथाः ज्ञानमेवेति । मिध्यादृष्ट्योः पि च भव्याश्चाभव्याश्चेन्द्रियनिभित्तान-विपरीतान् स्पर्शादीनुपलभन्ते, उपदिशन्ति च स्पर्शं स्पर्श इति रसं रस इति, एवं शेषान्, तत् कथमतदिति !। अन्नोच्यते—तेषां हि विपरीतमेतद् भवति ॥ ३२ ॥

टी॰—उक्तं भवता-प्रतिपादितं त्वया सम्यग्दर्शनेन जीवादितत्त्वश्रद्धानरूपेण परिगृहीतं मत्यादि ज्ञानं भवति । यथावद् बस्तुपरिच्छेदीतियावत् । अन्यथा तु मि-ध्यादृष्टिना परिगृहीतं मत्यादित्रयं कृतिसतं ज्ञानमज्ञानमेवति, तदेतन्न मृष्यते, यतः

मिध्येत्यादि । निथ्यादृष्ट्योऽभिगृहीतमिथ्यादर्शनाः शाक्यादयः. मिथ्यादृष्टीनां अनभिगृहीतमिथ्यादर्शनाः. प्रवचनार्थसन्देहिनश्च त्रिविधा इति । प्रकाराः अपिः सम्भावने, चः समुच्चये, ते मिध्यादृष्ट्यो द्विधा भव्याश्चा-भव्यास्त्र, सेत्स्यन् भव्यः, नैव कदाचित् सेत्स्यति यः सोऽभव्यः । ते मिथ्यादृष्टयो द्विविधा अपि, इन्द्रियनिमित्तानिति इन्द्रियाणि-श्रोत्रादीनि तानि निमित्तं-कारण-अविपरीतान-यथावस्थितान स्पर्शादीनिति स्पर्शरसगन्धरूपशब्दान उपलभन्ते आत्मना, उपदिशन्ति च अन्येभ्यः। कथग्रुपलभन्ते कथं चोपदि-शन्ति ? अवैपरीत्येन, तचावैपरीत्यं दर्शयति-स्पर्श-शीतादिकं स्पर्शीमिति अविपरीत-तामाचष्टे, रसं-मधुरादिकं रसामिति एवमविपरीतमेवं दोषान्-शब्दरूपानवैपरीत्येन। तत्रु कथमेतदिति, बाधके हि प्रत्यये सत्ययथार्थता प्रत्ययान्तरस्य आश्रयितुं शक्या, यथा शुक्तिकाबुद्धया रजतबुद्धिवीधिकया शुक्तिकाबुद्धया निवर्त्यते, नैवमत्र वाधकं कश्चित प्रत्ययं पत्र्यामो यद्वलान्मिथ्यादृष्टीनां तद्यथार्थ ज्ञानं मन्येमहीति ?। अत्रोच्यते-तेषां-मिथ्यादृष्टीनां यस्मात् तद् विज्ञानं विपरीतमेवेति, अयथार्थपरिच्छेदित्वात् ॥ ३२ ॥ कृतः १

सूत्रम् सदसतोरविशेषाद् यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् ॥ १-३३ ॥

टी॰—सद्सतोरित्यादि । सद्-विद्यमानं असद्-अविद्यमानं तयोः सदसतोः-विद्यमानाविद्यमानयोः अविद्योषाद्—यथावद्वबोधाभावाद्, विद्यमाने हि पदार्थे उत्पादादि-रूपेणान्यथावबोध एकनयाश्रयेणेति, अविद्यमानेऽपि ललाटदेशाध्यास्यात्मा सामस्त्येन हृदयाधिष्ठानो वा, एवं सदसतोरविशेषाद्यथावबोधात् तद्ज्ञानं, यहच्छोपलच्धेरिति अनालोचिता अर्थोपलब्धिस्तस्या यहच्छोपलच्धेः स्पर्शादिपरिज्ञानं भवति, उन्मत्तस्येव ॥

भा॰ यथोन्मत्तः कर्मोद्यादुपहतेन्द्रियमितिविपरीतग्राही भवति। सोऽश्वं गौरित्यध्यवस्यति गां चौश्व इति लोष्टं सुवर्णमिति सुवर्णं लोष्टं नित्वे हेतुः लोष्टं सुवर्णं सुवर्णं लोष्टमिति विपरीतमध्यवस्यतो नियत-

९ 'बाख इति ' इति घ-पाठः, ' वाश्वमिति ' इति ग-पाठः ।

मज्ञानमेव भवति। तद्वन्मिथ्याद्दीनोपहतेन्द्रियमतेमीतिश्रुतावधयोऽव्यज्ञानं भवन्ति॥ ३३॥

टी०-यथोन्मत्तो वायुपिशाचादिगृहीतः कर्मोद्यान्-कर्मणां पुराकृतानां विपाकाद् यदा उपहतेन्द्रियमितः उपहतेन्द्रिय उपहतमनाथ संवृत्तो भवति तदा विपरीत्रग्राही-अन्यथावस्थितवस्तुपरिच्छेदी भवति, यतः स उन्मत्तः अश्वं सन्तुं गौरयमित्येव-मध्यवस्यति एवं गृह्वात्युपदिशति च, गां च सतीं अश्वोऽयमित्यध्यवस्यति स्वयमन्येभ्यश्वोपदिश्यत्यश्वोऽयमिति । सर्वपदार्थेष्वेव चोन्मत्तस्य यद्द्व्छयोपलिधर्म कतिपयेष्वित्येत-दुदाहरणभूयस्त्वेन कथयति-लोष्टं सुवर्णामित्यादिना । लोष्टं पृथिवीपरिणामं सन्तं मृदान्तकं सुवर्णामित्यध्यवस्यति, सुवर्णं च लोष्टमित्यध्यवस्यति, कदाचित्र लोष्टं लोष्टमवाध्यवस्यति,कदाचिद् वा सुवर्णं सुवर्णमित्येव, तस्योन्मत्तस्येवस्यति, कदाचित्र लोष्टं लोष्टमवाध्यवस्यति,कदाचिद् वा सुवर्णं सुवर्णमित्येव, तस्योन्मत्तस्ययम्भतेन।विश्वेषण अयथावदवन्योपेन लोष्टं सुवर्णमित्येवं विपरीतमध्यवस्यतः नियतं—निश्चितमञ्चानमेव, कृत्सितन्तेव तज्ज्ञानं भवति । सम्प्रति दार्ष्टान्तिकं योजयति-तद्वन्मिथ्याद्दर्शनेनोपहतेनिद्रयमनस्कस्य मितश्चतावश्यख्योऽप्यज्ञानमेव भवन्ति, एकनयमतसमाश्रयणे तु न सर्ववस्तुपरिच्छेदः, न च तावन्मात्रं तद् वस्तु, नयमतान्तरेणान्यथापि परिच्छेदात्, अतः अज्ञानता त्रयागाम्, समग्रनयसामग्रीप्रत्ययेनकैकनयावलम्बी प्रत्ययो निवर्यत इति विद्यते हि सर्वनयसामग्रीप्रत्ययो वाधक इति ॥ ३३ ॥

भारित्रानिभधाने भा॰-उक्तं ज्ञानम्। चारित्रं नवमेऽध्याये वक्ष्यामः। प्रमाणे हेतुः चोक्ते। नयान् वक्ष्यामः। तद्यथा—

टी॰—प्रकृतपरिसमाप्तिं स्चयति उक्तं ज्ञानम्, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणीत्युपिक्षप्तं त्र्यमिति, सम्प्रत्यवसरप्राप्तं चारित्रं, तचेह लब्धावकाशमपि नाभिधीयते, यत इहाभिधा-यापि पुनः संवरप्रस्तावे 'आश्रवनिरोधः संवरः', 'स गुप्तिसमितिधमानुप्रेक्षापरीषहजय-चारित्रः' (अ० ९, स० १-२) इत्यत्र चारित्रद्वारे संवरप्ररूपके भिधातव्यमेवातो प्रन्थस्य लाधविमच्छता तत्रैव नवमे भिधास्यते इत्याह—चारित्रं नवमे भ्याये वश्यामः । 'प्रमाणनये रिधिगमः' (अ०१, स०६) इति च यदुक्तं तत्र प्रमाणमेतदेव पश्चविधं सम्यग्दृष्टि-परिगृहीतं ज्ञानं, तदाह—प्रमाणे च प्रत्यक्षपरोक्षे उक्ते, नयास्तु पूर्वं नोक्ता इत्यतो नयान् वश्यामः, ते च यथा स्वरूपतो व्यवस्थितास्तथा निर्दिश्यन्ते—

सूत्रम्—नैगमसङ्ग्रहव्यवहारर्जुसूत्रशब्दा नयाः ॥ १-३४ ॥
भा०—नैगमः, सङ्ग्रहः, ब्यवहारः, ऋजुसूत्रः, शब्द

टी०-नैगमेत्यादि । कृतद्वन्द्वसमासानां पश्चानामपि प्रथमाबहुवचनान्तता । नया

१ ' नयानम ' इति ख-पाठः ।

इति च अनेकधर्मकदम्बकोपेतस्य वस्तुन एकेन धर्मेणोश्ययनमवधारणात्मकं नित्य एवानित्य एवेत्येवंविधं नयव्यपदेशमास्कन्दति, स चाध्यवसायविशेष इति । निगम्यन्ते-परिच्छि-धन्ते इति निगमाः-लौकिका अर्थाः, तेषु निगमेषु भवी योऽध्यवसायो ज्ञानाख्यः स नैगमः । स च सामान्येनापि व्यवहरति सामान्यबुद्धिहेतुना सामान्य-नैगमस्य निर्देशः वचनहेतुना च, अत्यन्तं भेदेभ्योऽन्यत्वरूपेण सत्तामात्रेण, तथा विशेषे-णापि विशेषबुद्धिहेतुना विशेषवचनहेतुना च अत्यन्तं सामान्यादन्यत्वरूपेण व्यवहरति परमाण-निष्ठितेन, तथा सामान्यविशेषेणापि गवादिना सर्वगोपिण्डेष्वनुष्ट्रस्यात्मकेन अश्वादिव्याष्ट्रस्या-रमकेन च व्यवहरति, यथा लोको व्यवहरति तथाऽनेन व्यवहर्तव्यमिति, लोकश्रोपदिष्टैः प्रकारैः समस्तैर्व्यवहरति। प्रवचने च वसतिप्रस्थकनिद्रश्चनद्भयेन विभावितः काणभुजराद्धान्तहेतुरव-गन्तव्यः । अभेदेन सङ्ग्रहात् सर्वस्य सङ्ग्रहाति इति सङ्ग्रहः । सङ्ग्रहस्य यदि भवनाभिसम्बद्धस्यैव भावस्य भावत्वमभ्यपगम्यते ततः परिसमा-स्बद्धपम् पितात्मस्वरूपित्वाद् भावस्य भ्रान्तिसम्रुपनिचन्धनघटादिविकल्पप्रकः इपनानर्थक्यम् , यदि घटादि वस्त्विप भवनप्रवृत्तितन्त्रमेवेत्येवं सित भाव एव, तदनर्था-न्तरत्वात् तत् स्वातमवत्, भवनार्थान्त्ररत्वे वा च्योमोत्पलादिवदसत्त्वं विकल्पानां रासमविषा-णादिसत्त्वं वा घटादिवद् भवनार्थान्त्रत्वात्, एतद्र्शनपुरस्सरा एव च सर्वनित्यत्वैकृत्व-कारणमात्रत्वादिवादाः कालपुरुषस्वभावदैवादयश्चेति भावः। निश्चयासद्गृहीतानां विधिपूर्वक-मवहरणं व्यवहारः। यदि घटादिभेदश्रुत्या स्वसामान्यानुबद्धस्य व्यवहारस्य व्याख्या निरस्तसामान्यान्तरसम्बन्धस्य श्रुयमाणत्वानुगुणमेव ग्रहणं न स्यात्, किन्तु सर्वव्यपदेशविशेषाभिव्यङ्गयो भाव एव तेन तेन रूपेणाभिव्यज्यते, ततो घटाद्यन्य-तरभेदश्रतौ सर्वरूपभेदभावप्रतीतिप्रसङ्गस्ततश्च घटपटोदकादिरूपव्यतिकरभावाशिश्रयाभाव-प्रसङ्गः, उपदेशिक्रयोपभोगापवर्गव्यवस्थादीनां चाभावात् सर्वसंव्यवहारोच्छेदः, सर्वविशेष-च्याकरणे च निर्निवन्धनभवनाभावाद् भावाभाव एव, अविशेषत्वाभेदत्वानिरूप्यत्वादितमश्र

यद् यदा द्रव्यं पृथिवीघटादि व्यपदिश्यते तदेव तत् तदा त्रैलोक्याविभिश्ररूपं सततमवस्थितापित्यक्तात्मसामान्यं महासामान्यप्रतिक्षेपेण संव्यवहारमार्गमास्कन्दतीति । एवंविधवस्तुपनिवन्धनैव च वर्णाश्रमप्रतिनियत्रूपा यमनियमग्म्यागम्य मक्ष्यादिव्यवस्था,
इम्मकारादेश्व मृदानयनावमर्दनिश्वकस्थासकादिकरणप्रवृत्ती वेतनकादिदानस्य साफल्यम्,
अव्यवहार्यत्वाच शेषमवस्तु, व्योमेन्दीवरादिवदिति । ऋतु—सममकुटिलं सूत्रयति ऋतु
ऋत्यस्य वा श्रुतम् आगमो अस्येति सूत्रपातनवद् वा ऋतुस्त्रः, यस्मादतीतानागतवक्रप-

नैवासी भावः खरविषाणादिवत्, तस्माद् व्यवहारोपनिषतितसामान्योपनिबन्धनं तु यदेव

ऋज्ञस्त्रस्य वा श्रुतम् आगमा अस्यात स्त्रपातनवद् वा ऋजुस्त्रः, यस्मादतातानागतवक्रप-विचारः रित्यागेन वर्तमानपदवीमनुधावति, अतः साम्प्रतकालावरुद्धपदार्थत्वात् ऋजु-

१ 'निश्चितेन ' इत्यपि पाठः । २ ' भावनिश्वया ०' इति क-ग-पाठः । ३ ' दितश्च : इति ग-पाठः ।

सूत्रः, एष च भावविषयप्रकारातीतानागतविषयवचनपरिच्छेदे प्रवृत्तः सर्वविकल्पातीताति-सम्प्रमुख्यसङ्ग्रहग्रहाविशिष्टत्वाद् व्यवहारस्यायथार्थतां मन्यमानः गन्यपदेशवद् वतमानक्षणसमवस्थितिपरमार्थवस्तु न्यवस्थापयति, अतीतानागताभ्यपगमस्तु खरविषाणास्तित्वाभ्यपगमान भिद्यते, दग्धमृतापध्वस्तविषयश्चानाश्चासो न कस्यचिदपि स्यात्, अघटादिलक्षणमृदाद्यनर्थान्तरत्वाच घटादिकालेऽपि घटादितैव स्यात्, न च तदेव तदेकं मृद् द्रव्यमन्यथा वर्तते, किं तर्हि ? अन्यदेव, अन्यप्रत्ययवशाद् वाडन्यथीत्पद्यत इति न पिण्डादिक्रियाकाले कुम्भकारच्यपदेशः, यदि चान्यदपि कुर्वन्नन्यस्य कर्तेत्युच्यते पटादिक-रणप्रवृत्तोऽपि प्रत्याख्यातविज्ञानान्तरसम्बन्धः स्यादेव कुम्भकारः, ततश्राशेषलोकव्यव-हारोपरोध इत्यतः पूर्वापरभागवियुतः सर्ववस्तुगतो वर्तमानक्षण एव सत्यः, नातीतम-नागतं चास्तीति, एतदेशनिवन्धनं चैतदुपदिश्यते, "पिव च खाद च" इत्यादि "एतावानेष पुरुषः" इत्यादि वेति । शब्दनयः –शब्द एव, सोऽर्थकृतवस्तुविशेषप्रत्यार्ल्यानेन शब्दकृत-मेवार्थविशेषं मन्यते, यद्यर्थाधीनो विशेषः स्यात् न शब्दकृतः, तेन घटवर्तमानकाले घट एव निर्विशेषः स्यात् कर्मकरणसम्प्रदानापादानस्वाम्यादिविशेषान् नाप्नुयात्, ततश्च घटं पश्यत्ये-वमादिकारककृतो व्यवहारः छिद्येत, समानलिङ्गादिशब्दसमुद्धावितमेव वस्त्वभ्युपैति नेत-रत्, नहि पुरुषः स्त्री, यदीष्येत वचनार्थहानिः स्यात्, भेदार्थं हि वचनम्, अतः स्वातिः तारा नक्षत्रमिति लिङ्गतः, निम्बाम्रकदम्बा वनमिति वचनतः, स पचति त्वं पचसि अहं पचामि पचावः पचामः इति पुरुषतः, एवमादि सर्वे परस्परविशेषव्याघातादवस्तु, परस्पर-न्याघाताचैवमाद्यवस्तु प्रतिपत्तव्यम्, यथा शिशिरो ज्वलनः, तथा विरुद्धविशेषत्वात् तट-स्तटी तटमित्यवस्तु, रक्तनीलमिति यथा, यद् वस्तु तदविरुद्धविशेषमभ्युपयन्ति सन्तः यथा घटः कुटः कुम्भ इति । तथा चोच्यते यत्र हार्थो वाचं न व्यमिचरत्यभिधानं तत् , एवमयं समानलिङ्गसङ्ख्यापुरुषवचनः शब्दः, एतद्दर्शनानुगृहीतं चोच्यते-'' अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्द एव नियन्धनम् " इति, एवमेते मूलनयाः पश्च नैगमादयः । अत्र चाद्याश्वत्वारोऽर्थप्र-धानत्वादर्थतन्त्रत्वात् , शब्दनयः पुनरर्थोपसर्जनः शब्दप्रधानः शब्दतन्त्र इति ॥ ३४ ॥

अधुनैषां यथासम्भवं मेदप्रतिपिपादयिषयाऽऽह —

## सूत्रम्-आद्यशब्दौ दित्रिभेदौ ॥ १-३५॥

टी॰—तत्र आचश्चदावित्यादि। तत्र नैगमादिषु पश्चसु यो आचश्चदो तो यथासङ्ख्यं द्वित्रिभेदौ भवतः, आद्यौ च तौ शब्दौ चेति समाना- धिकरणसभासाशङ्कायामाह—

१ 'अन्यत्प्रत्यय ' इति ख-ग-पाठः । २ ' ख्यातेन ' इति ख-पाठः । ३ अस्योक्षेक्षो दृश्किशिकायां शब्दाद्विते । ४ ' तत्र आद्यशब्दा' इति ग-पाठः ।

भा॰-आद्य इति सूत्रक्रमप्रामाण्यात्रैगममाह । स बिभेदो-देशपरि-क्षेपी सर्वपरिक्षेपी चेति । शब्दक्षिभेदः-साम्प्रतः, समभिरूढः, एवम्भूत इति ॥

टी॰—आद्य इति सूत्रक्रमेत्यादि। आदौ भव आद्यः इत्यनेन सूत्रकारः कंमाह?। उच्यते—नैगमं, कृत इति चेत्? सूत्रक्रमप्रामाण्यात् अर्थस्चनात् सूत्रं नैगमादि क्रमः—परिपाटी तस्य प्रामाण्यमेवमाश्रयणं तस्माक्षेगमनयं ब्रवीति, स आद्यो नैगमो द्विभेदो द्वौ भेदावस्येति द्विभेदः, तौ च भेदावाचष्टे—देशपरिक्षेपी सर्वपरिक्षेपी च । देशो-विशेषः परमाण्यादिगतस्तं परिक्षेप्तं शील- भस्येति देशपरिक्षेपी, विशेषग्राहीत्यर्थः। सर्वपरिक्षेपी सर्व-सामा-

न्यम् एकं नित्यं निरवयवादिरूपं तत् परिक्षेप्तं शीलमस्य स सर्वपरिक्षेपी, सामान्य-प्राहीतियावत् । सामान्यविशेषरूपस्तु नीक्तः, अनुष्टत्तिलक्षणश्चेत् सामान्यं, व्याष्टति-लक्षणश्चेत् विशेषः, ततोऽन्यस्याभावात् । अथवा आद्यन्तयोग्रेहणात् तन्मध्यगतस्यापि प्रहणम् । शब्दिस्त्रभेद् इति शब्दनयस्त्रिभेदः त्र्यंश इति, तानाह-साम्प्रतः इत्यादिना, साम्प्रतं-वर्तमानं भावाख्यमेव वस्त्वाश्रयति यतोऽतः साम्प्रतः.

शब्दस्य त्रैविष्यम् सम्प्रतिकाले यद् वस्तु भवत् तत् साम्प्रतं तद्वस्त्वाश्रयन् साम्प्रतोऽमि-घीयते ॥ ननु च 'कालाद्व(इ?)ञ्' (पा॰ ४।२।११) इति साम्प्रतिक इति भवितन्यम्, नैष दोषः, वर्तमानक्षणवर्तिवस्तुविषयोऽध्यवसायस्तद्भवः शब्दः साम्प्रतः, स्वार्थिको वा प्रज्ञादित्वात् । एष च मौलशब्दनयाभिप्रायाविशिष्ट इति न पृथगुदाहरणैर्विमावितः । यां यां संज्ञामिधने तां तां समिभरोहतीति समिभरूढः, सोजिभदधाति-यदि लिङ्गमात्रभित्रमवस्तु, विसंवादित्वात् रक्तनीलतादिवत्, एवं सति मूलत एव भिन्न-शब्दं कथं वस्तु स्यात्? शब्देन हार्थो निरुक्तीक्रियते एतस्मानिरुक्तादेष इति, यत्र तज़ेदस्तज़िमोन, यथा तु पूर्वनयेनैकं कृत्वोच्यते इन्द्रश्रकादि तथा यदवस्तु, घट-ज्वलनादिवद् भिमनिमित्तत्वात्, अनयोरेकत्वेनावस्तुता । एवं घटकुटयोरपि चेष्टा-कौटिल्यनिमित्तभेदात् पृथक्ता, तथा प्रकृतिप्रत्ययोपात्तनिमित्तभेदाद् भिन्नी शकेन्द्र-शब्दावेकार्थीं न भवतः, विविक्तनिमित्तावबद्धत्वात् गवाश्वशब्दवत् । अथापि प्रतीत-त्वादसंप्रमोहाङ्कोके चैवं निरूढत्वात् इन्द्रशब्दस्य पुरन्दरादयः पर्याया इत्येतदनुपपन्नम्, एवं हि सामान्यविशेषयोरिप पर्यायशब्दत्वं स्यादेव, यतः प्रक्ष इत्युक्ते द्राक् इक्षेऽस्ति सम्प्रत्ययः, अस्तित्वासम्प्रमोहे च संज्ञान्तरकल्पनायामिहापि तर्धुक्तादनुक्तप्रतिपत्तौ सत्यां पर्यायत्वप्रसङ्गः प्रविश पिण्डीं, मक्षयेत्यस्य गैमात्, तथाऽस्तिभवन्तीपरः प्रथमपुरुषेऽप्रयुज्य-मानोऽप्यस्तीति गम्यते, बृक्षः प्रक्षोऽस्तीति गम्यते, न्यायादस्तिः पर्यायः प्राप्तः, तस्माद् मेदः साधीयान् दन्तिहस्तिनोश्चैकत्वाद् दन्तहस्तैकत्वप्रसङ्ग इति । एवं संज्ञान्तरोक्तेः संज्ञा-

<sup>🤋 &#</sup>x27;किमाइ' इति क-ख-पाठः । २ 'गमनात् ' इति क-बा-पाठः ।

न्तराभिषानमवस्त्वित प्रतिपादिते एवम्भूतनय आह-निमित्तं क्रियां कृत्वा शब्दाः प्रव-र्तन्ते, निष्ठ यद्दच्छाशब्दोऽस्ति, अतो घटमान एव घटः, क्रुटंश्व कुटो भवति, पूर्दारण-प्रवृत्त एव पुरन्दरः, यथा दण्डसम्बन्धानुभवनप्रवृत्तदासस्येव दण्डित्वम्, अन्यथा व्यव-द्यारलोपप्रसङ्गः। न चासौ तदर्थः, अनिमित्तत्वाद् यथा बहुत्वेकवचनम्, इति सम्रुष्यये परिसमासौ च ॥

भा०-अत्राह-किमेषां लक्षणिमति १। अत्रोच्यते-

ही०-अत्राहेत्यादि । अस्मिश्वत्यसरे नैगमादीनामध्यवसायविशेषाणां लक्षणजिज्ञा-स्या विविक्तचिद्वपरिज्ञानाभिप्रायेणाह-किं लक्षणमेषाभिति । अत्रोच्यते-लक्षणम्— भा०-निगमेषु येऽभिहिताः शब्दास्तेषामधेः शब्दार्थपरि-नैगमलक्षणम् ज्ञानं च देशसमग्रग्राही नैगमः ॥

टी०-निगमेष्वित्यादि। न चैतानि सूत्रांण्यशृतित्वात्, कैथिंत् पुनर्श्रान्त्या सूत्राणीति प्रतिपन्नम्, तत्र नेगम इत्यस्यावयवप्रविभागेन व्याख्यानं-निश्चयेन गम्यन्ते-उच्चार्यन्ते-प्रयु- ज्यन्ते येषु शब्दास्ते निगमा-जनपदाः तेषु निगमेषु-जनपदेषु ये इत्यक्षरात्मकानां ध्वनीनां सामान्यनिर्देशः अभिहिता-उचारिताः शब्दा-घटादयस्तेषामर्थी-जलधारणा-इरणादिसमर्थः, शब्दार्थपरिज्ञानं चेति शब्दस्य घटादिरर्थोऽभिधयस्तत्परिज्ञानम्-अववोधः, षट इत्यनेनायमर्थ उच्यते अस्य चार्थस्य अयं वाचक इति, यदेवंविधमध्यवसायान्तरं स नैगमः, स सामान्यविशेषावलम्बीत्येतद् दर्शयति-देशसमग्रग्राहीति। यदा हि स्वरूपतो घटमयं निरूपयति तदा सामान्यघटं सर्वसमानव्यक्त्याश्रितं घट इत्यभिधानप्रत्ययहेतु-माश्रयत्यतः समग्रग्राहीति। तथा विशेषमपि सौवर्णो मृण्मयो राजतः श्वेत इत्यादिकं विशेषं निरूपयत्यतो देशग्राहीति भण्यते नैगमनयः॥

सम्प्रति सङ्ग्रहस्य लक्षणमाह-

सक्त्रहल्यणम् भा०-अर्थानां सर्वेकदेशयहणं सङ्ग्रहः ॥

टी॰—अथीनामित्यादि । अथीनां-घटादीनां सर्वेकदेशग्रहणमिति सर्वे-सामान्यं एकदेशो-विशेषः तयोः सर्वेकदेशयोः-सामान्यविशेषात्मकयोरेकीभावेन ब्रहणम्-आश्रयणमेवंविधोऽध्यवसायः सङ्ग्रहो भण्यते । एकीभावेन ग्रहणमेवं द्रष्टव्यम्— यो हि सामान्यविशेषो नैगमाभिमतौ तौ सम्पिण्डच सङ्ग्रहनयः सामान्यमेव केवलं स्थापयति सत्तास्वभावम्, यतः सत्तातो न व्यतिरिच्यते विशेषः ।।

व्यवहारलक्षणाभिधित्सयाऽऽह-

ध्यवहारलक्षणम् भा॰-लौकिकसम उपचारप्रायो विस्तृतार्थो व्यवहारः ॥ टी॰-लौकिकेत्यादि । लोके-मनुष्यादिखभावे विदिताः लौकिकाः-पुरुषास्तै

१ 'सूक्ष्माण्य ' इति खा-पाठः । २ 'किचित् ' इति खा-ग-पाठः ।

समः न्तुल्यः, यथा लौकिका विशेषैरेव घटादिभिर्व्यवहरन्ति तथाऽयमपीत्यतस्त त्समः, उपचारप्राय इति । उपचारो नामान्यत्र सिद्धस्यार्थस्यान्यत्राध्यारोपो यः, यथा कुण्डिका स्रवति, पन्था गच्छति, उटके कुण्डिकास्थे स्रवति कुण्डिका स्रवती-त्युच्यते, पुरुषे च गच्छति पन्था गच्छतीति । एवमुपचारप्राय उपचारबहुल इत्यर्थः । विस्तृतो --विस्तीणोंऽनेकोऽथों ज्ञेयो यस स विस्तृतार्थः अध्यवसायविशेषो व्यवहार इति निगद्यते ॥

ऋजुस्त्रत्रक्षेणव्याचिष्यासया आह—

ऋद्यत्रलक्षणम् भा०—सतां साम्प्रतानामथीनामभिघानपरिज्ञानमृजुसूत्रः॥

टी०—सतामित्यादि।सतां-विद्यमानानां, न खपुष्पादीनामसतां, तेषामिप साम्यन्तानां-वर्तमानानामितियावत् अर्थानां घटादीनां अभिधानं-शब्दः परिज्ञानम्-अव-बोधो विज्ञानमितियावत्, अभिधानं च परिज्ञानं चाभिधानपरिज्ञानं यत् स भवति ऋजु-सूत्रः। एतदुक्तं भवति—तानेव व्यवहारनयाभिमतान् विशेषानाश्रयन् विद्यमानान् वर्त-मानक्षणवर्तिनोऽभ्युपगच्छन्नभिधानमपि वर्तमानमेवाभ्यपति नातीतानागते, तेनानिभधीय-मानत्वात् कस्यचिद्रर्थस्य, तथा परिज्ञानमपि वर्तमानमेवाश्रयति, नातीतमागामि वा, तत्स्वभावानवधारणात्, अतो वस्त्वभिधानं विज्ञानं चात्मीयं वर्तमानमेवान्विच्छन्नध्यवसायः स ऋजुसूत्र इति।।

शब्दनयस्य त्रिभेदस्य लक्षणप्रचिकाशयिषया आह— शब्दलक्षणम् भा०—यथाथीभिधानं शब्दः ॥

टी०—यथेति । येन कारणेन भावरूपेण नामस्थापनाद्रव्यवियुतेनार्थो घटादिर्यथार्थः तस्याभिधानं शब्दः यथार्थाभिधानं, तदाश्रयी योऽध्यवसायः स शब्दनयतयाऽभिधी-यते । वर्तमानमात्मीयं विद्यमानं भावघटमेवाश्रयति नेतरानिति ।।

इदानीमस्य शब्दनयस्य यत् पुरस्तात् त्रैविध्यं दर्शितं शब्द-स्त्रिभेदः साम्प्रतः, समभिरूढ एवम्भूत ' इति, अस्याद्यभेदलक्षणोद्विभाविषया आह—

साम्वतस्थाम् भा॰—नामादिषु प्रसिद्धपूर्वीच्छब्दाद्धे प्रत्ययः साम्प्रतः ॥

टी०—नामेत्यादि । नामस्थापनाद्रच्यभावेषु नम्यमाने वस्तुनि घटादौ स्थाप्यमाने वाऽऽकारात्मना द्रव्ये च गुणसंद्रावात्मके भावे च प्रतिविशिष्टपर्यायरूपे प्रसिद्धपूर्वात् प्रसिद्धो-निर्ज्ञातः पूर्वमिति-संज्ञासंज्ञिसम्बन्धकाले प्रसिद्धोऽसी घटादिशब्दोऽभिधानतया तेषां नामादीनामस्य घटादेरर्थस्यायं वाचक इत्येवं प्रसिद्धपूर्वाद् वाच्यवाचकलक्षणसम्बन्धसङ्केतनाद् योग्यतालक्षणसम्बन्धावगतेर्वा, शब्दादिति, अभिधानात् नाम्न इतियावत् अर्थे— अभिधेये यः प्रत्ययो-विज्ञानं स साम्प्रतो नयः । एतदुक्तं भवति-नामादिषु प्रति-विशिष्टवर्तमानपर्यायापभेष्वेव प्रसिद्धो वाचकतया यः शब्दस्तस्माष्ट्यदात् भावाभिधा-

१ 'तक्ष णाचिष्ट्यास्या' इति ग-दी-पाठः । २ 'बक्षणान्त्रिभावयिषया' इति पाठः ।

यिनः तद्वाच्येऽर्थे भावरूपे प्रवृत्तोऽध्यवसायः साम्प्रताख्यामासादयति । यतो भाव एव शब्दाभिषेयो भवति, तेनाशेषाभिलषितकार्यकरणादिति ॥

अधुना समिमिक्डलक्षणं दर्शयभाह— समिमिक्डलक्षणम् भा०—सत्स्वर्थेष्वसङ्क्रमः समिमिक्टः॥

टी०-सत्स्वर्थेषु इत्यादि। सत्सु-विद्यमानेषु वर्तमानपर्यायापमिष्वित्यर्थः, अर्थेषु-घटादिषु असङ्क्रम इत्यन्यत्रागमनं शब्दस्य यत् सोऽसङ्क्रमः। यथा घट इत्यस्य शब्दस्य विद्यमानं घटं चेष्टात्मकं विरहय्य नान्यत्र कुटाद्यर्थे घटामिधानसामर्थ्यमस्ति, अनिमधेय-त्वात्, यदि चास्य घटशब्दस्य कुटादिरर्थोऽभिधेयो भवेदेवं सति यथोक्ताः सर्वसङ्करत्वा-दयो दोषा उपजायेरन् नित्यतो न शब्दान्तराभिधेयोऽर्थोऽन्यस्य शब्दस्याभिधेयो भवति, एवमसङ्करगवेषणपरोऽध्यवसायः समिस्दिः।।

एवम्भूतनयलक्षणोन्निनीषया आह— एवंभूतलक्षणम् भा०—व्यञ्जनार्थयोरेवम्भूत इति ॥

टी॰—ब्यञ्जनेत्यादि । व्यञ्जनं शब्दस्तस्यार्थः अभिषेयो वीच्यम् तयो-ब्यञ्जनार्थयोरेवं संघटनं करोति घट इति यदिदमभिधानं तत्रेष्टाप्रवृत्तस्यैव जलधारणा-हरणसमर्थस्य वाचकं, चेष्टां च जलाद्यानयनरूपां कुर्वाणो घटो मतः, न पुनः क्रियातो निवृत्तः, इत्थं यथार्थतां प्रतिपद्यमानोऽध्यवसाय एवम्भूतोऽभिधीयते इति ॥

भा॰—अन्नाह-उद्दिष्टा भवता नैगमाद्यो नयाः। तन्नै नया इति कः पदार्थे इति १। अत्रोच्यते-नयाः प्रापकाः कारकाः साधका नयस्य शब्दार्थः निर्वर्तका निर्भासका उपलम्भका व्यक्षका इत्यनर्थान्तरम् ॥

टी०—अन्नावकाशे चोदकः प्रश्नयति—उिष्टाः—अभिहिताः लक्षणतस्त्वया—नैगमाद्यः पश्च । तत्र नेगमादिस्त्रे, नया इति यदिभधानं तस्यानेककारकसिन्धानं सित कः
प्रत्ययार्थो प्राह्म इति संश्चयानः पृच्छिति—तन्नया इति कः पदार्थः ? । तदित्यनेन बहुवचनान्तमिम्धानं नया इत्येतिनिर्दिशति, नया इति तु इतिश्चदः नया इत्यस्य पदार्थविपर्यासकृत्, नया इत्यस्य शब्दस्य कः पदार्थः ॥ नतु च कोऽर्थ इयता सिद्धः ? तत्र पदार्थ इति
पद्महणमतिरिच्यते ? । उच्यते—शब्दस्य हि सिद्धोऽर्थो वाच्यो गम्यथ, यथा गुड इत्युक्ते
द्रव्यं वाच्यम् , माधुर्यादयस्तु गम्याः, एविमहापि वाच्योऽर्थो यः कश्चित् कत्रीदिरूपः शेषस्तु
गम्य इति, तत्रेह वाच्यम्थ पदमहणेन प्रश्नयति, पदस्यार्थो वाच्यः क इति, न तु गम्यमानम्, स्रिराह—अन्नोच्यते—नयाः प्रापका इत्यादिना, कर्त्रथः प्रदर्धते—नयन्त इति
नयाः, सामान्यादिरूपेणार्थ प्रकाश्चयन्तीत्यर्थः । प्रापका इत्यनेन नयतेरन्तर्णीतण्यर्थता
ख्यायते, प्रापयन्ति आत्मिन तं तमर्थं स्वाभिमताभिरूपपत्तिभिरिति । कुर्वन्तीत्यादिभिस्तु

१ ' बाच्यः ' इति ख-पाठः । २ 'तमया ' इति थ-पाठः, स एव च टीकाकारसम्मतः ।

नयतेरथीन्तरतापि शक्या कल्पयितुमित्येतद् दर्शयति कुर्वन्ति तद् तद् विज्ञानमात्मन इति कारकाः, अपूर्व प्रादुर्भावयन्ति विज्ञानमितियावत् । तथा सिद्धिवचनोपायं साधयन्ति शोभनामन्योन्यव्याष्ट्रन्यात्मिकां विज्ञप्तिं जनयन्त्यतः साधकाः । तथा वर्तमानार्थोऽपि निर्वर्तका इति निश्चितेन स्वेनाभिप्रायेणोत्पन्नाः तेऽध्यवसायविश्चेषा नाशमनासादयन्तो निर्वर्तका इति । तथा दीप्त्यर्थोऽप्ययम् । निर्भासकाः वस्त्वंशज्ञापनपरत्वात् । तथोपलब्ध्यर्थताऽप्यस्य उपलम्भका इति दर्शयत्यनेन, प्रतिविश्चिष्क्षयोपशमापेक्षत्वात् तांस्तानर्थविश्चेषानत्यन्तस्वध्मानवन्ताहमानाः उपलम्भका इति । व्यञ्जनार्थोऽप्ययं व्यञ्जका इत्यनेन कथयति, व्यञ्जयन्ति स्पष्टयन्ति स्वाभिप्रायेण वस्तु, यथाऽऽत्मस्वभावे स्थापयन्तीत्यर्थः । एवमेते किञ्चिद् भेदं प्रतिपन्ना अपि शब्दा भाष्यकारेणानर्थान्तरंमिति व्यपदिष्टा इत्यनर्थान्तर-मिति ॥

सकर्मकाणां प्राप्येण कर्मणा भवितव्यमिति दशयति-

भा॰—जीवादीन् पदार्थीन् नयन्ति प्राप्तुवन्ति कारयन्ति साधयन्ति निर्वतियन्ति निर्भासयन्ति उपलम्भयन्ति व्यञ्जयन्तीति नयाः ॥

टी॰—जीवादीन पदार्थान् नयन्तीत्यादि। अत्र च णीजः प्रयोगो नयतेरथं इति जीवादीन् शास्त्रतिपाद्यान् सप्त पदार्थानित्यनेन वाच्यान् व्यपदिशति, न गम्यान्, तान् नयन्ति इति नयाः। नयन्तीत्यादिना च यः कर्ता दर्शितस्तमेवानन्यं क्रियातो दर्शयित, यतो नयाः नयन्त इत्यनेन कर्तुः प्राधान्यं क्रियायां गुणभाव इति केश्वित् प्रतिपन्नं क्रियायाः प्राधान्यं कर्तुर्गुणभाव इति, इह तथा नात्यन्तिकः कर्तृक्रिययोभेदोऽस्तीति, यतः स एव पदार्थः कर्तेत्येव व्यपदिश्यते स्वतन्त्रत्वात्, तथा स एव च साध्यात्मना वर्तमानः क्रियेत्या- ख्यायते, अतः कर्तृक्रिययोरनेनात्यन्तिकं भेदं निरस्यति नयन्ति इत्यादिना ॥

नयशब्दार्थे निरूपिते चोदकोऽचुचुदत-

भा॰—अत्राह-किमेते तन्त्रान्तरीया वादिन आहोस्विद् स्वतन्त्रा एव चोद्कपक्षग्राहिणो मतिभेदेन विप्रधाविता इति?। अत्रोच्यते— नयानामध्यवसा-नीते तन्त्रान्तरीयाः, नापि स्वतन्त्राः मतिभेदेन विप्रधाविताः। ज्ञेयस्य त्वर्थस्याध्यवसायान्तराण्येतानि।

टी॰—य एते नैगमादयो वस्त्वंशपरिच्छेदच्यापृता नयाः किमेते तन्त्रान्त-रीया इत्यादि, तन्यन्ते-विस्तार्यन्तेऽस्मिन्ननेन वा जीवादयः पदार्थाः तन्त्रं-जैनप्रवचनं तसादन्यत् काणभुजादिशास्त्रं तन्त्रान्तरं तिस्मन् भवाः कुशला वा तन्त्र्रान्तरियाः। गहादित्वाच्छः। स्वशास्त्रसिद्धानर्थानवश्यं वदन्तीति वादिनः, तत् किं वैशेपिकादयो वादिनो नया मण्यन्ते १ आहोस्वित् अथवेत्यस्य पक्षान्तरस्चकस्य निपातस्यार्थे प्रयुक्तः। स्वतन्त्रा एवति। स्वं-आत्मीयं तन्त्रं-शास्त्रं येषां ते स्वतन्त्राः, स्वप्रधानाः जिनवचनमेव

१ '.तानासादयन्तो ' इति क-स्न-पाठः ।

स्वबुद्ध्या विभजन्त एवमाहुः । चोदकपक्षग्राहिण इति । चोदको-दुरुक्तानुक्तादिसूच-कस्तस्य पक्षो-विषयः तं चोदकपक्षं ग्रहीतुं शीलमेषामिति चोदकपक्षग्राहिणः मिति भेदा-बुद्धिभेदस्तेन विप्रधाविताः,अयथार्थनिरूपका इतियावत्। एवं चोदयतोऽयमभिप्रायः-यद्ययं तन्त्रान्तरीयत्वमेषां दर्शयिष्यति नास्य वक्ष्यमाणो विप्रतिपत्तिदोष आपत्स्यते, अथ स्वतन्त्रा एवेति निश्चेष्यति तथा सति नैव स्वेच्छास्वतन्त्राणामभ्यनुज्ञातो वस्त्वंशोऽभ्युपेयो वस्तुभागश्च प्रोज्यः, यस्मादेकस्यापि पदस्यारोचनान्मिथ्यादर्शनमिति । एवंविधदोषोपचिक्षिप्सया चोदयति ॥ अथ पक्षान्तरमाश्रयिष्यति तत्राप्यस्य सुखेन विप्रतिपत्तिदोषं चोदयिष्यामीति मत्वा प्रश्नयति, स्रिस्त्भयमप्येतत् परित्यजन् पक्षान्तरमाश्रयते अन्त्राच्यते इति ॥ नैते तन्त्रान्तरीयाः, नापि स्वतन्त्राः, किं तर्हि १ तदाह-ज्ञेयस्यत्यादि । विज्ञानगम्यस्य जीवादेः स्वसंवेद्यस्य वाच्यस्यार्थस्य घटपटादेः अध्यवसायान्तराणि विज्ञानमेदाः, आधिक्येनावसीयन्ते—परिच्छिद्यन्ते ततो येन सोऽध्यवसायः-प्रत्ययो विज्ञानम् अन्तराणीति भेदाख्यानम्, एतानीति नैगमादीनि पञ्च, एतत् कथितं भवति—वस्त्वेवानेकधर्मात्मकम्मतेकाकृतिना ज्ञानेन निरूप्त इत्यतः स्वश्चात्वनिरूपणमेवेदम्, एतंच दर्शयति—

भा॰—तद्यथा—घट इत्युक्ते योऽसौ चेष्टाभिनिर्वृत्त ऊर्ध्वकुण्डलौष्टायत-ष्ट्रत्तद्रीवोऽधस्तात् परिमण्डलो जलादीनामाहरणधारणसमर्थे उत्तरगुणनिर्वर्तनानिर्वृत्तो द्रव्यविद्योषस्तास्मन्नेकस्मिन् विद्योष-वति तज्जातीयेषु वा सर्वेष्वविद्योषात् परिज्ञानं नैगमनयः ॥

टी०—तद्यथेत्यादिना । यथा हाते एकवस्तुविषया विज्ञानविशेपास्तथोदाहरणेन भावयति—घट इत्युक्ते नैगमाध्यवसाय एवं मन्यते—योऽसावित लोकसिद्धः, चेष्टाभिनिवृत्त इति धात्वर्थानुगतिमाविष्करोति, कुम्भकारचेष्टाभिनिवृत्तोऽथीं निष्पन्नः । किमाकार इति चेद् श्वत आह—ऊर्ध्वमित्यादि । ऊर्ध्वमुपिर कुण्डलो वृत्ताचाष्ट्रौ यस्य आयता-दीर्धा वृत्ता—समपरिधिः ग्रीवा यस्य ऊर्ध्वकुण्डलोष्टश्वासावायतवृत्तग्रीवश्वेति समानाधिकरणः, उपिर ताबदेवमाकारः । अथ अधस्तात् किमाकार इत्यत आह-अधोभागे परिमण्डलः, समन्ताद् वृत्त इत्यर्थः । कस्य पुनः कार्यस्यासौ क्षम इत्याह—जलादीनामित्यादि । जलघृत-क्षीरादीनामाहरणे—देशाद् देशान्तरसञ्चारणे समर्थः—शक्तः आनीतानां च धारणे प्रत्यलः । उत्तरेत्यादि । पाकजरक्तादिगुणपरिसमाप्त्या निष्पन्नद्रव्यविशेष इति । न द्रव्यं सामान्यमात्रं, किं तिर्द्दे द्रव्यविशेषः, परमार्थे सति, वाचा न संवृत्तिसतीति, तस्मिन् एवमान्त्रमे एकस्मिन् विशेषाः ग्रुक्रपीताद्यः कनकरजतादयः खण्डहुण्डादयो वा तद्वति तज्जातीयाः—तत्प्रकाराः व्यावर्णितघटप्रकाराः तेषु च सर्वेषु लोकप्रसिद्धेषु अविशेषान् अभेदेन परिज्ञानं—निश्चित्ववशेषः नैगमः देशसमग्रग्राही नैगम इति, पूर्वाभिहितलक्षण-प्रपञ्चोऽयं सामान्यविशेषवैचित्र्यप्रदर्शनार्थः ॥

१ 'एवं च' इति ख-ग-पाठः ।

अथ सङ्ग्रहः कथं घटमिच्छतीत्याह-

भा॰—एकस्मिन् वा बहुषु वा नामादिविद्योषितेषु साम्प्रतातीतानागतेषु घटेषु सम्प्रत्ययः सङ्ग्रहः॥

टी०—एकस्मिन्नित्यादि । एकस्मिन् घटे षहुषु घटेषु वा नामादिविशेषिते-िष्वति नामस्थापनाद्रव्यभावघटेष्वित्यर्थः । साम्प्रतेषु-वर्तमानेष्वतीतेषु-अतिकान्तेष्व-नागतेषु-आगामिषु घटेषु यः सम्प्रत्ययः-सामान्यं घटो घट इति परिज्ञानं स सङ्ग्रहः, यस्मात् सामान्यमेव घटादिरूपेण निर्भासते, न सामान्यादन्ये विशेषाः सन्ति ॥

. व्यवहाराभिष्रायप्रकटनायाह—

भा॰—तेष्वेव लौकिकपरीक्षकग्राह्येषूपचारगम्येषु यथास्थूलार्थेषु सम्प्र-त्ययो व्यवहारः ॥

टी॰—तेष्वत्यादि । एकद्विबहुत्वनामादिरूपेषु लोके विदिता लौकिकाः परीक्ष-कत्वेन ज्ञाताः लौकिकपरीक्षकाः—पर्यालोचकाः तेषां माद्याः—आदेयाः जलाद्याहरणार्थं ये घटास्तेषु, उपचारगम्येष्विति लोकक्रियाधारेषु, यथास्थूलार्थेष्विति सूक्ष्मसामान्योप-सर्जनेषु, यतोऽस्य विशेषेरेव व्यवहारो भूयसा, न सामान्येनेति ॥

ऋजुसूत्रनयमतं विवृणोति-

भा॰—तेष्वेव सत्सु साम्प्रतेषु सम्प्रत्ययः ऋजुसूत्रः॥

टी॰—तेष्वेवेत्यादि । घटेषु सत्सु-विद्यमानेषु वर्तमानसमयावधिकेषु सम्प्रत्ययः ऋजुसूत्र इति ॥

अधुना साम्प्रताभित्रायं निरूपयति-

भा॰—तेष्वेव साम्प्रतेषु नामादीनामन्यतमग्राहिषु प्रसिद्धपूर्वेकेषु घटेषु सम्प्रत्ययः साम्प्रतः दाब्दः ॥

टी ० तेष्वेवेत्यादि । ऋजुस्त्राभिष्रेतेषु वर्तमानकालाविषकेषु नामस्थापनाद्रव्यभाव-घटानां ये वाचकाः शब्दास्ते चान्यतमग्राहिणः, यस्माद् यस्य शब्दस्य नम्यमानः पदार्थो वाच्यो न तस्य स्थापना, यस्य वा स्थापना न तस्य द्रव्यं, यस्य द्रव्यं न तस्य भावः इत्यतो नामादीनां घटानां ये शब्दाः अन्यतमं नामस्थापनादिकं गृह्णन्ति तेऽन्यतमग्राहिणस्तेषु शब्देषु उचारितेष्वन्यतमग्राहिषु यद् विज्ञानं स साम्प्रतः, ते शब्दा यदि प्रसिद्धाः पूर्वं भवन्ति निर्ज्ञाताभिष्येयसम्बन्धाः अस्येदं वाच्यमित्यनेन रूपेण, तथा गमका इत्येतदाह प्रसिद्ध-प्रवेकेषु, प्रसिद्धः पूर्वो येषां प्रथमं सङ्केतस्ते प्रसिद्धपूर्वकास्तेषु नामादीनामन्यतमवाच-केषु सम्प्रत्यय इति ॥

समभिरूदमतोद्विभावयिषया आह—

१ ' उचरितेषु ' इति स्त-पाठः ।

भाव-तेषामेव साम्प्रतानामध्यवसायासङ्कमो वितर्कथ्यानवत् सम-

टी॰—तेषामेव घटानां सतां-विद्यमानानां वर्तमानकालावधिकानां सम्बन्धी योऽ घ्यवसायासङ्क्रमः स समभिरूढः, अध्यवसायो-विज्ञानं तस्य विज्ञानस्योत्पादकत्वाभिधानम्प्यध्यवसायस्तस्यासङ्क्रमः—अन्यत्र वाच्येष्वप्रद्यत्तिः, निह घट इत्यस्याभिधानस्य कुटो वाच्यः, कुट इत्यस्य वा घट इति । अध्यवसायासङ्क्रमं च दृष्टान्तेन भावयति-वितर्कध्यान् नवदिति । अन्यतमेकयोगानामेकत्वं वितर्किमिति वक्ष्यति नवमेऽध्याये (सू०४१), वितर्कः श्रुतं, वितर्कप्रधानं ध्यानं वितर्कध्यानं तद्वत् ॥ नन्वाद्येऽपि शुक्तमेदे वितर्कप्रधानता समस्ति ? नेवम्, तत्र सङ्क्रमाञ्युपगमात् 'अविचारं द्वितीयम्' (अ०९,सू०४४) इति वचनात् एकत्ववितर्कपरिग्रह इति ॥

एवम्भूताभिप्रायमाविष्करोति-

भार ने वामेव व्यञ्जनार्थयोरन्योन्यापेक्षार्थग्राहित्वमेवस्भृत इति ॥

टी० — तेषामेवेत्यादि । तेषामेवानन्तरनयपरिगृहीतघटानां यो व्यञ्जनार्थी तयो-रन्योन्यापेक्षार्थग्राही योऽध्यवसायः स एवम्भूतः परमार्थः व्यञ्जनं वाचकः शब्दः, अथोंऽभिष्ठेयो वाच्यः । अय का पुनरन्योन्यापेक्षा १, यदि यथा व्यञ्जनं तथार्थो यथा चार्थस्तथा व्यञ्जनम्, एवं हि सति वाच्यवाचकसम्बन्धो घटते अन्यथा न, योग्यक्रिया-विशिष्टमेव वस्तुस्वरूपं प्रतिपद्यत इति ॥

एवं भाविते नयानामभिप्राये चोदकः स्वाभिष्रायमभिव्यनक्ति-

भा॰—अत्राह-एवमिदानीमेकस्मिन्नर्थेऽध्यवसायनानात्वात् ननु विप्रतिप-चिप्रसङ्ग इति । अत्रोच्यते—

टी॰ एविमद्दिनीमेकस्मिन्नित्यादिना भाष्येण । एविमिति यथा प्रतिपादितैरेकवस्तुनि परस्परिवलक्षणेभेदैः, इदानीमित्येतत् प्रवीभिहितनयवादकालापेक्षया प्रयुज्यते,
एवमवस्थिते नयप्रस्थानेऽधुना इदमापनीपद्यते एकस्मिन्नर्थे घटवस्तुनि, बहुष्वर्थेषु न दोषाशक्काऽस्ति, प्रतिवस्तु नयप्रवृत्तेः, एकस्मिन् पुनर्ध्यवसायनानात्वाद् विज्ञानभेदात्, नतुशब्दो मीमांसायां, मीमांसनीयमेतदेवं, विप्रतिपत्तिप्रसङ्ग इति, विरुद्धत्वप्रतीतिर्विप्रतिपत्तिस्तस्याः प्रसङ्गोऽनिष्टमितियावत्, न होकमेव वस्तु सामान्यं सत् पुनर्विशेषो भवति, त्रिकालिकः
वर्तमानक्षणाविष्ठको वा, नामादित्रयनिरासाद् वा भावमात्रं पर्यायशब्दानिभधेयो वा विशिष्टक्रियाविष्टो वा वस्तुविशेष इति, विरुद्धाः प्रतीतयः सकलाः प्रतीयन्त इति, न च विरुद्धप्रतीतिकः पदार्थो निश्चेतुं शक्यते, न चानिश्चयात्मकं तत्त्वज्ञानमित्याकुमारसिद्धिः । शास्तकारस्तु येनाभिप्रायेण ज्ञेयस्यार्थस्याध्यवसायान्तराण्येतानीत्युक्तवान् तं प्रचिकटियपुराह—
अन्त्रोच्यते विप्रतिपत्तिपरिहारः—

१ 'त्रैकालिकः ' इति खन-पाठः।

मा॰ पथा सर्वमेकं सद्विशेषात्। सर्षे द्वित्यं जीवाजीवासर्वस्थेकत्वादि
त्मकत्वात्। सर्वे त्रित्यं द्रव्यगुणपर्यायावरोधात्। सर्वे चतुष्ट्रयं चतुर्दर्शनविषयावरोधात्। सर्वे पश्चत्वं पश्चास्तिकायात्मकत्वात्। सर्वे
षद्भं षड्द्रव्यावरोधादिति। यथैता न विप्रतिपत्तयोऽध चाध्यवसायस्थानान्तराण्येतानि, तद्रद्भयवादा इति॥

टी०-यथेत्यादि । सकलं जगदनेकावयवात्मकमपि सत्तामात्रव्याप्तेरविशेषादेक-मुच्यते । एकं च सद् द्विधा, जीवाजीवमात्रविवक्षावशात् । कथं पुनरेकसङ्ख्याव्यवच्छिनं सद् द्वित्वसङ्ख्याया गोचरीभवति ?, न च काल्पनिकमेतत्, अंशसद्भावात्, तस्मानास्ति विरोधः, एवं नयेष्वप्यविरोधप्रतिपत्तिः साधीयसीति। तथा तदेवैकं त्रिधा, द्रव्यगुणपर्या-वेषु सर्वस्यावरुद्धत्वाद्, गुणपर्यायाणामन्वयि द्रव्यं, गुणा रूपादयः, पूर्यायाः कृपालादयः, सहभूत्वं क्रमभूत्वं चादाय भेदेनोपादानमिति। तथा तदेवैकं चतुर्घा, चक्षुर्दर्शनादिभि-श्रतार्भेः सर्वस्य विषयीकृतत्वात् तन्मात्रता । तथा तदेव पश्चस्वभावं निरूप्यते, पश्चा-स्तिकायात्मकत्वात्, एतदाइ-सर्वे पश्चत्वमस्तिकायावरोधात्, पश्चस्वभावं सर्विमिदं जगत्, पश्चभिरस्तिकायरवरुद्धत्वात्, धर्माधर्माकाशजीवपुद्गलास्तिकायात्मकं यतः। तथा तदेव पश्चस्वभावं पट्स्वभावं, पट्ट्रच्यसमन्वितत्वात्, तदाह-सर्वं पट्कं पट्ट्रच्याय-रोधात्, सर्वं पड्स्वभावं जगत्, कुतः ? पड्डव्यावरोधादिति । पड् द्रव्याणि कथम् ? उच्यते-पश्च धर्मादीनि कालश्चेत्येक इति । यथा-येन प्रकारेण एताः एकवित्रिचतुः-पञ्चषडात्मिका अवस्थाः एकत्र जगत्युपादीयमाना न विरुद्धाः प्रतिपत्तयो भवन्ति, अथ च ब्रेयस्य जगतः अध्यवसायान्तराणि-परिच्छेदकारिविज्ञानान्येकादिरूपेण, तक्रत तेन प्रकारेण नयानां वादा-जल्पा अध्यवसायकृता न विरुध्यन्ते । एतत् कथयति-यो हि नाम यत्र वस्तुनि धर्मो न विद्यते स तत्र स्वेच्छयोपादीयमानस्तत्स्थेनापरेण धर्मेण विरोधं प्रतिपद्यते, यथाऽऽत्मनि अज्ञानिता उपादीयमाना ज्ञानरूपेणात्मस्थेन धर्मेण विरुद्धा सती त्यज्यते, नैवं नयेषु, यथा वा व्योम्नि मूर्तता तत्स्थेनापरेणामूर्तेन धर्मेण विरुद्धा सती विप्रतिपत्तिरुच्यते, नैवं नयेषु, यतो वस्तु सामान्यविशेषधर्मसमन्वितं कश्चित् केनचिदाकारेण परिच्छिनत्ति । यदि धसक्षेवासौ धर्मस्तेन नयेन तत्र वस्तुन्यध्यारो-प्येत स्याद् विप्रतिपत्तिप्रसङ्ग इति, न तु तथा।

भा०-र्किचान्यत्। यथा मतिज्ञानादिभिः पश्चभिज्ञानैर्धमीदीनामस्तिका-यानामन्यतमोऽर्थः पृथक् पृथगुपलभ्यते, पर्यायविद्युद्धिविशेषादुस्कर्षेण, न च तानि विप्रतिपत्तयो भवन्ति, तक्षत्रयवादाः॥

१ 'अस्तिकायावरोधात् ' इति घ-पाठः । २ ' ता ' इति घ-पाठः ।

टी०-किश्वान्यदित्यनेनोषपत्त्यन्तरमप्यस्ति विप्रतिपत्तिदोषस्य परिहारार्थमिति दर्श-यति यथा मतिश्रुतावधिमनःपर्यायकेवलज्ञानैः पश्रिभिर्धर्माधर्माकाशजीवपुद्गलानामस्ति-**कायानामिति.** अस्तीति-त्रैकालिकसत्तासंग्रचको निपातः, अभवन भवन्ति भविष्यन्ति च यतोऽतः सुच्यन्तेऽस्तीत्यनेन, काय इत्यनेन प्रदेशावयवबहुत्वमाचष्टे, वक्ष्यति पश्चमे असङ्ख्येयाः प्रदेशाः (अ०५.मू०७) इत्यादि, अतोऽस्ति च ते कायाश्रेति, तेषामन्यतमः अर्थ इति धर्मादिः, पृथक् पृथगुप्लभ्यत इति, अन्यथा चान्यथा च परिच्छिद्यत इत्यर्थः ॥ नतु चैकस्वभावस्य धर्मादेरस्तिकायस्य मत्यादिज्ञानैरयुक्तोऽन्यथात्वेन परि-च्छेद इत्येवं चोदिते आह-पर्यायविद्युद्धीत्यादि । पर्याया-भेदाः-विज्ञानस्वभावा मत्या-दिस्तपाः तेषां विश्वद्धिः-खच्छता स्वावरणापगमजनिता तस्याः पर्यायविश्वद्वेर्विशेषो-भेदस्त-सात् पर्यायविशुद्धिविद्योषाद् उत्कर्षेण-प्रकर्षेण तैर्मत्यादिभिस्तेषामस्तिकायानां पृथक् पृथगुपलिधर्भवति, तद्यथा मतिज्ञानी मनुष्यपर्यायं वर्तमानं चक्षुरादिनेन्द्रियेण साक्षात् परिच्छिनत्ति, तमेव च श्रुतज्ञानी आगमानुमानस्वभावेन, तमेवावधिज्ञानी अतीन्द्रि-येण ज्ञानेन, तमेव मनःपर्यायज्ञानी तस्य मनुष्यपर्यायस्य यः प्रश्ने प्रवर्तते तद्गतानि मनोद्रव्याणि दृष्ट्या अनुमानेनैव तं मनुष्यपर्यायमविन्छनित्त, केवलज्ञानी पुनरत्यन्तविश्चद्धेन केवलेनावबुध्यते । न चैता मत्यादिका विप्रतिपत्तयः-विरुद्धाः प्रतिपत्तयः, स्वसामर्थ्येन विषयपरिच्छेदात, तद्वश्रयवादा इति किं नाश्रीयते ?। अथवा पर्यायविश्वद्विविशेषादुत्कर्षे-णेत्यन्यथा वर्ण्यते, पर्यायाणां-क्रमभ्रवां मनुष्यादीनां जीवास्तिकायादिसम्बन्धिनां मत्या-दिभिर्ज्ञानैः पृथक् पृथगुपलिधभवति, कथं ? प्रकर्षेण, कस्मादिति चेत् ? उच्यते-विशुद्धि-विशेषात् ज्ञानादीनां मत्यादीनां, यतो मतिज्ञानी मनुष्यादेर्जीवस्य काँश्विदेव पर्यायान् परि-च्छिनति ततो बहुतरांश्र श्रुतज्ञानी जानीते, यतोऽभिहितं—" संखातीतेऽवि भवे " ( आव॰ नि॰ ) इत्यादि । श्रुतज्ञानिनोऽपि सकाशाद बहुतरानवधिज्ञानी पर्यवस्यति, विश्च-द्धिप्रकर्षात् , ततो मनःपर्यायज्ञानी, ततथ सर्वात्मना केवलीति । न चैवमनेकधा परिच्छेद-प्रवृत्ता मत्यादिका ज्ञानशक्तयो विप्रतिपत्तिव्यपदेशमश्चवते,तद्वस्यवादा इति किं नाभ्यपेयते?॥ उपपत्त्यन्तरमाह---

भा॰—यथा वा प्रत्यक्षानुमानोपमानाप्तवचनैः प्रमाणैरे-प्रमाणार्थवत् तन्त्रा कोऽर्थः प्रमीयते, स्वविषयनियमात्, न च ता विप्रतिपत्तयो भवन्ति, तद्वन्नयवादा इति ॥

टी॰—यथा वेत्यार्दिना । यथा वा गिरिगुहावस्थितोऽप्रिरेकोऽनेकेन प्रत्यक्षादिना परिच्छियते प्रमाणेन, सिन्नकृष्टवर्तिना प्रत्यक्षेण, विष्रकृष्टवर्तिना लिङ्गज्ञानेन, अपरेणोप-मया कनकपुञ्जिपञ्चरप्रकाशोऽप्रिरिति, अन्यः आप्तोपदेशादध्यवस्यत्यत्र वनगहनेऽप्रिरिति, अत एवं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेरेकोऽथैः प्रमीयते, कुतः १ स्वविषयनियमात्, स्वः-आ-

१ सर्ख्यातीतानिप भवान् ।

त्मीयो विषयो-ज्ञेयः स्वश्वासौ विषयश्च स्वविषयः तस्मिश्चियमात्-नियतत्वात्, यतः प्रत्य-क्षादीनि स्वविषयमेव परिच्छिन्द्नित, न च ताः-प्रत्यक्षादिका ज्ञानशक्तयः विरुद्धाः-अयथात्मिकाः प्रतिपत्तय इति च युज्यतेऽभिधातुं, तद्वन्नधैरपि स्वविषयनियमान्नास्ति विप्रतिपत्तिप्रसङ्ग इति ।।

सम्प्रति प्रकान्तनयलक्षणमुदाहरणं चादर्शितं संक्षिप्तरुचीनामनुग्रहार्थमार्याभिर्वक्तुकाम

एवं प्रक्रमते—

भा०-आह च-

नैगमदाब्दार्थाना-मेकानेकार्थनयगमापेक्षः।

नयकारिकाः

देशसमग्रग्राही, व्यवहारी नैगमो ज्ञेयः ॥ १ ॥-आर्या

टी०—आह चेत्यादि। आह चेत्यात्मानमेव पर्यायान्तरवर्तिनं निर्दिशति, निगमो— जनपदस्तत्र भवाः नैगमाः—शब्दास्तेषाम् अर्थाः—अभिधेयाः अतस्तेषां नैगमशब्दार्थाना-मेको—विशेषः अनेकं—सामान्यम् अनेकव्यक्त्याश्रितत्वात् तावेव चार्थौ एकानेकार्थौ तयोरेकानेकार्थयोर्नयः—प्रकटनं प्रकाशनं एकानेकार्थनयः स एव गमः—प्रकारः एकाने-कार्थनयगमस्तमपेक्षते—अभ्युपैति यः स एकानेकार्थनयगमापेक्षः, पूर्ववाचोयुक्त्या पुनरमुमेवार्थमनुस्मरयन्नाह—देशत्यादि। देशो--विशेषः समग्रं—सामान्यं तयोग्रीही—आश्रियता, व्यवहारोऽस्य सामान्यविशेषाभ्यां परस्परविमुखाभ्यां अस्तीति व्यवहारी, नैगमो ज्ञातव्यः ॥ १॥

सङ्ग्रहस्य स्मरणकारिकामाह---

भा॰—यत् सङ्गृहीतवचनं, सामान्ये देशैतोऽथ च विशेषे। तत् सङ्ग्रहनयनियतं, ज्ञानं विद्यात्रयविधिज्ञः॥२॥

टी०—यत् सङ्गृहीतेत्यादि । यदिति ज्ञानं सम्बध्यते, कीद्दशं तंदिति ? तत् सङ्गृहीतवचनं सङ्गृहीतं—सामान्यं वचनम् उच्यते तदिति वचनं, ज्ञेयमित्यर्थः । सङ्गृहीतं वचनं यस्मिन् ज्ञानं, सामान्यं ज्ञेयं यस्य ज्ञानस्येत्यर्थः, तज्ज्ञानं सङ्गृहीतवचनं, तत् पुनरेवं ज्ञानं प्रवर्तते—सामान्ये—सत्तायां देश इति सामान्यविशेषे गोत्वादिके, अथ चेति अथवा विशेषे खण्डमुण्डादिके । एतेषु सर्वेषु सम्पिण्डनारूपेण प्रवर्तते यतः सामान्यं विशेषो वा,न सत्तामन्तरेण कश्चिदस्तीत्येवं सम्पिण्डच यत् सत्तायां प्रश्चिपत् प्रवर्तते ज्ञानं तत् स-ङ्ग्रहस्य नयस्य निश्चितमेवंस्वरूपं विद्यात्—जानीयात् नयविधिश्च इति नयभेदञ्जः ॥ २॥

व्यवहाराभिष्रायानुस्मरणायाह—

भा॰ समुद्रायच्यक्याकृति सत्तासंज्ञांदिनिश्चयापेक्षम् । लोकोपचारनियतं, व्यवहारं विस्तृतं विद्यात् ॥ ३ ॥

१ 'न युज्यते 'इति का-स्त्र-पाठः । २ 'देशतो विशेषाच' इति स्त्र-पार्श्वतिस्तरपाठः । ३ 'तदिति चेत् ' इति का-पाठः ।

टी०—समुद्दायेत्यादि । समुद्दायः-सङ्घातः व्यक्तिः-मनुष्य इति आकृतिः-संस्थानमवयवानां सत्ता—महासामान्यं संज्ञादयो—नामस्थापनाद्रव्यभावाः एषां समुद्दायादीनां निश्चयो-विशेषस्तमपेक्षते-अभ्युपैति यः स-समुद्दायव्यक्त्याकृति-सत्तासंज्ञादिनिश्चयापेक्षः । कथं निश्चयमेवापेक्षते न समुद्दायादीनीति ? उच्यते-निष्ठ समुद्दायस्त्रेलोक्यादिरूपः समुद्दायनोऽन्तरेण कश्चिद्प्यस्ति, न च व्यक्तिः सामान्यविशेष्द्रपा मनुष्य इत्यादिका मनुष्यानन्तरेणास्ति, न चाकार आकारवन्तमन्तरेणास्ति, न वा सत्ता सत्तावन्तमन्तरेणास्ति, न वा नामाद्यो नम्यमानादीनन्तरेण केचन सम्भवन्ति, अनुपलभ्यमानत्वाद् व्यवहाराकरणादित्यर्थः विशेषस्तु स्वप्रत्यक्ष इति, तस्मात् स एव सत्य इत्येवं समुद्दायादिनिश्चयापेक्षस्तं विद्यादिति सम्बन्धः । लोकोपचारनियतिनिति । लोके उपचारः गिरिद्धत इत्यादिकः, तस्मिन् लोकोपचारे नियतं-निष्पनं व्यवहारनयं विस्तृतिमित उपचरितानुपचरितार्थाश्रयणाद् विस्तीर्णमित्यर्थः, विद्याद्-अवबुध्येत ॥ ३ ॥ विस्तृतिमित उपचरितानुपचरितार्थाश्रयणाद् विस्तीर्णमित्यर्थः, विद्याद्-अवबुध्येत ॥ ३ ॥

ऋजुसूत्रस्वभावमाह--

भा॰—साम्प्रतविषयप्राहक-मृजुसूत्रनयं समासतो विद्याद्। विद्याद् यथार्थदाब्दं, विद्यापितपदं तु दाब्दनयम्॥ ४॥ इति॥

टी०-साम्प्रतेत्यादि, साम्प्रतो-वर्तमानः विषयो- ह्रेयस्तस्य प्राहकं, वर्तमानार्थाश्रयमित्यर्थः । समासत इति संक्षेपतः, यतो वर्तमानमात्मीयं नामादिकमित्यादिविशेपणोपेतं, सङ्गच्छत्ययम् । उत्तरार्धेन शब्दस्वरूपमाह-विद्याद् यथार्थश्रव्यद्मिति । अनेन
तु एवम्भूत इव प्रकाशितो लक्ष्यते, सर्वविश्चद्धत्वात् तस्येति, यतः स एवमभ्युपैतियदाऽर्थश्रेष्टाप्रश्चतस्तदा तत्र घट इत्यिभधानं प्रवत्यं, नान्यदिति । साम्प्रतसमिक्तदौ
कस्मानाम्रेडितावितिचेत् ? उच्यते-ताविष स्मारितावेव, यत आह— विशेषितपदं तु
चाव्यमिति, विशेषितपद्मिति विशेषितज्ञानं, यतः साम्प्रतसमिक्तद्योरन्याद्दशं ज्ञानं,
नामादिषु प्रसिद्धपूर्वाच्छब्दादर्थे प्रतीतिः साम्प्रतः शब्दान्तरवाच्यश्रार्थः शब्दान्तरस्य
नामिधेयीमवतीत्येवं समिभक्तदविज्ञानमिति, इतिः नयानुस्ररणपरिनिष्टासुचकः ॥

भा०--अत्राह-अथ जीवो नोजीवः अजीवः नोअजीवः इत्याकारिते केन नयेन कोऽथेः प्रतीयते १ इति ।

टी० अत्राह पर: घटाद्यजीवपदार्थोहेशेन नैगमादयो नया विमाजीवादी नयः विताः, सम्प्रति जीवपदार्थे विभावयमाह अथ जीवो नोजीव
हत्यादि । अथवा घटोदाहरणे विधिरेव केवलः प्रदर्शितः, अधुना
विधिप्रतिषेघौ जीवे निरूपयति अथेति प्रस्तुतानन्तर्यं द्योतयति, शुद्धपदे केवले आकारिते-उद्दिष्टे उच्चरिते वा जीव इति, नोजीवः अजीव इति देशसर्वप्रतिषेधयुक्तयोवी

<sup>9 &#</sup>x27; • संज्ञादि निश्वयाः • ' इति क-श्व-पाठः, ' • संज्ञाविनिश्वया ॰ ' इति श-पाठः । २ ' केवले भादिष्टे ' इति क-श्व-पाठः ।

जीवशब्दयोरुवरितयोः, नोअजीव इति व्रतिषेषद्रयसमन्विते जीव्रशस्दे उपरिते, केन नैगमादिना कोऽर्थः प्रतीयते ? सुरिराह—

भा॰—अत्रोच्यते जीव इत्याकारिते नैगमदेशसङ्ग्रहव्यवहारर्जुसूत्र-साम्प्रतसमभिरूदेः पश्चस्विप गतिष्वन्यतमो जीव इति प्रतीयते। कस्मात् १। एते हि नया जीवं प्रत्यौपशमिकादियुक्तभावग्राहिणः। नोजीव इत्यजीवद्रव्यं, जीवस्य वा देशप्रदेशौ। अजीव इत्यजीवद्रव्यमेव। नोअजीव इति जीव एव, तस्य वा देशप्रदेशाविति।।

टी - गुद्धपदे जीव इत्याकारिते नैगमं समग्रग्राहिणं विहाय एवम्भूतं च शेषै-र्देशनैगमादिभिः सर्वासु गतिषु वर्तमानोऽभ्युपगम्यते, तदाह-नैगमदेशेत्यादि। नैगमेन देशग्राहिणा तथा व्यवहारेण-विशेषग्राहिणा ऋजुसूत्रेण-वर्तमानवस्तुग्राहिणा साम्प्रतेन-चर्तमानभावप्राहिणा समभिरूढेन च-प्रतिशब्दं भिन्नार्थप्राहिणा, पश्चस्वपीति नरकतिर्थङ्मनुष्यदेवसिद्धिगतिषु, अन्यतम इति नरकादिगतिवर्ती जीवः प्राणी प्रतीयते, नाभावो नापि च भावान्तरम् । कस्मादिति चोदयति परः-किमत्रोप-नैगमादयोऽभ्युपगच्छन्त्येवमिति ?। सूरिराह-अस्त्युपपत्तिः, पत्तिरस्त्यत स्वेच्छया तां च कथयति-एते हि नया इत्यादिना। एते नैगमादयो नया यस्मात जीवं प्रति-जीवमङ्गीकृत्य, कीदृशं जीवमिच्छन्ति? औपशमिकादिमियों युक्तः स जीवः, औप-शमिकक्षायिकक्षायोपशमिकौदयिकपारिणामिकैर्युक्तः औपशमिकादियुक्तः, भाव इत्यर्थः। अीपशमिकादियुक्तो योऽर्थः तं ग्रहीतुं शीलं येषां ते तद्माहिणः । सर्वासु च नारकादि-गतिषु अवश्यमीपशमिकादीनां भावानां यः कश्चित सम्भवति भावः, सिद्धिगती च यद्यप्यौपञ्चमिकक्षायोपञ्चमिकौद्यिकाः न सन्ति, तथापि श्वायिकपारिणामिकौ सम्भवतः इत्यसाविप जीवः । नोजीच इत्युचिरिते किं प्रतीयते तैर्नयैः ? उच्यते-यदा नोशब्दः सर्वप्रतिषेघे वर्तते तदा ' नञ्युक्तमवियुक्तं च ' इत्यनया कल्पनया वस्त्वन्तरमेव प्रतीयते, नामावः, तचाजीवद्रव्यं पुरलादिकमित्यर्थः । यदा तु नोशब्दो देशप्रतिषेधकस्तदा देशंस्यानिषिद्धत्वाज्जीवस्य देशश्रुतुर्मागादिकः प्रदेशो वाश्त्यन्ताविभजनीय उच्यते नोजीव इत्यनेन, एतदाइ-जीवस्य वा देशप्रदेशाविति। अजीव इति तुचरिते सर्वप्रतिषेधकत्वाद-कारस्य पर्युदासस्य वाऽऽश्रितत्वाज्जीवादन्यः अजीव इति अजीबद्रव्यमेव प्रतीयते प्रद्र-लादिकम् । नोअजीव इति पुनरमिहिते द्वयोरिप नोकाराकारयोः सर्वप्रतिषेधे यदा वृत्तिः आश्रिता तदा ' द्वौ प्रतिषेधौ प्रकृतं गमयतः ' इति जीव इति प्रतीयते, यदा पुनरकारः सर्वनिषेघको नोशब्दश्र देशनिषेघको नोअजीव इत्याश्रीयते तदा नोनञोरपि कृतार्थतैवं स्याद यदि तस्ये जीवस्य देशप्रदेशी गम्येते इत्यतो जीवस्य देशप्रदेशावत्र गम्येते. तदाह-

१ 'देशस्य 'इति ग-पाठः । २ 'तस्याजीवस्य 'इति क-ख-ग-पाठः ।

तस्य वा देशप्रदेशाविति । एवं तावभैगमादयश्रतुर्षु जीव इत्यादिषु विकल्पेषु प्रवृत्ताः, एवमभूतस्तु नैवं प्रतिपद्यते, कथं तहींति चेदुच्यते—

भा०-एवम्भूतनयेन तु जीव इत्याकारिते भवस्थो जीवः प्रतीयते। कस्मात्?। एष हि नयो जीवं प्रत्याद्यिकभावग्राहक एव। जीवतीति जीवः, प्राणिति प्राणान् घारयतीत्यर्थः। तच जीवनं सिद्धे न विद्यते, तस्माद् भवस्थ एव जीव इति। नोजीव इत्यजीवद्रव्यं सिद्धो वा। अजीव इत्यजीवद्रव्यमेव। नोअजीव इति भवस्थ एव जीव इति।

टी॰-एवम्भूतेत्यादि । एवम्भूतनयेन जीव इत्युचरिते भवस्थो जीवः प्रतीयते, भवः-संसारश्रतुर्विधस्तस्मिन् स्थितो भवस्थः-संसारिजीवः प्रतीयते । कस्मात् सिद्धिस्थं त्यजतीति चेत् ? उच्यते एष हीत्यादि, एषं यस्मादेवमभूतनयो जीवं प्रत्येवं प्रवर्तते-य एव औदियिकेन गतिकषायादिस्वभावेनावस्थाविशेषेण युक्तस्तस्येव माहकः-तमेवीद-यिकभावयुक्तं जीवमिच्छति, यतः शब्दार्थं एवमवस्थितो 'जीव प्राण्धारणे ' जीवतीति जीवः। किम्रुक्तं भवति ? प्राणितीति, 'अन प्राणने ' इति वाऽस्यार्थे, जीव इत्यस्य च धातोः सकर्तृकत्वं कथयति प्राणान् धारयतीति । प्राणाः इन्द्रियाणि, मनोवाकायास्त्रयः, प्राणापानो एकः आयुथ तान् धारयति न मुश्चति यावत् तावदस्ते जीव इति मन्तव्यः, एतत् स्याद् इन्द्रियादयः प्राणाः सिद्धेऽपि सन्ति, तन्न, सिद्धे हि सर्वकर्मापगमान सन्तीन्द्रियादयः प्राणा इत्येतदाह-तम जीवनमित्यादि । तदिति शब्दार्थतया जीव इत्यस्य जीवन-प्राण-धारणं सिद्धे-मोक्षप्राप्ते नास्ति, तस्माद् भवस्थ एव संसार्येव जीवः, न सिद्ध इति। तथा नोजीव इत्युचरिते नोशन्दः सर्वप्रतिषेधक एव, देशस्याभावात्, देश्येव देशो न वस्त्वन्तरं, न च देशिनो देशो भिन्न इत्यभिधातुं युक्तम्, यदि हि मिन्नः स्यात् नासौ तस्य, भिन्नत्वाद् वस्त्वन्तरवत् , अथाभिन्नः देश्येव तद्यस्ति न कश्चिद् देशो नामेत्यतः सर्वप्रति-षेधकी नोशब्दी जः नोजीव इत्युक्ते जीवादन्यद् वस्तु सम्पूर्ण परमाणुप्रश्रृति प्रतीयते, तदाह-नोजीव इति अजीवद्रव्यमेव सिद्धो वा, प्राणधारणसामावात्, सोऽपि निर्जीव एवेति, अतः सिद्धो वा गम्यते । अजीव इति तृचरिते अजीवद्रव्यमेव परमाण्वादिकं, सर्वप्रतिषेधकत्वादकारस्य प्रतीयते । नोअजीव इत्युक्ते 'प्रतिषेधौ द्वौ प्रकृतं गमयतः' इति भवस्थः-संसार्येव जीवो गम्यते ॥ अथ कस्मामोजीव इत्यस्मिन् विकल्पे नोअजीव इत्य-स्मिन वा देशप्रदेशी न गम्येते ?। उच्यते-देशप्रदेशयोरनभ्यपगमादनेन नयेनेति. एतदाह-

भा॰—समग्रार्थग्राहित्वाचास्य नयस्य नानेन देशप्रदेशौ गृह्येते । एवं जीवौ जीवा इति बित्वबहुत्वाकारितेष्वपि, सर्वसङ्ग्रहणे तु जीवो, नोजीवः।

९ ' एव स्यादेवंभूत ' इति क-स्व पाठ: । २ ' प्रत्येवं ' इति स्व-पाठः, प्रतीत्येवं इति ब-पाठः ।

अजीवां नोअजीवो जीवौ नोजीवा अजीवै। नोअजीवौ इत्येकत्विहत्वाकारितेषु द्योन्यम्। कस्मात् १॥

टी०—समग्राथंत्यादि । समग्रः—सम्पूर्णः अर्थो-वस्तु समपूर्णं वस्तु समग्राथंः तं ग्रहीतुं शीलमस्य समग्राथंग्राही, समपूर्णमेव हि वस्तु गृह्णातीत्ययं नयः, न देशं प्रदेशं वा, समग्राथंग्राहिणो भावस्तथावातिता समग्राथंग्राहित्वम्, अतो नाननेवम्भूतनयेन देशापदेशी स्थूलसूक्ष्मावयवात्मकौ गृह्यते । एवं तावचत्वारो विकल्पा एकवचनेन दार्शताः, यथा चेकवचनेन दार्शताः एवं द्विवचनेन चत्वारो विकल्पा नेयाः, जीवो १ नोजीवो २ अजीवा ३ नोअजीवा ४ तथा च बहुवचनेनापि चत्वार एव, जीवाः १ नोजीवाः २ अजीवाः ३ नोअजीवा ४ नेयाः, एकवचनप्रतिपत्त्येव, केवलं तु द्विवचनं बहुवचनं वा विशेष इत्येतदाह—एवं जीवा जीवा इति । इतिशब्द आद्यार्थः, द्वित्वचहुत्वाकारितेषु—द्विवचनबहुवचनाभ्यासुचारितेषु एव-मेवाभ्युपगमो नगमादीनाम्॥ अथेतांश्रत्रो विकल्पान् सङ्ग्रहनयः कथमभ्युपैतीति?। उच्यते-सर्वसङ्ग्रहेणोत्यादि । सर्वसङ्ग्रहेण सामान्यवस्तुग्राहिणा एकवचनद्विवचनान्ता विकल्पा नाभ्युपगम्यन्ते, तांश्र विकल्पान् दर्शयति—जीवो नोजीव इत्यादिना । एकदिवचनान्तेपृच्चरितेषु श्रुन्यं भवतीति, नास्यवं काचित् प्रतिपत्तिरस्तीत्यर्थः। कस्मान्नास्तीति चेत् १ उच्यते—

भा०-एप हि नयः सङ्ख्यानन्त्याजीवानां बहुत्वमेवेच्छिति यथार्थ-ग्राही । शेषास्तु नयाः जात्यपेक्षमेकस्मिन् बहुवचनत्वम्, बहुषु च बहुवचनं सर्वी-कारितग्राहिण इति । एवं सर्वभावेषु नयवादानुगमः कायः ॥

टी० एष हीत्यादि । एषः सङ्ग्रहो यसात् सङ्ख्याया जीवगताया आनन्त्यं प्रतिपद्यते, जीवानां पश्चगतिवर्तिनां बहुत्वमेवेतिकृत्या बहुवचनान्तानेव विकल्पान् समान्त्रयते । अयं विशेषोःनेन प्रतिपन्नो देशसङ्ग्रह्च्यवहारादिभ्यः, भावना तु तद्वदेव, जीवा हत्युक्ते पश्चस्विप गतिष्ठ वर्तमानानाश्रयति, नोजीवा इत्यजीवास्तेषां च देशप्रदेशानिति, अजीवा इति तु अजीवद्रव्याणि पुद्रला इति, नोअजीवा इति जीवानेव तेषां च देशप्रदेशानिति । अस्यव बहुवचनान्ता प्रतिपत्तिः, शेषास्तु नेगमादयो नया एकद्विवहुवचनान्तान्त्याश्रयन्ति एतान् विकल्पान्, यदा च जीवशब्दस्य एकोऽथों वाच्यो भवति तदेकत्वादेक-वचनम्, यदापि च सामान्यं वाच्यं तदापि चैकत्वात् एकवचनप्राप्तो सत्यां बहुवचनमन्त्रवन्तम् नेगमादयः । कथमिति चेत् १ उच्यते जात्यपेक्षं जातिः सामान्यरूपा तामपेक्षते यत् तज्ञात्यपेक्षं बहुवचनम्, एकस्मिन्नपि पदार्थे भिधेये "जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्" (पा०अ०१,पा०२,म्०५८) इत्येनेन लक्षणेन। यदा पुनर्वहव एव अभिधेया जीवशब्दस्य प्राणिनस्तदा नेव बहुवचनं "जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्" उत्पादयन्ति, किन्तु लक्षणान्तरेण, तञ्चक्षणं दर्शयति—"बहुषु चैव बहुवचनं भवति"

१ 'न्यस्तं कस्मात्' इति क-ख-पाठः । २ 'नयबादाधिगमः' इति घ-पाठः

इत्यनेन, अतः सङ्ग्रहो बहुवचनान्तानेव विकल्पानाश्रयित, शेषास्तु नया एकवचनबहुवचना-न्तानप्याश्रयन्तीत्येतदाह—सर्वोकारितग्राहिण इति । सर्ववचनैरेकवचनादिभिराकारि-तानेतान् विकल्पान् गृह्णन्ति तच्छीलाश्र सर्वाकारितग्राहिण इति । सम्प्रति ग्रन्थगौरवं मन्य-मान एकत्र च विकल्पानां दार्शतत्वादन्यत्र सुखेन । ज्ञास्यतीत्येतदितिदिशति—एवं सर्व-भावेष्वत्यादिना । सर्वभावेषु—सर्वार्थेषु धर्मास्तिकायादिषु नयवादानुगम इति नयवादे-नानुगमं—अनुसरणं—निभालनं कार्यं तत्त्वान्वेषिणा पुंसा॥ एवं तावत् प्रमेयेण नयानां विचारः कृतः । सम्प्रति प्रमेयपरिच्छेदकेषु प्रमाणेषु को नयः कथं प्रवर्तते इत्यस्मिक्वसरे पर आह—

भा॰-अन्नाह-अथ पश्चानां सविपर्ययाणां कानि को नयः समाश्रयत इति १। अत्रोच्यते--

टी०—अथ पश्चेत्यादि । अथेत्येतस्माद् विचारादनन्तरं पश्चानां मत्यादीनां क्षानाज्ञानेषु ज्ञानानां ज्ञेयस्वतच्चतया ग्राहकाणां सविपर्ययाणामिति सह विपर्य-नयविचारः येण अज्ञानस्वभावेन यानि वर्तन्ते तेषां सविपर्ययाणां कानि मत्यादीनि को नयो नैगमादिः श्रयते—अभ्युपगच्छति ?। अश्रोच्यते—

भा॰—नैगमादयस्त्रयः सर्वाण्यष्टौ श्रयन्ते, ऋजुसूत्रनयो मतिज्ञानम-स्यज्ञानवजीनि षट् ॥

टी०—नैगमाद्नियास्त्रयः-नैगमसङ्ग्रह्व्यवहाराः सर्वाणि निरवशेषाणि, किय-निति चेदुच्यते—अष्टो, मित्रज्ञानं, मत्यज्ञानं, श्रुतज्ञानं, श्रुत्तज्ञानं, अवधिज्ञानं, विभन्नज्ञानं, मनःपर्यायज्ञानं, केवलज्ञानमष्टमम्। एतान्यष्टाविप यतोऽर्थं परिच्छिन्दन्ति, अतोऽभ्युपगच्छन्त्यष्टाविप । ऋजुसूत्रः पुनः षडेषां मध्ये श्रयते, मित्रज्ञानमत्यज्ञानवर्जानि षद्, मितं मत्यज्ञानं च नाभ्युपैति ॥

भा०--अन्नाह-( अथ ) करमात् मितं सविपर्ययां न अयत इति १। अन्नोच्यते-श्रुतस्य सविपर्ययस्योपग्रहत्वात्, इाब्दनयस्तु:द्वे एव श्रुतज्ञानकेव-स्ज्ञाने अयते ॥

टी॰—अन्नाह-अथ कस्मात् मितं सिवपर्ययामिति मत्यज्ञानसितामित्यर्थः न अयतं नेच्छतीति ! । अन्नाच्यते-यस्मान्मतिमत्यज्ञाने अत्रज्ञानस्य सिवपर्यपस्पेति श्रुताज्ञानसित्तस्य उपग्रहं कुरुतः । कथिमिति चेदुच्यते—यदेतदिन्द्रियजं चक्षुरादिभ्य उपजातं तद् हि अवग्रहणमात्रेण प्रवर्तमानं न वस्तुनो निश्चयं कर्तुमलम्, यदा
श्रुतज्ञानेनासावालोचितोऽर्थो भवति तदा यथाविश्वश्रीयते इति, तस्मात् तदेवाभ्युपगन्तव्यं
श्रुतज्ञानं, किं मितिज्ञानेन ! इत्येवं श्रुतस्योपग्रहकरत्वात् न मितिज्ञानं सविपर्ययमाश्रीयते । शब्दनयस्तु भावार्यावलम्बी हे एव नान्यत् ताभ्यामित्युक्तम्, के ते ! उच्यते—
श्रुतज्ञानकेषस्त्राने । अत्र शब्दमते परोऽस्यया श्रृते—

भा०-अन्नाह्-अथ कस्मान्नेतराणि श्रयत इति ?। अत्रोच्यते-मत्यवधि-मनःपर्यायाणां श्रुतस्यैवोपग्राह्कत्वात्, चेतनाक्षस्वाभाव्याच् सर्वजीवानां नास्य कश्चिन्मिध्यादृष्टिरज्ञो वा जीवो विद्यते। तस्माद्पि विपर्ययान न श्रयत इति। अतस्य प्रत्यक्षानुमानोपमानाप्तवचनानामपि प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायत इति॥

टी०-अथ करमान्नेतराणि मत्यादीनि श्रयते ?। अत्रोच्यते-मत्यवधिमनःपर्या-धाणां श्रुतस्यैवागमानुरक्तस्य उपग्राहकत्वाद् -उपकारकत्वात् , यतो मत्याद्यालोचितोऽर्थः न मत्यादिभिः शक्यः प्रतिपादयितुं मुकत्वान्मत्यादिज्ञानानाम्, अतस्तैरालोचितोऽप्यर्थः पुनरपि श्रुतज्ञानेनैवान्यस्मै स्वपरप्रत्यायकेन प्रतिपाद्यते, तस्मात् तदेवालम्बितं युक्तं, नेतराणि । केवलज्ञानं तु यद्यपि मुकं तथाप्यशेषार्थपरिच्छेदातु प्रधानमितिकृत्वाऽवलम्ब्यत एव, तथा विपर्ययं नाभ्युपैत्यस्मात चेतनाज्ञस्वाभाव्याचेत्यादि, चेतना-जीवत्वं परिच्छेदकत्वसामान्यं गृह्यते, ज्ञ इत्यनेन तु विशेषपरिच्छेदिता प्राह्या, तयोश्वेतनाज्ञयोः स्वाभाव्यं तथाभवनं तस्माचेतनाञ्चस्याभाव्यात् सर्वजीवानां पृथिवीकायिकादीनां न विद्यते तेषां कश्चित् प्राणी मिथ्यादृष्टिः-अयथार्थपरिच्छेदी, सर्वे प्राणिनः खस्मिन् स्वस्मिन् वि-षये परिच्छेदकत्वेन प्रवर्तमानाः स्पर्शं स्पर्श इत्येवं परिच्छिन्दन्ति रसं च रस इत्यादि, अज्ञो वा अज्ञानी वा, न कस्यचित प्राणिनो ज्ञानमविद्यमानं अस्य नयस्य मतेन । यथाऽभिहितम्-' सर्वेवजीवाणंपि य णं अक्खरस्स अणंतो भागो निच्चुग्घाडितओ'' (नन्दी० स० ४२), अतः सर्वे सम्यग्दृष्टयः सर्वे च ज्ञानिनः, अतो विपर्ययो नास्ति मत्यज्ञानश्वताज्ञानविभङ्गज्ञानरूप इति, अतः-अभावादेव वि**पर्धेयान्** मत्यज्ञानादीन् नाश्रयते यतश्र छद्मस्थज्ञानानि सर्वाण्येव श्वेंतेऽन्तर्भवन्ति, अतो यत् 'प्रत्यक्षमन्यत् ' (अ०१ स्०१२) इत्यस्मिन् सूत्रे प्रतिज्ञातं नयवादा-न्तरेण तु यथा मतिश्रुतविकल्पजानि भवन्ति तथा पुरस्ताद् वक्ष्याम इति तदुपपन्नम् , अस्मिश्री-पपने सर्वप्राणिनां सम्यग्दृष्टित्वात ज्ञानित्वाच सर्वज्ञानानां प्रामाण्यम्, तदाह्-अत्रश्च प्रत्यक्षान्-मानोपमानासवचनानामि प्रामाण्यमभ्युपगतं भवति । उक्तं चैपां प्राक् स्वरूपं प्रत्यक्षादीनां, प्रमाणनयविचारमनन्तरं सकलं चाध्यायार्थम्रपसंहरन कारिकाः पपाठ-

भा०-आह च-

**अ**ष्यायार्थीपसंहारः

विज्ञायैकार्थपदान्यर्थपदानि च विधानमिष्टं च । विन्यस्य परिक्षेपात्, नयैः परीक्ष्याणि तत्त्वानि ॥१॥–आर्या ज्ञानं सविपर्यासं, त्रयः अयन्त्यादितो नयाः सर्वम् । सम्यन्दष्टेज्ञीनं, मिथ्याद्दष्टेर्विपर्योसः ॥ २ ॥–आर्या ऋजुसूत्रः षद्द अयते, मतेः श्रुतोपप्रहादनन्यत्वात् । श्रुतकेवले तु शन्दः, अयते नान्यच्छुताङ्गस्वात् ॥ ३ ॥–आर्या

१ 'विपर्वयो न श्रयत' इति श-पाठः ।

२ सर्वजीवानामपि चाक्षरस्यानन्तो भागो नित्योद्बाटितः ।

३ 'श्रुतेन भवन्ति ' इति ग-पाठः ।

मिथ्यादृष्ट्यज्ञाने, न श्रयते नास्य कश्चिद्जोऽस्ति । ज्ञस्वाभाव्याज्जीवो, मिथ्यादृष्टिने चाप्यस्ति ॥ ४ ॥-आर्या इति नयवादाश्चित्राः, कचिद् विरुद्धा इवाथ च विद्युद्धाः । लौकिकविषयातीताः, तत्त्वज्ञानार्थमधिगम्याः ॥ ५ ॥-आर्या

टी०-आह चेत्यादि। विज्ञाय-ज्ञात्वा एकाथीनि पदानि जीवः प्राणी जन्तुरित्यादि, अर्थपदानि च निरुक्तपदानि परैरुक्षा-सम्बन्धनप्रुपिक्रयेति परोक्षमित्यादीनि, विधानं नामस्थापनादिकम्, इष्टं चेति निर्देशस्वामित्वादि सत्सङ्ख्यादीनि च, एतज्ज्ञात्वा ततो विन्यस्य नामादिनिः परिक्षेपात्-समन्तात् नयैः परीक्ष्याणि-मीमांस्थानि तत्त्वानि-जीवादीनि सप्त ॥ १॥

ज्ञानं-मत्यादि सविषयीसं-मत्यज्ञानादित्रयानुगतं नैगमादयस्त्रयः अयन्ति-अभ्युपगच्छन्ति आदित-आदेरारभ्य नयाः-बस्त्वंशग्राहिणः सर्वम्-अष्टविधम् । कस्य पुनर्ज्ञानं कस्य च विषयीसो भवतीत्येतदाह— सम्यग्द्द छेः-अर्हदिभिहिततत्त्वश्रद्धायिनः यदि-न्द्रियजमनिन्द्रियजं च तत् सर्वं ज्ञानं, मिथ्याद्द छेः सर्वमेव विषयीसः ॥ २ ॥

ऋजुसूत्र उक्तस्वरूपः षट्—मितमत्यज्ञानरहितानि श्रुतादीनि श्रयते, मितं तु सविप-र्यासां न श्रयते,अ(य)तः श्रुतस्य ग्रन्थारूषितस्य उपग्रहत्वात्—उपकारकत्वाद् उक्तेन विधिना, ततश्च श्रुतादनन्या मितरतोऽनन्यत्वात्राश्रयते । शब्दस्तु श्रुतज्ञानकेवलज्ञाने श्रयते, नान्यत्, किं कारणम् श्रुताङ्गत्वात् श्रुतस्य प्रतिविशिष्टबलाधानहेतुत्वादुक्तेन विधिना, शब्द एव नयः ॥ ३॥

मिथ्यादृष्ट्यज्ञाने, मिथ्यादृष्ट्म् अज्ञानं च अपरिच्छेदात्मकं न श्रयते, किं कारणम् ? यतो नास्य कश्चिद्ज्ञां अस्ति नास्त्यस्य कश्चिद्ज्ञः शब्दस्य मतेन कश्चित् प्राणी । किं कारणमिति चेत् ? उच्यते ज्ञस्वा भाव्यात् सर्वप्राणिनां ज्ञातस्वरूपत्वाज्जीवो मिथ्या, दृष्टिनास्ति न चाप्यज्ञोअस्ति ॥ ४ ॥

इति-एवमनेनोक्तेन स्वरूपेण नयवादाः नैगमादिविचाराः चित्राः-बहुरूपाः, विचित्रैः प्रकार्रवस्तुनः परिच्छेदित्वात्, ते चित्राः कचिद् विरुद्धाः कचिद् वस्त्वंशे रुचि-गृहीते विरुद्धाः इव लक्ष्यन्ते, यतः सामान्ये आश्रिते यस्तत्रैव विशेषं कल्पयति तदा पूर्वापरेण विरुध्यते, विशेषं वा त्रैकालिकेऽभ्युपेते वर्तमानावधिके विशेष आश्रिते पूर्वः परेण विरुद्ध इति लक्ष्यते, एवं सर्वेष्वायोजनीयम्। एवं कचिद् विरुद्धा इव। अथवा सम्यगालोच्यमानाः विश्वाद्धाः, सामान्यादीनां धर्माणां सर्वेषां तत्र वस्तुनि भावात्।। अथवमेव लोकिकानामपि वेशेषिकादीनां वस्तुविचारणायां सम्पतन्त्युत नेति १। उच्यते-न सम्पतन्ति, यदि सम्पतेयुर्जैनशासनवत् तान्यपि निरवद्यानि मतानि स्युः, नैव

१ ' बाप्यहः ' इतिघ-पाठः ।

तत् तथा, एतदाह-स्रोक्तिकविषयातीताः स्रोक्तिकानां वैशेषिकादीनां विषयाः शास्त्राणि तान्यतीताः अतिकान्ताः, न सन्ति तेष्वित्यर्थः ॥ अथ यथा ते वैशेषिकादयो नास्रोचयन्त्येपिर्वस्तु तथाऽत्रापि किमाश्रयते उत नेति १ उच्यते न तथा नास्रोचनीयं वस्तु, किन्त्वास्रोचनीयमेवेति, एतदाह नत्त्वज्ञानार्थमिष्ठगम्याः तन्त्वं सद्रूपं सर्वद्रोपरिहतं यञ्ज्ञानं तत् तन्त्वज्ञानाय तन्त्वज्ञानार्थ तन्त्वज्ञानप्रयोजनार्थम् अधिगम्याः हेयाः । एतत् कथयति समस्तनयसामग्रया आस्रोच्यमानं वस्तु सुधियां प्रीतिमाधिनोति, अन्यथा यथावस्तु संवादो दुःखेनापाद्येत, यत एकनयमतावस्वम्बनां वस्तुस्वरूपसम्पादने सामर्थ्याभावात् समग्रया नयविचारणया वस्तुस्वरूपप्रतिपादनं सुकरमवगतस्याद्वाद्वसद्भावे रिति ॥ ५ ॥ ३५ ॥

प्रन्थाप्रमङ्कतः ४३५९

इति श्रीतत्त्वार्थोधिगमेऽईत्प्रवचनसङ्ग्रहे भाष्यानुसारिण्यां तत्त्वार्थटीकायां प्रयमोऽध्यायः ॥ १ ॥

## ॥ इति प्रथमोऽध्यायः॥



#### ॥ श्रीगौडीपार्श्वनाथाय नमः ॥

# दितीयोऽघ्यायः २

भार्यायसम्बन्धः भार्याच्यासम्बन्धः को जीवः कथंरुक्षणो वेति ? । अन्नोच्यते—

टी॰-अन्नाह-उक्तं भवतेत्यादिः सम्बन्धग्रन्थः, स चाध्यायप्रकरणसूत्रकृतस्त्रिधा तत्राध्यायकृतस्तावत् 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' (अ० १, सू० १) इत्यन्यति-रिक्तकरणतयाऽऽत्मनः कर्तुस्ताद्र्प्येण निर्दिष्टानि मोक्षसाधनानि, अधुना तान्येवानेककर्मोपश-मादिकारणकलापजन्यानि परिस्फुटविविक्तहेतुभाञ्जि प्रकाशयकाह-औपशामिक इत्यादि । तथाऽनुयोगद्वारप्रकरणप्रस्तावे निर्देशादिस्त्रव्याख्यायाम्रक्तम्, तद्यथा निर्देशः। औपशमिकादिभावयुक्ती द्रव्यं जीवः, ते चामी जीवस्य औपशमिकादयो भावाः स्वतत्त्वेयत्ताभ्यामभिषीयन्ते-औपश्रमिक इत्यादि, तथा तत्त्वोदेशः, तत्रादौ जीवपदार्थोपन्यासोऽकारि सूत्रकारेण, तत्स्वरूपावगमेच्छया च परः प्रश्नयति-को जीवः कथंलक्षणो बेति । किं पुनरत्र प्रयोजनं यदयमपहायाध्यायप्रकरणसम्बन्धौ सूत्रकृत-मेव सम्बन्धमाविश्वकार भाष्यकारः ?। उच्यते-स्वल्पवक्तव्यत्वात् , सम्बन्धानां चानेक-रूपत्वाद् अतो यत् किश्चिद् घटमानकं सम्बन्धान्तरमुपादाय भाष्यकृत् कृती जायते, नैवा-वश्यमशेषसम्बन्धामिधानमावर्तव्यमिति कचित्रियमः, यच भाष्यकारोपात्तस्त्रसम्बन्धव्यति-रिक्तसम्बन्धद्वयप्रदर्शनमाविष्कृतं तदन्योपनिबन्धकारशैल्या न त्वपूर्वसम्बन्धोद्वद्दनेच्छयेति ॥ नन्वौद्यिकौपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकपारिणामिकसानिपातिका भावा इति क्रमसङ्ख्या-नियमः प्रावचनोऽयं स एषः, किमर्थं परमर्षिप्रणीतप्रवचनन्यस्तक्रमसङ्ख्याभेदः सूत्रकारे-णाकारि १। अत्रोच्यते-क्रममेदस्तावङ्घाषवार्थमात्रितः, कथम् १ औपशमिकमेदद्वयमधीत्य क्षायिकमेदपाठे चशब्दानुकृष्टी च पूर्वकी द्वावित्येवं नवभेदमवदत् क्षायिकम्, ननु प्रवच-नक्रमे ध्यौपशमिकक्षायिकावनन्तराविति न कश्चिद् विशेषः अस्ति, विशेषश्चशब्देन, किम-नन्तरभेदद्वयाकर्षणमुतौद्यिकैकविंशतिराक्रुष्यत इति सन्देहः, नन्वनन्तरभेदद्वयमेवाभि-सम्भन्त्स्यते न व्यविहतम्, तदेतदेतावद् व्याख्यानमल्पियः ऋशयन्ति गौरवं च जायते, तसादस्तु क्रममेदः, अपिच स्वल्प कालस्वामित्वादिविशेषादप्यौपशमिकादिर्युज्यते क्रमः, आन्तमौंहर्तिकत्वाद ल्पकाल औपशमिकः, अल्पस्वामिकश्रायम्, यतो न खलु बहुविधाः प्राणिनः प्राप्तुवन्ति तादृशं परिणतिविशेषम्, तदनन्तरं क्षायिकः, तस्मात् सामान्यभेद-त्वाद् बहुतरकालस्वामित्वा<sup>च</sup>, ततः क्षायोप<sup>श्</sup>मिको-बहुतरभेदकालस्वामित्वाच, ततः औ-

यिकः पूर्वस्वामिसाधर्म्यात् तदन्यकर्माश्रयत्वाच, ततः पारिणामिको महाविपयत्वादत्यन्त-भेदाच पूर्वकेभ्य इति। साम्निपातिकोऽपि लाघवैषिणा पृथक् नोपात्तः,मिश्रग्रहणादेव प्रतिलब्धः, यत एषामेबौपशमिकादीनां द्विकादिसंयोगेन सामिपातिको निष्पद्यते पर्विशतिविकल्पः, तत्रैकादश विरोधित्वादसम्भवतस्त्यका विकल्पाः, पश्चदशोपात्ताः प्रशामरतौ सम्भविनः, ''पष्ठश्र सामिपातिक इत्यन्यः पश्चदशभेदः'' (प्रदाम० प०१९७) इति वचनात् ,ते च विकल्पाः पश्चदश औदयिकक्षायोपशमिकपारिणामिकास्त्रयोऽपि युगपदेकस्मिन् निपतन्ति जन्तौ, नारक-तिर्यश्चानुष्यदेवगतिभेदेन चेते चत्वारो विकल्पाः, तथौदयिकौपशमिकक्षायोपशमिकपारिणा-मिकाः कचिदकुतत्रिपुञ्जोपशमसम्यक्त्वसद्भावाद् गतिभेदेनैव चत्वारो विकल्पाः, पुनरौ-दयिकक्षायिकक्षायोपशमिकपारिणामिकाः कचित क्षायिकसद्भावात् श्रेणिकादिवद् गतिभेदतः, पुनश्रौदयिकौपशमिकश्चायिकश्चायोपशमिकपारिणामिकाः दर्शनसप्तकवर्जं सम-स्तमोहनीयोपरामाच्छेपकर्मक्षयोपरामादित्वे सति मनुष्यगतावेवोपरामश्रेणिसद्भावे सत्येको विकल्पः, तथा औदयिकक्षायिकपारिणामिका एक एव भङ्गः, केवलिनो मनुष्यत्वकेवल्य-जीवत्वाप्तेः, तथा क्षायिकपारिणामिकावेको भङ्गः, सिद्धे केवलसम्यक्त्वादिजीवत्वतः, पश्चदश सान्निपातिका भावभेदाः पश्चकचतुष्कत्रिकद्विकसंयोगनिष्पन्नाः चतुरादिगतिभेदैभिश्रव्रहणा-ल्लब्धाः, मिश्रग्रहणेन च सान्त्रिपातिकः संयोगमात्रं परिगृह्यते, न क्षयोपशमाविति, कृतसमा-सयोश्र पूर्वयोर्निर्देश उत्पत्तिविगमकालसाम्यात संहतोत्तरकारणत्वाच, औपशमिकक्षायिकौ हि संहितौ मिश्रस्य कारणीभवतः, मिश्रे चासमासकरणं स्वामिबाहुल्यप्रतिपिपाद्यिषयाऽकारि, पूर्वभावद्वयवर्तिभ्यो जीवेभ्यो भूयिष्टाः क्षायोपशमिकभावभाजः प्राणिनः, चरमयोः पृथकरणं जीवाजीवसाधारणत्वख्यापनार्थम् , पूर्वकास्त्रयो जीवानामेव, इतरौ तु साधारणौ, समासश्चा-वियोगप्रचिकाशयिषयाऽनयोर्द्वयोरिष । अत्र चाद्यास्त्रयो भावाः कर्मविघातापेक्षाः प्रादुःष्यन्ति, बहलरजोवितानविधाते सति तिग्मरश्मेदीधितिकलापोत्पत्तिवत्, स पुनर्विधातो द्विविधः-स्ववीर्यापेक्षो देशक्षयः कर्मणः सर्वक्षयथ, कर्मव्यापारापेक्षथतु (इत्यः )र्थः, स्वोपात्तकर्मोदयात् गत्यादयो भावाः सम्रुपजायन्त आत्मनः सुरापानजनितनृत्यादिविकारवत्, मदोद्रेकास्रत्यति इसति रोदति गायति क्रुध्यति च यथा शीलवानपि तथा गत्यादिकमींद्रेकाज्जीवस्तां तां विकियां प्रतिपद्यते गतिकषायादिकाम्। पारिणामिकस्तु निर्निमित्तः, स्वार्थे प्रत्ययविधानातु , परिणाम एव पारिणामिको राक्षसवदिति॥

अधुना भाष्यमनुस्त्रियते-अन्नेति । द्वितीयाध्यायावसरे शिष्य आह-प्रथमाध्यायेऽभि-हितं भवता जीवादीनि सप्त तत्त्वानि, तत्प्रतिपत्तिः सम्यक्त्वम्, इतिशब्दः शब्द-पदार्थः, कः ? उक्तमात्रस्मरणात् तन्नेति तेषु तत्त्वेषु निर्धार्यतामादानुपन्यस्तो जीवः क इति किंस्वरूपः, किंसतत्त्वः, किमसौ द्रव्यं, गुणः, कर्मेति सन्दिहानस्य प्रश्नः, कथंलक्ष्मणो वेति द्वितीयः, प्रश्नः कथमिति केन प्रकारेण किमनपायिना सता लक्षणेन सर्वास्ववस्थासु गम-

१ ' ब्रूर्यादि ' इति क--स्न-पाठः ।

केनाविनाभाविना हुताशन इवोष्णत्वेन लक्षयितव्यः, आहोस्विद्पायभाजा व्यतिरिक्तेन धूमेनेव हुतभुगवबोद्धव्य इति एच्छति—कथंलक्षणो वेति । लक्ष्यते अनेनेति लक्षणं—लिङ्गमित्यर्थः, कथं लक्षणमस्येति कथंलक्षणः, वाशब्दश्रशब्दार्थे, को जीवः कथंलक्षणश्रेति, इतिशब्दः शिष्याभिष्रायेयत्ताप्रकाशनार्थः। एवं प्रश्नद्वयप्रदर्शने प्रबोधने सति आचार्य आह—अश्रोच्यते इति । अत्रास्मिन् प्रश्नद्वयेऽपि भण्यते प्रतिवचनम्, तत्राद्यं प्रश्नमधिकृत्य सूरिः सूत्रमधिजने—

# सूत्रम्-औपरामिकक्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदियकपारिणामिको च ॥ २-१ ॥

भावेषु औपश्रीम-काद्या मेदाः भवन्ति ॥ १॥

टी॰ - औपदामिक इत्यादि । समुदायार्थस्त्वयम्-औपरामिकादिभावयुक्तो द्रव्यं जीव इति कर्मगुणनिरासद्वारेण प्रतिपाद्यति । तत्रोपशमनग्रुपशमः -- कर्मणोऽनुद्यसक्षणा-वस्था भसपटलावच्छञ्चाप्रिवत सः प्रयोजनमस्येत्यौपशमिकस्तेन वा निर्वृत्तः । तथा तदत्य-न्तात्ययात् स क्षयः स प्रयोजनमस्य तेन वा निर्वृत्त इति क्षायिकः, भवनं भावः तेन पर्यायेण आत्मलाभः, कर्मण उपशमाद् यद् दर्शनं चरणं वा श्रद्धानलक्षणं विरतिलक्षणं वा तथोद्भवति तदौपश्मिकशब्देनोच्यते, तथा क्षायिकशब्देन त एव दर्शनादिपर्यायाः श्रद्धा-नादिलक्षणाः शीर्णाशेषस्वविधातिकमीशाः प्रतिपाद्यन्त आत्मनः स्वरूपतयेति. क्षयो-पशमाभ्यां निर्वृत्तो मिश्रः दरविध्या(ताव)च्छन्नज्वलनवत्, कथं पुनः भाव्यते ? यदुदया-विकाप्रविष्टं कर्म तत् क्षीणं शेषमनुद्रेकक्षयावस्थमिमामुभयीमवस्थामाश्रित्य मिश्रः प्रजायते ।। नन् चायमेवीपशमिकाक भिद्यते, यतस्तत्राप्यदितं क्षीण-श्रीपद्मामिकक्षायो-मनुदितं चोपशान्तमिति । अत्रोच्यते-क्षयोपशमे ह्युदयोऽप्यस्ति, प्रदेश-पश्मिकयोर्भित्रता तया कर्मणी वेदनानुज्ञानात् , न त्वसाविति विघाताय, अनुभावं पुनर्न तत्र वेदयते, उपशमे तु प्रदेशकर्मापि नानुभवति मनागपि नोदयोऽयं विशेष इतियावतु । आगम-श्रायम्-" से पूर्ण भंते ! णेरइयस्स वा तिरिक्खजोणियस्स वा मणुस्सस्स वा देवस्स वा जे कडे (पावे) कम्मे णितथ णं तस्स अवेइत्ता मोक्खो ? हंता गोयमा०! से केणहेणं भंते ! एवं वुचइ? एवं खलु गोयमा! मए दुविहे कम्मे पन्नत्ते, तंजहा पदेसकम्मे अणुभावकम्मे य, तत्थ णं जं तं पएसकम्मं तं नियमा वेएइ, तत्थ णं जं तं अनुभावकम्मं तं अत्थेगइयं

१- सतस्वं 'इति क-स्व-पाठः ।

२ अथ नूनं भदन्त ! नैरियकस्य वा तिर्यग्योनिकस्य वा मनुष्यस्य वा देवस्य वा यत् कृतं (पापं) कमें नास्ति सस्यावेदित्वा मोक्षः ?। इन्त गौतम ! तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते ? एवं खलु गौतम ! मया द्विविधं कमें प्रकृतं, तथया-प्रदेशकर्म अनुभागकर्म व । तत्र यत् तत् प्रदेशकर्म तद् नियमेन वैदयति, तत्र यत् तद् अषु-

वैएइ अत्येगइयं नो वेएइ, णायमेवं अरहता विण्णायमेयं अरहता-अयं जीवे इमं कम्मं अन्द्रोवेगमियाए वेयणाए वेदिस्सति, अयं जीवे हमं कम्मं उवक्रमियाए वेयणाए वेदिस्सति अहाकम्मं अहाक(निग)रण जहा जहा तं भगवया दिद्वं तहा तहा विपरिणमिस्सतीति से तेणं अद्देणं गोयमा ! एवं वृच्चति'' (भगवत्यां २०१, उ० ४, सू०४०) अतोऽस्ति विशेषः औपशमिकक्षायोपशमिकयोरिति । अत्रापि त एव दर्शनादिपर्यायाः श्रद्धानादिलक्षणाः प्रदेशकर्मोदययुजः क्षायोपश्मिकशब्दवाच्या भवन्ति, चशब्दः समुचयार्थः, औपश्मि-कक्षायिको स्वतन्त्वं मिश्रथ स्वतन्त्वमिति । जीवस्येति कर्तृलक्षणा पष्टी, जीवस्यैवैते त्रयो भावाः, नान्यस्य स्तम्भक्तम्भादेः, वक्ष्यमाणदर्शनादिकलापानुपलब्धेः, इह च जीवशब्द आत्मपर्यायः शुद्धो गृह्यते, नायुःप्राणसम्बन्धोद्धासितो जीवनाज्जीव इति, मुक्तानां तदन-मिसम्बन्धात । अथवा द्रव्यभावप्राणसामान्याङ्गीकरणे सति प्रतिविशिष्टसम्बन्धापेक्षः शब्दो भवत्येव जीवनाज्जीवः, संसारिणः द्रव्यप्राणाः पश्चेन्द्रियाद्यः, सिद्धानां भावप्राणाः ज्ञानो-पयोगादय इति । स्वतन्त्वमित्ययं स्वशब्द आत्मात्मीयादिषु प्रसिद्धः, तत्रात्मनि वर्तमानोऽ क्नीक्रियते, तत्त्वशब्दो भावाभिधायी, ततश्रायं सम्रदायार्थः-जीवस्यायमात्मा भावः जीवस्या-यमात्मस्वरूपभवनम् , एवमौपशमिकादिरूपेणात्मनैव स तथा भवतीति, अञ्यतिरेकलक्षणा चेयं कर्तुरनर्थान्तरं पष्टी, स्वतत्त्वं च पदार्थानामनध्यारोपितमनपोदितं च भवति, सर्वदा जीवश्रेतनालक्षण इति नाध्यारोपितं, नापोदितं किंचित्, चेतनायाः सुखदुः खादिसाधारण-संवेदनलक्षणायाः प्रति स्वं प्राणिविशेषप्रतिसंवेद्यत्वात्, तत्राध्यारोपो विभ्वनिरवयव-निष्क्रियादिधर्भकत्वेन, अपवादो नास्त्यात्मा न प्रमाणविषयो न च त्वक्रपर्यन्तशरीर-सम्बन्धीति, स्वानुभवविरुद्धत्वात्, अध्यागेषे चाप्रमाणकत्वात्, यदेव प्रत्यात्मप्रसिद्धं तदेवास्य लक्षणम्, वक्ष्यति च द्वितीयप्रश्नमधिकृत्य कथंलक्षणो वेति, 'उपयोगो लक्षणं' (अ०२. स् ०८) इति, चेतनाविशेषलक्षितस्य चं, कर्मोदयाद्यपेक्षाणि भावान्तराण्यधिकृत्य को जीव इत्यत्र प्रश्ने प्रतिपत्तिराहिता आत्मनः, एकरूपमपि चैतन्यस्वतत्त्वं कर्मक्षयोपश्चमा-द्यनस्थाविशेषनिमित्तांद्वयपदेशाद्धावेयत्तानियमं प्रतिपद्यते, उपलक्षणभूताश्चेते कमीपेक्षत्वाद् भवन्ति स्वतन्त्वं, यथा चक्षुद्वीरकज्ञानविषयो रूपमिति, उपयोगः पुनः स्वतन्तं यथा मूर्ती रूपमिति, तथा चाग्रेरुष्णत्वरचैतन्यलक्षणमहेयमात्मनः, तस्यैवाग्नेर्ध-मनदौपशमिकादि प्रायो हेयम्पलक्षणमिति । कर्मविपाकाविभीव उदयः तत्प्रयोजनस्तकिर्वृत्तो वा औदयिको भावः । तद्यथा—नरकगतिनामकर्मोदयात्ररकगतिरौद्यिकोऽभिधीयते भावः, कषायमोहनीयोदयाच कोघी मानीत्याद्यौदयिकः, सर्वत्रैवं वासनाऽऽघेया, यद् यत्र

मागकर्मे तदस्त्येककं वेदयति, अस्त्येकक नो वेदयति, ज्ञातमेतद्रहेता, विज्ञातमेतद्रहेता—अयं जीव इदं कर्म आभ्यु-पगिमक्या वेदनया वेदियब्यति । अयं जीव इदं कर्मे औपक्रमिक्या वेदनया वेदियब्यति, यथाकर्म यथानिकरणं यथा यथा भगवता दृष्टं तथा तथा विपरिणंस्यति इति तत् तेनार्थेन गौतम ! एवमुच्यते ।

<sup>&#</sup>x27; अज्ज्ञोदं गमियाए ' इति ग-टी-पाठः । २ ' निमित्तावपदेशात् ' इति ग-टी-पाठः ।

भरकगतिनाम विपकं सदौदयिकशब्देनोच्यते कषायमोहनीयं च विपकं क्रोधादि तत् कथं **जीवस्य स्वतन्त्रं स्यात्? यतः कर्म पौद्रलिकं मूर्तमचेतनं,आत्मस्वभावस्तु तद्विपरीत इति। उच्यते**— ननुक्तमेव प्राग् उपलक्षणभूताश्चेते प्रायः पार्थक्येनापि वर्तमाना भूमवद्वेरात्मनो भावाः गमका भवन्ति हेयाश्च, अथवा य एते गत्याद्याः परिणामविशेषाः स जीव एव कर्मावष्टम्भजनित-परिणामानन्यत्वात्, अन्योऽन्यातुगतौ सत्यामविभागात्, तदात्मकत्वग्रुदकदुग्धयोरिवात्मक-र्मणोः, अतः स्वतत्त्वमात्मनो गत्यादयः, सैव हि चेतनाऽनपायिनी कर्ममलदिग्धाऽनेका-बस्थान्तरावस्कन्दिनी तथा व्यपदिश्यते इति न दोषः । कश्चिदादौकते-परिणाम एव हि **पारिणामिक** इति स्वार्थे प्रत्ययो न प्रयोजनिर्धृत्योः, किं कारणम् ? आदिमस्वप्रसङ्गा-ज्जीवभव्याभव्यत्वादेः, यदि परिणामः प्रयोजनमस्येति व्युत्पत्तिः पारिणामिको जीव इति ततः प्रागवस्थायां नाभूज्जीव इति, युक्त्यागमाभ्यां चैष पक्षो विरुध्यते, एवं निर्वृत्यर्थे-अपि प्रागनिर्धृत्ती निर्वर्त्येत, स एव दोषः, तथा भन्याभन्यत्वादिष्वपि योज्यम् । युक्ति-विरोधस्तावत कथमसन् खरविषाणकत्य आत्मोत्तरकालं सम्भवेत् ?। आगमश्रायम्-" एस णं भंते! जीवे तीर्तमणंतं सासयं समयं भैवतीति वत्तव्वं सिया? हंता गोयमा! मं भंते ! जीवे पद्धप्पण्णं सासयं समयं भवतीति वत्तव्वं सिया ? हंता गोयमा ! एस णं जीवे अणागयमणंतं सांसतं समयं भविस्ततीति वत्तव्वं सिया ? हंता गोयमा " (भगवत्यां २०१४, उ०४,स्०५११) तस्माद् युक्त्यागमविरोधौ मा भूतामिति । परिणाम एव हि पारिणामिक इति स्वार्थे प्रत्ययो न प्रयोजननिर्वत्योः, कि कारणम् ? आदिमन्वप्रसङ्गात् पारिणामिकोऽनादिप्रसिद्धः सकलपर्यायराशेः प्रहृतामभिम्रखतां प्रतिपद्यमानोऽशेषभावाधारतां विभर्तीति नाम्रुना विना कस्यचिद भावस्य निष्पत्तिः, अतश्र प्राधान्यमस्यैव भावानां मध्य-यिति । पारिणामिकशब्देन च द्रव्यभावप्राणावस्थाख्यः परिणाम उच्यते, सेवनयोग्यः परिणामो भन्यः, अभन्यस्तु न कदाचित् सेधनयोग्यः परिणाम इति । सूत्रपर्यन्तवर्ती चशब्दः सम्बये, औपशमिकादयो भावाः जीवस्य स्वतत्त्वमौद्यिक-मारिणामिकौ च स्वतत्त्वमिति भावानां पर्यन्ते च वृत्तावितिशब्दोऽर्थपदार्थःः क एते श्रौपशमिकाद्यर्थाः पश्च मावाः ? जीवस्य स्वतत्त्वं भवन्ति, विनाऽप्येवकारेण सङ्ख्याशब्दो-पादानादवधृतिर्गम्यते पश्चेवाऽन्युनाधिका भावाः पर्यायाः जीवस्य स्वतत्त्वग्रुपलक्षणद्वारेण भूयसा भवन्ति । एते च सर्वजीवेषु सर्वदा साकल्येन न भवन्तीत्युपलक्षणमात्रमतो द्रष्टव्याः। एवमीपश्मिकादिभावयुक्तो द्रव्यं जीवः सङ्कोचिवकासस्वभावो लोकाकाशप्रदेशमाना-

१ एष भदन्त ! जीवः अतीतेऽनन्ते शाश्वते समये भवतीति वक्तव्यं स्यात् ? इन्त गौतम !, एष भदन्त ! जीवः प्रत्युत्पन्ने शाश्वते समये भवतीति वक्तव्यं स्यात् ? इन्त गौतम !, एष जीव अनागतेऽनन्ते शाश्वते समये भविष्यतीति वक्तव्यं स्यात् ? इन्त गौतम !

२ 'नीयमाणं' इति ग-दी-पाठः । ३ 'भुवीति' इति ग-टी-पाठः । ४ 'सासयं' इति ग-टी-पाठः ।

संख्येयप्रदेशोऽपि प्रदीपत्रदाश्रयमात्रावभासी प्रमाणत्वात् अमूर्तेभ्योऽप्याकाशादिभ्यो मिक-जातीय इति ॥ १ ॥

एवमेते जीवस्य स्विनिमित्ताः कर्मक्षयावस्थानिमित्ताश्च भावा मूलमेदतो व्याख्याताः। अधुनैषां प्रत्येकं सम्भविनो भेदाः प्रतायन्ते, यथैव निमित्तान्तरादविलक्षणस्यापि जीवस्य भावानां पश्चत्वं तथा पश्चानामपि पृथक् पृथक् निमित्तापेक्षा भेदा भवन्ति, ते चामी—

#### सूत्रम्-दिनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् ॥ २-२ ॥

भा०—एते औपरामिकाद्यः पश्च भावाः द्विनवाष्टाद्शैकविंदातित्रिश्रीपरामिकादीनां भेदा भवन्ति । यथा औपरामिको द्विभेदः। क्षायिको
भेदसंख्या नवभेदः। क्षायिकोपरामिकोऽष्टाद्शभेदः। औद्यिक एकविंदातिभेदः। पारिणामिकस्त्रिभेद् इति। यथाक्रममिनि येन सूत्रक्रमेणात कर्ध्वे
वक्ष्यामः॥२॥

दी०—दिनवाष्टाद्शेत्यादि स्त्रम्, द्वौ च नव चेत्यादि द्वन्द्वः, पश्चाद् बहुन्नीहिः, दिनवाष्टाद्शैकविंशतित्रयो भेदा येषां ते दिनवाष्टाद्शैकविंशतित्रभेदा औप-शम्मिकादयः, प्रागुपन्यस्तस्त्रानुपूर्व्यपेक्षं यथाक्रमग्रहणम् । एतच व्यतिकरदोषिनष्ट-स्यथं मा भूत् पश्चानामेकस्येते भेदाः, समस्तानां वा एतावन्त एव, किन्तु एकैकस्य मावस्य वक्ष्यमाणाः सम्यक्तवचारित्रे इत्याद्यो यथा स्युरिति यथाक्रमग्रहणम् । इह केचिद् विद्वांसः संसौरस्थानामिति वाँक्यशेषमधीयते सिद्धव्याष्ट्रन्यर्थं, न किलैते द्यादि-मिन्नास्तेषु सम्भवन्ति भावाः, एकरूषः पारिणामिक एव सम्भवति, तदेतदयुक्तम्, तत्र हि यथासम्भवं ग्रहीष्यन्ते, नावश्यं सर्वैः स्वभेदैः सर्वत्र भवितव्यम्, यथा संसारिणामपि मिथ्यादृष्टीनां न कदाचिद्रौपशमिकक्षायिकौ भवतः, अभव्यानां वा, तथा सिद्धेष्वपि यथासम्भवग्रहणमिति न किश्चिद्वाक्यशेषण । तथैवंरूषः पारिणामिक एव सम्भवति, तदेतदयुक्तम्, यस्मात् क्षायिकसम्यक्त्ववीर्यसिद्धत्वदर्शनज्ञानः आत्यन्तिकैः स युक्तोऽति-निर्द्वन्द्वेनापि च सुखेन, ज्ञानादयस्तु भावप्राणाः, ग्रक्तोऽपि जीवति स तैर्हिं, तस्माज्जीवत्वं नित्यं सर्वस्य जीवस्येत्येवमादयः पारिणामिका अपि भावाः सन्ति, न परिणाम एवेत्यवप्रतिः ॥

सम्प्रति भाष्याक्षराणि विव्रियन्ते—एत इति प्रत्यक्षासस्वाचिना सर्वनाम्नाऽनन्तर-स्त्रनिर्दिष्टान् भावानिममुखीकरोति, औपदामिकाद्य इति प्रतिविधिष्टं क्रममाचष्टे, भावा इति भवनलक्षणा जन्तोः परिणतिविशेषाः, पश्चेति सङ्ख्ययाऽवधारणं तेषाम्, एतावता भाष्येणान् य पूर्वकमर्थमधुना भेदान् विधत्ते द्विनवेत्यादिना । इदं च स्त्रमेक-मेवाचार्येण खण्डीकृत्याधीतम्, न पुनर्विवरणमस्य, कृत एतद् भवतीति १ स्त्रमध्ये उच्चार-

९ कायोपशमिक 'इति घ-पाठः । २ 'संसारस्थायिनाम् 'इति ग-टी-पाठः । ३ 'बाक्यशेषमभिद्धत' इसुचितं प्रतिभाति ।

णाद् विभक्त्यश्रवणास द्यादिषु निश्चीयते, पुनः सूत्रपाठे तर्हि किं प्रयोजनम् १ एतावल्रक्ष्यते-पूर्वे सूत्रार्थमन्द्य यथाक्रमं सूत्रं सम्बन्धयति—औपद्यामिको द्विभेद् इत्यादि । विवरणं सुगमम्। पारिणामिकस्त्रिभेद् इति, अयमितिशब्द आदिशब्दार्थे, शेषपारिणामिकभेदसङ्-प्रहार्थम्, यथाक्रमामिति, अत्रेतिशब्दः शब्दपदार्थकः, अनेन शब्देनायमर्थः प्रत्याय्यते, येन सूत्रक्रमेणात कश्वं वक्ष्यामः, येनेति वक्ष्यमाणेन सम्यक्त्वचारित्रे इत्यादिना अस्मात् सूत्रादुपरिष्टात् भणिष्यामः तेन क्रमेण यथाक्रममौपशमिकादयो द्रष्टव्याः । वाक्यान्तरेण प्रकृतार्थनिगमनमादिर्शितम्, वाक्यान्तरनिरूपणं च व्याख्यायाः प्रधानाङ्गमिति सङ्ख्यानमात्रश्रवणादुद्देशसूत्रमिदं, न तु भेदनिर्देशः ॥ २॥

सम्प्रति संख्येयान् भावविशेषान् निर्दिशतिः, औपशमिकस्य तावत् स्त्रक्रमप्रामाण्यात् भेदद्वयं प्रतिपिपादयिषुराह-

#### सूत्रम्-सम्यक्तवचारित्रे ॥ २-३ ॥

भा॰—सम्यक्त्वं चारित्रं:च हावै।परामिकौ भावौ भवत हो भवौ इति ॥ ३॥

दी॰—सम्यक्त्वचारित्रे सम्यक्त्वमुक्तं प्रथमेऽध्याये लक्षणविधानाभ्याम्, चारित्रं नवमे वक्ष्यते। एतदुभयमपि सिद्धं गृहीत्वा इहौपश्मिकभावो
नियम्यते, सम्यक्त्वचारित्रे त्वनियते क्षायिकक्षायोपश्मिकयोगि भवतः, औपश्मिकभावस्तु द्वयमिद्मपहाय न भेदान्तरमवरुणद्धि, अयं च नियमो द्विनवाष्टादिस्त्रारम्भसामध्यीङ्घभ्यते, औपश्मिको द्विभेद एवति गम्यते, सङ्ख्याशब्दोपादानेऽप्येवकारेण
तद्यथेत्यादिभाष्ये अनन्तरस्त्रत्रनिर्दिष्टं द्विभेदत्वमौपश्मिकस्य तद्धुना यथा भवति तथा
प्रकाश्यते—सम्यक्त्वचारित्रे वेति, तत्त्वरुचिः सम्यक्त्वम्, सदसित्क्रयाप्रवृत्तिनवृत्तिलक्षणं
चारित्रम्, चशब्दः समुचये, एतदुभयमपि इष्टानयमप्रदर्शनार्थम्, द्वाचिति सङ्ख्योपादानम्,
स च प्रकटीकृत एव प्राक् । औपश्मिकावित्यनेन नियम्य पदार्थं दर्शयति—भावाविति । सम्यक्त्वचारित्रयोरात्मपर्यायत्वं दर्शयति—भवत इति । श्रद्धानचरणिक्रययोः
क्रियावतः सकाशादनन्यत्वमाह, अतः समुदायार्थोऽयम्—सम्यक्त्वचारित्रे द्वे एव औपश्मिको भावो भवति, नान्यथेति ॥ ३॥

अथ क्षायिको नवभेद उदिष्टः सोऽधुना निर्दिश्यते—

## सूत्रम्-ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीयीणि च ॥ २-४ ॥

भाविकस्य नव भेवाः त्येतानि सम्यक्तवचारित्रे च नव क्षायिका भावा भवन्तीति ॥४॥ टी०—ज्ञानद्दीनेत्यादि सूत्रम्। कृतद्वन्द्वानां निर्देशः, चशब्दोऽनन्तरद्वयानुकर्षणार्थः सूत्रोक्ताः सप्त च द्वा चशब्दानुकृष्टावित्येवं नव मेदाः ॥ नतु च सिद्धत्वमि क्षायिको मावः, स चेह न निर्दिष्टः सूरिणा, कोऽभिप्राय इति १। उच्यते—कर्माष्टकैकदेशक्षयादेते क्षायिकाः सूत्रेण प्रतिबद्धाः, सिद्धत्वं तु सकलकर्मक्षयजं भवप्रपश्चपैरिवर्ति परां विशु-द्विकाष्टामितं परमक्षायिकं कालस्वभावभेदात् मुक्तकाल एव सर्वकर्माभावस्वभाव इत्यतो न प्रतिबद्धम्, ज्ञानादयस्तु संस्तौ मुक्तौ च केचित् सम्भवन्तीति विशेषप्रतिपादनौर्थ-मग्रहणं सिद्धत्वस्येति । कथं पुनरयमाचार्याभिप्रायो गम्यते १। उच्यते—वक्ष्यति हि दशमे 'औपश्मिकादिभव्यत्वौभावाच्चान्यत्र केवलसम्यक्तज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः' (अ०१०,सू०४) इति, तम्न खलु विस्मृत इहाचार्यस्यायं सिद्धत्वलक्षणो भावः, किन्तु मोक्षकाष्टा परासाविति कन्नैवोपादास्यामहे—मोक्षाधिकार एव पठिष्यामः इत्यम्रनाऽभिप्रायेण नेहाधीतः, ये पुनः कर्माष्टकैकदेशक्षयात् जातास्त इहावधियन्ते नवेत्यदोषः॥

भाष्याक्षराण्यधुनाऽनुगम्यन्ते-ज्ञानमिति केवलं सकलज्ञेयग्राहि समस्तज्ञानावरणक्षय-प्रभवं परिगृह्यते, न शेषमसम्भवात्, द्रश्निमिषि केवलाख्यमशेषदर्शनावरणीयश्चयसम्भवत्, म्रुपात्तम्, न शेषं चक्षुराद्यसम्भवात्, दानमिति वक्ष्यते लक्षणतः ' स्वस्यातिसर्गो दानं ' (अ० ७, स० ३३) तच सकलदानान्तरायक्षयादेकस्माद्पि तृणाग्रात् त्रिभ्रवनविस्म-यकरं यथेप्सितमर्थिनो न जातुचित प्रतिहन्यते प्रयच्छत इति, लाभ इति परस्माच-तुर्वर्गस्यान्यतमसमस्तसाधनप्राप्तिः, स चाद्येपलाभान्तरायकर्मक्षयादचिन्त्यमाहात्म्यविभूति-राविभवति । येन यत् प्रार्थयते तत् समस्तमेव लभते, न तु प्रतिषिध्यते । शुभविषयसुखा-नुभवो भोगः, अथवा मध्यपेयलेह्यादिसकृदुपयोगाद् भोगः, स च कृत्स्रभोगान्तरा-यक्षयाद् यथेष्टमुपपद्यते, न तु सप्रतिबन्धः कदाचिद् भवति, न वा न भवत्यभिंलपित इति । विषयसम्पदि सत्यां तथोत्तरगुणप्रकर्षात् तदनुभवः उपभोगः, पुनः पुनरूप-भोगाद् वा वस्त्रपात्रादिरुपभोगः, स च निरवशेष उपभोगान्तरायकर्मणि क्षीणे यथेष्टग्रुपतिष्ठते । अप्रतिधः शक्तिविशेष आत्मनो वीर्यम्, तचाप्रतिहतमपास्ताशेषवीर्यान्तरायकर्मणो भवति, तेन च यदिच्छति तत् सर्वमायत्तीकरोति । सम्यक्त्वं पुनरनन्तानुबन्धिकषायमिथ्यात्वमिश्र-सम्यक्त्वदर्शनसप्तकक्षयादात्यन्तिकादप्रतिहतं जीवादिपदार्थश्रद्धानलक्षणमसंहार्यग्रपजायते। चारित्रं तु सकलमोहक्षयात् क्षायिकमाविभेवति। वीर्यमित्यत्रायमितिशब्दोऽर्थपदार्थकः, एतानीति सूत्रोक्तानि, चशब्दः सम्रबये, सम्यत्वचारिते च, नव क्षायिका भावा भवन्तीति ॥ ४ ॥

उदिष्टः क्षायोपश्चिकोऽष्टादश्चा, स इदानीमाविभीन्यते-

१ 'पारावर्त्ता 'इति ग-टी-पाठः । २ 'पादनार्थग्रहणं सिद्धस्येति ' इति क-ख-पाठः । ३ 'भव्यत्वा-भव्यत्वान्यत्र ''इति क-ख-पाठः । ४ 'स्यभिकाष इति 'ख-पाठः ।

#### सूत्रम्—ज्ञानाज्ञानदर्शनदानादिलब्घयश्चतुस्त्रित्रिपञ्चभेदाः यथाक्रमं सम्यक्तवचारित्रसंयमासंयमाश्च ॥ २–५ ॥

भा॰—ज्ञानं चतुर्भेदं-मितज्ञानं, श्रुतज्ञानं, अविध्ञानं, मनःपर्याधारामिकस्याः प्रज्ञानमिति । अज्ञानं त्रिभेदं-मत्यज्ञानं,श्रुताज्ञानं,विभङ्गज्ञानधार्या मेदाः मिति । दर्शनं त्रिभेदं-चक्षुद्र्शनं, अचक्षुद्र्शनं, अविध्द्र्शनमिति । लब्धयः पश्चविधाः-दानलाब्धः, लाभलब्धः, भोगलब्धः, उपभोगलब्धः,वीर्यलब्धिरिति । सम्यत्तवं चारित्रं संयमासंयम इत्येतेउष्टाद्श क्षायोपशमिका भावा भवन्तीति ॥ ६॥

टी॰—ज्ञानाज्ञानेत्यादि सूत्रम्, ज्ञानादीनां लिब्धपर्यन्तानां द्वन्द्वः, चतुरादीनामपि पश्चानां द्वन्द्वः, पथाद् बहुव्रीहिः, चतुःत्रित्रिपश्च मेदा यासां ताश्चतुस्त्रित्रिपश्चभेदाः । अत्र च यथासङ्ख्यमभिसम्बन्धो ज्ञानादीनाम्, सम्यक्त्वादीनामपि
कृतद्वन्द्वानां बहुवचनेन निर्देशः, अश्चव्यप्रतिबन्धमन्यथा सूत्रमतो विच्छेदमकरोत् सूत्रकारः ॥ ननु च सम्यक्त्वचारित्रयोरधिकारादेवानुवृत्तिभविष्यतीह सूत्रे, नार्थः शृङ्गग्रहणेनेति । उच्यते—'चानुकृष्टमुत्तरत्र नानुवर्तत ' इत्यभिप्रायः । चशब्दः समुच्चितो, ज्ञानादयो लब्ध्यन्ताः सम्यक्त्वाद्यथ । क्षायोपशिमकोऽष्टादश्चा ॥

अधुना माष्यार्थः ज्ञानं चतु भेंद्मित्युदेशभाष्यम्, मितिज्ञानमित्यादिनिर्देशः, एतानि च लक्षणविधानतः प्रथमे व्याख्यातिन, सम्प्रति तु नियममात्रं भावस्यावद्योत्यते । अत्र च मत्यादिचतुष्टयज्ञानावरणीयकर्मणां सर्वोपधातीनि देशोपधातीनि च फङ्कानि, तत्र सर्वेषु सर्वधातिफङ्केषु ध्वस्तेषु देशोपधातिफङ्कानां च समये समये विशुद्धयपेक्ष्यं भागेरनन्तैः क्षयप्रपगच्छद्भिर्देशोपधातिभिर्भागैश्रोपशान्तैः सम्यन्दर्शनसाहचर्याज्ञानी भवति, तच्चास्य क्षयोपशमजं ज्ञानचतुष्टयप्रच्यते, इतिशब्दः क्षायोपशमिकज्ञानेयत्ताप्रतिपन्यर्थः। अज्ञानं त्रिभेदामित्युदेशः, मत्यज्ञानादि निर्देशः, ज्ञानमेव मिथ्यादर्शनसहचरितमज्ञानम्, कृतिसतत्वात् कार्योकरणादशीलवदपुत्रवद् वा, अज्ञानता च प्रपञ्चतः प्रथमे प्रतिपादिता, मिथ्यादष्टरवधिर्विभक्त उच्यते, भक्तः-प्रकारः, कृत्सार्थो विरुपसर्गः, विगर्हितो भक्तः विभक्तः, विभक्तः, विभक्तं च तज्ज्ञानं च विभक्तज्ञानम्, अत्र विभक्तशब्देन कृत्सा गतेति न ज्ञानशब्दादौ नर्ययोगस्तेन विभक्तज्ञानम् । तदेतत् तिविधमपि ज्ञानावरणक्षयोपशमजमवसेयम् । अज्ञानेयत्तापरिच्छेदार्थमितिशब्दः। दर्शनं त्रिभेदमित्युदेशः, चक्षुदेर्शनमित्यादि निर्देशः, चक्षुषा दर्शनम्-उपलब्धः सामान्यार्थग्रहणं स्कन्धवारोपयोगवत् तदहर्जातवालदारकनयनोपलब्धिन्त्यः वाव्यत्पन्नस्यापि, अचक्षुद्रशनं-शेषेन्द्रयैः श्रोत्रादिभिः सामान्यार्थग्रहणम्, अवधिदन्ति वावरणक्षयोपशमनाद् विशेषग्रहणविधुकोऽवधिदर्शनमित्युच्यते, नियमतस्तु तत् सम्यन्दिष्ट-गावरणक्षयोपशमनाद् विशेषग्रहणविधुकोऽवधिदर्शनमित्युच्यते, नियमतस्तु तत् सम्यन्दिष्ट-गावरणक्षयोपश्चमनाद् विशेषग्रहणविधुकोऽवधिदर्शनमित्युच्यते, नियमतस्तु तत् सम्यन्दिष्ट-गावरणक्षयोपश्चमनाद् विशेषग्रहणविधुकोऽवधिदर्शनमित्युच्यते, नियमतस्तु तत् सम्यन्दिष्ट

१ ' नज्प्रयोगः ' इति ग-टी-पाठः ।

स्वामिकम् , एवमेतत् त्रिविधमपि दर्शनावरणकर्मणः क्षयोपशमादुपजायत इति । अत्र अपीति शब्दः श्रायोपशमिकदर्शनेयत्ताधिगमार्थः । रुड्धयः पश्चाविधाः इत्यप्धना विवरणेन यथा-सङ्ख्यम्रपदर्शयति दानरुडिधिरित्यादिना भाष्येण, आदिशब्दाक्षिप्ताः प्रतिविशिष्टा एव रुड्धिष्पवर्णयति, अनेकरूपत्वाङ्घिनाम् ॥ नन्वनन्तरस्त्रतिर्दिष्टाः प्रतिपदमेता एव ग्रहीष्यन्ते न पुनरुपादेया इति उच्यते—अत एव स्त्रे नोपात्ताः, प्रतिपदविवरणे पुनर्न दोषः कश्चित्, यथा यथा सुविद्यतं भवति तथा तथा विद्यणोति । एताः पश्चापि रुड्धयोऽन्तरायकर्मणां क्षयोपशमाद् भवन्ति, सम्यक्त्वमनन्तानुबन्धिकषायदर्शनमोद्दश्योपशमादाविश्वसास्ति, चारिश्रमपि दर्शनमोहकपायद्वादशकक्षयोपशमाज्जायते सकरुविरतिरुक्षणम् , संयमश्चासावसंयमश्च संयमासंयमः—सङ्कल्पकृतात् प्राणातिपातािश्वतिरारम्भकृतादिनिष्ठतिः तथा मृषावादािदिष्विप योज्यस् । सङ्क्षेपतो द्वादशविधः श्रावकधर्मः संयमासंयमो व्याद्वति-प्रवृत्तिरुक्षणः । स च दर्शनमोद्दापोहादनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानकषायाष्टकक्षयोपशमाङ्गायते । इतिश्वन्दः क्षायोपशमिकभेदेयत्ताप्रतिपादनार्थः । एतत् प्रतिपदमुदिष्टाः । अष्टाद्शित सङ्ख्याविछिनाः । क्षायोपशमिकभेदेयत्ताप्रतिपादनार्थः । एतत् प्रतिपदमुदिष्टाः । अष्टाद्शिति सङ्ख्याविछिनाः । क्षायोपशमिकभेदेयत्ताप्रतिपादनार्थः । एतत् प्रतिपदमुदिष्टाः । अष्टाद्शिति सङ्ख्याविछिनाः । क्षायोपशमिकभेदेयत्ताप्रतिपादनार्थः । एतत् प्रतिपदमुदिष्टाः । अष्टाद्शिते भावाः प्रादुष्यन्तीति ॥ ५ ॥

औदयिकस्त्वेकविंशतिविधान उद्दिष्टः, सोऽधुना भण्यते-

## सूत्रम्—गतिकषायिकिङ्गिभेथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्धत्व-लेश्याश्चतुरूयेकैकैकषड्भेदाः ॥ २–६॥

भा०-गितश्चतुर्भेदा-नारक-तैर्थग्यौन-मानुष्य-देवा इति । कषायश्चतुभेदः -क्रांधी, मानी, मायी, लोभीति। लिङ्गं त्रिभेदं स्त्री, पुमान्,
२१ भेदा
नपुंसकमिति। मिध्याद्श्वनमेकभेदं, मिध्यादष्टिरिति। अज्ञानमेकभेदं, अज्ञानीति। असंयत्त्वमेकभेदं, असंयतोऽविरत
इति। असिद्धत्वमेकभेदं, असिद्ध इति। एकभदमेकविधमिति। लेइ्याः
षद्भदाः- कृष्णलेक्या, नीललेक्या, कापोतलेक्या, तेजोलेक्या, पद्मलेक्या,
ग्रक्तलेक्या। इत्येते एकविंदातिरौद्यिकभावा भवन्ति॥६॥

टी०—गतिकषायेत्यादि सूत्रम्। गत्यादीनां लेक्यान्तानां द्वन्दः। चतुरादीनां षडन्तानां द्वन्दः। चतुरादीनां षडन्तानां द्वन्द्वगर्भों बहुव्रीहिः। एविमयमेकविंशतिरौद्यिकभेदानामवसेया।। ननु च बहु-वोऽसङ्गृहीताः कर्मभेदाः प्राप्नुवन्त्यौद्यिकाः, त्वया च परिस<sup>ङ्</sup>ष्या क्रियते, दर्शनावरणे ताविष्ठद्रादिपञ्चकं वेदनीयमुभयं मोहनीये हास्यादिपट्कं आयुश्रत्वविंधं नामकर्म सकलम्, गतिरुपात्ता केवलं तत्रत्या, गोत्रमुभयमि, सर्वे एते औदयिका मावाः तत् कथमेषां परिगणनेन सङ्ग्रहः ? उच्यते—अञ्चानग्रहणािष्ठद्रादिपञ्चकमािष्ठप्तम्, यतो ज्ञानदर्शनावरण-

१ ' तिर्थेक ' इति सा-पाठः ।

दर्शनमोहनीयोदयादज्ञानं भवति, गतिग्रहणाच्छेषनामभेदाः गोत्रवेदनीयायृंषि चाक्षिप्तानि, यस्माद् गतिरायुष्कजात्यादिनामगोत्रवेदनीयानामन्यतमाभावेऽि न सम्भाव्यते, भवधारण-कारणत्वात् एषां कर्मणामिति, तथा लिङ्गग्रहणाद् हास्यादिपद्रकग्रहणम्, हास्यादिषद्रकस्य लिङ्गोपग्रहकारकत्वात्, कपायग्रहणाद् वा हास्यादिपरिग्रहः, यस्मादेते नव नोकषायाः कषायसहवर्तित्वादुच्यन्त इति ॥ ननु च कर्मश्रकृतिभेदानां द्वाविशत्युच्तरशतं प्रकृतिगणनया प्रसिद्धमाम्नाये, न च तत्र लेश्याः परिपितास्तत् कथम् १। उच्यते—वक्ष्यते नामकर्मणि मनःपर्याप्तिनीम, पर्याप्तिश्र करणविशेषो येन मनोयोग्यान् पुद्गलानादाय चिन्तयित, ते च मन्यमानाः पुद्गलाः सह करणेन मनोयोग उच्यते, मनोयोगपरिणामश्र लेश्याः, ताश्र नोपात्ताः सूत्रमाष्ययोरिहोत्तरोत्तरभेदत्वादिति । अपरे मन्यन्ते—कर्माष्टकोदयादसिद्धत्व एव लेश्या ग्राह्माः, तदेतत् सर्वं सूत्रकारेण लाघविमच्छता लेशत उपात्तं न साक्षात् ॥

अधुना भाष्यमनुस्तियते-गतिश्चतुर्भेदा नारकादिचतुर्विधपूर्यायोत्पादनव्यपदेश-कारणसमर्थे यत् कर्म तद् गतिशब्देनोच्यते, तस्य कर्मण उदयाद्यं निर्वर्तते भावो नारकादिः नरकगतिनामकमोदियात्रारक इत्येवं सर्वत्र, आत्मगतिनामकर्मणोश्वाभेदमभिसन्धायाचार्येण प्रेक्षापूर्वकारिणा नारक इति निरदेशि, न तु नरकगतिमात्रमीद्यिकस्य जीवस्वतच्चप्रतिपादना-र्थम्, इतिशब्दः सर्वभेदान्तेष्वियत्ताप्रदर्शनार्थः । कषः-संसारस्तस्यायमुपादानकारणविशेषः कषायः । स चतुर्धा क्रोधादिस्तदुदयात् क्रोध्यादिव्यपदेशः । अत्रापि जीवस्वतत्त्वप्रतिपत्तये कोधीति व्यपादेशि न कोध इति । लिङ्गं त्रिभेदं-स्रीत्वादि, तच लीनत्वालिङ्गमुच्यते, यस्मात् पुरुपलिङ्गनिर्वेत्तावतिप्रकटायामपि कदाचित स्त्रीलिङ्गमुदेति न च स्पष्टं वहिरुपलभ्यते नपुंसकलिङ्गं वा, तथा स्त्रियाः स्वलिङ्गनिर्वृत्तावतिस्पष्टायामेव जातुचित् पुत्रपुंसकलिङ्गो-द्यः, नपुंसकस्याप्येवं स्वलिङ्गनिर्वृत्तावुत्तरकालभाविनी कदाचित् पुंस्नीलिङ्गे भवतो न च निर्वृत्तितो लक्ष्यते, कपिलवदिति सर्वत्र योज्यम् । एतदेव त्रिविधं लिङ्गं वेद उच्यते, यस्य कर्मण उदयात पौंस्नं स्त्रणं नपुंसकत्वं च भवति ति इङ्गम्, अत्राप्यभेदेन निर्देशः पुमान्, स्त्री. नपुंसकमिति। मिध्याद्दीनमेकभेदं तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षणम्, यस्य कर्मणः उदयात्र किश्चित् तत्त्वं श्रद्धत्ते तन्मिथ्यादर्शनम् ॥ नतु च अभिगृहीतानभिगृहीतसन्देहतस्त्रिधोक्तम्, उच्यते—सर्वत्राश्रद्धानलक्षणं न भिद्यत इत्येकभेदमुक्तम्, अत्राप्यभेदोपचारात मिथ्या-दृष्टिरिति । अज्ञानमेकभेदं ज्ञानदर्शनावरणसर्वधातिदर्शनमोहनीयोदयादज्ञानमनवबोध-स्वभावमेकरूपम्, तथैवाभेदमाधाय मनसि व्यपादिशद् अज्ञानीति । असंयत्त्वमेकभेदं सञ्ज्वलनवर्जेकषायद्वादशकोदयादसंयतत्वमेकरूपम् , अत्राप्यभेदेन निर्देशः पर्यायतश्र असं-यतः अविरत इति । असिद्धत्वमेकभेदं वेदनीयायुनीमगोत्रोदयादसिद्धत्वमेकरूपम्, तथैवाभेदादसिद्ध इति प्रदर्शितम् । एकभेदमित्यस्य पर्यायान्तरं कथयति पर्यन्ते

९ ' श्रियते ' इति ख-पाठः। २ उक्तमेतत् १९३ तमे पृष्ठे।

सर्वत्र सम्बन्धनार्थम्—एकविधामिति, व्याख्याधर्मश्रायं पर्यायान्तरकथनमिति । लेइयाः षड् भेदाः । लिक्यन्त इति लेक्याः, मनोयोगावष्टम्भजनितपरिणामः, आत्मना सह लिक्यते एकीभवतीत्यर्थः । अनेकत्वेऽपि परिणामस्य परिस्थूरकतिपयभेदक- लेक्यास्यक्ष्यम् थनमेव सुज्ञानत्वात् क्रियते, न त्वशेषपरिणामभेदाख्यानमशक्यत्वात्, इत्याह—षड्भेदा इति । सम्प्रति तारतम्यविद्युद्धिकममाविभीवयन् पठित—कृष्णलेइये-त्यादि । कृष्णा चासौ लेक्या कृष्णलेइया, सर्वत्रैवमायोज्यम् । लेक्येति परिणाम उक्तः स कथं कृष्णादिवर्णसम्बन्धी स्यादात्मनः । उच्यते—द्विविधा लेक्या द्रव्यभावभेदतः ।

इत्याह—षद्द भदा इति । सम्प्रति तारतम्यविद्यद्विक्षममाविभवियम् पठिति-कृष्णल्ध्य-त्यादि । कृष्णा चासौ लेक्या कृष्णल्ध्या, सर्वत्रवमायोज्यम् । लेक्येति परिणाम उत्तः स कथं कृष्णादिवर्णसम्बन्धी स्यादात्मनः । उच्यते—द्विविधा लेक्या द्रव्यभावभेदतः । तत्र द्रव्यलेक्याः कृष्णादिवर्णमात्रम्, भावलेक्यास्तु कृष्णादिवर्णद्रव्यावष्टम्भजनिता परिणाम-कर्मबन्धनस्थितेविधातारः, श्लेषद्रव्यवद् वर्णकस्य चित्राद्यापितस्येति, तत्राविद्यद्वोत्पन्नमेव कृष्णवर्णस्तत्सम्बद्धद्रव्यावष्टम्भाद्विद्यद्वपरिणाम उपजायमानः कृष्णल्ध्यति व्यपदिक्यते । आगमश्रायं—" जेल्लेस्साइं द्व्वाइं आदिअति तल्लेस्से परिणामे भवति" (प्रज्ञा०लेक्यापदे )। तथा नीलवर्णद्रव्यावष्टमभाद्गीलल्लेक्या, नीललोहितवर्णद्रययोगिद्रव्यावष्टम्भात् कापोत-लेक्या, लोहितवर्णद्रव्यावष्टमभात् तेजोल्क्या, पीतवर्णद्रव्यावष्टमभात् पीतलेक्या, ग्रुक्तव-र्णद्रव्यावष्टमभात् त्रेजोल्क्या, वर्णाग्रुद्धयपेक्ष्या भावाग्रुद्धिः तच्छुद्धयपेक्ष्या भावग्रुद्धिः ति । तेजोलेक्यायाः ग्रुभपरिणामापेक्षा इष्टा इष्टतरा इष्टतमा चेति । कापोतलेक्यायाः प्रातिलोम्येन्नानिष्टपरिणामापेक्षा अनिष्टा अनिष्टतरा अनिष्टतमा चेति । आसां च षण्णामि लेक्यानां जम्बृद्धक्षफलभक्ष[क]द्दणन्तेनागमप्रसिद्धेन ग्रामदाहकपुरुषपट्केन च प्रसिद्धिरापाद्या, एवं सर्वान् भेदानाख्यायोपसंहरति—एत इत्यादि । एकविंद्रातिरेवान्यूनाधिका भावाः कर्मोद्यापेक्षाः प्रादुभवन्तीति ॥ ६ ॥

पारिणामिकस्त्रिभेद उद्दिष्टः, स उच्यते—

सूत्रम्--जीवभन्याभन्यत्वादीनि च ॥ २-७ ॥

भा०—जीवत्वं, भव्यत्वं, अभव्यत्वमित्यते त्रयः पारिणामिका भावा
३ भेदाः पारिणामिकाः कर्तृत्वं, भोवतृत्वं, गुणवत्त्वं, असर्वगतत्वं, अनादिकर्मसन्तानषद्धत्वं, प्रदेशवत्त्वं अरूपत्वं, नित्यत्वमित्येवमादयोऽप्यनादिपारिणामिका जीवस्य
भावा भवन्ति, धर्मादिभिस्तु समाना इत्यादिग्रहणेन स्रचिताः । ये जीवस्यैव
वैशेषिकास्ते स्वशब्देनोक्ता इति । एते पश्च भावास्त्रिपश्चाशद्भेदा जीवस्य
स्वतत्त्वं भवन्ति, अस्तित्वाद्यश्च ॥ ७ ॥ किश्चान्यत् ।

टी॰—जीव अन्या भन्यत्वादीनि च । अत्र भावे त्वप्रत्ययः प्रत्येकमभिसम्बध्यत इति प्रदर्शयन्नाह—जीवत्विमत्यादि । जीवभावो जीवत्वं स्वार्थिको भावप्रत्ययः ।

१ 'विशेषकास्ते 'इति ग-पाठः।

२ यक्षेत्रयानि इब्याण्याद्दते तक्षेत्रयः परिणामो भवति ।

जीव एव जीवस्वमसङ्ख्येयप्रदेशाः चेतनेति, भव्या सिद्धिर्यस्यासौ भव्यः, उत्तरपदलो-पाद् मीमादिवत्, भव्य एव भव्यत्वम्, अभव्यः सिद्धिगमनायोग्यः कदाचिदपि यो न सेत्स्यति अभव्य एवाभव्यत्वम् ॥ ननु वन्ध्यापुत्रोऽप्येवमभव्यः स्यात्, नैतत्, कुतः ? तुरुयाधिकरणेऽन्यस्मिन् नञ्प्रयोगादब्राक्षणवत्। एतेनाकाशाभव्यत्वं प्रत्यस्तम् , इति-शब्दो व्यवच्छिनत्ति, भावत्रयमप्यसाधारण्येन जीवस्य । एते ऋयः पारिणामिका भावा भवन्तीत्यनेन भाष्येणैतत प्रतिपादयति न कर्मकृताः, स्वाभाविका एते जीवस्य त्रयोऽपि भवन्ति। आदिग्रहणं किमधीमिति प्रश्नेयतः कोऽभिप्रायः १ एवं मन्यते-द्विनवाष्टादिस्त्रेण (अ०२,स०२) त्रिपश्चाशद् भावभेदा नियताः, तद्यदि सन्त्यन्येऽपि ततश्चानियतः सङ्ख्या-मेदः, तथा चानर्थकं सूत्रम्, अथ तावन्मात्रा एव न सन्त्यन्ये ततोऽनर्थकमादिग्रहणमतः पुच्छति, अत्रोत्तरमुच्यते-द्विनवाष्टादिस्त्रेण जीववर्तिन एव त्रिपश्चाशद् भेदाः सङ्गृहीता इति सङ्ख्यानियमो न मिद्यते, न चानर्थक्यं सूत्रस्य, जीववार्तिनोऽजीववर्तिनश्च (ये) साधारणाः पारिणामिकास्ते तत्र नोपात्ताः, तदुपादानायेदमादिग्रहणम् । अतस्तान् दुर्शयति ─ अस्तित्वादिना भाष्येण ।। अस्तित्वं भावानां मौलो धर्मः सत्तारूपत्वम्, तञ्चात्मनो ज्ञाना-दिसद्भावात् प्रसिद्धमपह्रोतुमशक्यमादाबुपन्यस्तम्, इदं च परमाण्यादी-साधारणाः नामपि सामान्यम् । अन्यत्वमिति शरीरादात्मनः, तद्विलक्षणत्वात् परलोकसञ्जावाचावश्यमन्यत्वमभ्युपेयम्, तथाऽण्वादीनामपि परस्परेणास्ति । कर्तृत्विमिति श्चमाश्चभकर्मणो निर्वर्तकत्वं योगप्रयोगसामध्यात्, कर्तृत्वादेव च भोक्तृत्वं स्वप्रदेश-व्यवस्थितशुभाशुभकर्मकर्तृत्वात्, कर्तृत्वं सूर्यकान्तेऽपि सवितृकिरणगोमयसङ्गमादुपलभ्य-तेऽप्रिनिष्ट्रचौ अतः सामान्यम्, भोकतृत्वं मदिरादिष्वत्यन्तप्रसिद्धं भ्रुकोऽनया गुड इति । क्रोधादिमस्वात् गुणवत्त्वं ज्ञानाद्यात्मकत्वाद् वा, परमाण्वादावपि गुणवस्त्वमेकवर्णादित्वात् समानम् । त्वक्पर्यन्तशरीरमात्रव्यापित्वात् असर्वगतत्वं संसार्यात्मनः, ग्रुक्तस्यापि सम-न्ततः परिमित्तत्वात् स्वदेद्दप्रमाणित्रभागहीनावगाहात्मकत्वादसर्वव्यापिता, परमाण्वादि-भिस्तुल्या । अनादिकर्मसन्तानबद्धत्विमिति अविद्यमानादिकर्मसन्तत्या वेष्टितः संसारी संस्ती पर्यटतीति, न मुक्त इति यथासम्भवमेतद् योज्यम् । कार्मणशरीरमप्यनादिकर्मसन्ता-नबद्धमिति सामान्यः चेतनाचेतनयोर्धर्मः । प्रदेशवत्त्वं तु लोकाकाशप्रदेशपरिमाणप्रदेश एक आत्मा भवति, धर्मादिद्रव्यसामान्यमेतत् । अरूपत्वामिति रूपरसगन्धस्पर्शवि-रहितत्वादात्मनः, तच्चाकाशादिभिस्तुल्यम्, नित्यत्वामिति 'तद्भावाव्ययं नित्यम् ' (अ०५, स्॰ ३०) इति वक्ष्यते, नित्यश्च ततो ज्ञानादिसञ्ज्ञावादयमात्मा, तुल्यं चैतदाकाशादिभिः। एवमेते दश धर्माः साधारणा भाष्यकृतोपदर्शिता आदिशब्दाक्षिप्ताः । पुनरप्यादिग्रहणं कुर्वन् ज्ञाप-यत्पत्रानन्तधर्मकमेकम्, तत्राशक्याः प्रस्तारियतुं सर्वे धर्माः प्रतिपदं, प्रवचनक्केन पुंसा यथा-

१ ' प्रश्नयति ' इति ग-पाठः ।

सम्भवमायोजनीयाः, क्रियावत्त्वं पर्यायोपयोगिता प्रदेशाष्टकनिश्चलता एवम्प्रकाराः सन्ति भू-यांसः। अपिः सम्रच्ये। एवम्प्रकाराश्र अनादिपारिणामिका भवन्ति **क्रियावस्वादयः** जीवस्य भावाः, धर्मादिभिस्तु समाना इत्यादिग्रहणेन सूचिताः। एवमाद्योऽपीत्यादि भाष्यम् । एवम्प्रकारा-एवमाद्यः क्रियावत्त्वप्रकाराः, धर्मादिभिरिति कचिद, प्रदूलद्रव्यं यथासम्भवप्रपद्धितमेव, तथा केचिदात्मन एव वैशेषिका आदिशब्दे-नाक्षिप्यन्ते पर्यायोपयोगितादयः। तुशब्दो विशेषकः। धर्मादिविशिष्टास्तत्संमाथ। इतिः परि-समाप्ती। अयमादिग्रहणार्थस्यादिग्रहणेन स्चिताः इति गम्यति विधतमर्थमनेन ग्रन्थेन।। ये जीवस्यैवेत्यादि ग्रन्थ आत्मन एवासाधारणा ये धर्मा जीवभव्याभव्यत्वलक्षणास्त इह सुत्रे स्वशब्देन यो यस्य वाचकः शब्दो जीवादिस्तेनैवोक्ता इति । एतेनादिशब्दस्य त्रितयपर्यन्तवर्तित्वं व्याख्यातम्, अन्यथा जीवत्वादीनि चेति सूत्रं स्यात् । सूत्रपर्यन्तवर्ती चशब्दः समुच्चये । सम्यक्त्वच।रित्रादयो जीवस्य स्वतत्त्वं जीवत्वादयश्च स्वतत्त्वमिति । इत्येते पश्च भावा इत्यादि भाष्यम् । इतिशब्दः सकलभावीपसंहारार्थः, एत इति प्रतिपदं ये उदिष्टा औपशमिकादयः पश्चैवाऽन्युनाधिका भावाः पर्यायान्तराण्यात्मनः त्रिपञ्चाशुद्धेदा येषां ते त्रिपञ्चादाङ्केदा भवन्ति आत्मनः स्वतस्वं, द्विनवाष्टादिसुत्रे (अ०२, सु०२) च सङ्ख्या प्राक् नियता सैवानेनोपसंहतेति । एते च भावविकल्पा जीवानां यथासम्भ-वमायोज्याः, न सर्वे सर्वेषामिति, क्षायिकपारिणामिकावेव सिद्धानाम्, औपशमिकवर्जा नारकतिर्थग्योनीनाम्, देवमनुष्याणां पश्चापि, न त्वौपशमिकक्षायिके सम्यक्त्वचारित्रे वा युगपद् भवत इति, एवमयमात्मा परिणामैरेभिरौपशमिकादिभिर्युक्तः परिणामी द्रव्यमिति निश्चेतव्यः, निह श्रद्धानादिलक्षणाः परिणामाः केनिचर् घटादिषुपलब्धपूर्वाः, तस्मादेषां भावानामवश्यं केनचिद्न्वयिना पदार्थेन भवितन्यम्, स चात्मेति ॥ ७॥

अधुना द्वितीयप्रश्नमित्रहुप्रन्थप्रतानव्यवच्छिन्नमनुसन्द्धान आह-किञ्चान्यदिति । भावपञ्चकमव्यापित्वाक परितोषमाधातुमलमस्य श्रोतुः पश्यन्नाचार्यः सकलजीवपदार्थ-व्यापीदमव्यमिचारि त्रिकालविषयं लक्षणमात्मनो निर्दिदिश्चः सम्बन्धयति भावपञ्चकाद् अन्यच-किं लक्षणमस्याव्यमिचारीति यदप्राक्षीत् तदिदग्जच्यते —

#### सूत्रम्—उपयोगो लक्षणम् ॥ २-८ ॥

भा॰-उपयोगो लक्षणं जीवस्य भवति ॥

टी॰—उपयोगो लक्षणं भवति जीवस्येत्येतावद् माष्यमस्य सूत्रस्य। उपयोगः उपलम्भः, ज्ञानदर्शनसमाधिः ज्ञानदर्शनयोः सम्यक्र—स्वविषयसीमानु- उपयोगस्य लक्षणता छङ्यनेन धारणं समाधिरुच्यते, अथवा युञ्जनं योगः-ज्ञानदर्शनयोः प्रवर्तनं विषयावधानामिम्रुखता, सामीप्यवर्ती योग उपयोगो नित्यसम्बन्ध इत्यर्थः। लक्ष्यतेऽनेनेति लक्ष्मणम्, उपयोगेन लक्ष्यत इति। जीवस्येति कर्मलक्षणा इह

१ ' सहसाम ' इति सा-पाठः ।

पष्टी द्रष्टच्या । उपयोगेनोपंलभ्यते इतियावत् । सम्रद्रायार्थस्त्वयम् सामान्यविशेषावबोध-दर्शनामिश्रीयतेऽस्त्यत्रात्मा यस्याम् सामान्यविशेषावबोधो, न चास्ति कश्चित् कचिज्जीवो यस्य न स्तः साकारानाकारोपयोगावित्यतोऽनपायीदं लक्षणमस्य जन्तोः, आगमश्रायम् "सर्व्व-जीवाणंपि य णं अक्खरस्स अणंतभागो निच्चुग्वाडियओ" (नन्दि० स० ४२)। सर्व-जीवानामपीति अशेषसर्वकग्रहणेन संसारिणां परिग्रहः पृथिवीकायादीनाम्, अपिः सम्भावनायां, णमिति वाक्यालङ्कारार्थः, अक्षरमिति सामान्यविशेषरूपोऽवबोधस्तस्यानन्त-मागोऽवबोधस्य नित्यमेव सर्वदा उद्घाटः प्रकाशो निरावरणः, यस्मात् सकलत्रैलोक्यान्त-वितिनोऽपि हि पुद्रलाः कर्मतया परिणताः सन्तोऽपि न समावरीतुमलमेकस्यात्मनः सर्वात्म-नाऽवबोधम्, यथा च नितान्तधनपटलपिहितेऽपि सवितुर्मण्डले ज्योतिर्लेशः कियानपि चका-स्त्येव, न सर्वर्थेव प्रणक्यिति तथाऽऽत्मनोऽप्यवबोधलेशः स्प्ररत्येव कियानपि सर्वदा, यदि चांवृणुयुस्ते पुद्रलाः सर्वात्मना ततो निर्जीवतेव स्यादात्मनः, तस्माद् या च यावती च मात्राऽऽ

वरतः प्रबोधस्य सर्वजीववर्तिनी स्वभावादेव निरावरणा समस्ति जपयोगस्य सा च सर्वजधन्योपयोगमात्रा प्रथमसमये सुक्त्मनिगोदापर्याप्तानामेव

भवति, ततः परंतु सैवोपयोगमात्रा शेषैकेन्द्रियद्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रिय-मेदेन मिद्यमाना सम्भिन्नश्रोत्रत्वादिलन्धिकलापेन च लन्धिनिमित्तकरणशरीरेन्द्रियवाद्यानः-प्रवर्धमाना नानारूपक्षयोपश्चमापादितवैचित्र्याऽवग्रहादिभेदात् सर्वक्षयमवाप्य सकलब्रेयग्राहिणीं परां विशुद्धिकाष्टां समासादयति केवलज्ञानसंज्ञिताम्, अत एव जीवस्व-भावचैतन्यविशेषाणां सर्वेषां प्रमाणाख्यानाग्रुपयोगरूपाणां स्वसंवेद्यत्वमवश्यमभ्युपगन्तव्यम् , उत्तरकार्ल तदनुस्मारणोपपत्तेः, अनुस्मरणं हीदं स्वयमनुभूतस्यार्थस्य दृष्टं नान्यथा, तस्मान्ज्ञात्वा योऽनुस्मरत्युत्तरकालं स एक आत्माऽन्वयी प्रतिपत्तव्यः । न खलु ज्ञानस्पृती भिन्नपदार्थाधारे कचिद् दृष्टे, तस्मादस्त्येक आत्मेति, तथा परत्र हिताहितप्राप्तिपरिहार-विषयां क्रियां दृष्ट्वा बुद्धिपूर्वकत्वानुमानं स्वदेह इव, ताश्च बुद्धयः प्रमाणं जीव इत्येकोऽर्थ इति । यथाऽइह-" आया भेते! नाणे अण्णाणे ? गोयमा! आया सिय नाणे सिय अण्णाणे, णाणे प्रण नियमा आया " ( भगवत्यां )। बुद्धिरूपस्य चात्मनोऽनुमानगम्य-त्वमवसेयम्, स्वदेहे च क्रिया बुद्धिपूर्वा स्वानुभवसिद्धा, तिक्रियाजनिते च सुखदुःखे, रूपा-धर्थज्ञानानि चानुभवसिद्धत्वात् प्रत्यक्षप्रमाणविषयत्वं बुद्धीनाम्, स एव चात्मेति, स्वदेह-व्यापी स्वात्मा, परदेहव्यापी पर इति । तथा शरीरकारणयोः शुक्रोजसोधीत्विन्द्रियाङ्गो-पाङ्गादिपरिणामगतेरभिसन्धिमानाहर्तानुमीयते, तथाऽऽहारपरिणामित्वात् तच्छवशरीरं केनाप्यभिसन्धिमता कापि गच्छतोत्सृष्टं, स चोत्स्रष्टाऽऽत्मेति निश्चीयते, एवमयग्रुपयोग-

९ सर्वजीवानामपि अक्षरस्यानन्तभागो नित्यमुर्घाटितकः।

२ ' वा ' इति ख-पाठः ।

३ आस्मा भदन्त । हानं अहानं १ गौतम । स्वात् हानं स्यात् अहानं, हानं पुनर्नियमादास्मा ।

कर्ता भोका चात्माऽध्यवसातव्यः । अथात्र पर आरेकते—ज्ञानरूप आत्मा चेत् अनवरतमेव कस्माम पश्यति सोऽर्थान् ? जानानं हि श्चानस्यभावत्वेऽपि ज्ञानमुच्यते, ज्ञानं च न जानीते च विप्रतिषिद्धमिदम्, आत्मा च ज्ञान-रूपोऽतः सर्वदा तेन जानानेनेव भवितव्यम्, न जातुचिदन्यथेति, कस्माद् विज्ञानात्मकत्वे पूर्वीपलब्धार्थविषयमस्य विस्मरणमविनष्टज्ञानस्य सतो भवति ? किं वा कारणमन्यक्तबोधो भवत्यात्मा ? नाव्यक्तमिष्यते ज्ञानमुपलिधस्वरूपत्वात्, न च ज्ञानात्मकत्वात् संशयेनास्य कदा चिदुत्पत्तव्यम् , अशेषविषयग्रहणं च स्यात् निरङ्कुशत्वाज्ज्ञानस्येति ? अत्रोच्यते-ज्ञानात्मत्वे सत्यपि नानवरतोपयोगप्रसङ्गः, कथम्? कर्मवशादयमात्मा सर्वप्रदेशेषु प्रदेशाष्ट्रकमपहाय मध्यवर्तिपिठरान्तर्वर्तिज्वलनज्वालाकलापतप्तोद्वर्तमानवारिवच्चलः तमेव कुकलाशवदर्थान्तरेषु परिणमते, अनवस्थितोद्श्रान्तमनस्त्वाच्च कथग्रुपयुज्येत स चिर-मेकस्मिन्नर्थे ? स्वभावादेव चोपयोगस्थितिकालोऽन्तर्भ्रहृर्तपरिमाणः प्रकर्षाद् भवति, ज्ञाना-वरणकर्मपटलावच्छन्नत्वाच न सर्वदाऽवैति, यथा प्रकाशमयत्वेऽपि भास्वान् बहलाभ्रपट-लाभिभूतमूर्तिने प्रकाशते स्पष्टं तथाऽयमात्मेति, स्पृतिरप्यत एव नावश्यम्भाविनी भवति तस्येति प्रत्येतव्यम् । अव्यक्तवोधसंशयासवीर्थप्रहणानि चावरणशीलज्ञानावरणकर्मसद्भावाद-भ्युपेयानि, यदा<sup>ं</sup>च लब्धिरूपान्तःकरणेद्रियामोगिकानाभोगिकवीर्यसम्प**ञ्च**स ज्ञानावरण-क्षयोपशमो भवति करणानुरूपस्तदा च ज्ञानं तत्क्षयोपशमानुरूपमाविभवति, लब्ध्यनु-रूपकरणवीर्यानुसारितया, वीर्यापगमे च पुनरिप तदेव कमीश्रणोति सद्यस्तमात्मानं प्राग-पाकीर्णशैवलमलानामपामच्छत्वमिव, पुरुषकारव्यापारोपरमसमनन्तरमेव शैवलपटलानि यथा पुनराच्छादयन्ति, यथा वा भस्माद्यनेकद्रव्योद्घृष्टविमलद्र्पेणतलमागन्तुकस्यामिकामलीम-समाञ्च जायते तथाऽस्यात्मनो म्रहुर्मुहुर्ज्ञीनावरणजलघौ निमजनोन्मज्जने कुर्वतः स्पष्टः स्पष्ट-तरः स्पष्टतमो मलीमसो मलीमसतरो मलीमसतमश्र बोधः प्रादुरस्ति, अभ्यन्तरीकृतोभय-विशेषसामर्थ्यस्थित्युत्पत्तिच्ययानेकधर्माजहद्भृतिः सोऽयमात्मा प्रकाशस्वभावतिग्मांश्चरिव चैतन्यस्वतत्त्वः स्वपरविभासी साकारानाकारोपयोगद्वयलाञ्छनोऽस्तीति प्रतिपद्यध्वमपास्त-समस्तशङ्कामिति ॥ ८ ॥

एतावज्जीवस्वतत्त्वं विचार्यम्, नातः परं किश्चिद्स्ति स्वनिमित्तानां परनिमित्तानां च जीवधमीणामभिद्दितव्यतिरेकेणासम्भवात्, स चोपयोगो यावता भेदेन वर्तते तावता सङ्गृह्यतेऽधुनेत्यत आह्—

सूत्रम्-स द्विविघोऽष्टचतुर्भेदः ॥ २-९ ॥

भा०—स उपयोगो ब्रिविघ:-साकारोऽनाकारश्च। ज्ञानोपयोगो दर्शनो-पयागश्चेत्यर्थः। स पुनर्यथासङ्ख्यमष्टचतुर्भेदो भवति। ज्ञानो-पयोगोऽष्टविघ:-मतिज्ञानोपयोगः, श्रुतज्ञानोपयोगः, अविधि श्वानोपयोगः, मनःपर्यायज्ञानोपयोगः, केवल्ज्ञानोपयोग इति, मत्यज्ञानोपयोगः, श्रुताज्ञानोपयोगः, विभक्षज्ञानोपयोग इति । दर्घानोपयोगश्चतुर्भेदः, तद्यथा-चश्चु-देशीनोपयोगः, अचश्चुर्दर्घानोपयोगः, अवधिद्रर्घानोपयोगः, केवलदर्घानोपयोग इति ॥ ९ ॥

टी॰-स द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः, तच्छब्देन भाष्यकारोऽनन्तरग्रुपयोगं सम्ब-न्धयति, स उपयोगः सकलजीवराशेश्रिहभूतो द्विविधो-द्विप्रकारो तच्छब्दस्य भवति । अपरे पुनस्तच्छव्दं नाधीयतेऽनन्तरत्वात् किल स एव सार्धकता सम्मन्त्स्यते नार्थस्तत्पाठेन, तदेतदयुक्तम्, अन्यत्रापि हि तच्छव्दो-पन्यासेऽनन्तर एव संम्बध्येत ततथ न कचित् तच्छव्दः प्रयोक्तव्यः स्यात्, तथा च ' कायवाङ्मनः कर्म योगः', 'स आस्रवः ' ( अ० ६, स्रू० १-२ ) इति, ' सकवायत्वा-ज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्रलानादत्ते', 'स बन्धः' (अ०८, स्०२-३) इति। पुनस्त एवाहु: निह योगः भेद्यत्वेन विविश्वतः किन्त्वास्तवता विधीयते योगानां तत्र, अयं पुनरुपयोगो विभित्सितस्तत्र किमन्यः स्याद् यो द्विविधत्वादिना भिद्यत ? तथेतरत्रापि पुद्गलादानस्यात्मसात्कृतस्य बन्धविधानम्, अतो न समानम् । उच्यते-कः खल्वयं नियमो यत्र मेदविधिस्तत्र तच्छब्दो न प्रयुज्यते इति १ रुचिमात्रमेवमङ्गीकृतं स्यात्, अविगा-नेन च माष्यमेवं पठ्यते -स उपयोगो द्विविधस्तदेतदगमितं स्यात्, तस्मादस्तु तच्छब्दः। द्विविध एवोपयोगो भवतीत्यवधार्यते मूलभेदतः, तच द्वैविध्यं आचार्यः स्पष्टयति-साकारोऽनाकारश्चेति । आकारो-विकल्पः सह आकारेण साकारः, अनाकारस्तद्विप-रीतः, निर्विकल्प इत्यर्थः । एतद् व्याख्यानमैन्येऽपवदन्ते साकारानाकारयोर्यत्केवलदर्शने शक्त्यभावः प्रसञ्यते मनःपर्याये च दर्शनप्रसङ्गः, तयोर्हि घटादि-साकारानाकार सामान्यग्रहणेऽपि ज्ञानमेव तन दर्शनमिति, तस्मादाकारो लिक्स्म, হাত্রার্থঃ स्निग्धमधुरादिशक्खशब्दादिषु यत्र लिङ्गेन ब्राह्मार्थान्तरभूतेन ब्राह्मे-कदेशेन वा साधकेनीपयोगः स साकारः, यः पुनर्विना लिक्केन साक्षात् सोऽनाकारः, एवं सति पूर्वकं दोषद्वयं परिहृतं भवति, तदेतदयुक्तम्, यत् तावदुच्यते-केवलदर्शने शंक्यभावः प्रसजतीति का पुनरसी शक्तः १ यदि तावद् विशेषविषयः परिच्छेदः शक्तिश-ब्दवाच्यस्तस्यामावश्रोद्यते ततोऽभिलिषतमेव सङ्गृहीतं स्यात् । अथ सामान्यार्थप्रहण-शक्त्यभावश्रोद्यते ततस्तस्य दर्शनार्थतैवानुपपन्ना स्यात्, किं हि तेन दृश्यते १ यद-प्युक्तं मनःपर्याये दर्शनप्रसङ्ग इति तदागमानवशेधादयुक्तम्। न झागमे मनःपर्यायद-र्भनमस्ति, चतुर्विभद्रभनश्रवणात्, आगमप्रसिद्धं चेहोपनिवध्यते, न स्वमनीपिका प्रत-

१ 'सम्बन्धते' इति क-क-पाठः। १ 'सन्वे एवं वदन्त 'इति क-स-पाठः।

न्यत इति । मनःपर्यायज्ञानिनो हि अगवत्यामाञ्चीविषोद्देशके (श०८, उ०२, स्०३२१) हे त्रीणि वा दर्शनान्युक्तानि, अतो गम्यते यो मनःपर्यायविदविधमांस्तस्य त्रयमन्यस्य द्वयम्, अन्यथा हि त्रयमेवामविष्यदिति । तत्रागमश्रसिद्धस्य व्याख्या क्रियते-निर्विकल्पोऽर्थोऽना-कारार्थः यद् दर्शनं तिमर्विकल्पम्, अतो न मनःपर्यायदर्शनप्रसङ्गः, तस्मात् तदेवास्तु पूर्व-ष्याख्यानम्, पर्यायाः-विकल्पास्तैः सहवर्ति साकारम्, अनाकारमालोचनमात्रं निर्विकल्पक-मिति । उपयोगक्रमथ द्रष्टव्यः-प्रागनाकारः पथात् साकार इति, प्रवृत्तौ क्रमनियमः, यतस्त नापरिमृष्टसामान्यो विशेषाय धावति । यद्येवं ततः सूत्रमित्थमध्येयं-स द्विविध-भतरष्टमेद इति । उच्यते-पारमर्षप्रवचनप्रसिद्धक्रमानुवृत्त्या सूत्रं न्यबध्नीत सूत्रकारः-" केतिविहे णं मंते! उवओगे पण्णत्ते ? गीयमा! द्विहे पण्णत्ते, तंजहा-सागारीव-ओंगे य अणागारीवओंगे य" ( प्रज्ञा० प० २९, सू० ३१२ )। अथार्ष एव कैमर्थक्यात् क्रमभेदः १। उच्यते-बहुभेदत्वाद् बहुवक्तव्यत्वाच प्राक् साकारोपन्यासस्ततोऽनाकारः खल्प-भेदवक्तव्यत्वात् , मत्यादिज्ञानेषु च व्याख्यातेषु प्रायश्चर्धर्दर्शनाद्यपि व्याख्यातमेवेति यत्किश्चिद्वत्तरत्र व्याख्येयं स्यात्, अतोऽपि युज्यते प्रथमतः साकारोपयोग इति । चशब्दः सम्रुचितौ । साकारश्चोपयोगोऽनाकारोपयोगश्च । एतदेवीपयोगद्वयं प्रसिद्धतरवाक्या-न्तरेण निरूपयन्नाह-ज्ञानोपयोगो दृष्टीनोपयोगश्चेत्यर्थः । एतावानुपयोगो भवन् भवेद् यदुत ज्ञानरूपो दर्शनरूपश्रेति, नातो अन्य उपयोगः समस्ति ॥ नतु च ज्ञानदर्शना-भ्यामर्थान्तरभूत उपयोगोऽस्त्येकान्तनिर्विकल्पः, एवं च विब्रह्मति-उपयोगे ज्ञानदर्शन-प्राप्तानां ज्ञानदर्शनोपयोगासम्भवेऽपि जीवलक्षणव्याप्तिरन्यथा सन्या-मिन्नताया निरासः पकं लक्षणं स्यात्, तेषां हि द्रव्येन्द्रियमनसामभावादुपयोगोऽस्त्ये-कान्तनिर्विकल्पः, एवं च विग्रहगतिप्राप्तानां ज्ञानदर्शनोपयोगासम्भवेऽपि तिकामित्रं मतिज्ञानं नास्ति, ततश्र तत्पूर्वकं श्रुतमपि न सम्भवति, अतस्तेषां ज्ञानदर्शनोपयोगा-मावादजीवत्वं स्यादिति, तदेतत् सर्वमयुक्तम् , स्वसिद्धान्तानवबोधात् , इह प्रवचने मत्यादीनि लिब्धत उपयोगतश्च चिन्त्यन्ते, तत्र सम्यग्दष्टेरविरतो जघन्यतरोऽन्तर्ग्वहूर्त-परिणामुकालं प्रकर्षतः षट्ट्षष्टिसागरोपमाणि साधिकानि लब्धिमङ्गीकृत्याधीतः, उपयोग-तो अन्तर्भृहूर्तमेव जयन्योत्कर्षाभ्याम्, मिथ्यादृष्टेरनादिमत्यज्ञानादि कस्यचित्, कस्यचित् तु सादि भवति लब्धितः, उपयोगतस्तु तस्याप्यन्तर्भ्रहूर्तमवस्थानम्, तत्र यदैतदुच्यते द्रव्ये-न्द्रियमनसामभावान्मतिज्ञानं नास्ति तत्पूर्वकं श्रुतमपि नास्ति तन्मिथ्या, आगमविरोधश्र-'' जौइस्सरो उ भगवं, अप्पडिवडिएहिं तिहिं उ नाणेहिं" ( आव० नि० ऋषभजन्माधिकारे )। यदि तदा मतिश्रुते न स्तः कथमप्रतिपतितज्ञानश्रुच्युवे मगवान् नाकपृष्टतः १। तथाञ्जानाऽ-

कतिविधो मदन्त ! उपयोगः प्रक्षतः ? गौतम ! द्विविध उपयोगः प्रक्षतः, तब् यथा-साकारोपयोगयानाः
 कारोपयोगय । २ जातिस्मरस्त भगवान् , अप्रतिपतितिक्षिभिक्षांनैर्युक्त एव ।

प्याचार्येणोक्तम्-' ज्ञानैः पूर्वाधिगतैः '(सम्बन्ध-का० १२) इत्यादि, तथा अगवत्यामा-शीविषोद्देशके (श॰८, उ॰२, स॰ ३१९) " अपज्जत्तगा णं भंते! जीवा कि नाणी अण्णाणी ? तिकि गोयमा! नाणा तिकि अण्णाणा भयणाए ". तथा तस्यामेवैकोनविंशतिशते "मैंइअण्णाणी णं भंते! मतिअण्णाणभावेणं किं पढमे अपढमे ? गोयमा! नो पढमे अपढमे. एवं सुअअण्णाणीवि " ॥ नन् चागम एवीपयोगात्मा ज्ञानदर्शनव्यतिरिक्त उक्तः. भगवत्यां द्वादश्यते-द्रव्यकपाययोगोपयोगज्ञानदर्शनचरणवीर्यात्मानोऽष्टौ भवन्ति, अत्र चोपयोगात्मा पृथगुपात्तः, स च विग्रहगतौ जीवानां भविष्यति, एतदपि वार्तम् ,यस्मात् तस्मिन्नेवात्माऽष्टका-धिकारे ( २०१२, उ०१०, स्०४६७ ) उक्तम्-" जैस्स दवियाता तस्स उवयोगाता णियमा अत्थि, जस्स उवयोगाता तस्स नाणाया वा दंसणाया वा णियमा अत्थि " एवं सूत्रेऽति-स्पष्टेऽपि विभक्ते न विद्यः इत इदं तेषां मोहमलीमसधियामागतम् ! अपिच-सूत्रे ज्ञानदर्शने एवोपयोगतामापने बहिरर्थाकारपरिणतिनी सती सम्रुपात्ते उपयोगग्रहणेन, न पुनर्ज्ञानदर्शनव्यतिरिक्तः कश्चिदुपयोग इति, तथा तु ज्ञानदर्शनात्मैव, क्रोधादिक-षायपरिणतः कषायात्मा उच्यते, न तद्वचितिरिक्तोऽन्यस्तथाऽयमपि भविष्यति । एतेन कमीनाष्ट्रतप्रदेशाष्ट्रकाविकृतचैतन्यसाधारणावस्थोपयोगभेदः प्रत्यस्तोऽवगन्तव्यः. विग्रहगतिभाजामपर्याप्तकानां च जीवानामागमे लब्धीन्द्रियमक्तम्-" जीवे णं भंते ! गब्भाओ गर्भ वक्तममाणे किं सईदिए वक्तमइ अणिदिए वक्तमइ ? गोयमा! सिय सईदिए सिय अणिदिए, से केणहेण भंते! एवं वुच्ह ? गोयमा! दिन्वन्दियाई पुडुच अणिदिए वक्तमति. लिंद्धिन्दियाई पहुच सहंदिए वक्षमित " (भग० श०१, उ०७, सू०६१)। तस्मादात्मनी ज्व-स्थाद्वयवार्तनोऽवश्यं लब्धीन्द्रियमभ्युपेयम्, तदाश्रितं च मतिज्ञानादि, केवलं बाह्यकरणानि-र्ष्ट्रचौ ज्ञानविभागो नास्ति करणकृतस्तत्रेति । अथैतत् स्यात् , न ज्ञानसद्भावमपह्नमहे तदा वयम्, किन्तु ज्ञाने सत्यप्युपयोगो नास्तीति ब्रुमः, तदेतत् सुप्ताद्यवस्थास्वपि समानम्, अथवा विलक्षवचनमित्यपकर्ण्यम् । तस्मादवस्थितमिदम्-द्विविध एवीपयोगी ज्ञानदर्शनाख्यः तद्वचितिरिक्तस्त नास्ति । स इदानीं द्विविध उपयोगो यथासक्ख्यं यथानिर्देशमष्टभेदश्रत-र्भेदश्र भवति । पुनःशब्दः संख्यानियमार्थः । नातः परं विकल्पमहिति, ज्ञानोपयोगो दर्शनो-पयोगी वा। तमेवाधुना सङ्ख्यानियममाविष्करोति—ज्ञानोपयोगोऽष्टभेद इत्यादिना भाष्येणोद्देशनिर्देशरूपेण । मतिज्ञानोपयोग इति । मतिज्ञानाकारपरिणामस्तदात्मकत्व-

९ अपर्याप्ता भदन्त ! जीवाः वि हानिनोऽहानिनः ? त्रीणि गौतम ! हानानि त्रीणि अहानानि भजनया ।

२ मत्यज्ञानी भदन्त ! मत्यज्ञानभावेन कि प्रथमोऽप्रथमः ? गौतम ! न प्रथमः, अप्रथमः, एवं श्रुताज्ञान्यपि ।

३ यस्य द्रव्यात्मा तस्य उपयोगात्मा नियमादस्ति, यस्योपयोगात्मा तस्य क्वानात्मा वा दर्शनात्मा वा नियमादस्ति।

४ जीवो भदन्त ! गर्भात् गर्भं व्युत्कामम् कि सेन्द्रियो व्युत्कामित अनिन्द्रियो व्युत्कामित १, गौतम ! स्यात् सेन्द्रियः स्यादनिन्द्रियः, तत् केनाथेन भदन्तैवमुख्यते १, गौतम ! द्रव्येन्द्रियाणि प्रतीत्य अनिन्द्रियो व्युत्कामित, स्रद्यीन्द्रयाणि प्रतीत्य सेन्द्रियो व्युत्कामित ।

मात्मनः, तथा श्रुतज्ञानादिष्विप योज्यम् । इतिशब्दः साकारोपयोगपरिसमान्यर्थः । इतरत्राप्यज्ञानपरिसमाप्तये । चक्षुद्र्शनोपयोग इति चक्षुरालोचनाकारपरिणाम आत्मन-स्तदात्मकत्वं तद्रुपता, औपचारिकनयश्च ज्ञानप्रकारमेव दर्शनमिच्छति, शुद्धनयः पुनरना-कारमेव सङ्गिरते देशनमाकारवच विज्ञानम् । आकारश्च विशिष्यनिर्देशो भावस्य पर्यायतः श्रोक्तः, स च दर्शनसमनन्तरमेव सम्पद्यते अन्तर्भ्रहुर्तकाल भावित्वात् । आकारपरिज्ञानाच प्रागालोचनमवत्रयमभ्युपेयम्, अन्यथा प्रथमत एव पत्र्यतः किमपीदमिति कुतो ज्यक्त-बोधनं स्यात् ? यदि चालोचनमन्तरेणाकारपरिज्ञानमुत्पादत एव पुंसः स्यात् तथा सत्येकसमयमात्रेण स्तम्भकुम्भादीन् विशिष्य गृहीयात्, न च तथोपलभ्यते, अपिच-समयमपि सङ्घेग्रहीयाञ्च च केवलिनमन्तरेण समयग्रहणमस्ति ?। अपरे वर्णयन्ति-वर्तमानकाल-विषयं तु सदर्थग्रहणं दर्शनम्, त्रिकालविषयं साकारं ज्ञानमिति, एतदपि वार्तम्, वर्तमानस्य परमनिरुद्धसमयरूपत्वाद् विवेचनाभावः, तस्मात् छग्गस्थानामनाकाराद्धाऽल्पत्वादेवाव्यक्ता, साकाराद्धौऽधिक्याचान्तर्ग्रहृतिंकी व्यक्ता भवति, न चान्तर्ग्रहृतीदुपर्येकत्रावधानमस्ति वस्तुनि, प्रत्यक्षमेतत् , अनाकाराद्धा साकाराद्धा द्वयपराष्ट्रतिथ प्राणिनां स्वभावादुपजायमाना स्वसं-देघा च नापहन्तुं शक्याऽतिबहुभिरिप हेतुभिः । अत्र च यथा साकाराद्धायां सम्यङ्भिध्या-दृष्ट्योर्विशेषः, नैवमस्ति दर्शने, अनाकारत्वे द्वयोरपि तुल्यत्वादित्यर्थः । चक्षुर्दर्शनवदच-क्षुर्दर्शनं वाच्यं शेपेन्द्रियविषयम् , अथवेन्द्रियनिरपेक्षमेव तत् कस्यचिद् भवेद् यतः पृष्ठत उपसर्पन्तं सर्पं बुद्धचैवेन्द्रियव्यापारनिरपेक्षं पश्यतीति । अवधिदर्शनं तु सम्यग्द्धेरेव, न मिध्यादृष्टेः, चक्षुर्दर्शनमेव किल तस्येति पारमर्पी श्रुतिः । केवलज्ञानोपयोगप्रवाहविच्छेदेऽ-नाकाराद्धा केवलद्र्यनमुच्यते स्वाभाविकम्, अनाकारम्रहणकालश्च तत्र नाकर्तुमलमन्यत्वा-द् भावात्, न पुनस्तन्नाकरोति, यथा समयमात्रेणागृह्वानः पुमान् घटकमन्य इति न व्यप-दिश्यते तद्ग्रहणशक्तियुक्तत्वाद्, अल्पिष्ठकालत्वादशक्तस्तद्ग्रहे तथा भगवानपीति ॥ ९ ॥

एवमेतत् सर्वगतिवर्तिनां जीवानामिन्द्रियकषायलेश्यादिविशेषवतामप्यविलक्षणं लक्षणग्रुक्तम्, ते पुनरुपयोगलक्ष्याः कतिविधा जीवा इति प्रकारान्तरेण तावद् द्वैविध्यं वर्णयितुकाम आह—

## सूत्रम्—संसारिणो मुक्ताश्च ॥ २-१० ॥

भा०-ते जीवाः समासतो द्विविधा भवन्ति-संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १०॥ किश्चान्यत्।

टी - संसारिणो मुक्ताश्च। यदवष्टम्भेनात्मनः संसरणम् - इतथेतथ गमनं भवति

९ 'स गृहीयात्र 'इति प्रतिभाति । २ 'द्धान्तमुहूर्तिकी 'इति क-स्त-पाठः ।

स संसार:-कर्माष्टकरूपः, स येषां विद्यते ते संसारिणः । अयवा संसारस्य बलवतो मोहस्याख्या संसारस्तत्सम्बन्धात संसारिणः, नारका-शब्दार्थः घवस्या वा संसारः, तदवस्थायोगात् संसारिणः । प्रुच्यन्ते सम मुक्ताः । कृत इति चेत् ? अनन्तरत्वात् संसारादिति वाच्यम् । अतो निर्धृताशेष-कमीणः संसारान्युक्ता इति व्यपदिक्यन्ते । संमस्य कस्माल्लाघवैषिणा निर्देशो नाकारि सूरिणेति ? उच्यते-मिन्नस्वभावप्रतिपादनार्थम् भयेषाम्, संसारिणो हि प्रागमि-दितौपशमिकादिस्वभावास्तद्विनिर्धकास्तु मुक्ताः । तथोभयत्रोभयोर्बहुवचनमानन्त्यप्रतिप-त्तये, संसारिणोऽनन्ताः । मुक्ताश्रेति । संसारिणामादावुपन्यासः प्रत्यक्षबहुमेदवाच्यार्थः, तदनु ग्रुक्तवचनं संसारिपूर्वकत्वप्रसिद्धचर्थं तत्साहचर्यादभावनिवेधार्थं च। एकैकाने-कविकल्पज्ञापनार्थश्वशब्दः । संसारिणां तावत् समनस्कादिभेदोऽनन्तर एव वश्यते, मुक्ता-नामप्यनन्तरपरम्परतद्भेदाः शास्त्रपरिसमाप्तिदेशे वक्ष्यन्ते, प्रधानगुणभावख्यापनार्थो वा चशब्दो द्रष्टव्यः। ते जीवाः समासत इत्यादि भाष्यम्।। त इति औपशमिका-दिभावभाजः समनन्तरच्यावर्णितोपयोगलाञ्छना जीवाः परामृश्यन्ते, समासतः संक्षे-पात् द्विप्रकारा भवन्ति, न तु विस्ताराभिधानतः, तच द्वैविध्यं दर्शयति संसार भाजो मुक्तिप्राप्ताश्चेति ॥ १० ॥

किश्चान्यदित्यनेन सम्बन्धमाचष्टे सूत्रस्य भाष्यकारः, जीवाधिकारानुवृत्तावन्यदिष किश्चिद्धेदान्तरम्रुपदिश्यते—

#### सूत्रम्—समनस्कामनस्काः ॥ २-११ ॥

भा॰—समासतस्त एव जीवा बिविधा भवन्ति-समनस्काश्च अमन-स्काश्च । तान् पुरस्ताद् (अ॰ २, सू॰ २५) वक्ष्यामः ॥ ११ ॥

टी० समनस्कामनस्काः, कृतसमासनिर्देशात् संसारिण एव सम्बध्यन्ते न प्रकाः, यदि च ग्रुका अपि सम्बध्येरन् न तिर्हे समस्य निर्दिशेदाचार्यः, विशकलीकृत्य पूर्ववत् स्पष्टमिनदध्यादसमस्तमेव । कृतसमासनिर्देशे चायमिभप्रायः नैष सङ्घातो विशक्तिभूतः प्रयुज्यते विशेषणत्या, किन्तु संहतरूप एवैकस्य, सम्भवतो विशेषणिति, उभयसम्भवश्य संसारिणाम्, न ग्रुक्तानाम्, अथवा व्याख्यानाद् विशेषप्रतिपत्तिः, संसारिणोऽमिसमबध्यन्ते, न ग्रुक्ताः, अथवा नेदं विधायकम्, किन्त्वनुवादकम्, येषां नामाम्नायेऽ मिहितं समनस्कामनस्कत्वं तेषामेवान्द्यते, सिद्धानां पुनरमनस्कत्वमेव, नोभयमिति । अपरे पुनर्योगमुक्तरं विभजनते संसारिण इति, यथोक्तलक्षणाः संसारिणो भवन्ति, ततः संसारिण इत्यनुवर्तमाने त्रसस्थावरा इति, अन्ये पुनः सूत्रमेव विपर्यासयन्ति विभज्य, प्राक् तावत् संसारिणः पश्चात् त्रसस्थावराः ततः समनस्कामनस्का इति, तदेतदयु-

१ समासं कृत्वा इत्यर्थः । १ ' परस्ताव् ' इति घ-पाठः ।

क्तमनाचार्यत्वात् । अवुना सूत्रार्थः-समासत एवेत्यादि माध्यम् । पुनरिप सङ्क्षेपादेव द्वैविध्यमिश्वीयते, जीवा इति प्रेक्षापूर्वकारितयोदचीचरद् इदं कवित चेतिस सूरेह्व-क्तानामप्यभिसम्बन्धप्रसङ्गः समनस्कामनस्कत्वेनेत्यतो जीवाः प्रतिविशिष्टायुद्रेव्यसहिताः परिगृद्धन्त इति सिद्धव्युदासः । समनस्काश्चिति सह मनसा समनस्काः, तद्विरिह-तास्त्वितरे । किं पुनस्तन्मनो येन सम्बन्धात् समनस्का इति व्यपदिश्यन्ते १ । उच्यते-द्विविधं तद् द्रव्यभावभेदात्, तत्र मनोऽभिनिर्वृत्त्ये यद् दलिकद्रव्यस्रुपात्तमात्मना सा मनःपर्याप्तिर्नाम करणविशेषः, तेन करणविशेषण सर्वात्मप्रदेशवर्तिना

मनसो द्वेवि
ध्यम्

याननन्तप्रदेशान् मनोवर्गणायोग्यान् स्कन्धान् चित्तार्थमादत्ते ते करणविशेषपरिगृहीताः स्कन्धाः द्रव्यमनोऽभिधीयते(न्ते)। मावमनस्तु
जीवस्योपयोगः चित्तचेतनायोगाध्यवसानावधानस्वान्तमनस्काररूपः परिणामः। श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमजतया चैतन्मनोरूपं करणमिष्यतेऽहिद्धिः, धारणा च मनोयुक्तस्यैव च जन्तोभवति, नेतरस्येति। अत्र ये द्रव्यभावमनोभ्याम्रुभाभ्यामपि युक्तास्ते समनस्काः, ये पुनर्भावमनसैवोपयोगमात्रेण मनःपर्याप्तिकरणविशेषनिरपेक्षेण युक्तास्ते अमनस्काः, एषां मनःपर्याप्तिकरणनिर्वस्यभावात्, चेतनातु तया पटीयसी भवति यथेतरेषां
द्रव्यमनोऽवष्टमभाद्, दृद्धयष्टिस्थानीयद्रव्यमनोऽवष्टममेन संज्ञिनः स्पष्टमनुचिन्तयन्ति।
तत्त्रविमागश्रायम्—नारकदेवगभव्युत्कान्तिकमनुष्यतिर्थश्चः समनस्काः, शेषास्त्वमनस्काः,
तान् पुरस्ताद् वक्ष्याम इति 'संज्ञिनः समनस्काः', पुरो-भविष्यति सूत्रे (अ०२,
स्०२५) व्याख्यास्यामः समनस्कामनस्कविशेषमिष्ट पुनर्भेदमात्राख्यानमित्यावेदयति
भाष्यकार इति ॥ ११॥

अथ जीवप्रकारान्तरसङ्ग्रहप्रस्तावमेवोपजीवयन्नाहाचार्यः-

## सूत्रम्—संसारिणस्त्रसस्थावराः ॥ २-९२ ॥

संसारिजीवभेद- भा०—संसारिणो जीवा द्विविघा भवन्ति त्रसाः स्थाव-प्रदर्शनम् राश्च ॥ १२ ॥ तत्र ।

टी ० — संसारिणस्त्रसाः स्थावराः । इतः प्रभृति संसार्यधिकार एव आ अजीव-कायाध्यायाद् वेदितव्यः । ग्रुक्ताः पुनर्दशमेऽध्याये वक्ष्यन्ते । उक्तलक्षणः संसारः, स येषामस्ति ते तथोच्यन्ते ॥ ननु च संसारिणो ग्रुक्ताश्चेति इह सूत्रे यत् संसारि-ग्रहणं तदेवानन्तरसूत्रसम्बन्धितमधिकरिष्यते नार्थः पुनः संसारिग्रहणेन । उच्यते— पूर्वकं संसारिग्रहणं मेदकथनाभिप्रायेण जीवानामवाचि, तच्च समनस्कामनस्कसूत्रे प्रयत्नतः सम्बन्धग्रुपनीतं नोत्तरत्र प्रवर्तितुग्रुत्सहते, इदं पुनर्न मेदप्रतिपत्तये, किन्तु

१ '• स्रसाः स्यावराः' इति ग- पाठः । २ ':पुनर्भेद ' इति क---श-पाठः ।

यदितः प्रमृति वक्ष्यते आ चतुर्थाध्यायपरिसमाप्तेस्तत् सर्वं संसारिणामित्यधिक्रियते। ते च संसारिणां जीवा द्विविधा भवन्ति, तद्यथा-त्रसाः स्थावराश्चिति। परिस्पष्टसुखदुः खे-च्छाद्वेषादिलिङ्गास्त्रसनामकर्मोदयात् त्रसाः, अपरिस्फुटसुखादिलिङ्गाः स्थावरनामकर्मोदयात् स्थावराः, आदौ च त्रसाभिधानं सुखग्रहणार्थम्, स्पष्टलिङ्गत्वात्, समास उभयेषां पर-स्परसङ्क्रमार्थम्, त्रसाः स्थावरेषु स्थावराः त्रसेषु मृत्वोपंजायन्त इति। एवं तावत् संसारिणों द्विविध्येन विकल्पिताः नत्रसाः स्थावराश्चेति॥ १२॥

सूत्रम्--एंथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः॥ २-१३॥

भा०—पृथ्वीकायिकाः, अप्कायिकाः, वनस्पतिकायिकाः इत्येते त्रिविघाः स्थावरा जीवा भवन्ति । तत्र पृथिवीकायोऽनेकविघः शुद्ध-स्थावराणां ३ भेदाः पृथिवीद्याकरावालुकादिः । अप्कायोऽनेकविघः हिमादिः । वन-स्पतिकायोऽनेकविघः शैवलादिः ॥ १३ ॥

टी॰--तन्त्र स्थावरानेव तावद् वचमः-पृथिच्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ॥ नतु च यथोदेशं निर्देशः कर्तव्यः, प्रथमं त्रसा वक्तव्याः ततः स्थावराः । उच्यते-प्रेक्षापूर्व-कारितयाऽऽचार्येण स्वरचितव्यवस्थां भिच्वा स्थावरास्तावदभिहिताः। का पुनरसौ प्रेक्षापूर्व-कारिता? भण्यते-बक्ष्यत्युत्तरसूत्रं(१४) 'तेजोवायु द्वीन्द्रियादयश्च त्रसाः,' तत्र इन्द्रियप्रकरण-मधीत्य वध्यति 'वाय्वन्तानामेकम्' (अ०२, स्०२३) तत्रायमर्थः-पृथिव्यादीनां वाय्वन्ता-नामेकेन्द्रियं स्पर्शनं भवति, यदि पुनः पूर्वं त्रसाभिधानं कुर्यात् पश्चात् स्थावरानभिदध्यात् तथा(दा) गौरवं जायेत, अर्थलाघवैषिणो सता क्रमी भिन्नः। तत्रेत्यनेन सूत्रं सम्ब-न्धयति, तत्र द्वितये प्रस्तुते स्थावरास्तावदुच्यन्ते प्रयोजनार्थम्-पृथिचीकायिका इत्यादि भाष्यम् ॥ नतु च सूत्रे कायग्रहणं नास्ति, भाष्ये कथमकस्माद् विहायसोऽपतदिति १। उच्यते लार्घवार्थिना सूत्रे नोपात्तम्, विनाऽपि तेन सिद्धः, भाष्ये तु यथेष्टमधिकमण्यु-च्चार्यते सूत्रार्थममुञ्जतेति । तत्र पृथिव्येव कायः पृथिवीकायः, स येषां विद्यते ते पृथिवीकायिकाः ॥ ननु च लघुत्वात् प्रक्रमस्य बहुवीहो सति तदमिहितत्वान्मत्वर्थी-येन न भाव्यम्, ततश्र पृथिवी कायो येषां ते पृथिवीकायाः, सत्यमेवमेतत्, तथाप्यन-रवन्ति चक्राणीत्येवमाद्यनेकप्रयोगदर्शनात् साधुत्वमत्रापि प्रतिपत्तव्यम् । अथवा पृथिवीका-यादयो जातिशब्दास्ततश्र मत्वर्थीयः सिद्धः कृष्णसर्पवद्वरमीकन्यायेनेति, एवमितॅर-योरिप योज्यमेतत् । इतिशब्दोऽर्थपदार्थकः । त्रिविधा एव स्थानशीला भवन्ति जीवाः पृथिन्याद्यः, न पुनः स्थावरनामकर्मोदयनिर्वृत्तानां त्रैविध्यं निर्धारयति, तेजोवाय्वोरपि तिभिर्वतेरिति । स्थुलोत्तरद्वयाधारत्वादादौ न्यस्ता पृथिवी, तदन्वापस्तदाधेयत्वाल्लेक्याप्र-

१ ' मृत्वोपयात ' इति क-स्त्र पाठः । २ ' पृथ्व्यब्व ॰ ' इति घ-पाठः । ३ ' लाघवार्थ ' इति स्त्र-पाठः । ४ ' इतरेतरयोरपि ' इति क-स्त्र-पाठः ।

त्येकशरीरासङ्ख्येयत्वसाम्याच्च, ततो वनस्पतिरनन्तत्वात्, समासश्च परस्परसङ्क्रमज्ञानार्थः। अधुना स्वस्थान एव पृथिन्यादीनामनेकभेदमाचिख्यासुराह पृथिवीकायोऽनेकविध इत्यादि भाष्यम् । पृथ्वीकायजात्यनतिकमेणानेकभेदता दर्श्यते शुद्धपृथिवी वक्ष्यमाण- शर्करादिभेदरहिता मृत्तिकारूपा गोमयकचवराद्यनेकेन्धनरिता वा, वर्था शर्करापृथिवी परिलघुकाश्मशकलव्यतिमिश्रा, वालुकापृथिवी वालुकाव्यतिमिश्रा मृत्तिकेति। आदिशब्देनोपल-शिला-लवणोषायस्रपुता-

म्र-सीसक-रजत-सुवर्ण-वैर-हरिताल-हिङ्गुलक-मनःशिला-सस्यकाञ्चन-प्रवालाभ्रपटलाभ्रवाल-का-गोमेर्द-रुचकां हु-स्फटिक-लोहिताक्ष-मरकत-मसारगल्ल-भुजगेन्द्रनील-चन्दन-गैरिक-हंसग-र्भ-पुलक-सौगन्धिक-चन्द्रसूर्यकान्त-वैड्वर्य-जलकान्तप्रकाराः सर्वे बादरपृथिवीकायभेदा प्राधाः। एते च शुद्धपृथिव्यादयः स्वाकरस्था एव प्रायश्वेतन्यं विश्रति, गोमयकचवरसवितृतापादिस-म्पर्कात त गतचेतना अपि जायन्ते, एषां च वादराणां यत्रैको जीवस्तत्रासङ्ख्येयैनियमतो-भाव्यम् . स्थानमपि चैषां पृथिव्यष्टकाघोऽधः पातालभवननरकप्रस्तरादि । अपरं सूक्ष्म-पृथिवीकायाः सर्वलोकव्यापिनः, उभयेषामपि वैषाममी परमर्षिप्रणीतप्रवचनप्रसिद्धा भेदा वेदितव्याः पर्याप्तकापर्याप्तकशरीरत्रयाङ्ग्लासङ्ख्येयभागशरीरसेवार्तसंहननमसूरचन्द्रसंस्थान-कषायसंज्ञाचतुष्काद्यलेश्यात्रयस्पर्शनेन्द्रियवेदनाकषायमारणान्तिकसमुद्घातासंज्ञिनपुंसकवेदप-र्याप्तिचतुष्टयमिथ्यादर्शनाचक्षुर्दर्शनाज्ञानकाययोगसाकारानाकारोपयोगाहारादिप्रकाराः, विशे-षास्तु बादरपृथिवीकायानामाद्याश्रतस्रो लेक्याः, शेषं समानम्, असङ्ख्येयाश्र प्रत्येक-मुभये । कथं पुनरिदं विज्ञायते साकारानाकारोपयोगादिजीवलिङ्गकलापोऽत्राशेषप्राणिचि-क्रभूतोऽस्तीति ? । उच्यते-आगमतो युक्तितश्च, आगमस्तावत्-" पुढेविकाइया णं भंते ! किं सागारोवओगोवउत्ता अणागारोवओगोवउत्ता ? गोयमा ! सागारोवओगोवउत्तावि अणागारीवओगीवउत्तावि " ( प्रज्ञा० सु० ३१२ )।। तथा " पुँढविकाइए णं भंते ! अक्कंते समाणे केरिसयं वेदणं पच्चणभवति ? गोयमा ! से जहा नामए केइ प्रिसे तरुणे बलवं जुवाणे जाव निजणिसपोवगए एगं पुरिसं जुण्णं जराजऋरियदेहं परिहीणसगिलंदिय-वियारं दुब्बलं किलंतं जमलपाणिणा मुद्धाणंसि अमिहणेज्जा, से णं गोयमा ! पुरिसे तेणं जमलपाणिणा मुद्धाणंसि अभिद्दते समाणे केरिसयं वेयणं पच्चणुभवति १, अणिद्वं सम-

<sup>9 &#</sup>x27; वालिका ' इति क-ख-पाठः । २ 'गोमेदक' इति क-ख-पाठः । ३ ' रुचकाह्र ' इति ग-टी-पाठः । ४ पृथ्वीकायिकाः भदन्त ! किं साकारोपयोगोपयुक्ताः अनाकारोपयोगोपयुक्ताः ?, गौतम ! साका अपि अना अपि । ५ पृथ्विकायिको भदन्त ! आकान्तः सन् कीटशीं वेदनां प्रत्यनुभवति ? । गौतम ! तद्यथानामकः कश्चित् पुरुषस्तरुणो बल्डवान् युवा यावत् निपुणिक्वारपोपगत एकं पुरुष जीणै जराजर्जरितदेहं परिहीनसकलेन्द्रियव्यापारं दुर्वलं क्लाम्यन्तं पाणियमक्षेन मूर्णि अभिहतः सन् कीटशीं वेदनां प्रत्यवु-

णाउसो!, तस्स णं गोयमा! पुरिसस्स वेयणाहिंतो पुढिविकाइए अक्कंते समाणे अणिहतरियं वकंदिततियं चेव अमणामतियं चेव वेयणं पच्चणुमवितं" (मग० २००, ५००३, स०६५३)। रवमेवाप्तेजोवायुवनस्पतिकाया अपि वक्तव्याः। युक्तिरिप सास्नाविषाणादिसङ्घाता हि छेयमेघोत्स्रेप्यमोग्याघेयरसनीयस्पृत्त्यदृत्यत्वे सित जीवशरीरतया प्रसिद्धाः, पृथिव्यादीनां च छेयस्वादिष्ट्रभपद्वोतुं न शक्यते, जीवशरीरत्वेन निरूपितत्वात्, पाणिपादसङ्घाता- कामिव पृथिव्यादीनामपि कदाचिच्चतन्यं, न चात्यन्तमचित्ततेति, कदाचित् किश्चि- दचेतनमपि शस्त्रोपहतत्वात् पाण्यादिवदेवेति, अशीविकाराङ्करवच समानजातीयाङ्कु- रोत्पत्तिमक्षे सित स्वाश्रयावस्था विद्वमलवणोपलाद्यः पृथिवीविकाराश्रेतना ततश्च विद्वमलवणादिवत् पृथिवीविकारोश्रेतना ततश्च विद्वमलवणादिवत् पृथिवीविकारे सित अश्रपटलाञ्चन-हरिताल-मनःशिला-शुद्धपृथिवी-शर्कराप्रभृतयश्चे- तन्यमक्यक्तं मत्तसुप्तमूर्चिछतपुरुषवदनुभवन्तीत्यागमतो युक्तितश्चेषाप्रपंयोगो लक्षणं प्रतिपत्त- व्यासम्भवमेतदुभयमायोजनीयम्। अप्कायोऽनेक् इत्यादिग्रन्थः। अत्राप्या- व्यासम्भवमेतदुभयमायोजनीयम्। अप्कायोऽनेक् इत्यादिग्रन्थः। अत्राप्या-

दिग्रहणेनावश्याय-महिका-करक-हरतनु-ग्रुद्ध-शीतोष्ण-क्षाराम्ल-लवण-क्षी-प्रदर्शनम् र-घृतोदकप्रकाराः परिगृद्धन्ते,बादराणां समुद्र-इद-नदीप्रभृतिस्थानमितरे-षां सर्वलोकस्तथैवासङ्ख्येयतापर्याप्तकादिभेदश्राशेषस्तथैव केवलं शरीरसं-

स्थानं स्तिबुकविन्दुकसंस्थितमेवावसेयम्। वनस्पतिकाय इत्यादिग्रन्थः। शैवलादिरिति।

बनस्पतिकायि-कानां भेदनिक-पणम साधारणशरीरबादरवनस्पतिकायोपादानात् तदुपलक्षितास्ते चान्ये च प्राद्धाः, शैवालावकपणकहरिद्रार्द्रकमूलकाल्लुकासिंहकार्णेप्रमृतयः, तथा प्रत्येकशरीराः वृक्ष-गुच्छ-गुल्म-लतावितानप्रभृतयः। अत्र साधारणवन-स्पतेरनन्तजीवानामेकं शरीरम्रच्छ्वासनिःश्वाससमतासमाहारादानता

षेत्यादिलक्षणमागमतोऽनुसर्त्व्यम् । प्रत्येकशरीरास्त्वसङ्ख्येयजीवाः सङ्ख्येयजीवा वा बहुमेदाः, पर्याप्तकादिर्भेदस्तथैव, केवलमनित्यं रथं शरीरसंस्थानमेषामवसेयम् , शेषमन्यत् समानम् । स्थानं घनोदिधघनवलयाद्येषां, सङ्ख्यामङ्गीकृत्यानन्ताः सर्वे वनस्पतयः, सक्ष्माः सर्वलोकव्यापिनो वनस्पतयः ॥ १३ ॥

उक्ताः स्थावराः, त्रसा उच्यन्ते-

सूत्रम्-तेजोवाय् द्वीन्द्रयादयश्च त्रसाः ॥ २-१४ ॥

भा० तेजःकायिका अङ्गारादयः । वायुकायिका उत्कलिकादयः। द्वीन्द्रियास्त्रीन्द्रियाश्चतुरिन्द्रियाः पञ्चेन्द्रिया इत्येते श्रसा वक्षानां भेदाः भवन्ति । संसारिणस्त्रसाः स्थावरा इत्युक्ते एतदुक्तं भवति –

मुक्ता नैव त्रसा नैव स्थावरा इति ॥ १४ ॥

अवति ! अनिष्टा अमणायुष्मन् ! तस्य गौतम ! पुरुषस्य वेदनायाः ( सकाशात् ) पृथ्वीकायिक आक्रान्तः सम् अनिष्करां अकान्ततरां अमनोइतरामेथ वेदनां प्रस्तुभवति ।

<sup>\*</sup> इपयोगस्थानसम् ' इति ग-दी-पाडः ॥ २ ' तेजोबायुद्दीन्त्रियादयः त्रक्षाः ' इति ग-पाठः ।

टी०-तेजोवायु इति । अङ्गारार्चिरलातशुद्धाग्न्यादिभेदं बादरं तेजः, बादरस्य त मनुष्यक्षेत्रमेव स्थानम्, न ततः परमस्ति, स्रक्ष्मं सर्वलोकपर्यापनम्, श्ररीरसंस्थानं स्चीकला-पाकृति, शेषपर्याप्तकादिमेदः पूर्वकैः समानः, प्रमाणतोऽसङ्ख्येयजीवः। प्राच्यप्रती-च्याद्युत्कि किकामण्डलिकादिभेदो वायुः, बादरस्य स्थानं घनवाततनुवाततद्वलयाधीली-कपातालभवनादि, सुक्ष्मः सर्वलोकपर्यापन्नः, प्रमाणतोऽसङ्ख्येयजीवः, पूर्वकैः पर्या-प्तकादिभेदः समानः, शरीरसंस्थानं तु पताकाकृति द्रष्टव्यम् ॥ द्वे इन्द्रिये येषां ते द्वीन्द्रियाः, ते ब्रीन्द्रिया आदौ येषां ते द्वीन्द्रियादय इति तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः, पश्चेन्द्रियपर्यव-सानाः, वक्ष्यति-'पश्चेन्द्रियाणि' (अ०२, स०१५) इति । पश्चेव नातः परमिन्द्रियम्, निय-माद्धि तद्वतामवच्छेदः । चशब्दः समुच्चितौ। सर्वे एते त्रसा भवन्ति। इतिशब्दोऽवधृतौ। एतावन्त एव सामान्यत इति । त्रसत्वं च द्विविधं-क्रियातो लब्धितश्च । तत्र क्रिया कर्म चलनं देशान्तरप्राप्तिः । अतः क्रियां प्राप्य तेजीवाय्बोस्नसत्वम्, त्रसत्वस्य द्वैविष्यम् लिब्धस्तु त्रसनामकर्मोद्यः, यस्माद् द्वीन्द्रियादीनां क्रिया च देशान्तरा-प्राप्तिलक्षणिति, लब्ध्या पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः सर्वे स्थावरनामकर्मोद्यात् स्थावरा एव, आदिवचनं तेजसश्रक्षः प्रत्यक्षाल्पत्वात्, ततो वायोस्तद्धिकसूक्ष्मत्वात्, असमासकरणं तेजोवाय्वोः संज्ञाद्वैविध्यप्रतिपादनार्थम्-त्रसौ स्थावरौ चेति, तेजोवाय्वोः समासकरणं स्थावरैः सहैकेन्द्रियत्वसाधर्म्यात् , द्वीन्द्रियाद्युत्तरवचनमिन्द्रियक्रमष्टद्धेः । संसारिणस्त्रसा इत्यादि भाष्यम् । को अभिप्रायः ? अर्थापत्तिरपि प्रमाणान्तरं नयवादान्तरेणेति प्रागुक्तम्, तस्याः प्रामाण्यद्वारेण विषयप्रदर्शनं क्रियते-संसारिणां त्रसस्थावरत्वविधाने मुक्तानामुभय-मपोदितं भवतीति, न ते ऋसाः स्थावरा वा तल्लक्षणानुपपत्तेरिति ॥ १४ ॥

निर्दिष्टा उपयोगिनः, सम्प्रतीन्द्रियाण्युच्यन्ते—कः पुनरस्य सम्बन्धः सूत्रस्य ? उच्यते—उक्तं प्रथमे 'तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं ' (अ० १, मू० १४ ) मतिज्ञानमनन्तरं च द्वीन्द्रियादयस्त्रसास्तत्र कियन्तीन्द्रियाणि ? कतिविधानि वा तानि ? तेषां वा मध्ये कस्य किमिन्द्रियसुपयोगिन इति ? तत्रादौ सङ्ख्यानमेव ताविक्ररूपयितुमाह—

#### सूत्रम्-पञ्चेन्द्रियाणि ॥ २-१५॥

टी॰—अथवा येयं चैतन्यव्यक्तिर्जीवानां सेन्द्रियद्वारेणेति, तानि च न सर्वाणि सर्वस्येति विभागो वक्ष्यते, इन्द्रियनियमः पुनः पश्चधैवेत्यत आह—पश्चेन्द्रियाणि । अथवा जीवानाग्रुपयोगो लक्षणमन्विय सर्वत्र निगदितम्, तस्योपयोगस्य निमित्तान्यमृन्यपदिशन्ति पश्चेन्द्रियाणि ॥ नतु च सूत्रारम्भो निष्फल एव लक्ष्यते, किमनेनोक्तेन भवति पश्चेन्द्रियाणिति १ । इन्द्रियस्वरूपमेवात्र वक्तव्यम्, द्रव्येन्द्रियमित्थंलक्षणमेवंप्रकारं च भावेन्द्रियम् इत्याशक्कायामाह भाष्यकारः—

भा॰—पञ्चेन्द्रियाणि भवन्ति। आरम्भो नियमार्थः षडादिप्रतिषेघार्थश्च। "इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रस्यम् सर्वद्रव्येष्वेश्वर्ययोगात् विषयेषु वा परमेश्वययोगात्, तस्य लिङ्गमिन्द्रियम्, लिङ्गनात् सृचनात् प्रदर्शनादुपष्टम्भनाद् व्यञ्जनाद्य जीवस्य लिङ्गमिन्द्रियम् ॥ १५॥

टी०—पश्चेन्द्रियाणि भवन्तीति । आरम्भो नियमार्थः । अन्यूनायिकतयाऽव-धार्यन्ते एतावन्तीन्द्रियाणि प्रकर्षतो भवन्त्येकस्य जन्तोरित्येवंप्रकारो नियमः प्रतिपिपाद्यि-षितः, तथा षडादिप्रतिषेघार्थश्च । पट् आदौ येषां तानि पडादीनि सामर्थ्यादिन्द्रियाण्येव सम्बध्यन्ते, अस्मादुपात्तेन्द्रियपश्चकव्यतिरेकेण यावन्ति परेरभ्युपेयन्ते सर्वेषामत्र प्रतिषेधः, सूत्रारम्भादेव ।। नतु च नियमादेवेदमवाप्तमन्यूनानधिकानि पश्चेवेति, पुनः किम्रुच्यते षडादिप्रतिवेधार्थश्चेति ?। उच्यते—नियमस्यैतावत् फलं पश्चवेति सिद्धान्तोऽयं जैनः, तद्वचित-

रिक्तेन्द्रियान्तराभ्युपगमवादी तु निराकार्योऽवश्यं दूषणमुत्रेश्स्य सिद्धान्त-प्रतिपादनम् स्तावदिन्द्रियं न भवति, इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि स्वतन्त्राणि सन्ति

रूपाद्यर्थग्रहणेषु प्रवर्तन्ते अन्य निरपेक्षाणि, मनः पुनश्रक्षुरादीन्द्रियकलापविषयी कृतमनुपति ह्मपाद्यर्थ, न साक्षादित्यतश्रक्षुरादिवन्नेन्द्रियं मनः, किन्त्वनिन्द्रियम्, एतचोपरिष्टाद् वक्ष्यते । तथा वागादयः किल वचनादिन्यापारपरायणत्वादिन्द्रियन्यपदेशभाज इत्येतद्प्ययुक्तम् , नहि यथा चक्षुरादिद्वारजन्मविज्ञानं परिणमतेऽर्थग्रहणायैवं वागादिद्वारजन्मविज्ञानं वचनादिषु परिणतिष्ठपैति, न च वाग्वचनयोः कश्चिद् मेदोऽस्ति, शब्दात्मिका चेयमात्मप्रयत्नसं-स्कारप्रयोगक्रमवर्तिनीत्वात् , स च श्रोत्रेन्द्रियविषयः, न चेन्द्रियमिन्द्रियान्तरम।स्कन्दि-ष्यते, नियतविषयत्वात् । तथा पाण्याद्यवयविष्ठयाणामिन्द्रियत्वे भ्रूक्षेपस्तनभ्रजशिरस्फुर-णिक्रयाणामपीन्द्रियत्वं स्थात्, अथैता एव प्रतिविशिष्टावयवसाध्याः क्रियाः प्रदिध्यन्त इन्द्रियाकारेण नान्यास्ततो रुचिरेव युक्तितयाङ्गीकृता स्यात्, अपि च छिन्नपाणिः पादा-भ्यामादत्ते, ध्वस्तचरणश्च पाणिभ्यां विहरति, विनष्टपायुप्रदेशा च भगन्दरच्याधिना योपिदुपस्थेनाप्युत्स्रजतीत्येवमतिसङ्कीर्णता स्यात्, न चैवं कदाचिदन्वीभूतः श्रोत्रेण रूपमाददान उपलभ्यते, तस्माद् यत्किञ्चिदेतत्। प्रकृतग्रुच्यते-सङ्ख्याशब्दो व्याख्यातः। अधुनेन्द्रियाणीत्यस्यावयवस्य शन्दनिर्भेददिदशीयषयाऽऽह-पश्चैवेन्द्रियाणि भवन्ति । इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिति । एतावता शन्दप्राभृतप्रसिद्धं लक्षणमुपलक्षयति, स्वयमेव सर्वद्रव्येष्वैश्वर्ययोगात्, प्रनर्व्याचष्टे—इन्द्रो जीवः सर्वभोगोपभोगाधिष्ठानसर्वद्रव्यविषयैश्वर्योपभोगाज्जीवः, तच पर्यायतोऽस्य सम्भवत्य-नादौ संसारेऽनेकजन्मान्तरवृत्तेर्देवादिस्थानापेक्षया, न चास्ति किल कथित प्रदेशो लोकेऽणुमात्रोऽपि यत्रैकेन जन्तुना न जन्ममरणे समन्तुभूते तिप्राणापानशरी-

राहारादिग्रहणं वा नाकारीति, प्रवचने चोपदिष्टमजापाटकनिद्शेनम्, अत एव भगवद्भि-रालोकितसकललोकस्वभावेरतः परमेश्वरोऽयं सर्वत्र सर्वस्य सर्वदा ईश्वरत्वाद्। यो व सर्वद्रव्यविषयम् क्तन्यायेन परमेश्वरत्वमस्यापहुते प्रवचनाद् बहिर्वर्तमानस्तं प्रति प्रकारान्तरेण परमेश्वरतामाविष्करोति-विषयेषु वा परमेश्वर्ययोगादिति । प्रसिद्धाः खलु विषयाः शब्दादयस्तद्विषयश्चात्मनः परिभोगोऽविगानेन प्रतिपन्नः प्रवादिभिस्तदेवास्य परमैश्वर्यं विषयपरिज्ञानाधिकत्वात्, न खलु तं विहायात्मानमन्यो विषयान् भुङ्क्ते कश्विज्ञानीते वा । वाशब्दो विकल्पार्थः । तमेवग्रुभाभ्यां प्रकाराभ्यामात्मानमिन्द्रतायामवस्थाप्य सर्वनाम्ना परामृश्चति-तस्य लिङ्गमिनिद्वयमिति । तस्यैवंप्रकारस्यात्मन इन्द्रस्य लिङ्ग-चिह्नमविना-भाव्यत्यन्तलीनपदार्थावगमकारीन्द्रियमुच्यते, तदेव च लिक्समात्मा-वगमहेतुतयाऽनेकप्रसिद्धतरपर्यायभेदेन दर्शयति-लिङ्गनादित्यादिना भाष्येण । लिङ्गनात्-अवगमनात् , तद्यथा-कश्चिच्छोत्रेणोपलभ्य शब्दान् मनोहरानुत्फुङ्ध-लोचनयुगस्तद्भिम्रखद्त्तावधानः सुखास्वादनिर्भरहृदयः सहसोपजायते रोमाञ्चकञ्चुिक-तच्छविः, तदत्रावगमयति विद्वन्मनांसि श्रोत्रमस्त्यत्रान्तर्वर्ती शरीरादिसङ्घातविलक्षणः कोऽपि परमात्मा यस्यैवंविधा विकाराः सम्रुपलक्ष्यन्ते शब्दमागृहीतवतः । एपैव च भावना स्तेवनादीनामपि, लिङ्गपर्यायत्वात् । अथवेन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमित्यत्र पश्चार्थास्तान् पश्चापि द्श्यत्यनेन भाष्येण । लिङ्कार्थोऽभिहित एव, सूचनादित्यनेन दिष्टार्थमारूयाति-जीवेन दिष्टानि सूचितानि लेशतः प्रवर्तितानि तस्मिन् सत्यर्थग्रहणनिमित्तानि राजपुरुषवत् , जीवेन दृष्टानि प्रकर्षेण दर्शनमुपल्बिध ग्राहितानि नित्यसम्पृक्तत्वाज्जीवेन संसृष्टान्युपलम्भ-हेतुतया परिणामितानि, अन्यथा तदभावे तदनुत्पत्तिरेव, जीवेन जुष्टानि शब्दादीनां व्यञ्ज-कहेतुत्वादासेवितानि तदत्ययेऽथीनामग्राहकत्वात् । चशब्दः सम्रुचये । जीवस्य लिङ्गमि-न्द्रियामित्यनेनाभिहितार्थनिगममावेदयति तसाज्जीवस्य यश्चिकं तदिन्द्रियमिति ॥ १५ ॥

एवं तर्हि सुखदुःखेच्छादयोऽपि जीवलिङ्गत्वादिन्द्रियाणि स्युः, न खल्वेवमविधयते जीवलिङ्गं सर्वमिन्द्रियं किन्तु यदिन्द्रियं तज्जीवलिङ्गमिति नियमः, जीवलिङ्गं पुनर्जातुचिदि-न्द्रियमथवा सुखादीनि ॥

उक्तानीिन्द्रयाणि सङ्ख्यातः, प्रकारवचनेनाधुनािमधित्सुराह—

## सूत्रम्-दिविघानि ॥ २-१६ ॥

भा०—हिविधानीन्द्रियाणि भवन्ति—द्रव्येन्द्रियाणि भावेन्द्रियाणि च ॥ १६॥

टी॰ - ब्रिविधानि अविशेषोपादानात् पश्चापि द्विप्रकाराणि भवन्ति उत्तरसूत्रद्व-

९ 'सूचनादीनां ' इति श-पाठः ।

यापेश्वया पद्मापि द्वाभ्यां विशेषाभ्यां मिद्यन्ते निर्मृत्त्युपकरणविशेषेण ठब्ध्युपयोगविशेषेण वेति ॥ ननु चैवं दशेन्द्रियाणि प्रसजन्ति द्विःपश्चकामिधानात् तत्रश्च नियमोऽनर्थकः षडादिप्रतिषधश्चेति । उच्यते—यद्येवमभविष्यद् दशेन्द्रियाणीति सूत्रमकरिष्यत् प्राक्तनम्, न चैवमाचरितं तस्मादाश्रयप्रकारक- वनमेतद् विविश्वतमेकस्यैव द्वित्वेन, यथा हि भवनद्वारं दार्वाकाशपरिच्छेदवदपि न द्वय्याम- विष्ठिते द्वित्वेऽप्याकाशदारुणोः, प्रयोजनं चास्य निर्गमप्रवेशलक्षणमेकस्यैव, तथा लिब्धनि- वृंख्यपकरणोपयोगाः क्रमेणामुना चतुष्टयमिन्द्रियलक्षणमविश्वकितम्, न चेन्द्रियबहुत्वम्, अत एव निर्वृत्यभावाच्छेपत्रययोगाच मनोऽनिन्द्रियमुक्तं तस्माद्यमदोषोऽतः सुष्ट्रचे—द्विविधानी- निर्याणि भवन्ति । सामान्यतः द्रव्यमयानि द्रव्यात्मकानि द्रव्यन्द्रियाणि, भावोन्द्रियाणि तु भावात्मकान्यात्मपरिणतिक्षपणीति । अत्र च पुद्रलद्रव्यमेवाजन्तप्रदेशस्कन्धमात्मप्रयो-

ष्ठितानि च द्रव्यात्मकानि भवन्ति इतरत्र द्वये आत्मपरिणामो भावः प्रयत्नमातिष्ठत इति॥१६॥ उक्तमिन्द्रियं द्रव्यभावभेदतो द्विविधम्, अधुना स्वरूपतो निरूपयितुकाम आह—

# सूत्रम्--निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥ २-१७॥

गापेक्षमायतते निर्वत्त्युपकरणरूपतया सर्वाणीन्द्रियाण्यनन्तप्रदेशानि असङ्ख्येयात्मप्रदेशाधि-

भा० तत्र निर्श्वतिन्द्रयमुपकरणेन्द्रयं च द्विविधं द्रव्येन्द्रयम् । निर्श्वति रङ्गोपाङ्गनामनिर्वर्तितानीन्द्रियद्वाराणि, कमेविद्योषसंस्कृताः द्वारारप्रदेशाः, निर्माणनामाङ्गोपाङ्गप्रत्यया मूलगुणनिर्वर्तने त्यर्थः । उपकरणं बाह्यमभ्यन्तरं च निर्वर्तितस्यानुप्रवातानुग्रहाभ्यामुपकारिति ॥ १७॥

टी॰—तन्त्र निर्शृत्युपकरणं द्रव्येन्द्रियम् । तन्नेत्यनेन भाष्यकारः स्नृतं सम्बन्ध्यति, तन्त्र द्वितये द्रव्येन्द्रियं ताविष्ठधार्यते, स्वरूपभेदाभ्यां निर्वर्तनं निर्वृत्तिः प्रतिविश्विष्टसंस्थानोत्पादः, उपिक्रयतेऽनेनेत्युपकरणं निर्वृत्तिरेवेन्द्रियं निर्वृत्तान्द्रियम्, उपकरणेन्द्रियमप्येवम् । उभयमेतत् पुद्रलपरिणामरूपमपि सदिन्द्रियव्यपदेशमश्चते भावेन्द्रियोपयोगकारणत्वात्, यसात् दि तत्साचिव्यं भावस्यवोपंतिङ्गने समायाति आत्मभावपरिणामस्य भाविनो यत् सहायतया क्षमं द्रव्यं तदिह द्रव्येन्द्रियं प्रस्थदारुवदेषितव्यम् । तत्र निर्वृत्त्युपकरणयोः स्वरूपमाविष्करोति भाष्येणव—निर्श्वतिरङ्गोपाङ्गनामेन्त्यादिना। निर्माणनामकर्मान्तर्गतः कर्मभेदो वर्धिकस्थानीयः कर्णशष्कुल्याद्यवयवसिक्षवेशविन्त्रायम्बर्धस्यो

तिर्वृत्तीन्द्रय-विचारः विचारः इत्यादङ्गान्युपाङ्गानि च निष्पद्यन्ते शिरोङ्गुल्यादीनि, एतत् कर्म-द्रयम्भयरूपं द्रव्येन्द्रियप्रसाधनाय यतते । भाष्यभावना चैवं कार्या ।

१ ' बोलिज़ने ' इति क-का-पाठः, ' वोपलिज़नैः ' इति श-पाठः ।

निर्वृत्तिः किंरूपेत्यत आह-अङ्गेति। अङ्गोपाङ्गनाम्ना प्रतिविशिष्टेन कर्ममेदेन निर्वर्तितानि-ज-नितानि-घटितानि इन्द्रियद्वाराणि-इन्द्रियविवराणि, इन्द्रियशब्देन चात्र भावेन्द्रियमुपयो-गरूपं विवक्षितं तस्येन्द्रियस्य द्वाराण्यवधानप्रदानमार्गाश्वित्राः शष्क्रल्यादिरूपा बहिरुपरुभ्य-मानाकारा निर्वत्तिरेका, अपरा त्वभ्यन्तरनिर्वृत्तिः, नानाकारं कायेन्द्रियमसङ्ख्येयभेद-त्वादस्य चान्तर्वहिर्भेदो निर्वृत्तेन कश्चित् प्रायः, प्रदीर्घत्र्यस्रसंस्थितं इन्द्रियसंस्थानानि कर्णाटकायुर्धं क्षुरप्रस्तदाकारं रसनेन्द्रियम्। अतिम्रुक्तकपुष्पदलचन्द्र-काकारं किश्चित् सकेसरवृत्ताकारमध्यविनतं घाणेन्द्रियम् । किश्चित् सम्रुकतमध्यपरिम-ण्डलाकारं धान्यमसुरवचक्षुरिन्द्रियम्, पाथेयभाण्डकयवनालिकाकारं श्रोत्रेन्द्रियं नालि-ककुसुमाकृति चावसेयम् । तत्राद्यं स्वकायपरिमाणं द्रव्यमनश्र शेषाण्यङ्गुलासङ्ख्येयभा-गप्रमाणानि सर्वजीवानाम् । तथा चागमः-" कासिंदिए णं भंते ! किसंठिए पण्णते ? गोयमा! नाणासंठाणसंठिए, जिब्भिन्दिए णं भंते! किसंठिए पण्णते ? गोयमा! ख़रप्पसं-ठिए, घाणिन्दिए णं भंते ! किंसंठिए पण्णत्ते? गोयमा! अतिम्रत्तयचंदकसंठिए, चक्खुरिन्दिए णं भंते ! किसंठिए पण्णत्ते ? गीयमा ! मसूरयचंदसंठिए पण्णत्ते, सोइंदिए णं भंते ! किंसंठिए पणात्ते ? गोयमा ! कलंबुयापुष्फसंठिए पणात्ते" (प्रज्ञा० सु० १९१ )। अभ्य-न्तरां निर्वित्तमङ्गीकृत्य सर्वाण्यमूनि सूत्राण्यधीतानि, बाह्या पुनर्निविश्वत्राकारत्वाकोप-निबद्धं शक्या, यथा मनुष्यस्य श्रोत्रं भूसमं नेत्रयोरुभयपार्श्वतः, अश्वस्य मस्तके नेत्र-योरुपरिष्टात् तीक्ष्णाग्रमित्यादिभेदाद् बहुविधाकाराः । इममेव चातिकान्तभाष्यार्थं पर्या-यान्तरेण स्पष्टयति भाष्यकारः-कर्मविद्योपसंस्कृताः दारीरप्रदेशाः पाङ्गनामेवोपात्तमतीतभाष्ये न तु निर्माणकर्म तदुपादानायेदग्रुच्यते-कर्मविद्योष इत्यादि । कर्मविशेषो नामकर्म तस्यापि विशेष अङ्गोपाङ्गनामनिर्माणकर्म च आभ्यां कर्मविशेषाभ्यां संस्कृता विशिष्टावयवरचनया निष्पादिता-निर्वितिताः औदारिकादिशरीराणां त्रयाणां प्रदेशाः-प्रतिविशिष्टा देशाः कर्णशष्कुल्यादयः प्रदेशाः । कर्मविशेषामिधानश्रवृणादतिस-म्प्रमुग्धबुद्धेर्व्यामोहस्तदवस्थ एव चेतसीत्यतस्तदवबोधार्थ भूयोऽप्याह-निर्माणनामा-क्षोपाङ्गप्रत्यया मूलगुणनिर्वर्तनेत्यर्थः । कर्मविशेपं नामग्राहमाचष्टे निर्माणनाम च अङ्गोपाङ्के च निर्माणनामाङ्गोपाङ्के. मध्यव्यवस्थितो नामशब्द उभयं विशेष्यतया क्षिपति, ते कर्मणी प्रत्ययः कारणं-निमित्तं यस्य निर्वृत्तेः सा निर्माणनामाङ्गोपाङ्गप्रत्यया, मुलगुणनिर्वर्तना उत्तरगुणनिर्वर्तनापेक्षयोच्यते । उत्तरगुणनिर्वर्तना हि श्रवणयोर्वेधः प्रल-

<sup>9</sup> स्पर्शेन्दियं भदन्त ! किंसंस्थानं प्रज्ञप्तम् ? गौतम । नानासंस्थानसंस्थितम्, जिह्नेन्द्रियं भदन्त ! किंस्थानं प्रज्ञप्तम् ? गौतम ! श्रुरश्रसंस्थितम्, प्राणेन्द्रियं किंसंस्थानं प्रज्ञप्तम् ? गौतम ! अतिमुक्तचन्द्रकसंस्थितम्, श्रोत्रेन्द्रियं किंसंस्थानं प्रज्ञप्तम् ? गौतम ! मसूरकचन्द्रसंस्थितम्, श्रोत्रेन्द्रियं भदन्त ! किंसंस्थानं प्रज्ञप्तम् ? गौतम ! कदम्बकपुष्पसंस्थितं प्रज्ञप्तम् ।

म्बतापादनं चक्कुर्नासिकयोरञ्जननस्याभ्याग्चपस्कारः तथा भेषजप्रदानाज्जिहाया जाङ्यापनयः स्पर्शनस्य विविधवूर्णगन्धवासप्रधर्षात् तदिति विमलत्वकरणम्, एवंविधानेकविशेषनिरपेक्षा ययोत्पक्षवर्तिनी औदारिकादिप्रायोग्यद्रव्यवर्गणा मूलकारणव्यवस्थितगुणनिर्वर्तनोच्यते । इतिशब्द एवशब्दार्थः, एवमेषोऽर्थः प्रवचनविज्ञिराख्यात इति ॥ सम्प्रत्युपकरणेन्द्रियस्वरू-

पमाल्यातुमाह उपकरणं बाह्यमभ्यन्तरं च निर्वतितस्यानु-उपकरणेन्द्रिय-स्वरूपम् पद्यातानुमहाभ्यामुपकारीति । निर्वृत्तो सत्यां कृपाणस्थानीयायामुप-

करणेन्द्रियमवश्यमपेक्षितव्यम्, तच स्वविषयग्रहणशक्तियुक्तं खङ्गस्येव धारा छेदनसमर्था तच्छिक्तिरूपमिन्द्रियान्तरं निर्वृत्तो सत्यिप शक्त्युपघातिर्विषयं न गृह्णाति तस्माश्विष्ट्तेः अवणादिसंज्ञके द्रव्येन्द्रिये तद्भावादात्मनोऽनुपघातानुग्रहाभ्यां यदुपकारि तदुपकरणेन्द्रियं भवति, तच्च बहिर्वितिं, अन्तर्वितिं च, निर्वृत्तिद्रव्येन्द्रियापेक्षयाऽस्यापि
देविध्यमावेद्यते । यत्र निर्वृत्तिद्रव्येन्द्रियं तत्रोपकरणेन्द्रियमपि न मिन्नदेशवर्ति तस्येति
कथयति तस्याः स्वविषयग्रहणशक्तेनिर्वृत्तिमध्यवार्तिनीत्वात् । एतदेव स्फुटयति-निर्वितितस्य-निष्पादितस्य स्वावयवविभागेन यदनुपहत्यात अनुग्रहेण चोपकरोति ग्रहणमात्मनः
स्वच्छतरपुद्रलजालनिर्मापितं तदुपकरणेन्द्रियमध्यवस्यन्ति विद्वांसः, आममे हु नास्ति
कश्चिद्नवर्गदिर्भेद उपकरणस्वेत्याचार्यस्यैव कुतोऽपि सम्प्रदाय इति । एवमेतदुभयं द्रव्येनिद्रयमिधीयते तद्भावेऽप्यग्रहणात् उपकरणत्वािक्षमित्तत्वाचेति । निर्वृत्तेरादाविभधा जन्मक्रमप्रतिपादनार्थे तद्भावे द्युपकरणसद्भवाच्छस्रशक्तिवदिति ॥ १० ॥

अथ भावेन्द्रियं किमित्यत्रोच्यते-

## माबेन्द्रियमेदी सूत्रम् -- लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥ २-१८॥

भा॰—हिषरपयोगस्तु भावेन्द्रियं भवति। हिष्याम गतिजात्यादिनाम-कर्मजनिता तदावरणीयकर्मक्षयोपद्यमजनिता च । इन्द्रियाश्र-हिष्याप्रक्ष यक्षमीद्यनिष्ट्ता च जीवस्य भवति । सा पश्चविधा। तद्यथा— त्वं भेदाश्च स्पर्शनेन्द्रियहिधः, रसनेन्द्रियहिधः, घाणेन्द्रियहिधः, चश्चरिन्द्रियहिधः, श्रोत्रोन्द्रियहिधरिति ॥ १८॥

ही - लब्ध्युपयोगी भावेन्द्रियम् । लब्धः प्रतिस्वमिन्द्रियावरणकर्मक्षयोपशमः, स्विषयव्यापारः प्रणिधानं वीर्यम्भयोगः, एतदुभयं भावेन्द्रियमात्मपरिणतिलक्षणं भवति । अत्राचार्यो लब्धिस्वरूपनिवर्णनायाह - लब्धिनीमेत्यादि भाष्यम् । लाभो लब्धिः

प्राप्तिः । नामशब्दो वाक्यालङ्कारार्थः । अथवा लिब्धरिति यदेतन्त्रा-स्वरूपम् स्वरूपम् स्वरूपम् स्वरूपम् स्वरूपम् स्वरूपम्

१ ' वा भवति जीवस्य ' इति सा-पाठः ।

मकर्म च गतिजात्यादिनामकर्म तेन जनिता-निर्वितिता, मनुष्यगतिनामोदयान्मनुष्यस्तथा पञ्चेन्द्रियजातिनामोदयात् पञ्चेन्द्रिय इत्यतो मनुष्यत्वपञ्चेन्द्रियत्वादिलाभे प्रतिस्वं तदा-वरणकर्मक्षयोपश्मो निर्वर्त्यते, तस्य क्षयोपशमस्य गतिजातिप्रभृतिनामकर्मकारणत्वािकार्द-ष्टमाचार्येण । आदिग्रहणेन यत् तदत्र नान्तरीयकं शरीरादिश्वयोपशमलब्धेनीमान्तःपाति तत् सकलमादीयते । अपरे त्वायुष्कमपि तदाश्रयत्वात् कारणमाचक्षते क्षयोपशमस्य, एवं विदूरवर्ति कारणमपदिक्याधुना प्रत्यासन्नतरकारणान्तरमाविष्करोति तदावरणीयकर्मक्ष-योपशमजनिता चेति। तस्याः खलु रूपादिग्रहणपरिणतेरावरणीयमावारकमाच्छादकं, बाहुल-कात कर्तरि व्युत्पत्तिः, तदावरणीयं च तत् कर्म च तदावरणीयकर्मे मतिज्ञानदर्शनावरणकर्मे-त्यर्थः,तस्योभयस्य क्षयोपद्ममोऽभिहितलक्षणस्तज्जनिता च तिम्रिष्पादिता चेत्यर्थः। चशब्दः पूर्वकं कारणं समुचिनोति ॥ ननु च क्षयोपशम एव लब्धिरुक्ता तेन जनितान्या का भवे-छुब्धिः?। उच्यते−मतिज्ञानदर्श्वनावरणक्षयोपश्चमावस्थानिर्श्वनौ यो ज्ञानसद्भावः क्षायोपश्चमिकः सोऽत्र लव्धिरुच्यते, कथं कृत्वोक्तं प्राक् क्षयोपश्चमो लब्धिरिति कारणे कार्योपचारमालम्ब्य नड्वलोदकं पादरोगवदित्यभिहितमतो न दोषाय । अन्ये पुनराहुः-अन्तरायकर्मक्षयोपश-मापेक्षा इन्द्रियविषयोपभोगज्ञानशक्तिर्रुडिधरूच्यते । पुनः प्रत्यासम्रतमकारणनिर्दिदिश्वया भाष्यकृत् प्रतनुते प्रन्थम्-इन्द्रियाश्रयकर्मोद्यनिर्धृता च जीवस्य भवतीति । इन्द्रि-याण्याश्रयोऽवकाशो येपां कर्मणां तानीन्द्रियाश्रयाणि कर्माणि यावन्ति कानिचिकिर्माणा-ङ्गोपाङ्गादीनि यैर्विना तानि न निष्पद्यन्ते तदुदयेन-तद्विपाकेन निर्धत्ता-जनितात्मनो लिघ-रुद्भवति, स्वच्छे हि दर्पणतले प्रतिविम्बोदयो भवति, न मलीमसे, तथा निर्माणाङ्गोपाङ्गा-दिभिरत्यन्तविमलतद्योग्यपुद्गलद्रव्यनिर्मापितानीन्द्रियाणि तस्याः बलप्रुपयच्छन्ति, कारणतां विश्वतीति । सैषा लब्धिः कारणत्रयापेक्षा पश्चप्रकारा भवति । तद्यथा-स्पर्शनेन्द्रियलव्धिरित्यादि भाष्यम्। यथा तत् पञ्चविधत्वं तस्यास्तथा दर्श्यते-स्पृष्टि:-स्पर्शनं, स्पर्शनं च तदिन्द्रियं चेति स्पर्शनेन्द्रियम्, एतदेव लब्धिः स्पर्शनेन्द्रिय-लब्धिः शीतोष्णादिस्पर्शपरिज्ञानसामध्येमनभिव्यक्तग्रुपयोगात्मनेतियावत् । एवं जिहे-न्द्रियादिलब्धयोऽपि वाच्याः । इतिशब्दो लब्धेरियत्तामावेदयति ॥ १८ ॥

उक्ता लिखः, अधुनोपयोग उच्यते—यदि लिब्धिनिर्शृत्युपकरणक्रमेणोपयोगस्ततोऽतीन्द्रि-योपयोगाभावो निर्शृत्याद्यपेक्षाभावात्। एतदुक्तं भवति—अवध्यादीनामतीन्द्रियत्वादत्यन्ताभाव एव विशेषो वाच्यः १। उच्यते—न खुल सर्व उपयोगो लिब्धिनिर्शृत्त्युपरकरणेन्द्रियकृतः, किं तार्हे स एवैकस्त्रितयनिमित्त इत्यत आह—

सूत्रम्—उपयोगः स्पर्शादिषु ॥ २-१९ ॥

भा०—स्पर्शादिषु मतिज्ञानोपयोग इत्यर्थः । उक्तमेतदुपयोगो स्रक्षणम् (अ०२, स्०८)। उपयोगः प्रणिधानम् । आयोगस्तद्भावः परिणाम इत्यर्थः । एषां च

१ ' चायुष्कम् ' इति ख-पाठः ।

सत्यां निर्वृत्तावुपकरणोपयोगौ भवतः, सत्यां च लब्धौ निर्वृत्त्युपकरणोपयोगा भवन्ति । निर्वृत्त्यादीनामेकतराभावेऽपि विषयालोचनं न भवति ॥ १९ ॥

टी०—उपयोगः स्पद्मादिषु । स्पर्शरसगन्धवर्णशब्देषु ग्रहणरूपो व्यापार उपयोगो गृद्यते स्पर्शनिन्द्रयादिनिमित्तो नावध्याद्युपयोगः । अम्रमेवार्थ स्पष्टयन् भाष्यकृदाह—स्पर्मादिषु मतिज्ञानोपयोग इत्यर्थः । स्पर्शादिनिषयो मतिज्ञानव्यापारः प्रतिनियन्तिविषयोनुभवनमुपलम्भनिति, अनेन शेषज्ञानव्युदासमादश्यिति मतिज्ञानोपयोग एव लिधनिष्ट्रन्युपकरणापेक्षः प्रवर्तते न शेष इति । अत्रोपयोगसामान्यश्रत्यपहुतावधान-श्रोदयति—स्पर्शादिनिषयो य उपयोगपितसमाप्तिव्यापार इत्युक्तम् । एतच परमाणुद्वचणु-कादिष्विप दृष्टम्, परमाणुरपि हि सर्वात्मनोपयुज्यते द्वचणुकादिस्कन्धपरिणामे, ततश्र सोऽप्युपयोगलक्षणं प्राप्नोतीत्यत आह भाष्यकारः—उक्तमेतदुपयोगो लक्ष्मणमिति । अथवा माष्यकारः स्वयमेवोपयोगविश्चेषव्याख्यामातितिनिषुराह—उक्तमेतदित्यादि । अभिहित-मेतदुपयोगश्चैतन्यपरिणामो जीवस्य वैश्चेषकं लक्षणं कः परमाण्वादिष्वत्र प्रसङ्गोत्यन्तास-म्बन्ध एव । तमेवोपयोगं पर्यायतः कथयति चैतन्यलक्षणं विश्चेषव्याख्यानदर्शनद्वारेण—

उपयोग : इत्यादि । उपयोगस्तु द्विविधा चेतना-संविज्ञानलक्षणा उपयोगेन्द्रियस्व-अनुभवनलक्षणा च, तत्र घटाद्यपलिधः संविज्ञानलक्षणा, सुखदुःखादि-एतदुभयम्रपयोगग्रहणाद् गृह्यते । प्रणिधानमवहितमनस्कत्वम्, संवेदनानुभवनलक्षणा एतदुत्कीर्तयति-स्पष्टो हि मतिज्ञानोपयोगो मानसोपयोगावश्यम्भावी द्रव्येन्द्रियाद्यपेक्षश्र नावध्याद्यपयोगस्तथेति आयोग इति । स्वविषयमर्यादया स्पर्शादिभेदनिर्भासो ज्ञानोदयः स्पर्शनेन्द्रियादिजन्माभिधीयते तद्भाव इति । उपयोगलाञ्छनो जन्तुस्तच्छब्देनामृध्यते तस्य भावः स्पर्शनादिद्वारजन्मज्ञानमात्मनो भूतिरुद्भव इतियावत्, परिणामोऽप्यात्मन एव तद्भावलक्षणो नाथीन्तरप्रादुर्भावलक्षणः, स्पर्शनादिनिमित्तज्ञानस्यात्मपरिणतिरूपत्वादि-स्यर्थः ॥ सम्प्रति प्रवृत्तौ क्रमनियममापादयनाइ-एषामित्यादि भाष्यम् । एषामिति । व्याख्यातस्वरूपाणां निर्वृत्त्युपकरणलब्ध्युपयोगेनिद्रयाणामयं प्रवृत्ति-निवृत्त्यादीनां क्रमः क्रमी यदुत निर्वृत्तिः प्राक् तस्यां सत्याग्रुपकरणग्रुपयोगश्च भवति निर्दृत्याश्रयत्वादुपकरणस्य तद्द्वारजन्मत्वाचोपयोगस्य। एतच निर्दृत्यादित्रयं लब्धी-न्द्रियपूर्वकं दर्शयति-श्रोत्रादिक्षयोपशमलन्धौ सत्यां निष्टेत्तिः शष्क्रस्यादिका भवति, यस्य तु लब्धिर्नास्त्येवंप्रकारा न खलु तस्य प्राणिनः शष्कुल्यादयोऽवयवा निर्वर्तन्ते तस्माल्लब्ध्या-द्यश्रत्वारोऽपि सम्रुदिताः शब्दादिविषयपरिच्छेदमापादयन्त इन्द्रियन्यपदेशमञ्जवते । एके-नाप्यवयवेन विकलमिन्द्रियं नोच्यते, न च स्वविषयग्रहणसमर्थं भवति, अग्रुमर्थं भाष्येण द्रशयति—निर्वृत्यादीनामिति सुत्रोपन्यस्तकममङ्गीकृत्योच्यते निर्वृत्त्युपकरणलब्ध्युपयोगा-नामन्यतमाभावे एकेनाप्यक्रेन विकले सति समुदाये न जातचित शब्दादिविषयस्वरूपावबोधो

पकोपयोगिता मवत्यात्मनः, विकलकरणत्वात् । अत्र च यदा शब्दोपयोगवृत्तिरात्मा भवति तदा न शेषकरणव्यापारः स्वल्पोऽप्यन्यत्र कान्तद्विष्टाभ्यस्त-विषयकलापात्, अर्थान्तरोपयोगे हि प्राच्यग्रुपयोगवलमाव्रियते कर्मणा, शङ्खशब्दोपयुक्तस्य शृङ्गशब्दविज्ञानमस्तमिततिकामीसं मवति, अतः क्रमेणोपयोग एकस्मिकापीन्द्रिविषये, किग्रुत बहुविचविशेषमाजीन्द्रियान्तरे, तस्मादेकेनेन्द्रियेण सर्वात्मनोपयुक्तः सर्वः प्राण्युपयोगं प्रत्येकेन्द्रियो भवति । एवं शेषविषयपरिच्छेद्परिणताविष वाच्यम्, ये पुनरत्यन्तकान्त-द्विष्टाभ्यस्ता विषयास्तानन्यमनस्कोऽपि विस्मतु चेच्छन् न विस्मरति, अतः सहैवोपयोगो भवति उपयोगान्तरेणेति । एतच्चोपयोगद्वयमेकस्मिन् काले पारमर्षप्रवचनाभ्यासाहितनेपुणाः न बाढमभ्युपयन्ति, यत आर्यगङ्गनिहवकेर्युगपत् क्रियाद्वयोपयोगः प्रपश्चतः प्रतिषिद्धो न चागमान्तरे कचिदुपनिबद्धः। क्रमस्तु तत्रोत्पलदलशतभेदवद्तिशुष्कशष्कुलीभक्षणोपलिधवद् वाऽतिस्कृत्ते समयादिकृतो दुर्लक्षश्च केचिद्धीयते, तदेतदयुक्तम्, अविगानेन सूत्रमध्येऽ-ध्ययनात् प्रतिविशिष्टाचार्यसम्प्रदायगम्यत्वाद् विवरणाच निश्चीयते सूत्रतेति ॥ १९ ॥

भा॰-अन्नाह-उक्तं भवता पश्चेन्द्रियाणि (अ॰ २, सू॰ १५) इति । तत् कानि तानीन्द्रियाणिति । उच्यते ॥

टी०—अन्नाह उक्तमित्यादि सम्बन्धप्रदर्शनपरिमदं भाष्यम्, अत्रावसरे शिष्य आह-अभिहितमेतद् भवता पञ्चैवेन्द्रियाणि भवन्ति सङ्ख्यातः तत् कानि पुनस्तानि नामतः ? उच्यते—स्वरूपतोऽवधृत्य नामविषयं प्रश्नमकृतेत्यतोऽत्र प्रश्ने अभिधीयते प्रतिवचनम् ॥

# सूत्रम्—स्पर्शनरसनघाणचक्षुःश्रोत्राणि ॥ २-२० ॥

इन्द्रियनामानि भार्थ-स्पर्शनं, रसनं, घ्राणं, चक्षुः, श्रोत्रमित्येतानि पश्चेन्द्रियाणि॥ २०॥

टी॰—हपर्शनेत्यादि सूत्रम् । स्पृश्यते नेनेति स्पर्शनम् , सर्वाणि करणकारकसाधनान्गात्मनः कर्तुरभेदेन वर्तमानान्यतिशयवत् प्रयोजनप्रधानं प्रत्याहितपाटवानि ज्ञाने निर्वर्ते
करणानि कथि ज्ञानिवादनन्यत्वाद् गमने प्रसाध्ये पादवद् देवदत्तो मांसपिण्डः पादाभ्यां
गच्छति प्राममित्यपराणि भेदभाञ्जि करणान्यस्य कर्तुरसिपरश्चवास्यादीन्येवं भिन्नाभिमकरणकलापप्रामणीरयमात्मा निरवशेषिक्रयानुष्ठानशक्तियुक्तः कर्ता, अन्यथोभयकरणप्रामन्युदासानुगृहीतस्तृणमपि कृटिलियतुमयोग्यः स्यात् किम्रुतेहिकाम्रुिमकानेककार्यविषयन्यापारानुष्ठानमिति, यथैव च प्रतिविशिष्टक्कानिर्श्वन्याधाने करणत्वमिन्द्रियाणाम् , एवं वीर्यवले

९ 'दुर्लक्षच्छद्रास्थोनेति उपः' इति क-चा-पुस्तकयोर्भच्ये अत्रायं भाग उपलब्धः परं त्वजुपयुक्तः प्रामादिक इव भातीति दिप्पच्यां निवेशितः ।

निर्वस्य योगा मनोवाकायलक्षणाः करणान्यात्मनो वेदितव्यानि । इतिशब्द एवंशब्दार्थे । एक्नेलानि नामग्राहमुपदिष्टानि पञ्चेन्द्रियाणि भवन्ति, स्पर्शनादिक्रमनियमो बुद्धिपूर्व द्वरिग्रुते नियोगास्तन्तवो वाय्वन्ताः स्पर्शनकरणभाज इति सुखमेव वक्ष्यामि, तथा परे स्पर्शनमादौ वर्णर्यान्त सर्वजीवस्वामिकत्वात् सर्वशरीरव्यापित्वात् अल्पशक्तित्वास्य ततो रसना-दीनि तरतमयोगेनाल्यस्वाम्यणुशरीरदेशस्थबहुशक्तित्वादिति ॥ २०॥

अयात्मनो लिङ्गान्येतानीत्युक्तं तत् केन पुनः प्रयोजनिवशेषेणोपकुर्वन्त्यात्मनः ?। उच्यते-विषयोपमोगतदादानकरणतयेति । विषयाश्च स्पर्शादयोऽर्थास्ते चामी यथाक्रममेषा-मबस्सतन्त्याः ॥

सूत्रम्—स्पर्शरसग्नधवर्णशब्दास्तेषामर्थाः ॥ २–२१ ॥
भा०—रतेषामिन्द्रियाणामेते स्पर्शादयोऽधी भवन्ति पथासङ्ख्यम् ॥ २१ ॥

दीः - रपर्धार संत्यादि सूत्रम्। स्पृक्यतेऽसाविति स्पर्धः शीतोष्णादि मेदलक्षणोऽष्टभा, रसः पश्चम तिक्तादिभेदलक्षणः लवणस्य मधुरान्तर्गतत्वात्, गन्धो द्विधा-सुरिभिरितर्थ, साधारणश्चेत्यपरे, वर्णः पश्चधा श्रुक्ठादिभेदलक्षणः, वाग्योगप्रयत्निस्षष्टोऽनन्तानन्तप्रदेशि-कपुद्रलस्कन्धप्रतिविशिष्टपरिणामः शब्दः, पुद्रलद्रव्यसङ्घातभेदजन्मा वा गर्जितादिरूपः। एते स्पर्शाद्यो यथोक्तलक्षणास्तेषामनन्तरातीतसूत्रन्यस्तानां स्पर्शनादिकरणानामर्थाः परि-क्छेषाः प्रयोजनानि निर्वर्त्यानीतियावत्। एनमेवार्थं स्पष्टयन् भाष्यकृदाह्-एतेषामित्यादि। एतेषाम् आत्मिलक्षत्या निरूपितानां स्पर्शनादीनां एते स्पर्धाद्योऽनेकभेदभाजोऽर्यमाण-स्वरूपत्वाद् प्रथासङ्ख्यमर्था भवन्त्यव्यतिकररूपेण ग्रहणविशेषात्। तेषामर्था इत्यसमास-करणं सम्बन्यस्य स्पष्टताप्रतिपत्त्यर्थम्, समासे तु चतुर्थ्यर्थारेकाऽपि स्यात् सा चानिष्टा तस्मादसमासः। अर्थग्रहणं च विषयशब्दमपहाय यदकारि स्ररिणा तदेतज्ज्ञापयितुमभिप्रेत-मावस्थिकमेतदर्थत्वम्, एकमेव हि वस्त्वर्थमाणन्वादवस्थामेदेन तथा तथार्थतामियर्ति, तथाहि पदेवाङ्गुल्पन्नेण स्पृत्र्यते तदेव च विद्वमद्वमच्छायानुकारिणा जिह्नाग्रेण रस्यते,

क्षकस्यार्थस्यानेक-विषयता ने सालविद्वालापर्युषितमतिकिठिनीभूतमभ्यविद्वियमाणमातनोति ध्वनिम्, न सालविद्वालापर्युषितमतिकिठिनीभूतमभ्यविद्वियमाणमातनोति ध्वनिम्, न सालविद्वालापर्युषितमतिकिठिनीभूतमभ्यविद्वियमाणमातनोति ध्वनिम्,

सित उच्छो वा स्पर्धनेनोपलब्धः स एव पुनर्मधुरो रसनेनास्वाद्योपलभ्यते, तस्मात् तदेवैक-मिन्नं पुद्रलद्गन्यमनेकप्रहणापेक्षया भेदमासादयति, पित्राद्यनेकविशेषापेक्षपुरुषभेदप्रतिपत्ति-वत्, तद् हि चक्षप्रईणगोचरतामितं द्रव्यमभेदमपि नीलाद्याकारेण परिणतिम्रुपागच्छद् रूपमिति व्यपदिश्यते, रसनप्रहणविषयतामापकं तिक्तादिपरिणाममास्कन्दद् रस इति तदेवाभिधीयते,

<sup>9 &#</sup>x27;तेषामि •' इति ग-पाठः । २ ' व्यतिरेक ' इति ग- पाठः । ३ ' श्रेहणागोचरता ' इति का-का-काठः ।

इनमितरेन्द्रिपत्राप्तानामपि बाच्यम् । द्रव्यमिन्द्रियनानात्वास्त्रान्तरस्पर्शादिभेदमापद्यते स्विनिमत्तरत्वेकाकारद्रव्यस्वलक्षणविश्विष्टत्वात्, यदेवास्यान्तरक्तं लक्षणं तदेव स्वरूपं त एव हि तस्य धर्माः सर्वदाऽजहद्वृत्तित्वात् स्वलक्षणम्, परिनिमत्तास्त क्षेत्रद्रव्यकालाद-योऽपगच्छन्तोऽनुगच्छन्तश्च न स्वलक्षणं तदनादिपारिणामिकधर्माविष्कृतस्वरूपं वस्तिन-

न्द्रयादिव्यपदेशाद् मिद्यते, यथ स्वरूपावस्थितस्य पथादिन्द्रियसम्बन्धो वस्तुनः स्वरूपं भवति तेन स्पर्शादयो न द्रव्यादर्थान्तरमथ न परनिमित्त एपां भेदो द्रव्याभेदेः पीति । एतेन दार्श्वनस्पार्शनमेव च द्रव्यमिति प्रत्यस्तम् । अत्र चात्माङ्गुलप्रमितसातिरेकयोजनलक्षावस्थितं चक्षः प्रकाशनीयरूपं
गृह्णाति प्रकर्षत इति सिद्धान्तः । एतेन पुष्करार्धवर्तिपुरुषसातिरेककविंशतिलक्षाप्रमितप्रदेशोत्कृष्टदिवसोदयकालवर्तिसूर्यदर्शनचोद्यमपास्तमध्यवसातव्यम् । अप्राप्तकारित्वाच योग्य-

देशन्यवस्थितमेव रूपमागृह्णाति शरीरदेशस्थम्। अप्राप्तकारिता चास्य प्राप्याप्राप्य- मनोवद्वप्रहोपयातशून्यत्वात्, न चास्य हुतभ्रुग्जलशूलाद्यालोकनाद् दहनकेदनपाटनादयो दृश्यन्ते। आवृताग्रहणात् प्राप्तविषयमिति चेत्,

असदेतत्, मनोऽपि हि विपगराद्यावृतं न गृह्णात्यथ चाप्राप्तकारीति, स्पर्शरसगन्धास्तु योजननवकप्रमिताद् देशादागताः प्रकर्षतः स्पर्शनादिभिः शरीरच्यवस्थितैरुपलभ्यन्ते स्पर्शनरसनप्राणानां प्राप्तकारित्वात्, प्राप्तकारित्वं चोपधातानुप्रहृदर्शनादिभिचन्दनादिभिरवयन्तव्यम् ।
शब्दोऽपि स्वपरिणाममजहद् योजनद्वादशकप्रमितात् प्रदेशादागतः श्रोत्रेण प्राप्तकारिणोत्कर्षाद् गृह्यते स चायाति श्रोत्रदेशमाश्च पुद्गलमयत्वे सति सिक्रयत्वात्, सिक्रयत्वं
वायुना उह्यमानत्वाद् धूमस्येव, गृहादिषु तु पिण्डीभवनाद् विशेषतश्च द्वारानुविधानात्
तोयवत् प्रतिधाताच नितम्बादिषु वायुवदिति । प्राप्तकारित्वं चानुप्रहोपधातपाटववाधिर्यादिदर्शनादस्यावसेयम् । अवरतश्चक्षुरङ्गुलसङ्ख्येयभागप्रमितदेशवर्ति रूपं परिच्छिनित्त,
शेषाण्यङ्गुलासङ्ख्येयभागप्रमितप्रदेशादागतं विषयमाददते करणानीति ॥ २१ ॥

यथा चैषां स्पर्शादयोऽर्थास्तेर्ग्रहणादेविमदमर्हत्त्रणीतं यथास्थितजीवपदार्थस्यापन-परम्, प्रयोजनापेक्षया द्वचनेकद्वादशभेदं श्रुतज्ञानं मनसोऽर्थ इत्याचिख्यासुराह—

## सूत्रम्-श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥ २-२२ ॥

भा० श्रुतज्ञानं ब्रिविधमनेकब्राद्शविधं नोहिन्द्रयस्यार्थः ॥ २२ ॥ टी॰ अुतमिनिन्द्रयस्य । श्रुतं ज्ञानावरणक्षयोपशमप्रमवं द्रव्यश्रुतानुसारि प्रायो अनिन्द्रयस्य निजार्थोपसङ्गतमात्मनः परिणितप्रसादरूपं तत्त्वार्थपरिच्छेदात्मकं मानिविषयः श्रुतं तदिनिन्द्रयस्य मनसोऽर्थः, अथवाऽर्थोनप्रहसमयात् परतो मितिज्ञानमेव श्रुतज्ञानं मवित तच न सर्वेषामिनिद्रयाणामर्थावप्रहात् परतः, किन्तु मनोऽर्थाव-प्रहादेव परतो मितः श्रुतीमवित विशेषतस्तु श्रुतप्रनथानुसारेणेति, द्वयनेकद्वादश्विधविशे-

षपरिग्रहो न पुनर्मावश्चतमात्रमेकेन्द्रियादीनाम्, अनिन्द्रियाभावेऽपि तत्सद्भावात् ॥ नतुच शब्द एव श्रूयमाणत्वाच्छ्रुतव्यपदेशमवरोत्स्यति, किमन्येनान्तर्विता गणितथिविशेषणक्षेशलभ्येन श्रुतेन परिकरिपतेन कारणान्तरेण च तद्विषयेणेति ? । उच्यते-श्रुतमिति ज्ञानमत्र प्रस्तुतमात्मनः परिणतिविशेषः, शब्दस्तु प्रति-याताभिभवयुक्तत्वात् मूर्तिमान् रूपाद्यात्मकः श्रोत्रग्रहणलक्षणः स कथं भवितुमहिति ज्ञानम्, अयमपि हि जातुचिद द्रव्यश्चतव्यपदेशमासादयति भावश्चतकारणत्वाद् वा उपचारवशात्, एतच प्रथमाध्याये प्रायो निरूपितमिह तु मनसस्तद्विषयत्वेन नियम्यते, अनिन्द्रियं मनोऽमि-धीयते रूपग्रहणादावस्वतन्त्रत्वादसम्पूर्णत्वादनुदरकन्यावत् , इन्द्रियकार्या-मनसः स्वरूपम् करणाद्वाप्यपुत्रव्यपदेशवत्, तश्चाप्राप्तकारि लोचनवत्, तोयज्वलनचिन्ता-कालेऽनुग्रहोपघातश्र्न्यत्वात्, तत्र च द्रव्यमनः स्वकायपरिमाणमात्मापि भावमनः सोऽपि त्वक्पर्यन्तदेशव्यापी,भावमनेश्र मनुते द्रव्यमनः-समालम्बनद्वारेण यदिन्द्रियपरिणामं तस्य व्या-पारानुविधानात् अतस्तस्यैवंरूपस्यानिन्द्रियस्य श्रोत्रप्रणालिकोपात्तशब्दवाच्यविचारिणोऽर्थः श्रुतज्ञानम् , तच प्रयोगविशेषसंस्कृतं वर्णपदवाक्यप्रकरणाध्यायादि मेदं मनोऽन्तरेण् न करणान्तरं परिच्छेत्तुमलम्, एतद्विहिताविहितानुभयप्राप्तिपरिहारोपेक्षालक्षणपुरुषार्थनिर्वर्तन-क्षमत्वात् मनसा वीक्ष्यमाणं तस्यैवार्थो नेन्द्रियान्तरस्य, यथा धर्मास्तिकायशब्दोचारण-स्मनन्त्रमेव पूर्वकृतसङ्केतापेक्षो द्राग् नित्यैकामूर्तगत्यर्थलोकाकाशव्याप्यिकयार्थं द्रव्यं मनसो-पेलभ्यते तत् श्रुतमनिन्द्रियस्यार्थ इति स्थितमेतद्, भाष्यकारेण च भाष्ये विशिष्टश्रुतप-रिग्रहार्थे विशेषणग्रुपात्तम् - श्रुतज्ञानिमत्यादि । श्रुतज्ञानिमत्यात्मपरिणामाख्यानं शब्दव्यु-दासार्थम्, ब्रिविधम्-अङ्गनाद्यमङ्गान्तरगतं च, आद्यमनेकभेदमावइयकादि, इतरदाचारा-दिद्वादशमेदम्, अनेन अतिविशेषाख्यानं न पुनः सर्वमेव अतमनिन्द्रियार्थः । नोइन्द्रिय-स्यार्थ इत्यनेन पर्यायशब्देन नवर्थ स्फुटयति । न खल्वेतदिन्द्रियम् इन्द्रियलक्षणानुपपत्तेः, एकदेशस्त्विनद्रयलक्षणस्य समस्तत एवासम्पूर्णत्वाकोघटवकोइन्द्रियमुच्यत इति ॥ २२ ॥ उक्तानीन्द्रियाणि सङ्ख्यातः प्रकारतः स्वरूपतो विषयतश्र । अधुना तानि कति

कस्य जन्तोभवन्तीति निरूपयनाह-

## सूत्रम्—वाय्वन्तानामेकम् ॥ २-२३ ॥

टी० - तत्र सम्बन्धमेवं तावदापादयति सूत्रस्य भाष्यकारः अत्राहोक्तं भवते-त्यादिनाभाष्येण ।

भा॰-अन्नाह-उक्तं भवता पृथिव्यव्वनस्पतितेजोवायवो द्वीन्द्रियाद्यश्च

९ 'पलभते' इति ख-पाठः । २ ' वनस्पत्यन्तानामेकम् 'इति क-ख-पाठः ।

(अ०२, सू० १३-१४) नव जीविमकायाः, पश्चेन्द्रियाणि स्थावराणामिन्द्र- (अ०२, सू०१५) चेति। तत् किं कस्येन्द्रियमिति १। अन्रोच्यते-पृथिव्यादीनां वाय्वन्तानां जीविनकायानामेक्रमेवे-

न्द्रियम्, सूत्रक्रमप्रामाण्यात् प्रथमं स्पर्धानमेवेत्यर्थः ॥ २३ ॥

टी०-अन्नेन्द्रियप्रकरणप्रस्तावे पर आह-प्रतिपादितं भवता भू-जल-तरु-हुताशना-निला द्वि-त्रि-चतुः-पश्चेन्द्रियाथ नव जीवभेदाः, पश्चेन्द्रियाणि सङ्ख्यातो निरूपितानि तत् किं कस्पेन्द्रियमिति स्पर्शनादीनां मध्ये पश्चानां किमिन्द्रियं स्पर्शनादि कस्य पृथिन्यादेरिति संशयानः प्रश्नयति ।। नन्वनुपपन्न एव संशयः श्रोतुर्यतः प्राङ्निचायि तेनेदं स्थावरत्रसविधाने 'पृथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः' (अ०२, स० १३) 'तेजोवायु द्वीन्द्रिया-दयश्च त्रसाः ' ( अ० २, स० १४ ), तत्र द्वे एव इन्द्रिये येषां ते द्वीन्द्रियास्ते आदी येषां ते द्वित्रिचतःपश्चेन्द्रिया इत्यर्थः । सामर्थ्याच पृथिन्यादीनामेकमेवेन्द्रियं भविष्यति वाय्वन्तानामेवं च सिद्धे सुत्रमपि नारब्धव्यमिति ? । उच्यते-द्वीन्द्रियादीनां सत्यं द्वीन्द्रियादिता निश्चिता द्वित्वादिसामान्यात्र विशेषतः द्वे इन्द्रिये येषामिति, के पुनस्ते द्वे इति न निश्चितुमः । एवं त्रीन्द्रियादिष्वपि योज्यम् , तथा सामर्थ्यादिलाद्यनिलान्तानामेकं कतममि(दि)न्द्रियं भवतु किं न निर्दिश्यते अतस्तदवस्थः संशयस्तसादुपपन्नः प्रश्नः सूत्रार-म्भश्रेति । अपिच चोदनाऽनवकाशैव, यतः किमिन्द्रियं कस्य जीवस्य विशेष्याभिहितम् । पृथिव्यादीनामित्यादि भाष्यम् । वाय्वन्तानामित्युक्ते न ज्ञायते किमादीनामेकं भवत्यतः सामर्थ्यलभ्यपृथिवीग्रहणमकरोद् भाष्यकारः ततः परमपरस्य जीवनिकायस्यासम्भवादिति । अथैवमाशङ्केत परतो मा भूत् सम्भव आरात् किं न सम्भवति वाय्वन्तानां वनस्पत्यादीना-मबादीनां वा भवत्वेकमिति, एवं व्याचक्षाणेन शेर्षजीवभेदपरित्यागे प्रयोजनं वक्तव्यमतो निष्फलत्वात्रेवमभिसम्बद्धं शक्यम् । जीवनिकायानामित्यचेतनपृथिव्यादिव्युदासः, जीव-निकायानां जीवसङ्घातानामेकमेवेन्द्रियं भवति न द्वयादीनि न विनिश्चित्मेकं स्पर्शना-दीनां मध्ये कतमदित्यत आह-सूत्रक्रमप्रामाण्यात् प्रथमं स्पर्शनमेवेत्यर्थः । इन्द्रियना-मनिर्देशसूत्रकमं प्रमाणीकृत्येकं प्रथममवसेयम्, पुनस्तदेव विशिनष्टि नामतः-स्पर्धानमेवेति। न चाप्रसिद्ध एकशब्दः प्रथमार्थे, 'एको गोत्रे' इत्यादिदर्शनादिति। । २३ ॥

उक्तः श्विति-उदक-तरू-ज्वलन-पवनानामिन्द्रियनियमः । सम्प्रति द्वीन्द्रियादीना-मुच्यते इत्याह—

सूत्रम्—कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि ॥ २-२४॥ भा॰—कृम्यादीनां पिपीलिकादीनां भ्रमरादीनां मनुष्यादीनां च यथास-रूख्यमेकैकवृद्धानीन्द्रियाणि भवन्ति यथाक्रमम् । तद्यथा-कृम्यादीनां अपा-

१ ' विशेषो\$भिहितं' इति ग-पाठः । २ ' दोषः ' इति क-ख-पाठः ।

दिक-नृपुरक-गण्डूपद-शङ्ख-शुक्तिका-शम्बृका-जलूका-प्रभृती-निद्रयष्टुद्धिः भवतः । ततो प्रयेकेन वृद्धानि पिपीलिका-रोहिणिका-उपचि-

का-ई-यु-तुंबुरुक-त्रपुसवीज-कर्पासास्थिका-शतपयुत्पतक-तृणपत्र-काष्ट्रहारक-प्रभृतीनां त्रीणि स्पर्शन-रसन-वाणानि । ततोऽप्येकेन वृद्धानि भ्रमर-वटर-सारङ्ग-सिक्षका-पुत्तिका-दंश-मशक-वृश्चिक-नन्यावत-कीट-पतङ्गादीनां चत्वारि स्पर्शन-रसन-त्राण-चक्ष्रंषि । शेषाणां च तियग्योनिजानां मत्स्योरग-भुजङ्ग-पक्षि-चतुष्प-द्वानां सर्वेषां च नारक-मनुष्य-देवानां पश्चेन्द्रियाणीति ॥ २४ ॥

टी०-कृमिपिपीलिकादि स्त्रम् । अयमादिशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते कृम्या-दिषु, न समुदाय इति माष्येण दर्शयति कृम्यादीनामित्यादिना। गतार्थमेतत् , यथासङ्-ख्यमेकेकवृद्धानीन्द्रियाणि भवन्ति। सूत्रे त्वेकेकवृद्धानीत्युक्तं, तत्र न ज्ञायते प्रथममेकेन कतमेन दृद्धमिति सन्देहन्यवच्छेदार्थमाह-यथासङ्ख्यम् , येन क्रमेणोपन्यस्तानि तमेबोररीकृत्यैकैकेन बुद्धानि भवन्ति, न क्रमोल्लङ्धनेन। एतदेव पुनः स्पष्टयति-य-थाकमं-यथातुपूर्वी, तद्यथेत्यनेन तामातुपूर्वीमाद्शियितुम्रुपक्रमते कृम्यादीनां कृमिप्र-काराणाम् , आदिशब्दस्य प्रकारार्थत्वात् । अपादिकाद्यः प्रायः प्रसिद्धाः, एषामेकेन दृद्धे स्पर्शनरसने भवतः, पृथिव्यादिभ्यः सकालादेकेनेन्द्रियेण (रसनेन) बुद्धे सति स्पर्शने द्वे स्पर्श-नरसने भवतः, अन्यथा यद्येकेन वृद्धे स्पर्शनरसने सम्बध्येते ततस्त्रीणि प्राप्तुवन्ति, ततोऽप्येकेन वृँद्धानीत्यादिभाषितेनापि द्वीन्द्रियेभ्यः पिपीलिकादीनामेकेन घ्राणेन सहिते स्पर्शनरसने त्रीणि सन्ति ततो बृद्धानि भवन्ति इति, ततो उप्येकन बृद्धानि भ्रमरादीनां सुज्ञानम्, शेषाणां च तिर्थग्योनिजानामिति एकेन्द्रियादितिर्थग्योनि-जापेक्षया शेषप्रदणम्, एतद्वचितिरिक्ताः श्रेपास्तिर्यग्योनयस्तान् विस्तरतो मत्स्यादीन् दर्शयति सर्वेषां च नारक-मनुष्य-देवानां पश्चेन्द्रियाणि । अतिर्थग्योनित्वातु पृथगु-पादानं नारकादीनाम् । किं पुनरत्र मनुष्यादीनामित्यभिधाय सूत्रे नारकमनुष्यदेवानामिति विश्तं शेषाणां च तिर्थग्योनिजानामिति, न यथा क्रम्यादिषु प्रदीर्धेकदण्डकपाठस्तथेह, उच्यते क्रम्यादिष्वेकजातीया एव सर्वे दण्डकेन निार्देष्टा इति युक्तम्, पुनस्तिर्यग्योनयोऽवश्यं पृथम् निवेश्याः भिन्नजातीयत्वान्नारकादिभ्यः, नारकादयोऽपि भिन्नगतिवार्तत्वात् भेदेनैवोपात्ताः । एवं ताई मनुष्य-नारकादिक्रमे हेतुः नारकदेवानामिति किं नोक्तमादौ मनुष्योपैन्यासात् १। उच्यते-लोकक-मसिबदेशमाचार्येणाधाय चेत्रसि नारकमनुष्यदेवानामित्युक्तम् । अथवा विवरणग्रन्थो यथे-

१ 'जलीका' इति ग-टी-पाठः । २ 'कुन्युखुरुक' इति क-ख-पाठः । ३ 'बृद्धादीनीति' इति क-ख-पाठः ।

<sup>¥ &#</sup>x27; पन्यसनात् ' इति ग-पाठः ।

माण्यादभेदः हिमारभ्यत इति नातिदोषाय। अयरेऽतिविसंस्थुलिमदमालोक्य भाष्यं विषणाः सन्तः सूत्रे मनुष्यादिग्रहणमनार्षमिति सिक्तरन्ते, गौरवहे-तृत्वात्, विनापि किल मनुष्यादिग्रहणेन चत्वार्येकेन वृद्धानि येषां ते सामर्थ्यात्मनुष्याद्यो भविष्यन्ति, तदेतदयुक्तप्रायं लक्ष्यते, अविगानेनवंविधसृत्राध्ययनात्, सामर्थ्यलामे वा अमरादिग्रहणमपि न कर्तव्यम्, त्रीष्येकेन वृद्धानि स्पर्शन-रसन-प्राण-चक्षूषि अमरादी-नामेवेति। इदमन्तरालग्रुपजीव्यापरे वातिकेनः स्वयग्रुपरभ्य सूत्रमधीयते—'अतीन्द्रियाः केवलिनः' येषां मनुष्यादीनां ग्रहणमस्ति सूत्रेऽनन्तरे त एवमाहुः—मनुष्यग्रहणात् केवलिनोऽपि पश्चेन्द्रियत्वप्रसक्तः अतस्तद्यवादार्थमतीत्येन्द्रियाणि केवलिनो वर्तन्त इत्याख्येयम्, तदेतद् वार्तम्, मगवतो द्रव्येन्द्रियसञ्चावात्, भावेन्द्रियाभावश्चात्यन्तिको मत्यादिचत्वष्टय-विनिर्श्वकत्वात् केवलस्येति किमत्रानिष्टमापद्यत् इति न विषः ॥ २४॥

भा॰-अन्नाह-उक्तं भवता-द्विविधा जीवाः-समनस्का अमनस्काश्चेति। तत्र के समनस्का इति १। अत्रोच्यते॥

टी०—अञ्चाह-उक्तं भवतेत्यादिः सम्बन्धग्रन्थः । इन्द्रियनियम आपादिते मनोनियमाभिधानेच्छयाऽत्रावसरे शिष्य आह-अभिहितं त्वया प्राग् द्विप्रकारा जीवाः संसारिणः-'समनस्का अमनस्काश्च' (अ०२, स्०११) तत्र नारकादिषु के समनस्का इति विभक्तमिच्छामि ज्ञातुम्, के वाऽमनस्का इति नोक्तम्, अन्यत्रसमृहाभिधानेऽन्यत-रस्य सुज्ञानत्वात् अत्र शिष्यप्रश्नावसायेऽभिधीयते—

### सूत्रम्-संज्ञिनः समनस्काः ॥ २-२५ ॥

भा०—सम्प्रधारणसंज्ञायां संज्ञिनो जीवाः समनस्का भवन्ति । सर्वे नारकदेवा गर्भन्युत्कान्तयश्च मनुष्यास्तिर्गग्योनिजाश्च केचित् । ईहापोहयुक्ता गुणदोषविचारणात्मिका सम्प्रधारणसंज्ञा।तां प्रति संज्ञिनो विवक्षिताः। अन्यथा ह्याहार-भय-मैथुन-परिग्रह-संज्ञाभिः सर्व एव जीवाः संज्ञिन इति ॥२५॥

टी०—संज्ञिनः समनस्ताः, संज्ञा विद्यते येषां ते संज्ञिनः, शिक्षादित्वाद् वीद्यादित्वाद् वा, विद्यमानं मनो येषां ते समनस्ताः सपुत्रादिवत्, संज्ञामात्रसम्बन्धात् सर्वे पृथिव्यादयः संज्ञिनो द्यविधसंज्ञाभ्यनुज्ञानात् इत्यागममनुपत्रय- काचार्य आह—सम्प्रधारणसंज्ञायामित्यादि । अथवा कालहेतुदृष्टिवादोपदेशाख्यास्तिसः संज्ञास्तत्र कतमां संज्ञामधिकृत्योच्यते संज्ञिनः समनस्का इति । आह—सम्प्रधारणसंज्ञायामित्यादि, न सर्वो संज्ञाऽगमोक्ताऽत्र गृह्यते, किन्तु या सम्प्रधारणा- तिमका तस्याः परिग्रहः । किं पुनः कारणमूहलोकाहारादिसंज्ञास्त्यज्यन्ते । अहादिसंज्ञाः वावदितिस्तोकत्वादशोमनत्वाद्याहारादिसंज्ञा नाधिक्रियन्ते, निह कार्षापणमात्रेण धनवान्, मृति-

मात्रेण वा रूपवानिति व्यपदिश्यते, यथा च प्रभूतद्रविणो धनवान् , प्रशस्तरूपः स्वरूपवानुच्यते तथा महत्या शोभनया चेह संज्ञया संज्ञिनो ब्रहीष्यन्ते, भूमप्रशंसातिशयनादिषु मत्वर्थीयवि-धानात्, कालहेतुदृष्टिवादोपदेशसंज्ञानां च मध्ये कालिक्येव परिगृह्यते नेतरे, निरूपित-मिदं नन्यां सूत्रव्याख्याने हेतुकालदृष्टिवादोपदेशक्रममुत्तरोत्तरविशुद्धमपहाय किं कारणं कालिक्यादौ व्यवस्थापितेत्येवमाधिप्तेऽभिहितग्रुत्तरं (हारिभद्रीये )-संज्ञ्यसंज्ञीति सर्वत्र श्रुते कालिक्याः संज्ञायाः प्रायः संव्यवहारः कियते, अतः क्रमविशुद्धिमनादृत्य सूत्रग्रुपनिबद्धम् , अतस्तां कालिकीं संज्ञामधिकृत्य भाष्यकृद् व्याख्यानयति सम्प्रधारणसंज्ञायां ये वर्तन्ते जीवास्ते समनस्का भवन्ति । सम्प्रधारणमालोचनं येन सुदीर्घमपि कालमनुस्मरति भूतमागामिनं चानुचिन्तयति कथं नु कर्तव्यं किं वा तत्रानुष्ठेयमत एव दीर्घकालिकीत्यु-क्ताऽङगमे पूर्वपदलोपात् । तच सम्प्रधारणमेवंरूपं कस्य सम्भवति १ योऽनन्तानन्तान् मनोयोग्यान् स्कन्धान् आदाय मन्यते, तल्लब्धिसम्पन्नो मनोविज्ञा-उपलाधिनानात्वम् नावरणक्षयोपश्चमादिसमेतः, यथा च रूपोपलब्धिश्रक्षुष्मतः प्रदी-पादिप्रकाशपृष्ठेन तद्वत् क्षयोपशमलन्धिमतो मनोद्रव्यप्रकाशपृष्ठेन मनः पष्ठैरिन्द्रियैरथीप-लिब्यः, यथा वाऽविद्युद्धचक्षुषो मन्दमन्दप्रकाशे रूपोपलिब्धरेवमसंज्ञिनः पश्चेन्द्रियस-म्मूच्छेनजस्यात्यल्पमनोद्रव्यग्रहणशक्तरर्थोपलब्धः, यथा चेह मूचिंछतादीनामव्यक्तं सर्व-विषयविज्ञानमेवमतिप्रकृष्टावरणोदयादेकेन्द्रियाणाम्, अतः शुद्धतरं शुद्धतमं च द्वीन्द्रिया-दीनामा पश्चेन्द्रियसम्मूच्छनजेभ्यः, ततस्तत्संज्ञिनामतिप्रकृष्टतरमिति १। आह्-कृतः पुनश्चेत-न्यसमानतायामात्मनो यदिदग्रुपलिधनानात्वम् १ उच्यते सामर्थ्यमेदात्, स च क्षयोपशमा-नन्त्याद् यथा चेह छेदनत्वे तुल्ये चक्रवर्तिनश्रकस्य यत् सामध्यं तत् क्रमशो द्दीयमान-सामर्थ्यानां न शरपत्रादीनामस्ति, एवमेव हि मैनोविषयाणां संज्ञिनां चैतन्ये सति या पदुता सम्प्रधारणायां नासौ क्रमशो हीयमानानामसंज्ञिनामिति । एवं तावद् विशिष्टसंज्ञा-माज एव संज्ञिन इति प्रतिपादितम् ।। इदानीं नामग्राहमाचष्टे तान संज्ञिनः-सर्चे नारकदेवा इत्यादिना । पृथिवीसप्तकवर्तिनी नारकाः, भवनवनचरज्योतिषिकवैमानिकाश्च देवाः, गर्भेण च्युत्क्रान्तिर्येषां मनुष्याणां ते गर्भव्युत्क्रान्त्यः, उपरिष्टात् (अ०२,स्०३२) त्रिविधं जन्म वस्यते, तत्र मातृपितृसंयोगाज्जीवस्योत्पादो गर्भजन्मोच्यते, तेन गर्भजन्मना विविधग्रुत्क्रमणं-उद्गमनं-प्रादुर्भावो येषां कदाचिच्छिरसा कदाचित् पादाभ्यां मातुरदराश्चिःसरणमित्येवंवि-धमनुष्याणां च समनस्कत्वम् । गर्भव्युत्कान्तिग्रहणात् सम्मूच्छेनजन्ममनुष्यव्यावृत्तिः । तिर्यग्योनिजास्त्वित्यादि । पश्चेन्द्रियतिर्यग्योनिजाः गो-महिषी-अजाविक-करि-केसरि-च्या-

९ 'तथा च' इति ग—पाठः । २ 'मनोविषविणां संद्वानाम् ' इति ग—टी—पाठः । ३ 'तत्संहिनः ' इति फ—का—पाठः ।

ब्रादयः । केचिद्ग्रहणाद् गर्भव्युत्कान्तय एव परिगृह्यन्ते, न सम्मूच्छनजन्मभाजः । **ईहापोहयुक्ता** इति । सामान्यार्थग्रहणानन्तरभाविनी सदर्थमीमांसा ईहा-किमयं शब्स-ध्वनिरुताही शृङ्गध्वनिरिति, मधुरादिगुणयोगादयं शङ्खस्यैव ध्वनिः, न शृङ्गस्येत्यन्वयव्यति-रेकवद् विज्ञानमपोह उच्यते, ईहापोहाभ्यां युक्ता ईहापोहयुक्ता-गुणदोषविचारणात्मिका सम्प्रधारणसंज्ञा, तां प्रति संज्ञिनोऽत्र संज्ञिनो विवक्षिताः, गुणाश्र दोषाश्र गुण-दोषाः, खार्थपृष्टिहेतवो गुणाः, तदपचयहेतवो दोषाः, तेषां विचारणम्-आलोचनं-कथं गुणावाप्तिर्दोषपरिहारश्रेति तदेवात्मा-खरूपं यस्याः सम्प्रधारणसंज्ञायाः सा गुणदोषविचारणा-त्मिका सम्प्रधारणसंज्ञा, तामेवंविधां संज्ञामभिम्नखीकृत्य संज्ञिनो वक्तुमभिष्रेताः। अन्यथा हीत्यादि । यदि प्रतिविशिष्टा संज्ञा नाङ्गीिकयते ततः सर्व एव जन्तवः पृथिव्यादिभेदाः

समनस्काः स्युः, आहारादिसंज्ञाभिः संज्ञिन इतिकृत्वा, तस्माद् विशिष्ट-आहारादिसंहा-संज्ञाभाजः संज्ञिनः समनस्का भवन्ति । तत्रासद्वेदनीयोदयादोजलोमप्र-स्वरूपम् क्षेपभेदेनाहाराभिलापपूर्वकं विशिष्टपुद्रलग्रहणमाहारसंज्ञा, संज्ञा नाम

विज्ञानम्,तद्विषयमाहारमभ्यवहरामीति मोहनीयोदयात्, साध्वसलक्षणा भयसंज्ञा-भयपरिज्ञानं विभेमीति, प्रश्वादिवेदोद्याद दिव्यौदारिकशरीरसम्बन्धाभिलाषासेवनं मैथूनसंज्ञा, ततोऽ-न्यया वाऽपि मुर्च्छालक्षणा परिग्रहसंज्ञा, भावतोऽभिष्वङ्गो मृर्च्छा, तस्मात् सिद्धं प्रणिधान-विशेषाहितसंस्कारविज्ञानपाटवादरविजृम्भितपरिणामाः संज्ञिनः ॥ नतु च सम्प्रधारणसंज्ञा मनोलक्षणा, मनश्र सम्प्रधारणसंज्ञारूपम्, ततश्रायुक्तं लक्षणमन्योन्यलक्षणत्वाद् इस्तकरवत् संज्ञिनः समनस्का इति। उच्यते लक्ष्यपदार्थो द्विविधेन लक्षणेन लक्ष्यते स्वसिद्धेन परसिद्धेन वा, स्वसिद्धेनाविरुष्णत्वेन, परसिद्धेनाभिनववारिवाह्यटलस्निम्धतरवनखण्डबलाकाकमल-सौरभादिना महान् जलाशयः, तत्रेहापि लक्ष्याः समनस्काः प्रसिद्धेन गुणदोषादानपरि-हाररूपेण बहिवेर्तिना प्रत्यक्षप्रमाणसम्धिगम्येन सम्प्रधारणसंज्ञाफलेन लिङ्गभूतेन संज्ञित्वेनानु-

सम्प्रधारणेन सम-नस्कतास्रक्षणम्

मीयन्तेऽन्तः करणवत्तया विद्वद्भिः, न चाग्नेर्रुक्षणग्रुष्णता तद्भेदवर्तिन्यपि यथा तथा सम्प्रधारणसंज्ञाऽपि बहिरतिस्फ्रटहिताहितप्राप्तिपरिहाररूप-फला लिङ्गिनो भेदेनापि वर्तमाना लक्षणमेव । अथवा पर्यायकथनेनेदं

व्याख्यानं समनस्कानाम्, के समनस्का इति पृष्टे संज्ञिनः समनस्का इत्येकोऽर्थः, यथाऽन्यत्र ' मतिस्पृतिसंज्ञाचिन्तामिनिबोध इत्यनर्थान्तरं ' (अ० १, स्० १३), 'सम्यग्योगनिप्रहो गुप्तिः' ( अ०९, सू० ४ ) इति । इहापि गुणदोषविचारणाफलयोगात प्रसिद्धतरः संज्ञिशब्द-स्तेन प्रत्यायनमप्रसिद्धस्य समनस्कशब्दार्थस्य । एवंच इस्तकरविदत्यप्युपपनं भवति, कस्यचिदन्यतरप्रसिद्धावन्यतरो व्याख्यायते-कः करः ? हस्त इति, विवक्षावशाद् वा कदा-चित् कारणेन तत्कार्यमनुमीयते जातुचित् कार्येण कारणम्, अत्र च मनः कारणं सम्प्र-धारणसंज्ञा कार्यतया लक्ष्यते इति, कदाचिद् वा सैव मनसा लक्ष्यत इत्यन्योन्यलक्षणताऽपि न दोषायेति ॥ २५ ॥

उक्तः प्रतिविशिष्टानामेव भवस्थानां मनोयोगनियमः । अथ येऽन्तर्गतौ वर्तन्ते प्राणि-नस्तेषां कतमो योगः ? । उच्यते—

सूत्रम्-विश्रहगतौ कर्मयोगः ॥ २-२६ ॥

टी०-अथवा संसारिणोऽधिकृतास्ते च संसरणधर्माणो भवाद् भवान्तरप्राप्तेः, तच तेषां संसरणं द्विधा-देशान्तरप्राप्तिलक्षणं भावान्तरप्राप्तिलक्षणं च, तत्र संसरणस्य ये पूर्वशरीरपरित्यागाद देशान्तरं गत्वा जन्म लभन्ते तेषां देशा-ई विध्यम ये प्रनः स्वशरीर एवोत्पद्यन्ते मृताः सन्तः न्तरप्राप्तिलक्षणम् तेषां भावान्तरप्राप्तिलक्षणम्, एतदुमयमपि क्रम्यादिभावेन योगमन्तरेण संसरणमस्ति, त्यक्तपूर्वकश्वरीरस्य जन्तोर्गतेरभावाद् गतिपूर्विका चोभयप्राप्ति-रिति ? उच्यते--गतिहेत्सद्भावान्न गमनप्रतिषेधः, सा गतिरन्तरालवर्तिनी द्विधा-ऋज्वी वक्रा च, ऋज्वी तावत् पूर्वशरीरयोगोत्थापितप्रयत्नविशेषादेव गतिरि-अन्तर्गतिविचारः ष्यते धनुर्ज्याविमोक्षाहितसंस्कारेषुगमनवत्, तस्यां च पूर्वकः स एव योगो वाच्यः, अतोऽन्यस्यानु विग्रहगतौ कर्मयोगः, विग्रहो वक्रम्रच्यते, विग्रहेण युक्ता गतिर्विग्रहगतिः अश्वरथन्यायेन, विग्रहप्रधाना वा गतिः विग्रहगतिः शाकपार्थिवादिवत्, तस्यां विग्रहंगतौ कर्माष्टकेनैव योगः, न शेषौदारिकादिकायवाङ्मनोव्यापार इति, कर्मणो योगः कमियोगः कार्मणशरीरकृतैव चेष्टेत्यर्थः । एतदेव व्यक्तं भाष्येण दर्शयति—

भार-विग्रहगितसमापन्नस्य जीवस्य कर्मकृत एव योगो भवति । कर्म-द्यारीरयोग इत्यर्थः । अन्यन्न तु यथोक्तः कायवाङ्मनोयोग इति ॥ २६॥

टी०—विग्रहगतीत्यादि । समासादितवक्रगतेर्जन्तोः कर्माष्टकं कर्मशब्देनोच्यते । कर्मकृत एव योगो भवतीत्यवधारणेन व्युदासमावेदयित शेषयोगानाम्,पुनः स्पष्टतरमसन्देहार्थं विद्यणोति—कर्मश्रारीरयाग इत्यर्थः । कर्मैव श्रीरं कर्मश्रीरं कार्मणमिति स्फुटयिति, स्वार्थे च व्युत्पत्तिमावेदयित कर्मैव कार्मणम्, न पुनर्जातभवाद्यर्थसम्बन्धोऽत्र कश्चित् समस्ति। अयं च नियमोऽन्तर्गतेरेव क्रियते न कार्मणस्येति ख्यापयबाह—अन्यन्न तु यथोक्तः काषवाङ्म-नोयोग इति । अन्तर्गतेरन्यत्र यथाभिहित आगमे कायादियोगो भवति, तुशब्दो गत्यन्तर-विशेषप्रदर्शनपरतयोक्तः । तद्यथा—नारकगर्भव्युत्क्वान्तितिर्थग्मनुष्यदेवानां त्रयोऽपि योगाः,

सम्मूच्छनजन्मभाजां तिर्घग्मनुष्याणां कायवाग्योगावेव । अथवा यथोक्त इति । येन प्रकारेणोक्तः कायादियोगः पश्चदश्चभेदः स तथा समायोजनीयो गत्यन्तरभेदेष्विति सूचयति, तत्र मनोयोगश्चतुर्धा—सत्यः, असत्यः, सत्यास-त्यः, असत्यामृष इति, एवं वाग्योगेऽपि, काययोगः सप्तभेदः—औदारिकः, औदारिकमिश्रः, वैक्रियः, वैक्रियमिश्रः, आहारकः, आहारकमिश्रः, कार्मणश्चेति।। नतु च 'अनादिसम्बन्धे च'

१ वकगती चेत्यधिकम् । २ 'इत्यर्थः 'इति घ-पाठः ।

(अ०२, स्०४२), 'सर्वस्य' (अ०२, स्०४३) इतिवचनात् तैजसयोगसङ्गावोऽपि, अतोऽष्टवि-घेन काययोगेन भवितव्यम्, तत्रश्र षोडशभेदो योगः स्यात्, अवधारणं च भाष्ये कर्मकृत एवेति तदप्यसमीक्ष्य कृतं स्यात्, तत्रोच्यते—'सर्वस्य' (अ०२, स०४३) इत्यत्र स्त्रे तैजसयोगमाचार्योऽन्यमतेन निराकिरिष्यति, 'एके त्वाचार्याः नयवादापेक्षम्' (अ०२, स०४३) इत्यादिना भाष्येण, अतः क्रूमसुदीक्षस्य मा त्वरिष्ठाः, तत्रैवेदं निश्रेष्यते, समासतस्तावद्

गृहाण-तेजसं कार्मणाम भिम्मेकमेवेदिमत्यतः पश्चद्शधा योगः, तेजसस्य भिम्भः अवधारणमपि भाष्ये नासमञ्जसमिति। सोऽयमधुना जीवेषु पश्चदशियो योगः आयोज्यते—संज्ञिमिध्यादृष्टेरारब्धो यावत् सयोगकेवली तावदाद्य-तुर्यो मनोयोगौ लभ्येते, एतेष्वेव च स्थानेषु सत्यवाग्योगोऽपि, तुरीयः पुनर्वाग्योगो द्वीन्द्रियमिध्यादृष्टेरारब्धो यावत् सयोगिकेवली तावत् समस्ति, द्वितीयतृतीयवाग्योगौ संज्ञिमिध्यादृष्टेरारब्धो यावत् क्षीणकषायवीतरागच्छबस्थस्तावळ्ळभ्यते। एवं मनोयोगाविष द्वितीयतृतीयो। ऋजुगत्यां यावद् भवान्तरसम्प्राप्तिस्तावदन्तराले यथासम्भवमौदारिकवै-क्रियकाययोगौ भवतः, वक्रायां तु पुनस्तौ विनिवर्तते, नारकसुरा वैक्रिययोगभाजः, तिर्यग्-

योगस्वामिनः मनुष्या औदारिकवैक्रिययोगिनः, आहारकयोगः प्रमत्तेन निष्पाद्यते पश्चादप्रमत्तस्य भवति, एत एव हि नारकाद्योऽपर्याप्तकावस्थावितेनो मिश्रयोगभाजो भवन्ति, औदारिकवैक्रिये येषां प्राग्धे पुरोजन्मनि तेषां कार्मणेन मिश्रः, यस्या-हारकं प्राग्धं तस्यौदारिकेण मिश्रः, सम्यग्मिध्याद्यमपहाय मिध्याद्वष्टरारच्योऽन्तर्गतो कार्मण एव योगस्तावछभ्यते यावदुपशान्तकषायवीतरागच्छग्मस्थ इति। केविलसमुद्धातकाले च तृती-यचतुर्थपश्चमसमयेषु कार्मण एव। सूत्रे चाविष्रयते विग्रहगतेः, न कर्मयोगः, ततोऽन्यत्रापि दर्शनादिति, द्वितीयषष्ठसप्तमेष्वौदारिककार्मणमस्ति, प्रथमाष्टमयोरौदारिक एव, एवमन्यत्र तु यथोक्तः कायादियोगः समायोजितो भवति॥ अथ विग्रहगतो कर्मयोग इतिवचनादेकविग्र-हायामपिगतौ कार्मण एव योगः कस्माक भवति? साऽपि हि विग्रहगतिभेवत्येवेति। उच्यते – विग्रहगताविति न व्याप्तिविविद्यता तिलतैलवत्, किन्तु विषयो विविद्यतः खे शकुनिरुद्के मत्स्य इति यथा, अवश्यं चैतदेवं ग्रहीतव्यम्, अन्यथा द्विविग्रहायां त्रिविग्रहायां वा गतावा-द्यन्तयोरिप समययोः कार्मणयोगः प्राग्नोति, इप्यते च द्विविग्रहायां मध्यमसमये त्रिविग्रहायां मध्यमसमये त्रिति ॥ नजु च विग्रहगतिसमापकः कार्मणेन योगेन भवान्तरं सङ्कित्रहायां मध्यमसमये त्रिति ।। नजु च विग्रहगतिसमापकः कार्मणेन योगेन भवान्तरं सङ्कित्रहायां मध्यमसमये त्रिति ।। नजु च विग्रहगतिसमापकः कार्मणेन स्वर्ते विश्वते हि

तस्योपभोगो यदुत भवान्तरसङ्क्रान्तिरिति ? । उच्यते—विशिष्टः सूत्रे स्वाग्ताता सुखदुः खयोष्टपभोगः कर्मबन्धानुभवो निर्जरालक्षणश्च प्रतिषेतस्यते, न चेष्टारूप इति । अथ कथं सूत्रमिदम् ?—'' जावं च णं भंते ! अयं जीवे एयति वेयति चलति फंदति तावं च णं णाणावरणि ज्ञेणं जाव अंतगहएणं

१ यावच भदन्त ! अयं जीव एजते व्येजते चलति स्पन्दते तावच झानावरणीयेन यावद् अन्तरायिकेण

बन्धतिसि १ इंता गोयमा ! " कार्मणयोगकाले चास्ति चलनं, तत् कथं बन्धादि-लक्षणोपमोगप्रतिषेधः ? । उच्यते—मवस्थमाश्रित्य मगवता सूत्रं प्राणायि, ज्ञानावरणाद्यास्न-वाणां तदेव सद्भावात्, अपिच अल्पः कालः समयद्वयं कस्तत्रोपभोगेनाभिसम्बन्ध इति, स्याद् वा काययोगप्रत्ययस्तत्र बन्धः स तु न विवक्ष्यते भाष्यकारेण, ज्ञानावरणाद्या-स्वविशेषाहितबन्धनिराकारसूत्रं व्याख्यास्यत इति, एवं तद्यानुपूर्वीनामकर्मोपभोगस्त-देव नान्यदा जन्तोरन्यत्र केवलिद्विचरमसमयात्, ज्ञानावरणाद्युपभोगश्च यथासम्भवमतः कथ्यप्रभोगप्रतिषेध इति ?। उच्यते—पुनः पुनर्विरुवन्सुधा कदर्थयसि त्वमस्मान्, तत्रैव सूत्रे निश्चयिष्यते एतद् अमिव्यक्तरूपा हिंसादयो न तत्र सन्ति, न च तदनुरूपफलोपभोग इति व्यक्तिमावेश्य चेतसि प्राणेषीत् सूत्रमाचार्यस्तस्मादवस्थितमिदम्—विग्रहगतौ कार्मण एव योगः, न शेष इति ।। २६ ॥

अथ येषां जीवानां गतिर्भवान्तरप्रापिणी सा किं यथाकथंचिद् मवति, आहोस्विदस्ति कश्चिक्यमः १। अस्तीत्युच्यते—

## सूत्रम्—अनुश्रेणिर्गतिः॥ २-२७॥

टी०—अथवा किं पुनरयमात्मा भवान्तरप्राप्ती वक्तां गींत प्रतिपद्यते गतिनियमात् इतिश्वदुताहो यथाकथंचिदिति ?। गतिनियमात् इत्याह—कः पुनरसौ गतिनियमः ? उच्यते—अनुश्रोणगितिः। श्रेणिः—आकाशप्रदेशपिक्कः स्वशरीरावगाहप्रमाणा, प्रदेशाश्राम् तीः क्षेत्रपरमाणवोऽत्यन्तस्भाः नैरन्तर्यभाजः, सा चासङ्ख्येयप्रदेशा जीवगतिविवश्लायाम्, अन्यत्र मौक्तिकहारलतेव एकैकाकाशप्रदेशरचनाहितस्वरूपाऽपि प्राह्मा, परमाणोस्तावत्यामेव व्यवस्थानात्, व्यणुकादेस्तावत्यामधिकायां चेत्येवमनन्तप्रदेशिकस्कन्धपर्यवसानं पुद्रलद्र-व्यम्रपयुज्य वाच्यम्। तत्रानुश्रोणिति। श्रेणिमनु अनुश्रेणि श्रेण्यामनुसारिणी गतिरिति-यावत्, अनुगन्नं वाराणसी यथा। गमनं—गतिः—देशान्तरप्राप्तिः, सा चाकाशश्रेण्यभेदवर्तिनी स्वयमेव समासादितगतिपरिणतेर्जन्तोर्गतिहेतुसकललोकव्यापिधर्मद्रव्यापेक्षा प्रादुरस्ति, भवान्तरसङ्क्रान्त्यमिम्रुखो जीवो मन्दिक्रयावच्चात् कर्मणो यानेवाकाशप्रदेशानवष्टभ्य शरीरवियोगं करोति तानेवाभिन्दन् देशान्तरं गच्छत्यूर्ध्वमघस्तिर्यग् वा, विश्रेणिगत्यभावाद्,

धर्मास्तिकायाभावाच परतो लोकपर्यन्ते एव व्यवतिष्ठते, लोकनिष्कुटोगतरतुओणितापपातक्षेत्रवशाच भवान्तरप्राप्ताववश्यमेव धर्माञ्जीवो वक्रां गतिं प्रतिपद्यते,
पुत्रलानामपि परप्रयोगनिरपेक्षाणां स्वाभाविकी गतिरतुश्रेणिर्भवति
यथाऽणोः प्राच्यात् लोकान्तात् प्रतीच्यं लोकपर्यन्तमेकेन समयेन प्राप्तिरिति प्रवचनोपदेशः,

परप्रयोगापेक्षया त्वन्यथाऽपि गतिरस्तीति ॥

अधुना माष्यम् नुगम्यते —

भा॰—सर्वा गतिर्जीवानां पुद्रलानां चाकाशप्रदेशानुश्रेणिर्भवति, विश्रे-णिन भवतिति गतिनियम इति ॥ २७ ॥

टी॰—सर्वा गतिरित्यादि । सर्वेति ऊर्ध्वमधस्तिर्यग् वा देशान्तरप्राप्तिः, जीवानां-जीवनयुजां संसरणधर्माणामित्यर्थः, पुद्रस्थानामिति, पूरणाद् गलनाच्च पुद्रलाः-निरुक्त-प्रामृतानुसारेण उपचयापचयभाजः, तेषां च, सम्रुचितौ चशब्दः । कथं पुनरत्र पुद्रलग्रहण्-

भतर्कितमेव सहसा विहायसोऽपतिदिति ?। उच्यते-जीवाधिकारानुवृत्तौ अनुश्रेणी पुद्रल-ग्रहणे हेतुः गतिनियमविवक्षायामनुपात्तमपि सूत्रे लाघवेषिणा भाष्यकारेणोपात्त-मेकप्रयत्नसाध्यत्वात् , अन्यथा तु गौरवं जायते, अतश्रेदमवश्यमर्थतो

वक्तव्यम् पुद्रलानां चेति, उत्तरत्र सूत्रे जीवग्रहणाद्, अन्यथा जीवाधिकारानुष्ट्रतों जीवग्रहणस्य न किंचित् प्रयोजनसुपलभ्यते, तसात् पश्यत्ययमाचार्यो जीवानां पुद्रलानां च गतिनियमं अनन्तरसूत्रेऽतः पुद्रलव्यवच्छित्तये जीवग्रहणमिति । आकाष्ट्राप्रदेशानुश्रेणि-भेवति । जीवपुद्रलावगाहलक्षणमाकाशं तस्य प्रदेशाः परमाणवोऽमूर्तास्तेषां पङ्किः प्रदीर्घा श्रेणिरसंख्यातप्रदेशा, पुद्रलगमने तु सङ्ख्यातप्रदेशाऽपि, तामेवंविधां श्रेणिमनुपत्य गमनसुपजायते, आकाशप्रदेशानां या श्रेणिस्तामनु जायते गतिभवत्ययमर्थः समासस्तु, कथमेतचिन्त्यम् आकाशग्रहणं, धर्मादिद्रव्यनिष्ट्रत्यर्थम्, तदेव द्ववगाहदानेन व्याप्रियते, न शेषमिति । उक्तलक्षणायाः श्रेणोर्वगता या गतिः सा विश्रेणिर्जावानाम् , पुद्रलानां तु स्वभावाद् , विश्रेणिने भवतीति गतिर्नियम्यते। पूर्वापरायता वियत्प्रदेशश्रेणयो दक्षिणोन्तरायताश्रापराः तथा चोर्ध्वमध्य धर्माधर्मद्रव्यद्वयाविका यास्तास्वेव गतिसद्भावात् ता एव विभिद्य न कदाचिदपि प्रयान्तीति ॥ २७॥

अत्राह—सैवंस्वभावा गतिः किमुज्वेव गत्वोपरमति, अथ कृत्वापि वक्रं पुनरूप-जायते १। उच्यते-पुद्गलानामनियमः, सिद्ध्यतस्त्वेकान्तेनैवाविष्रहेत्यत आह—

## सूत्रम्-अविष्रहा जीवस्य ॥ २-२८ ॥

सिध्यमानस्य भा॰—सिद्ध्यमानगतिर्जीवस्य नियतमविग्रहा भवति ॥२८॥

टी०-एतावद् भाष्यमस्य स्त्रस्य । सेधनशक्तियुक्तः सिद्धधमानः सेधनशीलो वा तस्य गितर्गमनं पूर्वप्रयोगादिहेतुचतुष्टयजनितम् । जीवस्यति ग्रहणात् पूर्वयोगर्जीवाः पुद्रलाश्चेति ज्ञापितं भवति, सिद्धधमानस्येति सामर्थ्यलब्धमुदचीचरत् स्र्रिरुत्तरयोगे संसारिग्रहणात् , नियतं सर्वकालमेव सिद्धधताम् , अविग्रहा-ऋज्वी गितर्भवतीति वेदितव्यमिति ।।२८॥ आह-अन्यस्य सिद्धधमानजीवव्यतिरिक्तस्य कथमिति ? । उच्यते—

१ 'सूत्रोकः' इति क-स्न-पाठः ।

## सूत्रम्-विमहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः ॥ २-२९ ॥

टी॰ विग्रहवती वका चशब्दाद्विग्रहा वाऽनन्तरसूत्रनिर्दिष्टा गतिभैवति, संसारिग्रहणानुवृत्तो पुनः संसारिग्रहणं सिद्धग्रहणाद्पास्तस्य प्राक्तनसंसारिग्रहणस्य पुनः प्रत्युज्जीवनाय अर्थवशाच विभक्तिविपरिणामः प्राक्त चतुभ्धे इत्यन्तर्गतिकालप्रक्षपीवधारणार्थः,
'एकसमयोऽविग्रहः' (अ०२, स०३०) इति वक्ष्यमाणत्वात्। चतुभ्यो विग्रहेभ्य आरात्
सविग्रहा भवति, त्रिविग्रहा प्रकर्षत इति, प्राक्रशब्दस्य मयोदाभिधायित्वात्।।

अधुना भाष्यानुसरणं क्रियते—

भा०—जात्यन्तरसङ्गान्तौ संसारिणो जीवस्य विग्रहवती चाविग्रहा
च गतिभवतीति, उपपातक्षेत्रवशात् तिर्यगृध्वमधश्च, प्राक् चतुभ्यं इति येषां
विग्रहवती तेषां विग्रहाः प्राक् चतुभ्यों भवन्ति, अविग्रहा
विग्रहगितसएकविग्रहा बिविग्रहा त्रिविग्रहा इत्येताश्चतुस्समयपरश्चतुविधा गतयो भवन्ति, परतो न सम्भवन्ति, प्रतिघाताभाषाद् विग्रहनिमित्ताभावाच । विग्रहो विक्रतम्, विग्रहो व्याहः श्रेण्यन्तरसङ्कान्तिरित्यनर्थान्तरम् । पुद्गलानामप्येवमेव । शरीरिणां च जीवानां विग्रहवती
चाविग्रहवती च प्रयोगपरिणामवशात् । न तु तत्र विग्रहनियम इति ॥ २९ ॥

टी०—जात्यन्तरसङ्कान्तावित्यादि । जातिरेकेन्द्रियादिमेदात् पञ्चधा, जातेरन्या जातिर्जात्यन्तरं तस्मिन् सङ्क्रान्तिः-गमनं जात्यन्तरसङ्क्रान्तिस्तस्यां जात्यन्तरसङ्कान्तौ सत्यामिति । अथ यदा स्वजातावेवोत्पद्यते तदा कथम् १ तदा अपि द्येवमेव गतिर्वक्तच्या,
जात्यन्तरग्रहणं त तदा प्रदर्शनमात्रकारि व्याख्येयम् । अथवा जननं – जन्म जातिशब्देनोच्यते,
जन्मनो जन्मान्तरावाप्तिर्जात्यन्तरसङ्कान्तिरिति न कश्चिद्त्र दोषः । संसारः – कर्म तदिमसम्बन्धात संसारिणो जीवस्येति जीवनधर्मभाजः, ऋजुगतौ पूर्वकमेवाऽऽयुभवित यावदुपपातदेशं प्रामोति, कृटिलगतौ यावद् वक्रं तावत् पूर्वकम्, तत्परतो भविष्यज्ञन्मविषयमायुरुदेतीत्येवंविधार्थज्ञापनाय जीवस्येत्यवोचत् । समुचयार्थं दर्शयित—वक्रा चावक्रा च उभयी

गतिः । किं पुनः कारणमत्र येन कदाचिद् वक्रा कदाचिद्वकेति १ ।

विमहे हेतुः अत आह—उपपातक्षेत्रवशात् उपपातक्षेत्रं यत्र जन्म प्रतिपत्स्यते तस्य वराः—आनुलोम्यमनुक्कता उपपातक्षेत्रवशस्तस्मादुपपातक्षेत्रवशात् कारणात्। तिर्यगः वमः घम्र प्राक् चतुर्भ्य इति, दिक्षु विदिक्षु च व्यावहारिकीषु स प्रियमाणो यावत्यामाकाश-श्रेणाववगाढस्तावत्त्रमाणां श्रेणिममुख्यद्ध्वमध्य प्राक् चतुर्भ्यो विग्रहेश्यः सविग्रहया गत्यो-पपद्यते, न चायं नियमः प्रतिपत्तव्योऽन्तर्गत्याऽवश्यं विग्रहवत्या भवितव्यम्, किन्तु येषां विग्रहवती तेषां प्राक् चतुर्भ्यो विग्रह्तत्रया भवत्वयम्, किन्तु येषां विग्रहवती तेषां प्राक् चतुर्भ्यो विग्रहा भवति, येषां जीवानामुपपातक्षेत्रवशाद् विग्रहवती गतिर्भवति तेषां विग्रहत्त्रययुक्ता प्रकर्षतो द्रष्टव्या। अमुमेवातिक्रान्तमशेषं माष्यार्थं व्यक्तिमा-

पादयकाह-अविग्रहा इत्यादि। यस्योपपातक्षेत्रं समश्रेणिव्यवस्थितमुतिपत्सोः प्राणिनः स ऋज्वायतां श्रेणिमनुपत्योत्पद्यते, तत्रैकेन समयेन वक्रमकुर्वाणः, कदाचित् तदेवोपपातक्षेत्रं विश्रेणिस्थं भवति तदैकविग्रहा द्विविग्रहा त्रिविग्रहा चेति तिस्रो गतयो निष्पद्यन्ते, आकाशप्रदेशश्रेणीः लिखित्वा प्रत्यक्षीक्रियन्ते। तथा चागमः—अपंजत्तसहुमपुढविकाइए णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुरच्छिमिल्ले चरमंते समोहते समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पच्चिच्छिमिल्ले चरमंते अपज्जत्तसहुमपुढवि-काइयत्ताए उपवविज्ञत्तए से णं भंते! कइसमइएणं विग्नहेणं उवविज्ञाः? गोयमा!

पिसमर्या यावन केणहेणं भंते! एवं वुच्चइ १ एवं खलु गोयमा! मए सत्त सेढीओ पण्णत्ताओ, तंजहा-उञ्जुआयता सेढी एगओवंका दहओवंका एगओ-

खहा दुहओखहा चक्कवाला अद्धचक्कवाला (भग० २०२५, उ०३, स००३०), उज्जुआयताए सेढीए उववज्जमाणे एगसमएणं विग्गहेणं उववज्जेजा, एगओवंकाए सेढीए उववज्जमाणे
दुसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा, दुहओवंकाए सेढीए उववज्जमाणे तिसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा, से तेणहेणं गोयमा एवं बुचइ "। एकसमयेन वा विग्रहेणोत्पद्यते द्विसमयेन वा त्रिसमयेन वेति, कः पुनः शब्दार्थ इति सन्दिहानः प्रश्नयति, कुतः पुनः सन्देहः ? आचायेण परिमापितम्-विग्नहो चिक्रतं विग्रहोऽचग्रहः श्रेण्यन्तरसङ्कान्तिरिति, अत्रायमर्थो न सङ्गच्छते, यस्मात् न ह्येकसमयायां गता वक्रमस्ति, अपरे व्याचक्षते-विग्रहाय गतिविंग्रहगतिः विग्रह्य वा गतिविंग्रहगतिः, तत्र विग्रहायेति आगामिजन्मशरीराथी
गतिरिति प्रतिपादयन्ति, विग्रह्य वा गतिरिति वक्रं कृत्वा या गतिः साऽपि विग्रहगतिः,

वित्रहगति-वाज्यार्थः विकल्पनायां सूत्रार्थो न घटते, विग्रहार्था या गतिस्तस्यामेष्यज्ञन्मनि श्रीरेण सम्बन्धः, न गमनपरिणामकाल एव, तत्र कः सम्बन्धः एक-

समयेन वा विग्रहेणोत्पद्यते, यदा पुनर्विगृद्य गितः, तदा सुतरामनुपपन्नम्, न ह्येकसमयगती वक्रस्य सम्भवः, भाष्यं च विगृद्यगितपक्ष एव गिमतं भवति विग्रहो विक्रतिमित्यादि, नेतरत्र, तस्मादेवं सूत्रं व्याख्येयम् एकसमयेन वा विग्रहेणोत्पद्येतेति, विग्रहशब्दोऽत्रावच्छेदवचनो न वक्रताभिधायीत्यतोऽयमर्थः एकसमयेन वाऽवच्छेदेन विरामेण । कस्यावच्छेदेनेति चेत् ?

<sup>9</sup> अपर्याप्तसूक्ष्मपृथ्वीकायिको भदन्त ! अस्या रत्नप्रभायाः पृथ्व्याः पूर्वस्मिन् चरमान्ते समवहत समवहत्य यो भव्योऽस्या रत्नप्रभायाः पृथिव्याः पश्चिमे चरमान्ते अपर्याप्तसूक्ष्मपृथ्वीकायिकतयोत्पत्तं स भदन्त ! कतिसामियकेन विम्रहेणोत्पद्येत ? गौतम ! एकसामियिकेन वा द्विसामियिकेन वा त्रिसामियिकेन वा विम्रहेणोत्पद्यते, तत् केनार्थेन भदन्ते बमुच्यते ? गौतम ! मया सप्त श्रेणयः प्रक्रप्ताः, तद्यथा-ऋज्वायता श्रेणी एकतोवका द्विधावका एकतः खा द्विधाखा चकवाला अर्थचकवाला, ऋज्वायतया श्रेण्योत्पद्यमान एकसमयेन विप्रहेण उत्पद्यते एकवकया श्रेण्योत्पद्यमानि द्विसामियकेन विम्रहेणोत्पद्यते, तदेतेनार्थेन गौतम् ! एवमुच्यते !।

सामर्थ्याद् गतेरेव, एकसमयपरिमाणगतिकालोत्तरभाविनाऽवच्छेदेनोत्पद्येत, तत्रापि वक्रया श्रेण्योत्पद्यमानः समयद्वयपरिमाणगतिकालोत्तरभाविनावच्छेदेनोत्पद्येत, अत्र च वक्रशब्दोऽ-प्युच्चरितो विग्रहशब्दस्य, यदि च विग्रहोऽपि वक्रमेव वक्ष्यते पुनरुक्तता स्यात्, सामानाधि-करण्यं च द्विसामायिकशब्देनानुपपन्नमेव स्याद् विग्रहशब्दस्य, तस्माद् वक्रमत्र साक्षादुपात्त-मेकतो वक्रा उभयतो वक्रेति, विग्रहशब्दश्चावच्छेदवचन इति न किश्चिद् विरुध्यते॥ ननु चात्र

श्चित्रकातुपादाने सूत्रे त्रिवक्रा गतिनींपात्तेव, तद् कथं सूत्रकारेणोपन्यस्ता प्रवचनाद् बहिर्वर्त-हेतुः स्ताव एवोपरिष्टादभिहिता. यथा ''अपज्जत्तसुहमपुढविकाइए णं भंते !

अघोलोगखेत्तणालीए बाहिरिले खेत्ते समोहए समोहणित्ता जे मविए उडूलोगखेत्तणालीए बाहिरिले खेते अपज्जतसहुमपुढवीकाइयत्ताए उववज्जेज्ञा, सेणं भंते! कइसमइएणं विग्गिहेणं उववज्जेज्ञा ? गोयमा! तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेणं उववज्जेज्ञा"। चत्वारश्च समयाख्वित्रज्ञायामेवेति अतो न दोषः, तथा पश्चसमयाऽपि गतिः सम्भवति, न चोपात्ता सुत्रे, यः प्राणी महातमःप्रभाषृथिवीविदिग्व्यवस्थितः कालं करोति ब्रह्मलोकवि-दिशि चोत्पद्यते तस्य पश्चसमया गतिरवश्यं भवति, न च कचित् प्रतिबद्धा, अत्र केचिद् वर्णयन्ति—अस्ति सत्यं सम्भवः पश्चसमयाया गतेन पुनस्तया कश्चिद्तत्पद्यते जन्तुरित्यतो न प्रतिबद्धेति । अथवा विद्यमानाऽपि नोक्तेयं यथा चतुःसमयेति । इयांस्तु विशेषः—चतुःसम-याऽर्थतोऽभिहिता सूत्रान्तरे, पश्चसमया तु नार्थतो न सूत्रत इति, किं पुनः कारणं सङ्ग्रह-

पञ्चसमयान-पादाने हेतुः पादाने हेतुः पार्थक्येन, तथा भूयसा भवन्ति जीवानामेताः पुद्गलानां तु प्राय इत्य-

तोऽपि नाहताः, पारमर्षप्रवचनवेदिनस्तु सूत्रं परिज्ञास्यन्ति सर्वथा, वयं प्रकृतमेव प्रस्तुमः । सम्प्रति गतीनामियत्तामावेदयन्नाह—एवमेता ऋज्वादयश्रतुःसमयाः परा यासां ताश्चतुः-समयपराश्चतुर्विधा एव गतयो भवन्ति, परतः पश्चसमयादिका न सम्भवतीत्यर्थः । सर्वत्र च पूर्वशरीरिवच्छेदाविच्छेदौ मण्डूकजल्रकागतिभ्यां भावनीयाविति, आसां च मध्ये नारकादीनामविष्रहेकद्विष्रहा एव भवन्ति न तु त्रिविष्रहाः । एकेन्द्रियाणां त्रिविष्रहाश्चेतराश्च, किं पुनः कारणमेकसमयैवाविष्रहा भवति न द्विसमया त्रिसमया वा तावदसौ मृतो जात्ववकं यावत् समयद्वयं कालतः पूर्णमेव समयत्रयमपीत्यत आह—प्रतिधाता भावात्। को वा नियमोऽव्यहत्र-

अविग्रहे हेतुः वात् परतोऽन्यो विग्रहो नास्तीति चत्वारि पश्च वा वक्राणि विधाय किमिति नोत्पत्तिस्थानमाप्नोतीति १। उच्यते-विग्रहनिमित्ताभावाच, येन हि

१ अपर्याससूक्ष्मपृथ्वीकायिको भदन्त । अधोलोकक्षेत्रनाडधा बहिःक्षेत्रे समवहतः समवहत्य यो भव्य ऊर्ध्वलोक-क्षेत्रनाडधा बहिःक्षेत्रे अपर्याप्तसूक्ष्मपृथ्वोकायिकतयोत्पर्येत स भदन्त । कतिसामियकेन विष्रहेणोत्पर्येत ? गौतम ! त्रिसामियकेन वा चतुःसामियकेन वा विष्रहेणोत्पर्येत ।

यत् स्थानमाप्तव्यमुज्वा गत्या स तद्विश्राम्यमन्तराले खभावादेव केनचिदप्रतिहतः प्रतिघान तहेतुना तद्वश्यं प्राप्तोति, किंत्त्र द्वितीयादिसमयकल्पनया ! अतः प्रतिघानाभावात् अन्तराले तस्यैकसमयेव भवति । अपरे वर्णयन्ति—सिद्धयमानगतेरेव प्रतिघानाभावः, प्रतिघानकं हि कर्म, तदभावादित्यर्थः, तथा जन्तुनैकविग्रह्या गत्या यत् स्थानं यातव्यं तदसौ समयद्वयेनेव प्राप्तोति, उपपातक्षेत्रवशात्, न ततोऽपि श्रेण्यन्तरमाक्रामयतीति, अतो विग्रहिनिमत्ताभावादुच्यते विग्रहिनिमत्त उपपातक्षेत्रवश इति, एवं द्वित्रिविग्रहयोयीजनीयम् । अन्ये प्ररूपयन्ति—गतेनिमित्तं कार्मणशरीरं, तत्सन्तानव्युच्छेदश्र विग्रहिनिमत्ताभाव इति ॥ एवं गतिनियममावेद्य अधुना विग्रहश्वदार्थे पर्यायान्तरेरादश्यति—विग्रहणं—विग्रहः—विक्रतं—कृटिलिमित्यर्थः ।

विमहशब्दस्य पर्यायाः पुनरप्यपरितुष्यन् विशेषप्रतिपिपादयिषया आह्-विम्नहोऽवम्रहः श्लेण्य-न्तरसङ्कान्तिरित्यनधीन्तरम् । विम्रहः कः १ अवम्रहः, ऋजुताया अवच्छेद् इत्यर्थः, तथा श्लेणरन्या श्लेणः श्लेण्यन्तरं, तत्र सङ्कान्तिस्त-

दवाप्तिरिति, आलेखिते चतुरस्नाकाशप्रतरे बिन्दुकश्रेणिभिः समस्तिमदमनुभवमारोहित । एवमेषामर्थो विग्रहशब्दार्थादनर्थान्तरमर्थराशिरित्युपसंहतः। अथेदानीं पुद्रलानामप्यतिदेशं कुर्वल्लाँघवार्थमाह—पुद्गलानामप्येवमेव । यथा संसारिणां चतस्तो गतयः सम्भावितास्तथा पुद्गलानामिष परमाण्वादीनां विस्तसाप्रयोगाभ्यामाभावनीयाः। अन्तर्गतावयं कालिनयमो विग्रहिनयमश्च
प्रतिपादितः। अधुना भवस्थानामेव शरीरिणां या गितः सा कथिमिति ? उच्यते—शरीरणामित्यौदारिकाद्यपेक्ष्योक्तम्, अन्यथाञ्न्तरगताविप कार्मणशरीरयोगाद् वपुष्मानेवेति न साधुः
स्यात् । चशब्देनान्तर्गतिवर्तिनो जीवाः सम्बीयन्ते पुद्गला वा, शरीरिणां च जीवानामेव
गतिर्मवति विग्रहवती चाविग्रहा च, न कथिद् भेदः। सविग्रहाविग्रहसम्भावनायां
प्रयोगपरिणामवद्यादिति गतेः कारणमाह। स्वप्रयत्नापेक्षो वाऽसी

पयागपारणामवशादित गतः कारणमाह। स्वप्रयत्नापक्षा वाऽसी
तथा गच्छति परप्रयत्नापेक्षो वा कृष्यमाण इति प्रयोगपरिणामवशात्
उच्यते। परिणामो विस्नसास्वभावः प्रयत्निनरपेक्षस्तद्वशाद् वा तथा गच्छति। अथवा प्रयोग
एव परिणामस्तद्वशादिति शरीरिणामप्येवमेवेत्यतिदिष्टम्, अतस्तस्य देशापवादः प्रदर्श्यते—
न तु तम्र विग्रहनियम इति। नैव तत्र—शरीरिष्ठ विग्रहा नियम्यन्ते अस्ये वा बहवो वा
यथोक्तविग्रहेभ्य इति।। २९।।

भा॰—अत्राह-अथ विग्रहस्य किं परिमाणमिति १। अत्रोच्यते-क्षेत्रतो भाज्यम्, कालतस्तु ॥

टी॰—अन्नाहेत्यादिः सम्बन्धग्रन्थः। अविग्रहवद्गतिविचारप्रस्तावे पर आह्—अथ विग्रहस्य किं परिमाणमिति ?। अथेत्यनेन पूर्विक्रयानन्तर्यमावेदयित, विग्रहोन्वकं तस्य किं परिमाणं, प्रमाणमित्यर्थः, कियता कालेन विग्रहो जायत इति प्रश्नार्थः, अश्र प्रश्नेऽभिधीयते निर्णय इत्यत आह—क्षेत्रतो भाज्यम्, कालतस्तु ॥

# सूत्रम्-एकसमयोऽवित्रहः ॥ २-३०॥

टी॰—क्षेत्रतो भाज्यमेकादिप्रदेशभावित्वात् क्षेत्रतो विग्रहपरिमाणं भाज्यम्, कृतः? संहारविसर्गधर्मात्मकत्वाज्जीवप्रदेशानाम्, पूर्वशरीरावगाहनक्षेत्रादुपपातव्यपेताद्, एकादि-प्रदेशादिकं चोपपातक्षेत्रमध्यवसातव्यम्, एकादिप्रदेशान्तरितं वा, लोकान्ताल्लोकान्तमिति वा, कालतः पुनर्नियतपरिमाण एव विग्रहो भवति ॥

भा॰-एकसमयोऽविग्रहो भवति । अविग्रहा गतिरालोकान्ताद्पि एकेन समयेन भवति, एकविग्रहा द्वास्याम्, द्विविग्रहा त्रिभिः, त्रिवि-विष्रहे समयमानम् ग्रहा चतुर्भिरिति । अत्र भङ्गप्ररूपणा कार्येति ॥ ३० ॥

दी॰-एकसमयोऽविद्यहो भवतीत्यादि भाष्यम् । एकोऽन्यनिरपेक्षः अविभागी यः कालः परमनिरुद्धश्च समयः स एकः समयो यस्य व्यवधायकः स एकसमयो भवतीह विग्रहः । एतदुक्तं भवति-भवान्तरालवर्तितायां जन्तोर्गतिपरिणतस्यैकेन समयेनातिक्रान्तेन वका गतिजीयत इति, न चायं नियमः, सर्वस्यावश्यं समयातिक्रमे वक्रेण भवितव्यम्, किन्तु पूर्वीपरसेमयावधिक एप विग्रहः, तेन द्वित्रिचतुःसमयासु गतिषु भवति, नैकसमयायाम्, अपिच यत्र विग्रहस्तत्रैकसमयत्वग्रुपलक्षणम्, न पुनः एकसमयपरिमाणे काले व्यवच्छिके सर्वत्र विग्रहेण भवितव्यम्, या हि ऋज्वी गतिर्न तस्यां विग्रहोऽस्ति, अथ चैकसमयेति । सम्प्रति नियतकालपरिमाणामेकसमयां गति क्षेत्रतो भाज्यतया दर्शयति-अविग्रहा गति-रालोकान्ताद्पि एकेन समयेन भवति, ऋज्वी गतिः क्षेत्रमङ्गीकृत्य कदाचिद्व्यवहि-तश्रेण्यन्तरमात्र एव विरमति जन्तोरुत्पादवशात्, कदाचिच्छ्रेणिद्वयम्तिकम्योपरमति आलो-कान्ताद् वा सिद्धयमानस्य भवतीत्येकसमयपरिमाणभेदवार्ते, सर्वत्र गतिविशेषात्, यथा देवदत्तयज्ञदत्तयोरेकः प्रहरेण त्रीणि योजनानि छिनत्ति, अपरो योजनमध्यर्धं यातीति, एवं तावदवका गतिरेकेन समयेन भवतीति निरूप्य अविग्रहपरिमाणं चाख्याय विग्रहप्रमाणत एव सुझानसमयसङ्ख्या एकद्वित्रिवका गैतीराख्याति, एकवित्रहा द्वाभ्याम्, एको वित्रहो यस्यां सैकविग्रहा पूर्वापरसमयावधिकत्वात् विग्रहस्य सामध्योक्तिश्रीयते द्वाभ्यां समयाभ्यां नि-ष्पाद्यत एकविग्रह इति । एवं द्वित्रिविग्रहयोरिप वाच्यम्।। अथैकस्यां नरकादिगतौ विवक्षितायां ये प्राणिनस्तत्र नरक उत्पत्स्यन्ते उन्तर्गतिवार्तनस्ते किं सर्वे पि विग्रहगत्या एकस्मिन काले उत्पद्यन्ते, अथ अविग्रह्या, उत द्वाभ्यामिति ? अत आह-अत्र भङ्गप्ररूपणा काँगी. अत्रैवं-विधविचारप्रस्तावे भङ्गाः-विकल्पाः तेषां प्ररूपणा-विभावना कार्या । सा चैवं कार्या-नारकाः कदाचित सर्व एव विग्रहगतयो भवन्ति, अथवा अविग्रहगतयथ, विग्रहगतिश्रैकः स्यात्, अथवा अविग्रहगतयो विग्रहगतयश्चेति, एतेन विकल्पत्रयेणैकेन्द्रियाम् विहाय श्लेषा

१ ' समयोपाधिक ' इति श-पाठः । २ 'गतिराख्याति ' इति क--स-पाठः । ३ ' कर्तव्या ' इति क--स-पाठः ।

व्याख्याताः, एकाद्युपपादोपपत्तेर्यावत् स्वसङ्ख्यानियम इति, एकेन्द्रियास्तु नित्यमविग्रह-गतयो विग्रहगतयश्चापदिक्यन्त इति ॥ ३०॥

उक्तो विग्रहः । अथ विग्रहगतिसमापना जीवाः किमाहारकाः अनाहारका इति ? अनाहारका इत्याह, यद्यनाहारकाः एवं तर्हि कियन्तं कालमिति वक्तव्यमिति, उच्यते—

## सूत्रम्-एकं द्रौ वाऽनाहारकः॥ २-३१॥

भा॰ - विग्रहगतिसमापन्नो जीवः एकं वा समग्रं ह्रौ वा समग्रवनाहारको भवति, शेषं कालमनुसमग्रमाहारयति । कथमेकं द्रौ वाज्ञा- विग्रहेज्नाहारकता हारकौ न बहूनीति, अत्र भङ्गप्ररूपणा कार्यो ॥ ३१ ॥

टी०—विग्रहगतीत्यादि भाष्यम्। उक्ता विग्रहगतिस्तां समापन्नः—अनुप्राप्तो जीवः सामर्थ्याद्—विग्रहापेक्षत्वाद् द्विविग्रहां त्रिविग्रहां वाऽनुप्राप्तो गृह्यते, तत्र द्विविग्रहायामेकं समयं मध्यमं त्रिविग्रहायां द्वौ समयावनाहारको मध्यमो भवति। अनन्तरस्त्रात् समयग्रहणम् नुवर्तते, वाश्वव्दो विकल्पार्थः कदाचिदेकं कदाचिद् द्वाविति। अपरे वाश्वव्दात् त्रीन् वा समयाननाहारको भवतीति व्याचक्षते, तं च केव-लिनमादर्शयति समुद्धातकाले त्रिचतुर्थपश्चमसमयेषु, तदत्यन्तासम्बद्धम्, विग्रहगतिसमापन्नो जीव इत्येवंविधे भाष्यप्रक्रमे कः प्रस्तावः केवलिस्मुद्धातानाहारककालस्यः अथाप्रस्तु-तमप्यत्रावश्यं वक्तव्यं भाष्यादुत्तीर्यं, ततोऽन्तर्ग्रहूर्तार्थं शैलेश्यवस्थायामनाहारक इति किं नोक्तम् ? सादिकमनिधनं कालं सिद्धोऽनाहारक इति वा, अतः प्रस्तावापास्तत्वान्त विद्वन्यनांस्याराधयत्येतद् व्याख्यानम्। यदि पुनः पञ्चसमयायां गता वाश्वव्देन समयत्रयं समुच्ची-यते ? उच्यते—अमिहितं प्राक् न ताद्वयां गत्यां कश्चिदुपपद्यते, अथास्ति सम्भवः, न कश्चिद् दोषः ॥ अथ किमाहारकविशेषमङ्गीकृत्य अनाहारकत्वमाख्यायते सूरिणा उत सर्वाहारनि-

वध इति ? सर्वाहारनिषेध इत्याह, कित वाऽऽहाराः ? नतु त्रयः, अोजआहारो लोमाहारः प्रक्षेपाहार इति, तत्रीजआहारोऽपयोप्तकाव-स्थायां कार्मणशरीरेणाम्बुनिक्षिप्ततप्तमाजनवत् पुद्रलादानं सर्वप्रदेशैयत् क्रियते जन्तुना प्रथमोत्पादकाले योनौ अपूर्पनेव प्रथमकालप्रक्षिप्तेन घृतादेरिति, एष च आन्त्रग्रेहृतिकः । लोमाहारस्तु पर्याप्तकावस्थाप्रभृति यत् त्वचा पुद्रलोपादानमाभवक्षयाच सः । प्रक्षेपाहारः ओदनादिकवलपानाभ्यवहारलक्षणः । अतोऽत्राहारत्रयमि प्रतिषिध्यते, भवस्थतायामेव त्रितयाभ्यनुज्ञानात् । प्रथमान्त्यसमययोरन्तर्गतौ च्युतजन्मदेशस्थत्वादाहारक एव, पूर्वोत्तरशरीरपरित्यागादानकालाभेदवर्तित्वात्, कर्मपुद्गलादानं पुनर्योगकषायहेतु-कमन्तर्गताविप सर्वत्र सर्वकालमस्ति, वर्षणसमये समादीप्तनाराचप्रक्षेपवत्, तद् यथा जलघारा-

१ 'स च 'इति क-स्त-पाठः। २ 'अपूपेनैव 'इति क-स्त-पाठः।

सिषपातापादितसामध्यें वर्षति पर्जन्ये नाराचद्रव्यं ज्याहस्तविप्रयोगाहितवेगमिष्ठिज्वालाकला-पादीप्तमम्भः पुद्गलप्रहणं कुर्वदेव गंच्छति, एवमयमन्तरात्मा कार्मणेन शरीरेण कर्मोष्णत्वात् पुद्गलप्रहणं कुर्वस्रविच्छिन्नमागामिजन्मने श्रीधावतीति, न खल्वेवं रूपस्य पुद्गलादानस्य प्रतिषेधः, किन्तु परिपोषहेतुको य आहार औदारिकविक्रियशरीरद्वयस्य स विविश्वतः प्रतिषेध्यत्वेनिति, अतोऽन्तर्गतावेकं समयं समयद्वयं वाऽनाहारकः, द्योषं काल्मनुसमयमाहार-यति एकद्विसमयव्यतिरिक्तः शेषकालमाहारमभ्यवहरति । अत्यन्तसंयोगप्रदर्शनार्थमनुस-मयमित्युक्तम् । अनुसमयमिवच्छेदेन, प्रतिसमयमित्यर्थः । उत्पत्तौ प्रथमसमयादारभ्यान्त-र्यद्विक ओजआहारः, पश्चादामवश्चयाङ्घोमाहारः, कावलिकस्तु कादाचित्कः । कथमेकं द्वी वेत्यादि, केन प्रकारेणैकं द्वी वा समयावनाहारको जन्तुन पुनरतो अपि बहून् समयानि-स्यत्र प्रश्ने विकल्यानां विभावना कार्या, सा च कृतेव द्विविग्रहायामेकं त्रिविग्रहायां द्वाविति।

भा॰—अत्राह-एवमिदानीं भवक्षये जीवः अविग्रहया विग्रहवत्या वा गत्या गतः कथं पुनर्जायत इत्यत्रोच्यते—उपपातक्षेत्रं स्वकमेवद्यात् जन्मस्त्रे प्राप्तः द्यारीराथं पुद्गलग्रहणं करोति। सकषायत्वाङ्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानाद्त्ते (अ०८, सू०२) इति। तथा कायवाद्धानः- प्राणापानाः पुद्गलानामुपकारः (अ०५, सू०१९)। नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविद्योषात् (अ०८, सू०२५) इति वक्ष्यामः। तज्जन्म, तच्च त्रिविधम्, तद्यथा—

टी०—अन्नाहेत्यादिः सम्बन्धग्रन्थः । अन्नावसरे शिष्यः पृच्छत्यजानानः एवग्रुक्तेन प्रकारेण इदानीमिति, सर्वसंसारिणां स्वजीवितन्यवच्छेदविशिष्टं कालमामृशति भवक्षये इति, प्रागुपानादारिकवैक्रियशंरीरपरिक्षये सति, ऋज्वा वक्रया वा गत्या गत उपपत्तिदेशं प्राप्तो जीवः, केन प्रकारेण पुनर्जायत इति । पुनःशब्दः प्राक्तनजन्मापेक्षः, जायते प्रादुर्भवति, अौदारिकवैक्रियशरीरितयोत्पद्यत इतियावत् । अत्र उच्यते—उपपातक्षेत्रं स्वकमवद्यात् प्राप्तः द्याराख्यं पुद्रस्त्रमहणं करोति, यस्मिन् क्षेत्रे उत्यत्स्यते तदुपपातक्षेत्रमव-काशस्थानमाश्रय इति पर्यायाः, तत्प्राप्तः स्वकमवद्यादिति, पूर्वोपात्तकर्मपरिणतिसामध्यी-देव विद्याय प्राणान् भवान्तरमासादयति नेश्वरादिग्रेरित इति सूचयति । सर्व द्वि तस्य कर्माण्येव तदा निष्पादयन्ति, उत्पत्तस्थानमृजु गन्तव्यमनेन वा मार्गेण यातव्यमस्यां वा वेलायां प्रवितिव्यमस्मिन् वा योन्यन्तरे मयोत्पत्तव्यं नान्यत्रेत्येतदशेषमिचन्त्यसामध्यभाद्धि कर्मा-ण्यात्मपरिणामापेक्षाणि प्रसाधयन्ति, न पुनरन्तरालवर्तितायाग्रुदीक्ष्यमाणस्तिष्ठति वेलाम्, नापि सभागसन्ततिपतितान् सन्तान् क्रीडतो रिरंसयाऽनुप्रविशति, असमञ्जसत्वात्, अतः कर्मानुभावादनुप्राप्त औदारिकवैक्रियशरीरनिष्पत्तये पुद्रस्तानां तत्प्रायोग्यानामादानं करोति।

९ ' शरीरक ' इति क-----------।

अथ कथेमस्य ते पुद्रलास्तद्योग्या ग्रहणमागच्छन्ति, केन हेतुना लगन्त इतियावत्, अत आह—'सक्तवायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्रलानाद्ते' (अ०८, स०२), सक्तवायत्वाछगन्ति ते पुद्रलाः, स्नेहाभ्यक्तशरि रेणुलगनवत्, एतद्ष्टमेऽभिधास्यते विस्तरेण, तथा पश्चमेऽपि द्रव्योपकारप्रस्तावेऽध्येष्यते—कायवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्रलानामुपकारः (अ०५, स०१५) इति। शरीराणि पश्चविधान्यौदारिकादीनि पुद्रलानामुपकार इत्यतोऽपि ते पुद्रलास्त्रथाश्चेषात् तथा परिणमन्ते तस्यामवस्थायामिति, प्रपञ्चत एतत् प्रतिपादयिष्यते तत्रव। तथाऽष्टमे—'नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविद्योषात्' (अ०८, स०१५) सक्ष्मा एकक्षेत्रावगादाः स्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशा इति प्रदेशवन्धविचारे वक्ष्यते। बन्धननामकर्मोद्यहेतुतः कर्मपुद्रलग्रहणमिति आद्योपपत्तिर्वन्धनामान्ये, मध्यमा उपकारभेदविवश्चाद्वारेण, अन्त्या प्रदेशवन्धप्रसक्तावाकृष्टेत्यतस्तिस्णामिप स्चनम्, न पुनरभिक्षेक्तवस्तुसिम्पातित्यस्तिसोऽपि, पुनरुक्तदोषप्रसक्तेः, इदं च स्वस्थान एवो-पपत्तित्यम्प विविक्तमुन्मीलिष्यतीति नोत्त्रसित्व्यम्, अतो यत् तदेवंविधं पुद्रलग्रहणं तज्जन्म, तच त्रिविधम्, आश्रयग्रहणभेदात् तत्त्रैविध्यं दर्शयितुकामस्तद्ययेत्यनेनो-पक्रमते॥ ३१॥

# सूत्रम्-सम्मूर्च्छनगभींपपाता जन्म ॥ २-३२ ॥

भा॰ सम्मूर्च्छनं १ गर्भ २ उपपात ३ इत्येतत् त्रिविधं जन्मभेदाः जन्म ॥ ३२ ॥

टी॰—सम्मूच्छेनगभोंपपाता जन्म। सम्मूच्छेनं गर्भ उपपात इत्येतत् श्रिविद्यं जन्मेत्येतावद् भाष्यमस्य सूत्रस्य। अत्र सम्मूच्छोमात्रं सम्मूच्छेनम्,
यस्मिन् स्थाने स उत्पत्स्यते जन्तुस्तत्रत्यपुद्गलानुपरूज्य शरीरीकृवेन्
सम्मूच्छेनं जन्म लभते, तदेव हि ताद्यक् सम्मूच्छेनं जन्मोच्यते।
जन्म च शरीरद्वयसम्बन्धित्वेनात्मनो यः परिणामः, अतस्तत् सम्मूच्छेनजन्मोत्पत्तिस्थानवतिंपुद्गलजालमनुपमृद्य न प्रादुरस्ति, किण्वाद्युपमर्दनात् सुराजन्मवत्, पिष्टकिण्वोदकादीनाम्रुपमर्दनात् सुराया जन्म दृष्टम्, तथा बाह्यपुद्गलानामाध्यात्मिकानां चोपमर्दनाद्
यज्जन्म भवति तत् सम्मूच्छेनजन्म व्यपदिश्यते, बाह्यपुद्गलोपमर्दनलक्षणं तावद्
यथा कृम्यादीनां काष्टादिषु, काष्टत्वक्पकफलादिषु जीवाः कृम्यादयः सम्रुपजायमानाः
तानेव काष्ट्रफलत्वम्वर्तिनः पुद्गलान् शरीरीकृवेन्त उपजायन्ते, तथा जीवद्रवादिशरीरेषु
कृम्यादयः प्रादुःष्यन्तस्तानेव जीवद्रवादिशरीरावयवानादाय स्वशरीरतया परिणति-

९ ' कथमस्मात् पुद्रलात् तयोग्या ' इति क-पाठः । २ ' मनुपर्यज्य न प्रादु ' इति ख-पाठः ।

मापादयन्तीत्याध्यात्मिकपुद्गलोपमर्दनलक्षणमेतअन्म, प्रत्यक्षं चैतत्, प्रायस्तत्र गर्ता-द्युपलब्धेः । तथा योषिद्यानावैकध्यमागत्य ग्रहणं ग्रुकरक्तयोर्यत् क्रियते गर्भजन्मनो जीवेन जनन्यभ्यवहृताहाररसपरिपोषापेक्षं तद् गर्भजन्मोच्यते, अत्रापि विचारः गर्भ रव जन्म प्रतिपत्तन्यम् । इदं पूर्वजन्मनो भिन्नलक्षणम्, आगन्तुकशुक्रशोणितप्रहणात्, न खल योषिद्योनेस्तदेव शुक्रशोणितं स्वरूपमतोऽस्ति भेदः । तथा उपपातक्षेत्रप्राप्तिमात्रनिमित्तं यजन्म तदुपपातशब्देनोच्यते, यथा प्रच्छद्पटस्योपरिष्टाद देवद्ष्यस्या-उपपातजन्मनः धस्तादत्रान्तरालवर्तमानान् गुद्रलान् वैकियशरीरतयाऽऽददानो देवः सम्र<del>द्</del>र स्वरूपम वति, इदं च पूर्वाभ्यां भिष्मलक्षणम् , निह प्रच्छदपटदेवदृष्यपुद्रलानेवासौ शरीरीकरोति, नापि शुक्रादिपुद्गलानाददान उत्पद्यते, तस्मात् प्रतिविशिष्टक्षेत्रप्राप्तिरेवास्य जन्मनो निमित्तं भवति, तथा नारकाणां नरककुड्यव्यवस्थितातिसङ्कुटमुखनिष्कुटा वातायन-कल्पा योनिस्तत्र वैक्रियशरीरपुद्गलानादाय निष्पीडचमाना वज्रमयनरकतले जलमध्यक्षिप्त-पाषाणवन्महता वेगेन प्रतिपतन्ति । एवमेतत् त्रिविधं जन्मः वेदितव्यमात्मनः शरीरतयात्मलाभ इति । अपरे वर्षपन्ति सम्मूच्छिनमेवैकं सामान्यतो जन्म, तद्धि गर्भोपपाताभ्यां विशेष्यत इति ॥ ३२ ॥

अत्र च सम्मूच्छिनमादौ, प्रत्यक्षबहुस्वामित्वात्; तदनु गर्भः, प्रत्यक्षौदारिकशरीर-साधम्यात्; तत उपपातः, स्वामिवधम्यात्, इति । उक्तं जन्म प्रादुर्भा-अनन्तरस्त्रसम्बन्धः वमात्रं शरीरिणाम्, न तु प्रतिविशिष्टस्थाननिर्देशः कृतः, कीदृशि पुनः स्थाने प्रथमत उत्पद्यमानाः सम्मूच्छिन्ति, शुक्रास्म्यहणं वा कुर्वन्ति, वैकियशरीरं वा समाद-दते, किंगुणे धामनि नारकदेवा इति ? अतस्तेषां जन्मनां विशिष्टस्थाननिरूपणाय योन-योऽमिधीयन्ते—

# सूत्रम्—सचित्तशीतसंवृताः सेतरा मिश्राश्चेकशस्तद्योनयः॥२-३३॥

भा०—संसारे जीवानामस्य त्रिविषस्य जन्मन एताः सचिताद्यः सप्रतिपक्षा मिश्राश्चैकशो योनयो भवन्ति । तद्यथा—सचिता,
जन्मनां अचित्ता, सचित्ताचित्ता, शिता, उष्णा, शितोष्णा, संवृता,
विवृता, संवृत्तिविवृता, इति । तत्र नारकदेवानामचित्ता योनिः।
गर्भजन्मनां मिश्रा। त्रिविधाऽन्येषाम्। गर्भजन्मनां देवानां च शितोष्णा।
तेजःकायस्योष्णा। त्रिविधाऽन्येषाम्। नारकैकेन्द्रियदेवानां संवृता। गर्भजन्मनां
मिश्रा। विवृताऽन्येषामिति ॥

९ 'देवनारकानां ' इति घ-पाठः ।

टी० अथवा प्रयमात्मा पूर्वभवशरीरनाशे तदनु शरीरान्तरप्राप्तिस्थाने यान् पुद्रलान् शरीरार्थमाद्ते तान् कार्मणेन सह मिश्रयति तप्तायःपिण्डाम्भोग्रहण-योनिस्रभणम् वच्छरीरनिर्वृत्त्यर्थे बाह्यपुद्गलान् यस्मिन् स्थाने तत् स्थानं योनिस्त-त्प्रविभागार्थमिद्युच्यते-सचित्तेत्यादि । संसारे जीवानामित्यादि । अष्टप्रकारकर्म-वर्तिनां जन्तूनाम्, अस्य अनन्तरस्त्रत्रनिर्देष्टस्य त्रिभेदस्य सम्मूच्छेनादेः। जन्मन इत्यनेन च तद्योनय इति सुत्रावयवार्थमांचष्टे. तस्य जन्मनो योनयस्तद्योनय इति. एताः सचित्ताद्यः, एता इति प्रत्यक्षासनाः सचित्तशीतसंवृतास्तिस्रः, सप्रतिपक्षाः, सह प्रतिपक्षरिचित्तोष्णविवृतैः सप्रतिपक्षाः, प्रति ष्टः प्रत्यनीको वा पक्षः प्रतिपक्षः, मिश्राश्च एतद्द्यमेकीभूतं मिश्रमुच्यते, तच्चोक्तमेव द्वयं गृह्यते प्रस्तावाश्च तु तद्वयति-रिक्तं सचित्तादित्रयमचित्तादित्रयं च एतदेवोभयं मिश्रीक्रियते, यस्य च मूलभेदस्य यत् प्रतिपक्षत्वेन निर्दिष्टं तयोर्द्धयोार्मेश्रणम्, तद्यथा-सचित्ताचित्ता, शौतोष्णा, संवृतविवृता, चशब्दः समुचये, एकैका एकदाः, एकैका सेतरा सचित्तादीनाम्, एकेका च मिश्रा स्वप्रतिपक्षेणेव, एवमेता नव योनयो भवन्ति। योनिदाञ्दस्यार्थः युवन्ति-मिश्रीभवन्ति यत्र स्थाने जन्महेतुद्रच्याणि कार्मणेन सह तद्योनिः, तर्चे स्थानमाश्रयभावेन यूयत इति योनिः । अमुमेवातिकान्तमर्थे स्पष्टयनाह-तद्यथा-सचित्तेत्यादि । विशिष्टप्रतिपक्षद्शैनार्थं मिश्रार्थप्रतिपादनार्थं चेदं भाष्यम्। सिचता जीवप्रदेशाधिष्टिता १ अचित्ता तद्विपरीता २ सचित्ताचित्ता प्रस्तुतद्वयस्वभाव-मिश्रा ३ शीता शिशिरा १ तद्विपरीतो ज्णा २ उभयस्वभावा मिश्रा ३ संघृता प्रच्छना सङ्कटा वा १ तद्विपरीता विवृता २ मिश्रोभयस्वभावा ३ एतावत्यो योनयः।

सम्प्रति जन्मभाजां विभज्यन्ते कस्य का योनिभवतीत्याह-तन्त्र आसां मध्ये योनीनां देवनारकाणामचित्ता योनिभवति, शेषा व्युदस्यन्ते देवानां प्रच्छद्पटदेवद्ष्यान्तरालं योनिस्तचाचेतनं, न जीवप्रदेशाधिष्ठितम्, नारकाणां तु वज्रमयनरककुडघेषु वातायनकल्पा योनयो भवन्त्यचेतनाः, गभैजानां मिश्राः तिर्यश्चो मनुष्याश्च गभजन्मभाजस्तेषां मिश्राः, प्रागचित्तायाः प्रस्तुतत्वात् सचित्ताचित्तेत्यर्थः। योषिद्योनिविचारः योषिद्योनिविचारः प्रस्ताद्योग्चस्तात् तिराद्वयं पुष्पमालावेकक्ष्यकाकारमस्ति, तस्यान्योषिद्योनिविचारः प्रस्ताद्योग्चस्तिस्यकोशाकारा योनिस्तस्याश्च बहिश्रुतकलिकाकृतयो मांसमञ्जर्यो जायन्ते, ताः किलास्यक् स्फुटित्वा ऋतौ स्वनिन्त, तत्र केचिदस्यजो लवाः कोश्चकाकारां योनिमनुप्रविक्य सन्तिष्ठन्ते, पश्चाच्छुक्रसम्मिश्रास्तानाहारयन् जीवस्तत्रोत्पद्यते, तत्र ये योन्याऽऽत्मसात्कृतास्ते सचित्ताः कदाचिन्मिश्चा इति, ये तु न स्वरूपतामापादितास्तेऽचित्ताः,

१ 'तद्रा' इति क-ख-पाटः ।

अपरे वर्णमन्ति—असक् सचेतनं शुक्रमचेतनमिति, अन्ये श्रुवते शुक्रशोणितमचित्तं, योनि-प्रदेशः सचित्त इत्यतो मिश्रा । त्रिविधाऽन्येषामिति । देवनारकगर्भन्युत्कान्तितिर्यङ्मसुष्यन्यतिरिक्तानां सम्मूच्छनजन्मनां तिर्यम्मनुष्याणामित्यर्थः । तेषामनियमेन कदाचित् सचित्ता कदाचिद्वित्ता कदाचिद्विन्मश्रेति, यथा गोक्रम्यादीनां सचित्ता, काष्ट्रघुणादीनामचित्ता, केषाश्चित् पूर्वकृतक्षते समुद्भवतां मिश्रेति ॥ अधुना शीतादित्रिकं विभेजते — गर्भजन्मनां देवानां च शीतोष्णा गर्भन्युत्कान्तीनां तिर्यममुष्याणां देवानां चोभयस्वभावा स्वभावादेव जायते, देवानां साधारणा सुखबद्गुलत्वात् क्षेत्रानुभावाच्च, तेजसः उष्णाऽत्यन्तप्रसिद्धैव । त्रिविधाऽन्येषाम् । अन्येषामिति गर्भन्युत्कान्तिर्यममुष्यदेवतेजोन्यतिरिक्तानां सम्मूच्छीनजन्यतिर्यममुष्यदेवतेजोन्यतिरिक्तानां सम्मूच्छीनजन्यतिर्यममुष्याणां कस्यचिद्धणा कस्यचिद्धणा

नारकादिषु योनिविभागः प्रकृष्टोण्णा, चतुर्थ्यो कचिक्तरके शीता कचिदुष्णा तथा पश्चम्याम् । कथं पुनर्भिकाधारोभयस्वभावा स्यात्? उच्यते-एकस्यां पृथिव्या-

सुभयमस्तीति न मिन्नाधारत्वम् ॥ नतु तत्रापि नारकभेदवर्तित्वादनुभयस्वभावत्वमेवेति ? उच्यते—चतुर्थपश्चमपृथिवीनारकाणास्भयस्वभावेति सामान्याभिथानाददोषः । पाश्चात्ययोद्वयोः प्रकृष्टशीता, न त्वेषां साधारणाऽस्ति दुःखात्मकत्वात्, यद्यप्यविशेषणोक्तं त्रिविधाऽन्येषामिति तथापि यथासम्भवमत्र विभागः । संवृतादित्रयविभागार्थमाह—नारकैकेन्द्रियदेवानां संवृता । नारकाणां पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतीनां च सहदेवानां सङ्कृटा, प्रच्छकेत्यर्थः । नारकाणां वज्जमयनरककुड्यव्यवस्थितत्वात् सङ्कृटा सती प्रवर्धमानवपुषामतिदुःखा, देवानां पुनः (प्रच्छंका अपि) प्रच्छद्पटदेवद्ष्यान्तरालवर्तिनी समुच्छ्वसच्छरीरमाजां सोच्छ्वासत्वादेव न दुःखा, पृथिव्यादीनां केषांचित् कथिश्चदवगन्तव्या । गर्भजानां
मिश्रा गर्भव्युत्कान्तितिर्यमनुष्याणां संवृतविवृत्ता सङ्कृटप्रकाशेत्यर्थः। विवृताऽन्येषां नारकैकेन्द्रियदेवगर्भव्युत्कान्तितिर्यक्मनुष्यव्यतिरिक्तानां सम्मूच्छनजदीन्द्रियादितिर्यङ्मनुष्याणामित्यर्थः । तेषां विवृता, अतिप्रकाशत्वात् ॥ अथ कथं योनिलक्षाणामशितिश्वतुक्तरा प्रतिजाति प्रतिपादिता प्रवचने ? । तद् यथा-पृथिव्यप्तेजोवायुनां प्रत्येकं सप्त सप्त योनिलक्षाः,

प्रत्येकवनस्पतीनां दश, साधारणानां चतुर्दश, द्वित्रिचतुरिन्द्रियाणां प्रत्येकं द्वे छक्षे, शेषतिर्यङ्नारकदेवानां प्रत्येकं चतस्व्वतस्रो लक्षाः, मनुष्याणां चतुर्दश, इह तु नव योनयः प्रतिबद्धाः सूत्रे तदेतदतिविष्रकृष्टमन्तरालसुपक्षिपति चेतः संशयदोलायामस्माकमतोऽत्राभिधीयतां समाधिः । अयसुच्यते—नव योनय इति सङ्ग्राहकमेतदासां परिसङ्ख्यानमवसेयम्, विस्तरः प्रतिजाति वक्तच्यः, पृथिवीकायस्य याऽमिहिता योनिः सेव स्वजातिभेदापेक्षया सप्तलक्षपरिमाणा भवति शर्करावालुकादिभेदा

१ 'विभज्यते' 'विभजन्ते 'इति-ग-टी-पाठौ । २ धनुविद्वितो भागः ग-पाठ एव ।

यावत्यो जातयस्तावद्मेदा योनयोऽपि पृथिवीकायस्येत्यवगन्तव्यम्। न च मूलयोनिमति-वर्तन्ते ताः, किन्तु जातिमेदाद् मिद्यन्त इति, अतः सङ्ग्राहकम्, एवं शेषाणामपि वाच्यम्, स्वजातिमेदापेक्षमेतत् परिमाणमिति ॥ ३३ ॥

अत्राह-उक्तं त्रिविधं जन्म, तत्र न संविश्वहे तस्य त्रिविधस्यापि जन्मनः के स्वामिन इति, तद्विभागप्रदर्शनायेदग्रुच्यते—

# सूत्रम्-जरायण्डपोतजानां गर्भः ॥ २-३४ ॥

भा०—जरायुजानां मनुष्य-गो-महिष्यजाविकाश्व-खरोष्ट्र-मृग-चमर-वराहगवय-सिंह-व्याघर्क्ष-द्वीपि-श्व-द्युगाल-मार्जारादीनाम् । अण्डगर्भजजन्मवतां जानां सर्प-गोधा-कृकलास-गृहकोकितिका-मत्स्य-कूर्म-नकचित्रगुमारादीनाम् । पक्षिणां च लोमपक्षाणां हंस-चाष-ग्रुकगृश्व-इयेन-पारापत-काक-मयूर-मण्ड्-चक-बलाकादीनाम्।पोतजानां चालक-हितश्वाविल्लापक-द्यारा-द्यारिका-नकुल-मृषिकादीनाम्, पक्षिणां च चर्मपक्षाणां
जल्का-वल्गुलि-भारण्ड-पक्षिविरालादीनां गंभां गर्भाज्जन्मति ॥ ३४ ॥

टी॰ जराय्वण्डपोतजानां गर्भः । अत्रायं जिनः प्रत्येकमिसम्बध्यते, जरायुजानां अण्डजानां पोतजानामिति । जरायुनि जायन्ते स्म जरायुजाः-जरायुमध्यगताः, जरायुवेष्टिता इत्यर्थः । जरायुजानां मनुष्य-गो-महिष्यादीनामिति सुज्ञानं भाष्यम् । अण्डे
जायन्ते स्माण्डजाः, तेषां अण्डजानां सर्प-गोधादीनामिति भाष्यं सुखाववोधमेव ।
अण्डजजातिमेदप्रदर्शनायेदं भाष्यम् । पिक्षणां च लोमपक्षाणां हंस-चापेत्यादि प्रायो
गतार्थम् । लोमप्रधानाः पक्षा येषां ते लोमपक्षाः, अपरे लोमपिष्ठणामित्यधीयन्ते नं तु च
मत्वर्थीयोऽतिदुर्लभः स्याद् वा ज्ञापकादेः कथित्रत्, अथवा पिक्षण एव विशिष्यन्ते,
लोमानुगता लोमप्रधाना वा पिक्षणो लोमपिष्ठणस्तत्राद्यपिष्ठाब्दः पिक्षसामान्यमावेदयित,
हतरस्तु व्यवच्छिद्य विशेषेऽवस्थापयतीति । पोता एव जाता इति पोतजाः शुद्धप्रसवा न जराव्यादिना वेष्टिता इतियावत् । अत्र च "अन्येष्विप दृश्यन्ते" इति वचनाहुः, अपरे त्वेतच्छब्दव्युत्पत्तिभीत्या जराय्वण्डजपोतानां गर्भ इत्यंभिधीयते—सूत्रमाहितनेपुण्यास्तद् सर्वथा त
एवावयन्ति स्रिविरचितन्यासमन्यथाकर्तुम्, वयं तु प्रकृतानुसरणमेव कुर्मः । पोतजानां घास्त्रकादिनामित्यादि भाष्यमतिस्फुटत्वाम् विवियते । पिक्षणां च चर्मपक्षाणामित्यादि ।
अत्रापि पूर्ववद् व्याख्या कार्या, शेषमितस्पष्टमेव । गर्भो जन्मिति उक्तलक्षणमेषां प्राणिनामशेषाणां गर्भो जन्म भवतीति ॥ ३४ ॥

१ महु 'इति घ-पाठः । २ 'गर्भो जन्मेति 'इति घ-पाठः । ३ 'अत्र व ' तत्तु व ' इति पाठी विचारणीयौ । ४ 'अभिद्धते 'इति प्रतिमाति ।

#### अथेदानीम्रुपपातजन्मविभक्तये स्त्रमाह-

## सूत्रम्-नारकदेवानामुपपातः ॥ २-३५ ॥

उपवातजानां भेदाः भा०--नारकाणां देवानां चोपपातो जन्मेति ॥ ३५ ॥

टी॰—नारकदेवानामिति गत्यपेक्षः क्रमन्यपदेशः। अपरे अमि-द्धते अभ्यर्हितत्वादल्पाच्तरत्वाच, यदादावाचार्येण देवा न न्यस्तास्तज्ज्ञापयति जन्मनो दुःखहेतुत्वं तच प्रकृष्टं किल नारकेष्विति तेषां नारकाणां देवानां च उक्तलक्षण उपपातो जन्म भवति ॥ ३५ ॥

अधुना सम्मूर्च्छनजन्मविभक्तुकाम आह—

# सूत्रम्--शेषाणां सम्मूर्च्छनम् ॥ २-३६ ॥

भा॰—जराय्वण्डपोतजनारकदेवेभ्यः शेषाणां सम्भूच्छेनं जन्म । उभया-वधारणं चात्र भवति । जराय्वादीनामेव गर्भः, गर्भ एव संमूच्छेनजा जीवाः जराय्वादीनाम् । नारकदेवानामेवोपपातः, उपपात एव नारक-

देवानाम् । शेषाणामेव सम्मृच्छ्नम्, सम्मूच्छेनमेव शेषाणाम् ॥ ३६ ॥

टी॰—दोषाणां सम्मूच्छेनम् । उक्तव्यतिरिक्ताः शेषाः, के पुनरिमिष्ठता जरायण्डपोतजनारकदेवा एभ्यः शेषाणां जीवानां पृथिवीजलानलानिलतरुद्वित्रचतुरिन्द्रयगर्मः
व्युत्क्रान्तिपश्चेन्द्रियतिर्यङ्मनुष्याणां सम्मूच्छेनं जन्माभिष्ठितलक्षणं मवति । शेषप्रहणं लाषवार्थमानन्त्यख्यापनार्थे च जन्मभाजां सूरिणाऽकारि । अथवा सामर्थ्यलभ्यं जन्म शेषाणामतः
शेषमर्थाद् भविष्यति तस्मादुभयोर्नियमप्रतिपादनायेदं शेषप्रहणमाश्रीयते । योगत्रयमिष्
चैतक्षन्मवतां जन्मसङ्करिनवारणार्थमाचार्येण प्राणायीति, अतस्तिभवारणार्थं परस्परावधारणदिद्शियिषयाऽऽख्याति—उभयावधारणं चान्न भवित जराय्वादीनामेव गर्भः, गर्भ एव
जराय्वादीनाम् जराय्वादयो गर्भश्च एतदुभयमस्यावधारणमवच्छेदो भवति । चशब्द एवशब्दार्थे । उभयावधारणमेव नान्यतरावधारणमनवधारणं वा । प्रथमोपन्यासेन गर्भोऽवधार्यते
जराय्वादयोऽनवधृतास्तेऽनु पाश्चात्योपन्यासेऽबच्छिद्यन्ते—गर्भ एव जराय्वादिनामिति ।
गर्भो जराय्वादयोऽनवधृतास्तेऽनु पाश्चात्योपन्यासेऽबच्छिद्यन्ते—गर्भ एव जराय्वादिनामिति ।
गर्भो जराय्वादीन् न जद्दाति, जराय्वादयोऽपि गर्भे न त्यजनतीति समुदायार्थः । एविमतरत्रापि
योगद्वये वाच्यमवित्तमानसेन । किं पुनः कारणं येनान्तराले योनिस्त्रमधीतं, न जन्मसूत्राननतरमेव जन्मविमागः कृत इति । उच्यते—जन्मनो योनेश्च यकत्तकद्वान्तरमित्यस्यार्थस्य
ज्ञापनाय जन्मसूत्रानन्तरमेव योनिस्त्रोपन्यास इति ॥ ३६ ॥

अत्राह—तेषु जन्मसु यथोक्तयोनीनां जीवानां कानि शरीराणि कियन्ति वा किंरुक्ष-णानि वा भवन्तीर्ति ? । अत्रोच्यते—

१ 'जरायुजादीनाम्' इति घ-पाठः ।

सूत्रम् - औदारिकवैक्रियाहारकतेजसकार्मणानि शरीराणि ॥२-३७॥
टी०-अत्र केचित् सूत्रावयवमवच्छिद्य शरीराणीति पृथक् सूत्रं कल्पयन्ति, अधिकारार्थमतिबहुवाच्यमेतच्छरीरप्रकरणमतोऽधिकार इति, अत्रोच्यते-गारवस्त्र-विचारः
मात्रमपास्यैवमवच्छिन्दानैः सूत्रमन्यम किश्चिदाप्तं स्यात् सूत्रपर्यन्ते हि
वर्तमानं शरीरग्रहणं नाधिक्रियते पृथगुपन्यस्तमादावधिकाराय जायत इति काऽत्र युक्तिस्तैराश्रयणीया शरणायेति ।

भा० औदारिकं, वैकियं, आहारकं, तैजसं, कार्मणमित्यं-तानि पश्च शारीराणि संसारिणां जीवानां भवन्ति ॥ ३७॥ भौदारिकादिशरी-राणां ब्युत्पत्तिः विकिथ्तमौदारिकमसारस्थूलद्रव्यवर्गणासमारब्धमौदारिकप्रायोग्यपुद्गल-

ब्रह्मकारणपुद्रलविपावयौदारिकशरीरनामकर्मोदयनिष्पन्नम् । एवमितरशरीरेष्वपि वैक्रिया-दिशब्दप्रक्षेपादेष दण्डको वाच्यः। विकिया विकारो बहुरूपतानेककरणं तया निर्धृत-मनेकाङ्कताश्रयं विविधगुणाईसम्प्रयुक्तपुद्रलवर्गणाप्रारम्थं वैक्रियम् । ग्रुभतरशुक्रविश्चद्ध-द्रव्यवर्गणाप्रारब्धं प्रतिविशिष्टप्रयोजनायाहियते इन्तर्भ्रहर्तिस्थत्याहारकम् , कुल्ल्युटो बहुल-बचनात् । तेज इत्यितः, तेजोगुणोपेतद्रव्यवर्गणासमारब्धं तेजोविकारस्तेज एव वा तैजसम्बर्णगुणं शापानुम्रहसामर्थ्याविभीवनं तदेव यदोत्तरगुणप्रत्यया लब्धिरुत्यशा भवति तदा परं शति दाहाय विद्यजित रोषविषाध्मातमानसी गोद्यालादिवत्, श्रीततेजसाञ्जग्रहाति । यस्य पुनकत्तरगुणल्बिधरसती तस्य सततम्भ्यवहृताह्।रमेव पाचयति, यच तत् पाचनशक्तियुक्तं तत् तैजसमवसेयम्। कर्मणा निर्वृतं कार्मणम्, अञ्चेषकर्मराशेराधारभूतं कुण्डवद् बदरादीनामशेषकर्मप्रसवसमर्थे वा यथा बीजमङ्कु-रादीनाम् , एषा च किलोत्तरप्रकृतिः शरीरनामकर्मणः पृथगेव कर्माष्टकात् समुदाय-भूतादित्यतः कर्मैव कार्मणम् । परे नेच्छन्ति स्वार्थप्रत्ययग्रपपत्तीश्वाभिद्धते, न किल कर्मा-ण्येव कार्मणं ज्ञानावरणादीनां तदाश्रयत्वाश्रशुरादिवञ्ज्ञानावरणादीनां तदाश्रयभूतकार्मणमा-श्रयत्वेन व्यवतिष्ठमानं कथं ज्ञानावरणादिमात्रमेव स्याद्, यथा चक्षुरादीनामौदारिक-शरीरमाश्रयकारणमन्यदन्यानि चेन्द्रियाणि तथा कार्मणमपि कर्मभ्योऽन्यद्, यदि च तम्र स्यात् कुण्डभेदाद् बदराणामिवेतस्ततः पतनं स्यात् कर्मणामनिष्टं चैतत् , तस्माद् यदेषा-माश्रयकारणं तत् कार्मणं शरीरमिति। उत्पत्तिकारणभेदास पृथक् कर्मभ्यः कार्मणम् , बन्धन-बामकर्मप्रत्ययं प्रद्वेषादिनिमित्रं च कर्मोत्यद्यत इत्याप्तोपदेशः, शरीराणां तु स्वशरीरनाम-कर्मोदयादुत्पचिरतोऽन्यत्वम्, पाकभेदाचान्यत् ज्ञानावरणादि कर्म पच्यमाने मृदताद्युत्पाद-सति, कार्मेणसरीरकारणपाकस्तु कार्मणमेव शारीरमारभते, तस्मादन्यत् पूर्वोत्तरकोलं बन्धा-विनिष्ठतेश्वान्यत्वं मोहज्ञानावरणादिवत् , अनिष्टत्तिस्थाने हि विनिवर्तते बन्धः कार्मणस्य,

कर्मणस्तु सृष्ट् तेन पूर्वग्रुत्तरत्र च यथापूर्व मोह्श्वयः पश्चाज्ज्ञानावरणश्चय इति, तदेतत् सर्वग्रुप-पत्तिजालमनैकान्तिकम्, अभिन्नकर्मस्विपि दुर्शनात् । अन्य इतानावरणादिकमीष्टकात् पृथक् कल्प्यमाने कार्मणे नवमकर्मप्रसङ्गः, कार्यकारणवादाभ्युपगमे वा कर्मकार्मणयोः स्यात् अन्यत्वं स्यात् अनन्यत्वमभ्युपेयमन्यथा वा त एव दीघीयुपोऽवगच्छन्ति येऽत्रान्यत्वमेकान्ते-नाभिनिविशन्त इति । वयं तु ब्रूमः कर्मभिनिष्पश्चं कर्मसु मवं कर्मसु जातं कर्मैव वा कार्मण-मिति न कश्चिद दोषः प्रक्रियायामाहितनैपुणस्येति ॥ अथेषामौदारिकादीनां किं सर्वपुद्रल-द्रव्याण्येव ग्रहणप्रायोग्यानि, आहोस्वित् कानिचिदेवेति ?। उच्यते—न खलु सर्वाणि, किन्तु द्रव्यवर्गणाप्ररूपणक्रमेण कानिचिदेव योग्यानि भवन्ति, तद्यथा - परमाणुनामेका वर्गणा-वर्गी-राशिरिति पर्यायाः। द्विप्रदेशानामपि स्कन्धानामेका वर्गणा, एवमेकपरमाणुवृद्धचा सङ्ख्येय-प्रदेशस्कन्धानां सङ्ख्येयवर्गणाः, असङ्ख्येयप्रदेशस्कन्धानामसङ्ख्येयाः, ततोऽनन्तप्रदेश-स्कन्थानामनन्ता वर्गणाः, स्वल्पपुद्गलप्रयोगत्वादयोग्याः सम्रुळ्ड्घ्या अनन्ता एवीदारिकशरी-रयोग्या वर्गणा भवन्ति, पुनस्तस्यैवाग्रहणयोग्यास्ततोऽनन्ताः अतिबहुपुद्रलात्मकत्वात्, एवमेकै-कपुद्गलप्रक्षेपपरिश्वद्धयां वैकियाहारकतैजसभाषाप्राणापानमनःकार्मणानामेकैकस्या योग्या योग्या अयोग्याश्चेति द्रव्यवर्गणात्रयमाभावनीयम् , आद्या च अल्पत्वादयोग्या, अन्त्या तु बहुत्वात्, मध्यमा तदनुरूपत्वाद् योग्येति सर्वत्र वासनाऽऽधेया। भाषात्राणापानमनोग्रहणमत्राप्रस्तुतमपि कार्मणशरीरयोग्यवर्गणाप्रदर्शनार्थमध्यवसातव्यम् । एवं तावत् प्रतिविशिष्टपुद्गलद्रव्यनिर्मापि-तान्यौदारिकादीनि निश्चितम् ॥ अथेदानीमिदं भाष्युमनुस्नियते इत्येतानि पञ्च धारीराणि संसारिणां जीवानां भवन्ति, एवमेतानि पश्चैवान्युनानिष्कानि शरीराणीति, शीर्यन्त इति शरीराणीति जीर्थमाणत्वाच्चयापचयवन्वाच विशरास्ताभाञ्ज्येतानि गतिचतुष्टयवर्तिनामेव प्राणिनां यथा सम्भवन्ति, न सिद्धानामिति सामर्थ्याद् न्युदासः । निर्ज्ञातस्य संज्ञिनः सुंज्ञे-त्यतो न लघ्विप शरीरग्रहणमादावुपन्यस्तं विशराहत्वाच्छरीराणि इत्यन्वर्थसंज्ञासिद्ध्यर्थे न कायग्रहणमाश्रितं लघीयोऽपि । आदावीदारिकं स्थूलाल्पप्रदेशबहुस्वामित्वात्, तती वैक्रियं पूर्वस्वामिसाधर्म्यात्, तत्रोप्याहारकं लब्धिसाधर्म्यात्, ततस्तेजसं स्क्ष्मासङ्ख्येयस्कन्धात्म-कत्वात्, ततः कार्मणं सर्वकारणाश्रयसूक्ष्मानन्तप्रदेशत्वादिति ॥ ३७ ॥

अत्राह-कथं पुनरयं विशेषो निश्चीयते औदारिकादीनामिति ? उच्यते न्यायाद् वचनाष । न्याय उक्तः, वचनं त्विदं यथाक्रमं तेषां पूर्वस्मात् ।

## सूत्रम् परं परं सूक्ष्मम् ॥ २-३८ ॥

टी०-तेषामित्यनेन भाष्यकारः सूत्रसम्बन्धमावेदयति-

भा॰—तेषामौदारिकादीनां शरीराणां परं परं सूक्ष्मं वेदि-ग्रिश्याणां परस्परं महत्त्वाल्पत्वे तब्यम् । तद्यथा-औदारिकाद् वैक्रियं सूक्ष्मम्, वेक्रियादाहार-कम्, आहारकात् तेजसम्, तेजसात् कार्मणमिति ॥ ३८ ॥

१ ' •कादिशरी • ' इति घ-पाठः ।

टी॰ - तेषाम्, अनन्तरसूत्रोपदिष्टानामौदारिकादीनां चारीराणां परं परं सूक्ष्मं वेदितच्यम् । निर्ज्ञातत्वादादिशब्दप्रयोगः, औदारिकादीनामन्यार्थवाचित्वमपि सम्भवतीति, अतो विशेषणं शरीराणामिति । विशरणशीलत्वाच्छरीराणि । परं परमिति वीप्सया व्याप्तिं द्रशयति, पूर्व पूर्वमपेक्ष्य औदारिकादीनां परं परं सूक्ष्मं सूक्ष्मगुणं द्रव्यं सूक्ष्मं तद् यत्रास्ति तत् सक्ष्मम्, अर्श्वआदिपाठाच्छरीरम्, अतोऽयमर्थः सक्ष्मपरिणामपुद्रलद्रव्यारब्धं वेदितब्यम्-अवसेयम् । एतेन प्रामाण्याधिकृतं चोद्यमपास्तं भवति, सूक्ष्मत्वादेव च प्रायो वैक्रियादि-चतुष्कस्य दर्शनमनुपपन्नम्, इह परिणतिविशेषमङ्गीकृत्य पुद्रलाः केचिदतिस्थूलतया वर्तन्ते अल्पेअपि सन्तो भेण्डकाष्टादिषु, केचिश्रिचिततरपरिणामभाजोअति भूयांसोअपि सूक्ष्मा-वस्थामासादयन्ति करिदशनादिषु, प्रसिद्धं चैतत् प्रायस्तुलामारोपिते भेण्डदन्तखण्डे प्रमा-णतः सदृशे पैरिणामागतामैतिवित्रकृष्टां धियमाधत्ते इति, तदेतत् परिशिथिलां परिणतिमन-पेक्ष्य निचिततरां पुद्गलानामन्यथा लाघवं गौरवं वा प्रतिपत्तुमशक्यं तुल्यप्रमाणत्वे सति, अतः पूर्वपूर्वमुत्तरोत्तरापेक्षया शरीरं परिस्थूरद्रव्यारब्धमतिशिथिलनिच्यमदभं च भवत्युत्तर् सूक्ष्मं प्रत्यारब्धमतिधननिचयमणु च भवतीति पुद्रलद्रव्यपरिणतेवैंचित्र्यात् । असुमेवार्थ माध्यकारः प्रकाशयनाह-तद्यथा-औदारिकादित्यादि । तदेतद् यथा स्पष्टतरं भवति तथा वेद्यते–औदारिकाच्छरीराद् वैक्रियं सूक्ष्मम् , औदारिकमल्पद्रव्यं स्थूलं शिथिलनिच्यम्, वैकियं बहुतरद्रव्यं स्क्ष्मधननिचयं चेति, अतः स्क्ष्मग्रुच्यते ।। ननु चौदा-शरीराणां सूक्ष्मता-

विक्रिय बहुतरद्रव्य सक्ष्मधननिचय चिति, अतः सक्ष्ममुच्यते ॥ ननु चादावर्शनम्
रिकं योजनसहस्रप्रमाणग्रुत्कर्षात् विक्रियं तु योजनलक्षप्रमाणम्, अतः
कथं सक्ष्ममिति १। उच्यते—यद्यपि प्रमाणतस्तदितमहद् विक्रियं तथापि
सक्ष्ममेवाद्द्यत्वात् इच्छया तु तत्कर्तुर्द्वस्यत इत्यतो नो दोषः, तथा वैक्रियादाहारकं
सक्ष्ममित्यभिसम्बन्धः, सक्ष्मतरपरिणामपरिणतं बहुतरपुद्गलद्रव्यारब्धमाहारकम्, आहारकात् तैजसं बहुतरद्रव्यमतिसक्षमपरिणामपरिणतं च, तैजसात् कामेणमितबहुकद्रव्यप्रचितमतिस्क्षमं च भवति, अतः सक्ष्मताऽऽपेक्षिकी प्रतिपत्तव्या, न सक्ष्मनामकर्मोदयजनितेति ॥ ३८ ॥

एवं तावत् कारणानां सूक्ष्मात् परं परं सूक्ष्ममभिद्दितमतिबहुपुद्गलद्रव्यारब्धमिप प्रचयिवशेषात् तत् कथम्रुत्तरोत्तरेषु बहुतरद्रव्यारब्धमिति १ अत आह—

सूत्रम् — प्रदेशतोऽसङ्ख्येयगुणं प्राक् तेजसात् ॥ २-३९॥
भा० — तेषां शरीराणां परं परमेव प्रदेशतोऽसङ्ख्येयगुणं भवति प्राक्
तेजसात्, औदारिकशरीरप्रदेशभ्यो वैक्रियशरीरप्रदेशा असप्रदेशापेक्षया
शरीरतारतम्यम् ङ्ख्येयगुणाः, वैक्रियशरीरप्रदेशभ्य आहारकशरीरप्रदेशा
असङ्ख्येयगुणा इति ॥ ३९॥

१ 'परिमाणता' इति ग-पाठः । २ ' मविप्रकृष्टां ' इति क-पाठः ।

टी॰ - तेषां शरीराणामित्यादि भाष्यम् । तेषामित्यौदारिकादीनामनन्तरस्त्रतात् परं परमित्येतद जुवर्तते, अभिसम्बधाति भाष्यकारः परं परमेव, एवशब्दस्तमेव क्रमनियम-मनद्योतयति परं परमित्यस्रमेव ऋममङ्गीकृत्यासङ्ख्येयगुणता विधीयते नान्यथेति । प्रदेशत इति। प्रष्टद्वो देशः प्रदेशः, अनन्ताणुकस्कन्धः प्रदेशोऽत्राभिधीयते, एवंविधैः प्रदेशैः प्रदेशतः " इतरेभ्योऽपि दृश्यन्ते " इति वचनात् असङ्ख्येयगुणं भवति । एतदुक्तं भवति-औदा-रिकश्वरीरग्रहणयोग्यो यः स्कन्धोऽनन्तप्रदेश एकः स यदाऽन्यैरनन्ताणुकैः स्कन्धैरसङ्ख्येयै-र्मुणितो भवति तदा वैक्रियग्रहणयोग्यो जायते, एवं वैक्रियग्रहणयोग्योऽनन्तप्रदेशस्कन्धः, एको यदाऽन्यरनन्ताणुकस्कन्धैरसङ्ख्येयैरभ्यस्तो भवति तदाऽऽहारकग्रहणयोग्यतामेति। प्राक् तैजसादिति मर्यादां दर्शयति, न खलु सर्वेष्वयं कमो प्राद्यः, किन्तु तैजसकार्मणे विहायाद्येषु त्रिषु शरीरेष्वेतद् विधानम्। अग्रुमेवार्थं स्पष्टतरमाचष्टे माष्येणाग्रुना-औदारिकशरीरप्रदेशेभ्यो वैक्रियप्रदेशा असङ्ख्येयगुणाः, योग्यस्कन्धोऽनन्ताणुकोऽपि सर्वस्तोकः, उत्तरस्कन्धापेक्षयाऽनन्तसङ्ख्यायाथानन्तभेद्-औदारिकयोग्यः स्कन्धो यदाऽन्यैरनन्तप्रदेशस्कन्धैरसङ्ख्येयै-अत एक र्गुणिती भवति तदा वैक्रिययोग्य इति पिण्डार्थः । औदारिकशरीरे प्रदेशाः औदारिक-श्ररीरप्रदेशाः अनन्ताणुकाः स्कन्धा इत्यर्थः । न पुनः प्रदेशाः परमाणवो गृह्यन्तेऽर्थास-म्भवात्, वैक्रियशरीरप्रायोग्याः प्रदेशाः स्कन्धा जायन्ते असङ्ख्येयैरनन्तपरमाणुप्रचितस्कन्धे-रन्येर्गुणिताः, औदारिकयोग्या ये स्कन्धास्तेऽत्र गुण्यतया विवक्षिताः । बहुवचनमौदारिक-श्वरीरयोग्यस्कन्धवहुत्वापेक्षं वैकियस्कन्धवहुत्वापेक्षं चेति । तथा वैकियशारीरप्रदेशेभ्य आहारकशारीरप्रदेशा असङ्ख्येगुणा इति, वैकियशरीरयोग्यस्कन्धेभ्यः आहारकश्वरियोग्याः स्कन्धा अनन्ताणुभिरसङ्ख्येगैः स्कन्धेर्गुणिता भवन्ति वैकिययोग्याः स्कन्धाः, प्रत्येकमनन्तप्रदेशेरसङ्ख्येयैः स्कन्धेरभ्यस्ताः सन्त आहारकयोग्या जायन्त इति, बहुवचन-मत्राप्युमययोग्यस्कन्धबहुत्वापेक्षमिति ॥ ३९ ॥

अत्राह-प्राक् तैजसादित्युक्तम् । अथ कः पुनस्तैजसकार्मणयोः स्कन्धप्रदेशनियम इति ?। अत्रोच्यते—

## सूत्रम्-अनन्तगुणे परे ॥ २-४० ॥

भा॰-परे हे शारीरे-तैजसकार्मणे पूर्वतः पूर्वतः प्रदेशार्थतयाऽनन्तगुणे तैजसकार्मणयोः भवतः। आहारकात् तैजसं प्रदेशतोऽनन्तगुणम् । तेजसात् प्रदेशानम् कार्मणमनन्तगुणमिति ॥ ४० ॥

टी०-परे हे शरीरे इत्यादि माध्यम् । परे इत्युक्तेऽपि द्विशब्दोपादानं सप्तम्याशङ्काच्यावृत्त्यर्थम्,द्वित्वमन्यथाऽपि सम्भवतीति प्रतिविशिष्टद्वयप्रदर्शनार्थमाह-तैजसका-मणे इति। पूर्वसात् पूर्वतः वीप्सया च्याप्तिमादर्शयति-प्रदेशार्थतयेति। अनन्ताणुस्कन्धार्थ- त्वेनानन्तगुणे भवतः। एतदेव स्फुटीकरोति—आहारकात् तैजसं प्रदेशतोऽनन्तगुणम्, आहारकशरीरयोग्यस्कन्योऽनन्ताणुकोऽन्यैरनन्तपरमाणुप्रचितस्कन्धैरनन्तिंगुणितस्तेजसशरीरग्रहणयोग्यो भवति। प्रदेश इति प्रदेशैरनन्ताणुकैरनन्तैः अवन्तगुणमिति च फलमेव निर्दिष्टमाचार्येण, अनन्तो गुणबहुत्वं यस्य तदनन्तगुणम्, अस्माच फलनिर्देशात् झायतेऽनन्तैः स्कन्धैगुणितं सदनन्तगुणं भवति, अन्यथा प्रदेशैरनन्तौरिति दुर्लभं स्यात्। एवमसङ्ख्येयगुणमपि
बाच्यम्, तथा तैजसात् कार्मणमनन्तगुणिति तैजसशरीरयोग्यः स्कन्धोऽन्यैरनन्ताणुकैः
स्कन्धेगुणितः कार्मणशरीरयोग्यो भवति ॥ ननु चार्थे तैजसं कार्मणं चान्तरा भाषाप्राणापानमनोयोग्यवर्गणा निर्दिष्टास्ततः क्रमद्यदः स्कन्धराशिर्मनोग्रह्योग्यकार्मणस्य निर्दिष्टः, इह
तु तैजसादनन्तरमेवेत्येतत् कथम् १ उच्यते न कश्चिद् विशेषः तैजसादारभ्य यावन्मनस्तावत्
क्रमद्यद्यान्तरालेऽनन्ता एव स्कन्धा भवन्ति, पुनस्तत्राप्येकाणुकादिप्रक्षेपादनन्ताः कार्मणयोग्यास्तदेवानन्तगुणत्वम्, इह तु पुनर्न स क्रम आश्वितः, किन्त्वनन्तस्कन्धगुणः स राशिः
कार्मणयोग्य आख्यात इति, अतः स एवायं मपीम्रक्षितकुर्कुटामोऽर्थार्पणविशेषो मा विप्रतिपत्यास्त्वमिति ॥ ४० ॥

अयं चान्यो विशेषोऽन्यशरीरेभ्यस्तयोर्यदुत-

## सूत्रम्--अप्रतिघाते ॥ २-४१॥

भा॰—एते वे शारीरे-तैजसकार्मणे अन्यत्र लोकान्तात् सर्वत्राप्रतिशाते भवतः ॥ ४१ ॥

टी - एते वे दारीरे इत्यादि भाष्यम् । एते अनन्तरस्त्रप्रस्तुते प्रत्यक्षासन्ने, प्रथमाबहुवचनाशङ्कान्याष्ट्रस्यर्थम् । विशरणधर्मत्वाच्छरीरे **द्धिशब्दोपादानम**त्र जीवाजीवाधारक्षेत्रं-लोकस्तस्यान्तोऽवसायस्त-विशेषप्रतिपच्यर्थम तैजसकार्मणे लोकान्ते हि प्रतिहन्येते, ते गतिस्थितिहेतुधर्माधर्मद्रव्याभावात् साञ्चोकान्ता**दन्यत्र** तदुपग्रहाद् हि जीवानां पुद्रलानां च गतिरूपजायते जलचराणामिव तैजसकार्मणयो ए-जलद्रच्यापेक्षे, अन्यत्र तु सर्वस्मिन् लोके न तयोः प्रतिघातः कचन प्रतिघातिता विद्यते मूर्तत्वेऽपि हि तयोरतिस्क्ष्मत्वात् सर्ववर्त्मसु गतेः प्रतिघातास-म्भवः सदाचारम्रुनिवत्, ते अपि न किञ्चित् प्रतिहतस्त्रेहिगिरिजलेधिवलयद्वीपपातालनरकविमान-प्रस्तरानिप भिन्दती जातेऽश्वतस्वरूपे वजवन्न जातुचित कुण्ठतामश्चवाते । न खुळु लोह-पिण्डमाविशन्तस्तेजोऽवयवाः परिस्फुरन्मूर्तयोऽपि कयाचिदुपपत्त्या निवारियतुं पार्यन्ते तद्वि-ध्यापनायाम्भोवयवाश्च समाहताः, सूक्ष्मत्वादेवमेव च शरीरके राजवल्लभपुरुषवत सर्वत्राच्या-इतप्रवेशनिर्भमे प्रतिपत्तच्ये इति ॥ ४१ ॥

१ ' पेक्षेत्यन्यत्र ' इति क--क्य-पाठः ।

न च ताभ्यां कदाचित् संसारी निरहित इत्यावेदयश्राह— सूत्रम्—अनादिसम्बन्धे च्।। २-४२॥

तैजसकार्भणयोरः भाव-ताभ्यां तैजसकार्मणाभ्यामनादिः सम्बन्ध इति नादिः सम्बन्धः ॥ ४२॥

टी० — अनादिसम्बन्धे च। आदिः - प्राथम्यम्, अविद्यमान आदिपर्स्यासावनादिः, सम्बन्धनं - सम्बन्धः, संयोग इत्यर्थः, अनादिः सम्बन्धो ययोः परस्परेण
संसारिभिश्र सह ते अनादिसम्बन्धे शरीरके भवतः सुवर्णधातुपाषाणसंयोगवदाकाशपृथिव्यादिसंयोगवद् वा। चशब्दः सम्बन्धिवकलपार्थः, नैकान्तत एवानादिः सम्बन्धः, किन्तुः
द्रव्यास्तिकनयावष्टम्मेन तयोरतिदीर्धकालप्रवाहादविच्छेदवर्ता सकलभविष्यदवस्थान्तरबीजभूतो विचित्रपरिणामशक्तिप्रचितपुद्गलद्वयौराधीयमानप्रचयापचयोऽनादिकपुरुषप्रयत्ननिर्वर्त्यनानास्त्रपकर्मविकाराविच्छेदः सन्तानविशेषस्तदङ्गीकरणेनायमनादिः सम्बन्धः प्रतीयते।
आदिमांश्र पर्यायनयवक्तव्यताभ्यन्तरीकृतत्वात्। क्रियत इति कर्म मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादक्षाययोगवन्धहेतुसद्भावत् तीत्रमन्दाद्यपपत्तेश्र। प्रतिक्षणमयस्रपचीयते पुरुषः कषाययोगादक्षाययोगवन्धहेतुसद्भावत् तीत्रमन्दाद्यपपत्तेश्र। प्रतिक्षणमयस्रपचीयते पुरुषः कषाययोगादक्षाययोगवन्धहेतुसद्भावत् तीत्रमन्दाद्यपपत्तेश्र। प्रतिक्षणमयस्रपचीयते त्रक्षः कषाययोगादक्षाययोगवन्धहेतुसद्भावत् तीत्रमन्दाद्यपत्तेश्र। द्रव्यपर्यायास्तिकनयद्वयान्तर्वर्तितामापादयिति
सम्बन्धस्य।।

अधुना भाष्यानुस्तौ यत्न आस्थीयते—ताभ्यामित्यादि भाष्यम् । ताभ्यामुक्तलक्षणाभ्यां तैजसकार्मणशरीरकाभ्यामनादिरकृतकः सन्तत्याङ्क्षीकरणेन संयोगोङनादेरकृतकस्य जीवस्येति, निंह जीवः केनचिदुत्पादितश्चेतन्यात्मनेति श्रुतिपथमागमद् वचो यो वा
मन्येत कृतकमात्मानम्रुपयोगलक्षणमनादिपारिणामिकभाववर्तिनमपत्रपत्तस्यापि वचनमयुक्तिकमसङ्गतपूर्वापरमिति विद्वद्भिरपकर्ण्यम्, अतोङनादिस्तद्नादित्वात् तैजसकार्मणे अप्यनादिसम्बन्धे विद्वांसः प्रमातुमर्हन्ति, अन्यथा परित्यक्तसकलशरीरकलङ्कस्य मुक्तस्येव केन
हेतुना संसारिता स्यादिति ? ॥ ४२ ॥

अर्थेते अनादिसम्बन्धे अपि सति किमशेषसंसारिण एव स्त आहोस्वित् कस्य-चिदेवेति ?। अत आह—

सूत्रम्—सर्वस्य ॥ २-४३ ॥

भा०—सर्वस्य चैते तैजसकार्मणे शरीरे संसारिणो जीवस्य भवतः।
एके त्वाचार्या नयवादापेक्षं व्याचक्षते। कार्मणमेवैकमनादिः
सर्वसंसारिणां
तेजसकार्मणवत्ता
तु रुव्ध्यपेक्षं भवति। सा च तैजसरुव्धिनं सर्वस्य, कस्य-

१ ' ॰ नाविसम्बन्धो जीवस्येत्यनाविसम्ब ' इति श्व-पाठः । २ ' रूपकर्ण्यं ' इति श्व-पाठः ।

चिद्देव भवति । कोपप्रसाद्निमित्तौ शापानुग्रहौ प्रति तेजोनिसर्गशीतरिहमनि-सर्गकरम्, तथा भ्राजिष्णुप्रभासमुद्यच्छायानिर्वतकं सशरीरेषु मणिज्वलन-ज्योतिष्कविमानवदिति ॥ ४३ ॥

टी॰ सर्वस्य चैते इत्यादि भाष्यम् । अशेषसर्वकर्माधाय चेतिस, अवोचत् सूरिः सर्वस्येति, चशब्देनाष्ट्रतौ तैजसकार्मणे समाकर्षत्यनादिसम्बन्धापेक्षे, एवंरूपे एते शरीरके संसारिणो जीवस्य सकर्मकस्य जन्तो भेवतः । सर्वस्यामवस्थायां न कश्चित् ताद्दशः प्राणी विद्यते यस्यैते दुःखपञ्जरप्रभवभववातिनो न स्त इति । एवं स्वाभिप्रायग्रुपवण्यीधुना मतान्तरः प्रपद्शयकाह-एके त्वाचार्यो इत्यादि । अन्ये पुनराचार्याः प्ररूपयन्ति-प्रतिविशिष्टनय-

वादालम्बनाः सन्तः कार्मणमेवैकमनादिसम्बन्धमविच्छिनः प्रवाहो जलस्यान्।दिः तायां मतभदः यस्मात् कर्मणस्तस्मात् तेनैवैकेन जीवस्थानादिः सम्बन्धो भवति न पुनस्तेजसेनापि, तत्प्रवाहादर्शनात् । किं पुनर्नयवादम्रुररीकृत्य ते

सूरयस्तैजसमपहुवते किमत्र वक्तव्यम् ॥ ननु सुज्ञानमेवेदम्, यो धतीतानागतकालावधिक-वस्तु विशेषव्युदासमातिष्ठते वर्तमानक्षणवर्त्येव वस्तु वस्तुतामावस्तीत्येवमनुसन्धाय प्रवर्तते स खलु प्रकाशनामातिकान्तागामिचक्रपरिहारित्वाद् वर्तमानक्षणर्जुस्त्रणाद्यस्त्र इति प्रती-तस्तमपेक्षमाणाः प्रथयन्ति तैजसं तु लब्ध्यपेक्षं भवतीत्यादि । तुशब्दो ऽवधारकः तैजसं लब्ध्यपेक्षमेव भवति-सत्तामासादयति, सा च तैजसलब्धिर्विशिष्टतपोनुष्टानादिभिः साधनैः कस्यचिदेव भवति न सर्वस्य जन्तोस्तत्साधनकलापविग्रुखस्य, स च तद्योग्यसा-धनसमासादिततेजोलिधस्तेजोनिसर्गमातनोति, क्रोधावेशादरुणलोचनश्रलत्कपोलाधरपुटः क्रशानुपुद्ध इव दुष्प्रेक्ष्यः क्षमावनितया दुर्भग इवातिदूरमपास्तः शापप्रदानं प्रति कृताध्यव-सायः स्फुलिङ्गमालाकुलमत्युष्णतेजः प्रयत्नविशेषात् तथा ग्रुश्चति गोचाालादिवद् येन परस्तदैव भस्मसाद् भवति, तथा मनः प्रसादावेशादनुकम्पया वाञ्जुग्राह्मपक्षं प्रति प्रल्हादका-रिणममृतकल्पं तेजोविशेषमनुष्णदीिधतिवद् विधृतसकलपरितापतिमिरराशिमनुग्रहप्रवणमानसं क्षिपति येनाशु सुखास्वाद्विनिमीलितलोचनोऽपूर्व इव जायते, यथा च भगवतैवोष्णलेक्या-परीताक्स्यष्टिगोचालकलिरनुगृहीतः शीततेजोनिसर्गेण, कोधप्रसादौ निमित्तं ययोः शापा-नुप्रह्योस्तौ क्रोधप्रसाद्निमित्तौ धापानुग्रहाविष्युखीकृत्य तेजोनिसर्ग करोति। इतस्त्वं दग्धस्त्वमित्येवमादि क्रोधाविष्टवचनं शापः। कदाचिद् वा बाह्यनिमित्तापेक्षमन्तः-कर्मापि परिणमते येनायं काणः कुण्ठः कुब्जो वा भवतीति सोऽपि शाप एवावगन्तव्यः। अतः क्रोधनिमित्तशापप्रदानाभिमुख उष्णतेजोनिसर्गं करोति । प्रसादनिमित्तानुप्रहा-भिग्नुखः शितरिक्मिनिसर्गकरो भवति । श्रीता रक्ष्मयो यस्य निम्रज्यमानतेजो-स शीतरिंगः, शीतरिंग्यासौ निसर्गय शीतरिंगनिसर्गस्तत्करणशीलं विशेषस्य

९ 'तैबसं शरीरेषु ' इति घ-पाठः ।

शीतरहिमनिसर्गेकरं तैजसम् । तथा आजिष्णुप्रभेत्यादि । आजनशीलो-आमि-ष्णुः प्रमाणां समुदयस्तस्य छाया-आमा श्रानिष्णुप्रभासम्बद्यच्छाया ॥ ननु च श्राजिष्णुदेव भवति. किं हि तस्य विशेष्यते ? मलीमसत्वेनापि दर्शनात, मलीमसत्रभो मणिरिक्री संव्यवहरन्ति लौकिकाः, तस्याः छाया(या) निर्वतंकं उत्पादकं-तैजसं, शरीरेष्वौद्धारिका-दिकेषु केषुचित मणिज्वलनज्योतिष्कविमानवदिति। यथा हि मणयः स्फटिकाङ्क्षेद्र्यी-द्यो भ्राजिष्णुच्छाया विमलपुद्गलारब्धत्वात्, ज्वलनो वा निरस्तप्रत्यासमतिमिरभातः प्रधोत्तते स्वतेजसा, ज्योतिष्कदेवानां वा चन्द्रादित्यादीनां विमानान्यतिभास्वराणि निर्मछद्र-व्यारब्धत्वात्, तथा तैजसशरीरापेक्षमौदारिकादिषु शरीरेषु केषुचिदेव स्फुरन्मृजाजालम्रुप्रल-भ्यते, न सर्वेषु, अन्यथा तद्भावात् । कया युक्त्या तत् तथा भवेत् ? एतच तेष्वेव शरीरेषु द्रष्टव्यं यानि लब्धेराधारतां प्रतिपद्यन्ते, अन्यथा प्रन्थो न सङ्गच्छेत, तथा भाजिष्णुप्रमे-त्यादि च. किं कारणं १ ये हि लब्धिप्रत्ययमेवेच्छन्ति तैजसं तेषां तावदन्यत्र लब्धेरभावास घटते, आचार्याभिप्रायोऽपि नायं, पराभिष्रायप्रस्तावात् । अपरे वर्णयन्ति - आचार्यमतमेत्रेदम्, अन्ये त नित्यसम्बन्धमेव तत्कार्यमपि च आजिष्णुप्रभेत्यादि, तदेतदयुक्तमन्याप्नेरिति ॥ अथ यानि शरीराणि लब्धिरहितानामपि मयुखजालमुद्रमन्ति दृश्यन्ते, तेषु कथम् ?। तत्र हि कार्मणौदारिकशक्तिरेव सा तादृगिति न तैजसस्य, यथा वैकियेष्वितिप्रत्याख्यानदादिन एवं वर्णयन्ति, तसाद यद्धनेव लब्ध्या समुद्राच्यते तत् कथमनादिसम्बन्धं सर्बस्य वा जन्तोः स्यादाहारकवदप्राप्तलब्धेन तेन दाहादि किंचित् कार्यमनुष्ठातुं शक्यमनुपजातकुम्मेनेव जलाचाहरणादि, प्रतिनिष्ट्रत्ततथाविधलब्धिरपि प्रमान तथा किंचित कर्ते समर्थी न भवति ध्वस्तवट इव तैलधारणादि, तसामास्ति तैजसं सर्वस्य जन्तोः, न चानादिसम्बन्धम्, इइ च सत्रे प्रेक्षापूर्वकारितयाऽऽचार्येणाक्षेपोऽकारि सूत्रद्वयमप्याक्षेप्स्यामीति, अन्यथा पूर्वसूत्र एवा-क्षेपो युज्यते, एवमेकीयमतेन प्रत्याख्यातमेव तैजसमनादिसम्बन्धतया सर्वस्येति । या प्रन-रभ्यवहताहारं प्रति पाचकशक्तिर्विनाऽपि लब्ध्या सा तु कार्मणस्येव भविष्यति, कर्मोष्णत्वात् , कार्मणं झीदं शरीरमनेकश्रक्तिगर्भत्वादनुकरोति विश्वकर्मणः, तदेव हि तथा समासादितप्ररि-णति व्यपदिक्यते यदि तैजसशरीरतया ततो न कश्चिद् दोष इति ॥ ४३ ॥

अथ किं यथैते सर्वस्यानादिसम्बन्धे युगपच किमेनमन्यान्यपि युगपदेकस्य सबन्त्यु-ताहो न ?। अत्रोच्यते—सन्ति, न तु सर्वीणि। कियन्ति तहीति ?। अत आह—

सूत्रम्--तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्यः ॥ २-४४ ॥

भा॰—ते आदिनी एषामिति तदादीनि । तैजसकार्मणे यावत् संसारभा-विनी आदिनी कृत्वा शोषाणि युगपदेकस्य जीवस्य भाज्यान्या चतुभ्यः ॥

१ ' आदिनी ' इति घ-पाठः । २ ' • विनी आदिम् ' इति घ-पाठः ।

टी०—ते आदिनीत्यादि । प्रस्तुते तैजसकार्मणे तष्छब्देनामिसम्बद्धेते । ते आदिनी एकामौदारिकादीनां मेढीशृते व्यवस्थिते तानि तदादीनि समुदायसमासार्थः । इतदेव स्पष्टतरं करोति—तैजसकार्मणे यावत् संसारमाविनी आदिनी कृत्वा यावत् संसार मवितुं शीलमनयोस्ते यावत्संसारमाविनी तैजसकार्मणे आदिनी कृत्वा मेढीशृततया स्वस्थाप्य शोकाणि आदारिकादीनि एकस्मिन् काले एकस्य जीवस्य माज्यानि—विकल्यानि, आ चतुर्भ्य इति याववत्वारि युगपदेकजीवस्य भवन्त्यप्रत्याख्यानपक्षे । अयौकीयमतेन तेजसं प्रत्याख्यातं तदा त्रीणि युगपदेकस्य स्युः, आचार्यस्याभिप्रायः—कार्मणक्ष तेजसं प्रायः सर्वदा सर्वस्यास्ति, यतस्ते आदिनी एवामिति विग्रहं कृतवान् । ये तु प्रत्याच्याते तेषां विग्रहः—तत् आदि कार्मणमेषां तानि तदादीनि । उभयथा च भाष्यं भविष्यति, आचार्यस्य तु विग्रहगतौ कर्मकृत एव योगो भवति, न तु तैजसमित्यत्रैव लब्ध्यपेक्षत्वात् तत् किल नास्ति, तस्यामवस्थायामन्यत्र त्वाचार्यस्य तैजसं सर्वत्रास्ति । तामिदानीमात्मामित्रा-यानुसारिणीं भजनां द्र्यस्थाह—

भा०—तथया तैजसकार्मणे वा स्याताम्।१। तैजसकार्मणौदारिकाणि वा स्यः।२। तैजसकार्मणवैक्षियाणि वा स्यः।६। तैजसकार्मणौदारिकवैकि-याणि वा स्यः।४। तैजसकार्मणौदारिकाहारकाणि वा स्यः।५॥ कार्मणमेव वा स्यात्।६। [कार्मणतैजसे वा स्याताम्।७।] कार्मणौदारिक वा स्याताम्।७। कार्मणौदारिक वैक्षियाणि वा स्यः।९। कार्मणौदारिकवैक्षियाणि वा स्यः।१। कार्मणौदारिकवैक्षियाणि वा स्यः।१। कार्मणौदारिकवैक्षियाणि वा स्यः।१। कार्मणतैजसौदारिकवैक्षियाणि वा स्यः।१। कार्मणतैजसौदारिकवैक्षियाणि वा स्यः।१।१। कार्मणतैजसौदारिकोणि वा स्यः।१। व तु कदाविद् युगपत् पत्र भवन्ति। नापि वैक्षियाहारके युगपद् भवतः। स्वामिविद्योषादिति वक्ष्यते।। ।।।

टी०—तथथेत्यादिना । अन्तर्गती तैजसकार्मणे केवले स्तः, इह तु तैजसमाश्रितभाचार्येण, विग्रहगतावित्यत्र परामिप्रायेण नाश्रितम्, भवस्थतायामेते च औदारिकं चेति
त्रीणि युगपत् । अथवा एते च वैक्रियं चेति त्रीणि, तिर्यक्ममुप्याणां
तैजसकार्मणौदास्किः सह लिध्यप्त्ययवैक्रियशरीरसद्भावे युगपद्विच्छिभप्रदेशत्वायत्वारि, चतुर्दशपूर्वघरमनुष्यस्याहारकलभ्यो सत्यां तेजसकार्मणौदारिकैः सह युगपदेवं चत्वारि, पद्मनालतन्तुवदेवाविच्छेदेनेकजीवप्रदेश्वेश्वतुष्टयमपि प्रतिबद्भवसेयम्। एवमेतान् पत्र विकल्पान् स्वमते प्रदर्भाधुना एकीयमतमाद्श्वितुमाह—कार्यणामेव वा स्यात्, न धन्तर्गतौ लिब्धप्रत्ययं तेजसमस्ति, लब्धेर्मृतावेव प्रच्यवनात्, अतः कार्मवानेवैकमिति प्रथमो विकल्पः, कार्मणतैजसे वा स्यातामित्ययमत्रानुपपको विकल्पो हेया तु

१ ' काश्वारकाणि ' शति घा-पाठः ।

भाष्येष्वधीतः, कथं ? यैः प्रत्याख्यातं सहजं तैजसं तेषां कृतोऽन्तर्गतौ तत्सम्भवः ? न चान्याऽ-वस्था मवस्थतायामस्ति यत्रोभयमेव स्यात्, अनुत्पन्नतैजसवैक्रियलब्धेः कार्मणीदारिके द्रे मुवतः, अथवा कार्मणवैक्रिये देवनारकाणां, तिर्यस्मनुष्याणामनुत्पस्तैजसलब्धीनां कार्मणौदारिकवैक्रियाणि युगपत्, अनुत्पन्नतैजसवैक्रियलब्धेश्रतुर्दशपूर्वधरमनुष्यस्य कार्म-णौदारिकाहारकाणि वा, उत्पन्नलब्धीनां नृतिरश्चां कार्मणतैजसौदारिकवैक्रियाणि युगपचत्वारि भवन्ति, चतुर्दशपूर्वधरमनुष्यस्यानुत्पस्रवैक्रियलब्धेः कार्मणतेजसौदारिका-हारकाणि युगपत्, एवमेतेऽन्याचार्यदर्शनेन सप्त विकल्पा भवन्ति ॥
युगपत् पश्चरारीयां इदानीमा चतुभ्ये इत्यस्य व्यवच्छेदस्य फलं दर्शयति न तु कदाचित् पश्च युगपद् भवन्तीति। नैव जातुचिदेकस्मिन् काले पश्चानां सम्भवः आहारकवैक्रिययोर्धुगपूदभावात् । एतदनेन भाष्यवचनेन दर्शयति-नापि वैक्रिया-हारके युगपद् भवतः। पूर्वभ्रुपन्यस्तं(१) पश्च युगपन जातुचित् सम्भवन्तीति तद्भावनार्थ-मिदम्, अपिशब्दोऽवधारकः । नैव वैक्रियाहारके युगपद् भवतः, लुब्धिद्वयाभावात् । एते उमे लब्धी युगपदेकत्र न सम्भवतो व्यक्तिरूपेण, यस्मिन् काले वैक्रियं तस्मिनेव काले आहारकमिति, पर्यायेण तु सम्भवतः, कृत्वा वैक्रियग्रुपरततद्वचापारः करोत्येवाहारकं, तदभा-बाच नैककाले पञ्च शरीराणि सम्भवन्त्येकस्य । किं पुनः कारणमेकस्येकदा ते लब्धी न मवत इति ? आह-स्वामिविशोषादिति वश्यति—'लब्धिप्रत्ययं च' (अ० २, स्० ४८) 'शुमं विश्वद्धमन्याघाति चाऽऽहारकं चतुर्दशपूर्वधरस्यैव' (अ०२, स्०४९) इत्यत्र सूत्रद्वये, स्वामिविशेषो वश्यते । नृतिरथां लब्धिप्रत्ययं वैक्रियं भवति, तद्यथा-संयतः करोति वैकियं नियमत एव प्रमत्तस्तदाः भवति, उत्तरकालं च तां लब्धिग्रुपजीवन् आहारकस्यापि प्रमत्तो निष्पादकः, निष्पस्युत्तरकालं तु नियमत एवाप्रमत्तो भवतीत्यस्मात् स्वामिविशेषाद् वक्ष्यमाणाच लिब्धद्वयमेकस्यैकदेति, आहारकलिब्धप्रपजीवचपि ग्रुभाध्यवसायत्वादप्रमत्त इति ॥ ४४ ॥

उक्तानि शरीराणि, किं पुनरेषां प्रयोजनम् १ उपभोगः, उपभोगवन्ति शरीराणि, तेषां तु-

#### सूत्रम्--निरुपभोगमन्त्यम् ॥ २-४५ ॥

टी०—अथवा इहोदारिकादिशरीरमावे तावत् सुखदुःखोपभोगो दृष्टस्तत् किं यदा
कार्मणं विष्रहगतौ तदाऽनेन सुखदुःखोपभोग आत्मना क्रियते नेति ? ।
कार्मणस्य षाद्योपजच्यते—निरूपभोगमन्त्र्यम् । अथवा शरीराणामिन्द्रियत्वं सुखदुःखोपलब्ध्यधिष्ठानत्वं व्यापारश्चास्ति, कार्मणमपि च शरीरन्यायवचनात्
व्यापारवच्च विष्रहगतौ कर्मयोगवचनाच, परकारणत्वाच ॥ नन्विन्द्रियवदङ्गोपाङ्गनिर्धृत्तेरभावात् तत् किमस्मिन्नर्थोपल्डिधसुखदुःखोपभोगविशेषो नास्ति लब्धीन्द्रियसङ्गावे सतीति?।

उच्यते—तान्येव सोपमोगानि समस्तोपभोगकारणत्वात् कालान्तरावस्थानाच्च, इदं तु निरुपमोगगन्त्यम् ॥

भा॰—अन्त्यमिति सूत्रक्रमप्रामाण्यात् कार्मणमाह।तत् निरुपभोगम्। न सुखदुःखे तेनोपभुज्येते, न तेन कर्म बध्यते, न वेद्यते, नापि निर्जीर्यत इत्यर्थः। होषाणि तु सोपभोगानि। यस्मात् सुखदुःखे तैरुपभुज्येते कर्म बध्यते वेद्यते निर्जीर्थते च, तस्मात् सोपभोगानीति॥ ४५॥

टी०-अन्त्यमिति सूत्रक्रमप्रामाण्यादिति। अन्ते भवमन्त्यम् , कस्यान्त्यमिति चेद् अत आह-सूत्रक्रमप्रामाण्यादीदारिकादिशरीराणां चतुणां पर्यन्तवर्ति कार्मणमाह, सूत्रकारा-दविभक्तोऽपि हि भाष्यकारो विभागमादर्शयति, वैयुच्छित्तिनयसमाश्रयणात् । औदारिका-दिशरीरचतुष्टयपर्यन्तवर्ति तत् निरूप भोगं निरस्तोपभोगं निरूपभोगम्, उपभोगो वश्यमाणः प्रतिविशिष्ट एव, तद्भावाश्विरुपभोगग्रुच्यते । कः पुनरसावुपभोगो यमधिकृत्योच्यते निरुपभोगम् ? अत आह-न सुखदुःखे तेनोपभुज्येते इति । मनोज्ञामनोज्ञशब्दादिविषय-सम्पर्केजं च सुखं दुःखं न तेनोपभुज्येते, निर्वृत्त्युपकरणोन्द्रयाभावाङ्घीन्द्रियसिश्वी सत्यिप, उभये पि हि शब्दादयो विषया निर्धृत्युपकरणेन्द्रियविरहविहलेन कार्मणेन नोपमोक्तं शक्यन्त इति निरुपभोगम्, असङ्ख्यातसमयनिर्दृत्तश्र छद्मस्थस्य सुखदुःखोपभोगः, विग्रह-गतेश्र चतुःसमयपरत्वात् सोऽयुक्तः, तथा न तेन कर्म बध्यते, न वेच्यते, नापि निर्जीर्यते इत्यर्थः । उपभोगविशेषनिषेधप्रदर्शनार्थमिदमातन्यते, तेन कार्मणेन वर्षुषा न खल कर्म ब बुं पार्यते, अभिव्यक्तकारणाभावात्, कारणैर्दि कर्ता व्यापारमातनोति पाणिपादश्रोत्रादिमिः तद्यथा---औदारिकशरीरी मने ेिभसन्थानपूर्वकमाकृष्याकर्णान्तं शिलीग्रुखं मृगवधाय क्षिपति, असत्त्रलापादि बहु भाषते, अदत्तद्रविणमादत्ते, पाण्यादिना योषितमभिगच्छति, सकलकाय-व्यापारेण परिगृह्णाति मनोवाकायव्यापारैः, एवमेष कर्मबन्धकरणकलापस्तदा न समस्त्यमि-व्यक्तस्वरूपः कार्मणे, तद्धि पाणिपादग्रुखलोचनाचवयवविनिर्धक्तं मनोवाग्व्यापाररहितं च, अतो न हिंसाद्यास्रवकृतं तेन कर्म बध्यते । तथा तेन न वेद्यते, न निर्जीर्यते वा, एवंविधास्रव-जनितकर्म तेन शरीरकेण नानुभूयते,तस्य द्युपभोगो नारकादिगतिषु नान्तर्गतौ अत्यल्पकालत्वात् औदारिकवैक्रियाभावाच, अनुभूयमानमेवेह निर्जीर्यते नीरसतामापाद्यमानं परिशटदात्मप्रदे-शेभ्यः प्रैत्यस्तस्रेहलेशमामुक्तरसङ्गसुम्भकवित्रर्जाणमुच्यते, न चैतत् तस्यामवस्थायां मनोव्या-पाराभावात् प्रश्तिपत्तुमुत्सहन्तेऽतिकोविदाः, तथा कार्मणं हि कर्मसङ्घातः स चोपभोग्यो भवति, नोपभोजकः । औदारिकाद्यप्येवमेवेति चेत्, न, बाह्येन्द्रियपक्षताम्झीकृत्योपभोक्तृत्वमौप-चारिकमत्यन्तप्रसिद्धम्, अतोऽभिव्यक्तसुखदुः खक्तमीनुबन्धानुभवनिर्जरालक्षणसुपभोगमाधाय

१ 'णत्वात्राऽन्तराव 'इति क-ख-पाठः । २ 'पर्यायनयसमाश्रयणात्' इति ख-टी-पाठः । ३ 'प्रत्यस्त-नेहकेशमासुक्तरस 'इति क-ख-पाठः, 'पादकेशानामुक्तं 'इति ग-पाठः ।

वैतिस कार्मणमनुपभोगमध्यगायि स्रिणा इत्येवस्रुपात्तप्रतिविशिष्टोपभोगव्यतिरिक्तेनोपभोगेन यदि तदिमसम्बध्यते गमनादानादिकियारूपेण कषाययागप्रत्ययेन बन्धेन न किंदि दोषः । दवंविधः सर्वथोपभोगस्तस्य प्रतिषिध्यते नोपभोगसामान्यमिति । अथ कार्मणव्यतिरिक्तानि शरीराणि कथं प्रतिपत्तव्यानीति ? अत आह—शेषाणि तु सोपभोगानीत्यादि । उक्तं कार्मणम्, तद्वपतिरिक्तान्यौदारिकवैकियाहारकतैजसानि शेषशब्देनाभिधित्सितानि, तानि च सोपभी-

गानि प्रतिपत्तच्यानि । कथम् ? औदारिके ताविष्कर्षृत्यस्य गिन्द्रवसद्भाषा-भौवारिकादीनां प्रयोजनानि पाणिपादावयवकलापत्वाच, वधानृताद्यास्रवद्वारवर्तित्वात् कर्मबन्धानुभव-

निर्जराः सिद्धाः, वैक्रियेऽप्येवमेव भावना कार्या, आहारके तु शरीरेन्द्रियाभिव्यक्तौ सत्यां मुखदु:खोपभोगः सम्भवति ॥ नन्वप्रमत्त इत्युक्तं प्राक् को दोषः १ सत्यामपि शन्दाद्युपलन्धौ न प्रमाद्यत्यस्याम्, अनवस्थितश्चभाश्चभगुणाः खल्वमी श्रन्दादयो विषया न मनस्विनः दितोषमाधातुं क्षमा इत्यनित्यतावगमपूर्विकां वैराग्यवासनामेवाधिवसति, न तूत्कर्षमायाति, निन्दां वा समादत्ते, किन्तु यथावस्थिततया स्वसङ्कलपशिल्पविरचनां विध्य तान् विश्वान् स विद्वान परिणमयति, कर्मबन्धानुभवनिर्जरणानि त्वस्य तथाविधास्त्रवजनितानि न सम्भाव्य-न्तेऽप्रमत्त्वादेव, न चावश्यं कार्मणेऽसम्भवता, सकलेनोपभोगेन तत्र भवितव्यम्, सुखदुःखो-दमोमेनापि हि भोगवदेवेष्यते न निरुपभोगं यथासम्भवमर्थप्रतिपत्तेः सामान्यतो वा सम्भवः, अनुभवनिर्जरणे तु प्राक् कृतकर्मणोऽपि स्तः, कर्मबन्धस्त्वप्रमादत्वादतिदुर्घटः, तथाविधो बोमप्रत्ययः पुनः केवलिनोऽपि न निवर्तत एवेति प्रतिपत्तव्यम् । तैजसञ्जरीरेण तेजसि निस्टष्टे दम्धे वैरिणि मनसः परितोषसुखमापाद्य जायते परमानन्दः, तथाऽनुब्राह्मपक्षे श्विशिरतेजीनिसर्गेण परित्राते प्राणिनि प्रीतेरनुत्तमायाः प्रादुर्भावः । दुःखमपि वेद्यते तपः-प्रभावादिभिर्वलवता परिरक्षितस्य द्विषोऽन्यस्य वा स्वनिसृष्टे तेजस्यप्रभवति मनाग-प्यक्कर्तुम्रुपकर्तुं वा तेजसशरीरभाजः स्फुटमेव। एप चैवंविधसुखदुः खोपभोगस्तैजसनिमित्त इति तेन द्वारेणीपजायते, अतस्तेन सुखदुः खे उपभुज्येते, शापानुग्रहप्रवणत्वात् , तद्द्वारेणैव पुण्यस्यापुण्यस्य वा बन्धः तत्पूर्विकैवानुभवनिर्जरे न प्रतिषेद्धं पार्येते, अतस्तदिष सोपभोगम्, सञ्चद्घातनिसर्गात्मत्वात् । लब्धिप्रत्ययमेतदेवं भवतु, यत् पुनः सर्वदा समस्ति सर्वप्राणिषु तत् कथं सोपभोगम् ? तदपि हि परिगृहीताहारपाककारित्वात् सम्बद्धपरिणामापादनात् सुख-माघत्ते, तद्विपरीततया तु व्याप्रियमाणं तदेव दुःखाय सम्पद्यते, कर्मबन्धानुभवनिर्जरास्तु क्रस्येकं तस्य न सम्भाव्यन्ते, औदारिकादिसहवर्तित्वात्, अतः पूर्वकेणाप्युपमोगेन सोपभोगं मनत्येवेति मा न परितुषः । शोषाणि तु सोपभोगानि इत्यस्यैव वचनस्य विक्रणद्वारेण माष्यप्रणयनं, यस्मादित्यादि । अन्येनोपभोगेन सोपभोगानि मा ग्रहीत् कचिदतः सुदृद् भूत्वा सूरिराचष्टे, औदारिकादिभिः सुखदुःखोपमोगः कर्मबन्धानुभवनिर्जराथ व्याख्यात- न्यायेन क्रियन्ते तस्मात् सोपभोगामि इति निगमनम्, कार्मणमपहायैकं शेषाण्येवंविधेनोप-भोगेन सोपभोगानीति ॥ ४५ ॥

भा॰—अत्राह-एषां पश्चानामपि शरीराणां सम्मूच्छेनादिषु त्रिषु जन्ममु

ढी ०—अन्नाहेत्यादिः सम्बन्धग्रन्थः। अजानानः प्रश्नयति—एषामौदारिकादीनां वपुर्षा पश्चानामि त्रिषु जन्मसु सम्मूच्छेनादिषु किं शरीरं क जन्मनि जायते सम्भवन्त्युत्पचते ना १। अन्नोच्यते —

## सूत्रम्—गर्भसम्मूर्च्छनजमाद्यम् ॥ २-४६ ॥

भा॰—आचमिति सूत्रक्रमप्रामाण्यादौदारिकमाह। तद् गर्भे सम्मूच्छेने वा जायते ॥ ४६॥

टी० — आदौ भवमायं शरीरप्रकरणप्रथमसूत्रक्रमप्रामाण्यादौदारिकमाह, तद् गर्मे जन्मनि सम्मूच्छने वा जायते-सम्भवतीति, जिनः जन्मनि प्रत्येकमिसम्बध्यते। गर्मे जातं गर्भाद् वा गर्भजमेवं सम्मूच्छनजमिप, उक्तलक्षणे च गर्भसम्मूच्छने जन्मनामतो गर्भज-न्मनां सम्मूच्छनजन्मनां च प्राणिनामौदारिकं तावद् भवति, न त्ववधार-औदारिकशरीरस्य

भौदारिकमेन, तैजसकार्मणयोरिप तत्र सम्भवात्, लिब्धप्रत्ययवैकियाहा-रक्योर्वा गर्भजन्मन्युत्तरकालभावित्वात्।। नतु च भूते डविधानं तत् कथं भाष्यकारो विष्णोति जायत इति वर्तमानकालाभिधायिना शब्देनेति १। उच्यते—न दोषोऽयं यसाज्ञातग्रत्यक्षग्रत्तरकालमिप पुनः पुनः पर्यायापेक्षया सम्भवतीत्युप-भौदारिकप्रमाणम् पद्म एव निर्देश इति । एतस्य शरीरं जधन्येनाङ्गुलासङ्ख्येयभागप्रमा-णग्रत्कर्षतो योजनसहस्रप्रमाणमिप ।। ४६ ।।

#### सूत्रम्—वैक्रियमे।पपातिकम् ॥ २-४७ ॥

भा॰—वैक्रियं शरीरमीपपातिकं भवति। नारकाणां देवानां वैक्रियस्वामिनः चेति ॥ ४७॥

टी०—उपपातजन्मोपपातशब्देनोच्यते तस्मिन् भवमीपपातिकं वैक्रियं शरीरं, तिनिन्निन्नित्त्वादविष्यत् सहजम्, तच सामध्यीभारकदेवानामेव न शेषाणाम् । द्विविधं व तद्-भवधारकम्भूत्तरवैक्रियं च, तत्राद्यस्य जघन्येनाङ्गुलासङ्ख्येयभागः प्रमाणम्, उत्कृष्टं पश्च धनुःशतानि, उत्तरवैक्रियं जघन्येनाङ्गुलसङ्ख्येय-भागप्रमितम्बत्कर्षेण योजनलक्षणप्रमाणमिति ॥ ४७॥

#### सूत्रम्--लिब्धप्रत्ययं च ॥ २-४८ ॥

अग्या वैकिय-सञ्जावः मनुष्याणां चेति ॥ ४८ ॥

टी०—लिबिप्रत्ययं च वैिक्षयं चेत्यादि । चशब्दादुत्कृष्टं वैिक्रयमुद्-चीचरद् भाष्यकारः । तपोविशेषजनिता लिब्धस्तत्प्रत्ययं—तत्कारणमेतच्छरीरं भवत्यजन्मज-मिद्मित्यर्थः । अथवा गर्भजन्मनामेवेदमुत्तरकालं भवतीति न कश्चिद् दोषः । लिब्धप्रत्यय-वैिक्रयशरीरप्रतिविशिष्टस्वामिनिर्दिदिश्चया आह—तिर्यग्योनीनां मनुष्याणां चेति । सामान्याभिधानेऽपि लिब्धप्रत्ययवचनाद्, भूयसां गर्भव्युत्क्रान्तिर्तिर्थङ्मनुष्याणामिदं द्रष्ट-व्यम्, तपोविशेषानुष्ठानाद्, वायोश्च विक्रियं लिब्धप्रत्ययमेव, शेषतिर्थग्योनिजानां मध्ये, नान्यस्येति ॥ ४८ ॥

अत्राह-अथाहारकं किलक्षणमिति ?। अत्रोच्यते-

#### सूत्रम्—शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं चतुर्दशपूर्वधर एव ॥२-४९॥

भा॰—ग्रुभिमिति ग्रुभद्रव्योपचितं ग्रुभपरिणामं चेत्यर्थः। विग्रुद्धिमिति आहारकस्य स्व- विग्रुद्धद्रव्योपचितं असावद्यं चेत्यर्थः। अव्याद्यातीति आहारक- रूपम् शरीरं न अव्याहिन्त न व्याहन्यते चेत्यर्थः॥

टी०—इदमपि लब्ध्यपेक्षमेव, किन्तु वैकियादयं विशेषः श्रुभादिकृतः, अजन्मजत्वं व सामान्यम्। श्रुभमिति श्रुभद्रव्योपचितमित्यादि। श्रुभानि द्रव्याणीष्टवर्णगन्धरसन्पर्शभाञ्जि तैः प्रचितं—निर्वर्तितम्, श्रुभः परिणामश्रतुरस्रं संस्थानमाकारो यस्य तच्छुभपरिणामं चाहारकं भवति। चशुब्दः समुख्ये। विशुद्धद्रव्योपचितं श्रुभपरिणामं चेति। विशुद्धन्मिति विशुद्धद्रव्योपचितमसावद्यं चेत्यर्थः। स्वच्छस्फटिकशकलित्र सकल-वस्तुप्रतिविम्बाधारभृतं विशुद्धद्रव्योपचितमुच्यते। अपरे वर्णयन्ति—विशुद्धं श्रुक्लमत्र विविश्वतम्, अस्वावद्यमिति अवद्यं—गिर्हतं—पापं सहावद्येन सावद्यम्, न सावद्यमसावद्यम्, सावद्यं हिंसादिप्रवृत्तिर्यसात्, इदं न हिंसादौ प्रवर्तते, न च हिंसादिप्रवृत्तितः उत्पद्यते, तस्माद् विशुद्धमसावद्यमाहारकमित्युच्यते। अव्याद्यातीति व्याद्वन्तुं शीलमस्य व्याद्याति, न व्याद्यति, न व्याद्यति, अवद्योन पदार्थेन व्याद्वन्तुं शक्यते। कथं पुनरिदमेकेन यत्नेनोभयं लभ्यते कर्ता कर्म चेति १ कल्ल्युटो बहुलाभिधानात्। निर्वृत्तिकार्यहेतुसम्भवयार्थश्रशब्दः।।

१ सूत्रे ' तैजसमपि ' इत्यधिकं क-ख-पुस्तकयोः ।

भा०-तचतुर्दशपूर्वधर एव। कस्मिश्चिद्धें कुन्छ्रेऽत्यन्तसूक्ष्मे सन्देहमापन्नो निश्चयाधिगमार्थे क्षेत्रान्तरितस्य भगवतोऽहेतः पादमूलमौ-आहारकस्य दारिकेण शरीरेणाशक्यगमनं मत्वा लब्धिप्रत्ययमेवोत्पाद-स्वामी यति । पृष्ट्वा अगवन्तं छिन्नसं शयः पुनरागत्य व्युत्स्-

जत्यन्तर्भुहूर्तस्य ॥

टी॰ - तदेवंविधमाहारकं चतुर्दशपूर्वधर एव-लब्धिपत्ययमेवोत्पादयतीति क्रियोपरिष्टादिमधास्यते । चतुर्दशेति सङ्ख्या, पूर्व प्रणयनात् पूर्वाण्युच्यन्ते, तानि धारणा-ज्ञानेनालम्बत इति चतुर्दशपूर्वधरः, स च द्विविधः-भिन्नाक्षरोऽभिन्ना-

चतुर्वशपूर्वधर-स्य विचारः क्षरश्च, ते च यस्यैकैकमक्षरं श्रुतज्ञानगम्यपर्यायैः सत् कारिकामेदेन

भिन्नं वितिमिरतामितं स भिनाक्षरः, तस्य च श्रुतज्ञानसंशयापगमात् प्रशामावस्ततश्राहारकलॅंब्धितामपि नैवोपजीवति विनालम्बनेन, स एवं श्रुतकेवली मण्यते, शेषः करोत्यकृत्स्नश्रुतज्ञानलाभादवीतरागत्वाच, अत एव केचिदपरितुष्यन्तः सूत्रमाचा-र्यकृतन्यासाद्धिक्मधीयते " अकृत्स्नश्चतस्युर्द्धिमतः " इत्यनेन विशेषणकलापेनेति, एवंविधश्रतुर्दशपूर्वधर एव सञ्जातलब्धिस्तिभवेर्तयति, नान्यः श्रुतविदन्यो वा अवधारण-फलम् । किमर्थं पुनरसौ तां लिब्धग्रपजीवतीत्याह किस्मिश्चिद्धें इत्यादि । श्रुतज्ञानगम्मे करिंमश्चिदेवार्थेऽत्यन्तगहने सन्दिहानस्तदर्थनिश्चितये विदेहादिक्षेत्रवर्तिनोऽहेतश्चरणकम-लाभ्याशमीदारिकेण वपुषा न खलु पार्यते गन्तुमित्यवबुध्य सञ्जातर्द्धिविशेषी लिधप्रत्यय-मेव नान्यप्रत्ययम्रुपजनयति आहारकशरीरं, गत्वा च तत्राधु भगवन्तमालोकितसमस्तलो-कालोकमालोक्याभिवन्द्य पृष्ट्वा च विच्छिन्नसंदायः परिभूतपाप्मा पुनरागत्य तमेव देशं यत्र प्राग् गच्छतौदारिकमनात्राधबुद्धचा न्यासकविश्विप्तं स्वेप्रदेशजालावबद्धं तदवस्थमास्ते, ततो विहायाहारकम्रुपसंहारमानीयात्मप्रदेशजालं प्रागौदारिकमेवानुप्रविशति, एप चारम्भात् प्रभृत्या अपवर्गात् सर्वोऽन्तर्मुहूर्तपरिमाणः कालो भवतीति, प्रमाणं चास्यावरतो न्यूनः पाणिह-स्कर्षेण सम्पूर्ण इति ।। अथ तैजसकार्मणे कस्मिन् जन्मनि सम्रुद्धवत इति नानयोर्नियमः, सर्वत्रा-प्रतिहतशक्तित्वात्, सर्वजन्मसु सहतैजसं कार्मणं वा स्याभं तु लब्धितेजसम्, अतो लब्धि-प्रस्तावम्रुपजीवन् भाष्यकारः तेजसमपीत्याह—

भा०-तैजसमपि शरीरं लब्धिप्रत्ययं भवति ॥

टी० - तेजोविकारस्तैजसं सर्वस्योपलक्षणं रसाद्याहारपाकजननम्, तचावश्यं सर्व-प्राणिविषयमभ्युपगन्तच्यम्, अन्यथा शरीरपदे तैजसशरीराणि बद्धान्यनन्तानि अनन्तो-त्सर्पिण्यवसर्पिणीसमयराशिसमसङ्ख्यानि कालतः, क्षेत्रतोऽनन्तानन्ता लोकाः, द्रव्यतः सिद्धेभ्योऽनन्तगुणानि सर्वजीवानन्तभागोनानि, किं पुनः कारणमनन्तानि ? तत्स्वामिनामा-

१ ' दृष्ट्वा च ' इति स्व-पाठः, ' दृष्ट्वा ' इति तु घ-पाठः । २ 'लब्धिसतीमपि ' इति प्रतिभाति ।

नन्त्यादित्येष ग्रन्थः सर्वो विघटेत, लिघ्यत्यय एवाङ्गीक्रियमाणे तैजसवपुषि, अतो विघ-मानमिष सर्वासुमत्सु सहजमनादृत्य तैजसं लब्ध्यधिकारे लिब्धप्रत्ययमेवाचष्टे नेतरदिति । तैजसं शरीरं तैजसशरीरलिधकारणसम्बद्धतशक्ति भवति तपोविशेषानुष्ठानात् कस्यचिदेव जातु-चित्, न सर्वस्येति । इदानीं सकलशरीरबीजभूतं कार्मणं नियमेन दर्शयन्नाह—

भा॰—कार्मणमेषां निबन्धनमाश्रयो भवति। तत्कर्मत एव भवतीति बन्धे पुरस्ताद् बक्ष्यति। कर्मे हि कार्मणस्य कारणमन्येषां च कार्मणस्य स्वरूपम् कारीराणामादित्यप्रकाद्यावत्। यथाऽऽदित्यः स्वमात्मानं प्रकाः चायति अन्यानि च द्रव्याणि, नै चास्यान्यः प्रकाद्याकः, एवं कार्मणमात्मनस्य कारणमन्येषां च द्रारीराणामिति॥

डी॰-कार्मणमेषां निबन्धनमाश्रयो भवतीत्यादि । कर्मणो विकारः कार्मणं, तदेषामौदारिकादीनां शरीराणां निबन्धनं बीजमाश्रयः सकलशक्त्याधारत्वात क्रुडचिमव चित्रकर्मणो भवति । आमूलमुच्छिन्ने तु भवप्रपञ्चप्ररोहबीजे कार्मणे वपुषि न पुनर्विग्रुंक्ति-भाजः ग्ररीरकाणा(१)मधियन्त्यपि प्रक्षालितसकलकरमपाः, तचैवंविधं कार्मणं कर्मभ्य एव ह्या-नावरणादिभ्यो जायते न पुनरन्यत् तस्य कारणमस्ति, ज्ञानावरणादिकं चाष्टमेऽध्याये बन्धाधि-कारे पुरस्तात् अग्रे वक्ष्यति समूलोत्तरम्, एतदेव चार्थजातं स्पष्टयुकाह-कर्म हीत्यादि । यस्मात् ज्ञानावरणादिकमे कार्भणस्य कारणं तदात्मकत्वात् अन्येषां चौदारिकादिशरीराणाम्, न च स्वारमनि क्रियाविरोधः, आदित्यप्रकादावत्। प्रकाशं दृष्टान्ततयोपन्यस्य विवरणकाले यथा अदित्य इत्याह तदेतत् कथम् ? न खलु सर्वथा अदित्यात् प्रकाशो व्यतिरिक्त इत्यभ्यु-पेतुं शक्यम्, तेन प्रकाशस्वभावः प्रकाशमयः आदित्य इत्यनेन न कश्चिद् विशेषः, आदित्य-प्रकाशबदादित्यवद् वाऽभिहितः, स यथा तिग्मांशः स्वमण्डलं प्रकाशयत्यन्यानि च स्तम्म-कुम्मादिद्रच्याणि, न चान्यपदार्थः प्रकाशकः सवितृमण्डलस्यानवस्थाप्रसक्तेरभ्युपेतुं शक्यः॥ ननु च घटाद्यप्रकाशात्मकत्वात् प्रकाशयतु भास्वान्, मूर्तिस्तु प्रकाशात्मिकेव तस्याः किं प्रकाश्यते तत्स्वभावत्वादिति ?। उच्यते-यद्यपि प्रकाशस्वभावा मूर्तिस्तथापि सा प्रकाश्येष भवति, प्रमाणवत्, प्रमाणं हि स्वपररूपप्रकाशकारीष्यते, अन्यथा चानेकदोषापत्तिः स्यात् । एवं कार्मणमित्यादि । एवमेतेनादित्यप्रकाशनिद्शनेन कार्मणं शरीरमात्मनश्च स्वरूपस्य कारणमन्येषां चौदारिकादिवपुषाम्, न पुनर्ज्ञानावरण।दिकर्मव्यतिरिक्तमस्य कारणमन्वेषित व्यम्, कर्ममात्रत्वात् कर्मस्वभावत्वात् कार्मणस्येति । एतयोश्च तैजस-कार्भणतैजस-कार्मणयोरवरतः प्रमाणमञ्जूजासंख्येयभागः उत्कृष्टतश्रौदारिकशरीर-प्रमाणम्

१ 'परस्ताद्' इति घ-पाठः । र 'न चास्याम्यैः प्रकाशः ' इति ख-पाठः । ३ 'विभक्तिभाजः ' इति ख-पाठः । ४ 'मूलोत्तरभेक्म् ' इति ख-पाठः । प्रमाणे केवलिनः समुद्धाते लोकप्रमाणे वा भवतः मरणान्तिकसमुद्धाते वा आयामती लोकान्तालोकान्तायते स्यातामिति ।।

भा॰—अत्राह—औदारिकमित्येतदादीनां शरीरसंज्ञानां कः पद्दार्थ हित १। अत्रोच्यते—उद्गतारमुदारम्, उत्कटारमुदारम्, उद्गम औदारिकस्य एव वोदारम्, उपादानात् प्रभृति अनुसमयमुद्गच्छति वर्धते जीर्यते द्वितरेणार्थः एव वोदारम्, उपादानात् प्रभृति अनुसमयमुद्गच्छति वर्धते जीर्यते द्वितरेणार्थः जीर्यते द्विते परिणमतीत्युदारम्, उदारमेवौदारिकम्, नैव-मन्यानि। यथोद्गमं वा निरतिशोषं, ग्राह्मं छेषं भेषं दाह्मं हार्यमित्युदांहरणादौदा-रिकम्, नैवमन्यानि, उदारमिति च स्थूलनाम। स्थूलमुद्गतं पुष्टं वृहन्महदिति, उदारमेवौदारिकम्। नैवं शोषाणि। तेषां हि परं परं सूक्ष्ममित्युक्तम् (अ०२, सू०३८)॥

टी॰—संशयानः पृच्छति, औदारिकमिति पदमादौ येपां वैक्रियादिपदानां तेषाम एतदादीनां कोऽथींऽत्र विवक्षितः १ एतदुक्तं भवति-किमेता औदारिकादिसंज्ञा अर्थवत्ता-मनुगता विधीयन्ते आहोस्विद् यदच्छयेति ? । अन्वर्थसंज्ञा एता न याद्दच्छिक्य इति भाष्य-कुदाद्श्येयति-उद्गतारमुदारमित्यादिना भाष्येण । अन्तर्थत्वाच्च संज्ञयेव प्रथयति, पृथन्तक्षणव्यवस्थानं वा, अत एवान्वर्थसंज्ञाविवरणामैवमन्यानीति प्रत्येकमन्यलक्ष-णन्यवच्छेदेनान्यलक्षणाभिधानात् , एभ्य एव विशेषेभ्यः शरीराणां नानात्वं सेत्स्यति ॥ नतु च श्वरीरप्रकरणप्रथमसूत्रे एतद् भाष्यं युक्तं स्यात्, इह तु प्रकरणान्तामिधाने न किञ्चित प्रयोजनं वैशेषिकमस्तीति । उच्यते-तदेवमयं मन्यते, तदेवेदमादिस्त्रमाप्रकरणपरि-समाप्तेः प्रपञ्च्यते, अथवा प्रकरणान्ताभिधाने सत्यमेव न किश्चित् फलमस्त्यसूत्रार्थत्वादतः क्षम्यतामिद्मेकमाचार्यस्येति, तत्र उद्गतारमुद्दारम् इति। उद्गता-उत्कृष्टा आरा-छाया यस्य तदुद्गतारमुदारं प्रधानमित्यर्थः । तीर्थङ्करगणधरशरीराङ्गीकरणादेवमुच्यते, नहि तीर्थकरादि-श्रारीरेभ्योऽन्यत् प्रधानतरमस्ति त्रिलोक्यां शरीरमिति। अथवा उत्कटारमुदारम् । उत्कृष्टा आरा-मर्यादा-प्रमाणं यस्य तदुत्कटारमुदारम्, अवस्थितसातिरेकयोजनसहस्रप्रमाणत्वात्, अन्यच्चैवंविधं नास्ति ॥ ननु वैक्रियमधिका योजनलक्षेति सत्यमेवमेतद् , अवस्थितं तस्र भवति, पञ्चधनुःशतप्रमाणमेवावस्थितं वैक्रियम्, औदारिकं पुनरवस्थितमेवमुच्यते । उद्गम एव वा उदारः, उद्गमनं-उद्गमः-प्रादुर्भावः स एव चोदारशब्देनोच्यते । यत उपादानात् प्रभृ-तीत्यादि । उपादानं हि शुक्रशोणिताद्यौदारिकस्य तद्वहणप्रभृत्येव चानुसमयमुद्गच्छति अविभज्यमानस्वरूपः कालविशेषः समयोऽभिधीयते, अतः प्रतिसमयमेव तदुत्तराष्ट्रत्तरां व्यवस्थां स्वीयपर्याप्त्यपेक्षामुद्भच्छति-प्राप्तोति, न तदस्ति कालविवरं यत्रावस्थान्तरं न समा-सादयतीति, एवं च भाष्यकारो दर्शयति-तत् वर्धते वयःपरिणामेनोप्चीयमानमूर्ति प्रंतिवेल-मामान्यते, जीर्यत इति जरामधिगच्छति वयोहानिमाप्तोति, शीर्यत इति शिथिलसन्धि-

१ ' ॰ दारणा ॰ ' इति घ -पाठः । ६ ' प्रतिवक्तवमा ॰ ' इति का-पाठः ।

बन्धनमालम्बमानचर्ममण्डलग्रुपलक्ष्यते तदेव जातुंचिदतः शीर्थत इत्युच्यते, परिणमतीति समन्ताजराभारविधुरमानमति परिपेलवग्रहणशक्तीन्द्रियग्रामं वलीवलयलेखाविचित्रमन्यदिवो-पजायते, अतो मुहुर्मुहुरुद्गमनाद् उदारमेबीदारिकं स्वार्थे प्रत्ययविधानात् । नैवमन्या-नीति, यथेदमौदारिकमेवंविधानेकविशेषणविशिष्टं न तथा वैक्रियाहारकतैजसकार्मणानि, नहि नैिक्रयस्य जरसा विष्टद्वचा वा प्रतिक्षणं योगोऽस्त्यवस्थितत्वात् तथाऽऽहारकस्य, तैजसकार्मण-योस्तु सुतरां न समस्त्यङ्गोपाङ्गाद्यनिर्वृत्तेः । अथवाऽन्यथा व्युत्पत्तिः -यथोद्गमं वा निरति-शोषमित्यादि भाष्यम् । यो य उद्गमो यथोद्गमं निरतिशेषं निःशेषं निरतिशयं वा मांसा-स्थिस्नाय्वाद्यवबद्धत्वातं सर्वमेव तुल्यम् , प्राद्यादिधमयोगाद् गृह्यते पाण्याद्यवयवैरिन्द्रियैर्वा, छिषते परश्वादिना, भिष्यते नाराचादिना, दश्चतेऽप्रिभास्करादिना, हियते महावायुवेगेने-स्येवमादिभिविदारणादुदारम् च्यते, पृषोदरादित्वाच संस्कारयत्युदारणादौदारिकम् । नैव-मन्यानीति सुज्ञानम् । निह वैक्रियादिषु मांसास्थियाद्यादेयो विशेषाः सन्ति । अथवाऽन्यथा उदारमिति चेत्यादि । चशब्दोऽथवेत्यस्यार्थे । स्थूलस्याभिधानम्रदारमिति स्वल्पप्रदेशोप-चितत्वात बृहक्वाच भेण्डवदुदारं स्थूलमिति । अस्येव पर्यायान् सुखावबीधार्थमारूयाति-स्यूलसुद्गतं पुष्टं बृहन्महदित्युदारमेवौदारिकम् । स्थूलत्वाद् भेण्डवत् अर्ध्व गतम्रुच्छ्रा-यमुद्गतमतिप्रमाणत्वात्, पुष्टं शुक्रशोणितादिप्रचितत्वात्, बहत् प्रतिक्षणं बृद्धियोगात्, योज-नसद्स्रप्रमाणावस्थितारोहपरिणाहत्वान्मदृत्, उदारमेवौदारिकमित्यनेन न तिष्यमः किन्तु प्रदर्शनमेतत् क्वचित् स्वार्थे क्वचिश्वष्टनाद्यर्थेष्विति । नैवं शेषाणि वैक्रियादीनि । किं कारणमन् त आह— तेषां हि परं परं सूक्ष्मिमत्युक्तं (२,३८) यसात् तेषां वैक्रियादीनां परं परं प्राक् स्रभ्ममिहितं तस्माश्चेवं शेषाणीति ।।

भा॰—वैक्रियमित । विक्रिया विकारो विकृतिर्विकरणमित्यनर्थान्तरम् । विविधं क्रियते । एकं भृत्वा अनेकं भवति । अनेकं भृत्वा एकं भवति । अणु भृत्वा महद् भवति । महच्च भृत्वाऽणु भवति । एकाकृति भृत्वा अनेकाकृति भवति । अनेकाकृति भृत्वा एकाकृति भवति । दृश्यं भृत्वा अदृश्यं भवति । अदृश्यं भृत्वा दृश्यं भवति । भूमिचरं भृत्वा खेचरं भवति । खेचरं भृत्वा भृमिचरं भवति । प्रतिघाति भृत्वा अप्रतिघाति भवति । अप्रतिघाति भृत्वा प्रतिघाति भवति । युगपचैतान् भावाननुभवति । नैवं द्रोषाणीति । विक्रियायां भवति, विक्रियायां जायते, विक्रियायां निवर्त्यते, विक्रियव वा वैक्रियम् ॥

टी॰ — वैिक्रियमित्यादि भाष्यम्। प्राक् तावत् सुखावबोधार्थे पर्यायानाचष्टे - विकिया विकारो विकृतिर्विकरणमित्यनथीन्तरम्। विविधा विशिष्टा वा क्रिया विक्रिया, तस्यां मवं वैक्रियम्, प्रकृतेरन्यत्वं विकारः, विचित्रा कृतिर्विकृतिः, विविधं क्रियत इति विकरणम्, एते ऽनर्थान्तरमभिद्धति ध्वनयः । एतद्धुना स्पष्टयबाह — विविधं क्रियत इत्यादिना । विविधमनेकप्रकारं तद् वैक्रियं कियते, क्यं पुनस्तदित्युच्यते-एकं भूत्वा अनेकं भवति विकर्तुः समासादितवैक्रियलब्धेरिच्छानुविधानात् । एकं भवतीत्यादि भाष्यं सुज्ञानं यावत प्रतिचाति भृत्वेत्यादि । प्रतिहननशीलं भृत्वो स्थूलत्वात सूक्ष्मावस्थानमनुप्राप्तं सदप्रति-धाति भवति, एककालमेव च सर्वानमिहितलक्षणान् भावान् विकारान् वेदयते, नैव-मौदारिकाहारकादीन्यतो विशिष्टलक्षणमेवेदं विज्ञेयम् ॥ तथा चौक्तं भगवत्यां तृतीयशते पश्चमोद्देशके-- " अंणगारे णं भेते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले परियाइता पभू एगं महं इत्थीरूवं जाव संदमाणियारूवं वा विउव्वित्तए ? । हंता पभू । अणगारे णं भंते ! भावियपा केवइयाइं पभू इत्थीरूवाइं विजिन्वत्तए ?। गोयमा ! से जहा नामए जुवति जुवाणे हत्थेणं हत्थंसि गिण्हिज्जा चक्रस्स वा नाभी अरगाउत्ता सिया, एवमेव गीयमा! अणगारे णं भाविय-प्पा वेउन्वियसम्भाषाएणं समीहणित्ता संखिज्जाई जीयणाई दंडं निसिरति जाव दोच्चंपि वेउन्वि-यसम्रामाएणं समोहणित्ता पभू केवलकप्पं जंबुदीवं दीवं बहुहिं इत्थीरूवेहिं आइण्णं वितिकिण्णं जाव करित्तए, अदुत्तरं च णं गोयमा ! पभू तिरियमसंखे ज्ञदीवसमुद्दे भरिए विउन्वित्तए जाव नो चेव णं संपत्तीए विउन्वति वा विउन्वस्संति वा "(स्० १६१) ॥ तथा चतुर्दशशते अष्ट-मोहेशके-" अत्थ णं भंते! अव्वाबाधा ( हा ) देवा ? हंता अत्थि । से केणहेणं भंते! एवं बुच्चति-अन्वाबाधा देवा अन्वाबाधा देवा ? गोयमा ! पभू ण एगमेगे अन्वाबाधे देवे एगमेगस्स पुरिसस्स एगमेगंसि अच्छिपत्तंसि दिव्वं देविङ्किं दिव्वं देवजुई दिव्वं देवाणुभावं दिव्वं बत्ती-सहविहं नद्दविहिं उबदंसेत्तए, नो चेव णं तस्स प्रुरिसस्स किंचि आबाधं वा वाबाहं वा उप्पाएड छविच्छेदं वा करेह, सुहुमं च णं उवदंसेज्ञा, से तेणहेणं जाव अव्वाबाधा देवा" ( सू० ५३१ )।। तथाऽष्टादशशते सप्तमोद्देशके-" देवे णं भंते महड्दिए जाव महेसक्खे रूवसहस्सं विजिन्तता प्यू णं अण्णमण्णेणं सिद्धं संगामं संगामित्तए ? हंता प्र्, ताओणं भंते ! बोंदीओ किं एगजीवफु-डाओ अणेगजीवफुडाओ ? गोयमा ! एकजीवफुडाओ नो अणेगजीवफुडाओ । ते णं भंते ! तेसिं

१ अनगरो भगवन् ! भावितातमा बाह्यान् पुदगळान् अपथादाय प्रभुः एकं महत् स्नारूपं वा, यावत् स्याद्यः मानिकारूपं वा विकृवितुम् ? । इन्त प्रभुः । अनगारो भगवन् ! भावितातमा कियन्ति प्रभुः स्नारूपाणि विकृवितुम् ? गीतम ! स यथा नाम युवति युवा इस्तेन इस्ते गृहूणीयात् , चक्रस्य वा नाभिः अरकायुक्ता स्यात्, एवमेव गौतम ! अनगारोऽपि भावितातमा वैकियसमुद्धातेन समवहन्ति, यावत्—प्रभुः गौतम ! अनगारो भावितातमा केवळकल्पं जंब्-द्वीपं द्वीपं बहुभिः स्नीरूपेः आकीर्णम् , व्यतिकीर्णम् , यावत्—कर्तुम् । अथोत्तरं व गौतम ! प्रभुः तिथेग्—असंस्य-द्वीपसमुद्रान् भर्तुं विकृव्यं यावत् नो चैव सम्पर्या विकृविति विकृविवयति वा।

२ सन्ति भदन्त ! अन्याबाघा देवाः ? इन्त सन्ति । तत् केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते — अन्याबाघा देवा अन्याबाघा देवाः ? गौतम ! प्रमुः एकैकोऽन्याबाघदेवः एकैकस्य पुरुषस्य एकैकिस्मन् अक्षिपत्रे दिन्यां देवधि देवध

३ देवो भदन्त ! महर्धिकः यावत् महेशाख्यः रूपसहस्रं विकुर्व्य प्रभुरन्योऽन्येन सार्धं सङ्कामं सङ्कामयितुम् । इस्त प्रभुः, तानि भदन्त ! शरीराणि किमेकजीवस्पृष्टानि अनेकजीवस्पृष्टानि ! गौतम ! एकजीवस्पृष्टानि नानेकजीव-

सोंदीणं अंतरा कि एगजीवफुडा अणेगजीवफुडा ? गोयमा ! एकजीवफुडा नो अणेगजीवफु-हा । पुरिसे णं भंते! अंतरे हत्थेण वा पाएण वा असिणा वा पमू विच्छिदित्तए । नो इणमहे समद्दे, नो खलु तत्थ सत्थं कमित " (सु० ६३५)॥ एतानि च स्त्राणि वैक्रियायर्थेषूपयुज्य नियोज्यानि, न स्वार्थ एव प्रत्ययविधिः । अनियमं द्श्यिति—विक्रियायां भविनित्यादिना भाष्येण, एतच्च सुज्ञानमेवातः कदाचिद् वैक्रियं वैक्रियकं चेति ॥

आहारकस्य भा॰ —आहारकमाह्रियत इत्याहार्यम्,। आहारकमन्तर्मुहूर्त-बाब्वार्थविस्तारः स्थिति। नैवं शेषाणि।

टी०—आहारमाहियत इत्यादि माण्यम् । गृह्यते प्रतिविशिष्टप्रयोजनप्रसाधनाय कार्यपरिसमाप्तेश्र पुनर्सुच्यते याचितोपकरणवत् संशयव्यवच्छेदार्थावप्रहणिर्धदर्शनादि च कार्यम्, आह्यते आहार्यमित्यनेन शब्दद्वयेन विशिष्टकारकसाध्यमाहारकशब्दं दर्शयति कुल्ख्यदो महुलवचनात्, तच्चाहारकमन्तर्प्रहूर्तस्थिति, एतावता च कालेनामिलिषतप्रयोजनपरिसमाप्तिस्तस्याहर्त्तरपजायते, परिनिष्ठितप्रयोजनश्र पुनर्विप्रश्रति नोत्तरकालमपि तां लिश्यप्रपजीवति अतोऽन्तर्प्रहूर्तस्थितिः, आत्मलाभो यस्य तद्नतर्भुहूर्तस्थिति । नैवं शोषाणीति, व्यतिरेक-मन्यतः प्रतिपाद्यति शेषाण्यौदारिकादीनि तत्प्रसाध्यप्रयोजननिवर्तनाय नालं नापि नियमत एव तावत्या स्थित्या योगः प्रमाणेन वेति ।।

तैजसस्य विचारः मा०—तेजसो विकारस्तैजसं तेजोमयं तेजःस्वतत्त्वं शापा— नुग्रहप्रयोजनम् । नैवं शेषाणि ॥

टी० तेजसो विकारस्तैजसमित्यादि । उष्णभावलक्षणं तेजः संसिद्धं सर्वप्राणिषु पाचकमन्धसः । तस्यैवंविधस्य तेजसो विकारस्तैजसमवस्थान्तरापित्तिरिति । एतदेव पर्यायान्तरोणाख्याति तेजामयं स एव विकारार्थस्तेजःस्वतत्त्वम्, तेजसः स्वतत्त्वं स्वरूपं आत्मा स्वभावस्तत् तेजःस्वतत्त्वम् शापानुग्रहप्रयोजनमिति । लिब्धनिर्वृत्तिमपेक्ष्यो- इयते शापानुग्रह् प्रयोजनं यस्य निग्राह्यानुग्राह्यपक्षयोस्तत् तु शापानुग्रहप्रयोजनमिति । नैवं शोषाणिति । औदारिकादिभ्यो व्यतिरिच्यते एतत् खगुणैरिति प्रथयति —

भा०—कर्मणो विकारः कर्मात्मकं कर्ममयमिति कार्मणम्। कार्मणविचारः नैवं कोषाणि ॥

टी० — कर्मणो विकार इत्यादि। ज्ञानावरणादिकर्मणो विकृतिः कार्मणमेकलोली-भाव इति कर्माणि तान्येवात्मा यस्य खरूपं कर्ममयमिति विकारार्थ एव पर्यायतः। नैवं कोषाणि इत्योदारिकादिलक्षणच्युदासः। एवमन्वर्थसंज्ञकानि प्रतिपाद्य औदारिकादीन्येकप्रय-त्नप्रसाध्यं लक्षणमेदाच्छरीरनानात्वमप्यतिदिश्चति—

स्पृष्टानि, पुरुषो भदन्त । अन्तरा हस्तेन वा पादेन वा असिना वा प्रभुर्विच्छेत्तुम् ? नैषोऽर्थः सबर्थः नैव तत्र द्यक्षं काम्यति ।

भा०-एभ्य एव चार्यविद्योषेभ्यः द्यारीराणां नानात्वं सिद्धम्। किं चान्यत्। कारणतो विषयतः स्वामितः प्रयोजनतः प्रमाणतः प्रदेशसङ्धरीराणां नानात्वं ख्यातोऽवगाह्नतः स्थितितोऽल्पवहुत्वत इत्येतेभ्यश्च नवभ्यो विद्योषेभ्यः द्यारीराणां नानात्वं सिद्धमिति ॥ ४९॥

टी॰--एभ्य एव चार्थविद्योषेभ्यः द्याराराणां नानात्वं सिद्धम् । उदाराद्यर्थ-विशेषेभ्यो विहितलक्षणेभ्यः विविक्तस्वरूपेभ्यः शरीराणां नानात्वं सिद्धं, घटपटादीनामिव लक्षणभेदात सिद्धमिति । किं चान्यदित्यादि । न केवलमन्वर्थसंज्ञाख्यानद्वारेणैव विशेषः भरीराणाम्, अन्येभ्योऽपि हेतुभ्यः सम्भवत्येव कारणादिभ्यः । तत्र कारणातस्तावह स्थुलपुद्गलोपचितमूत्यीदारिकम्। न तथा वैक्रियादीनि। 'परं परं सक्ष्मम्' (अ०२, स्०३८) इति वचनात्।। तथा विषयक्तो भदः। विद्याधरौदारिकशरीराणि प्रत्यानन्दीश्वरादौदारि-कस्य विषयः जङ्घाचारणं प्रत्यारुचकपैर्यन्तात् तिर्यक्, ऊर्ध्वमा पाण्डकवनात् । वैक्रियमस-ङ्ख्येयद्वीपसमुद्रविषयम् । आहारकस्य यावन्महाविदेहक्षेत्राणि । तैजसकार्मणयोरासर्वलोकात् । तथा स्वामिकृतो विद्योषः। औदारिकस्य मनुष्यतिर्यश्चः । वैक्रियस्य देवनारकास्तिर्य-ङ्मनुष्याश्च केचित्। आहारकस्य चतुर्दशपूर्वधरम् नुष्यसंयुतः । तैजसकार्मणयोः सर्वसंसारिणः। तथा प्रयोजनकृतो भेदः । औदारिकस्य धर्माधर्मसुखदुः खकेवलज्ञानावाष्ट्यादि प्रयोजनम् । वैक्रियस्य स्थूलसूक्ष्मेकत्वव्योमचरक्षितिगतिविषयाद्यनेकलक्षणा विभूतिः । आहारकस्य त स्रक्ष्मच्यवहितदुरवगाहार्थव्यवस्थितिः। तैजसस्याहारपाकः शापानुग्रहदानसामर्थ्यं च।कार्मणस्य भवान्तरगतिपरिणामः । तथा प्रमाणकृतो भेदः । सातिरेकं योजनसहस्रमौदारिकम् । योजनलक्षत्रमाणं वैकियम् । रत्नित्रमाणमाहारकम् । लोकायामत्रमाणे तैजसकार्मणे । तथा प्रदेशसङ्ख्यातो भेदः । 'प्रदेशतोऽसङ्ख्येयगुणं प्राक् तैजसात् अनन्तगुणे परे' (अ० २, सु० ३९-४० ) इत्युक्तः प्रदेशभेदः प्राक् । तथाऽवगाहनाकृतो विशेषः । सातिरे-कयोजनसहस्रप्रमाणमीदारिकमसङ्ख्येयगुणप्रदेशेषु यावत्स्ववगाढं भवति तेभ्यो बहुतरक्वास-ङ्ख्येयप्रदेशावगाढं योजनलक्षप्रमाणं वैक्रियं भवति, आहारकमाभ्यामल्पप्रदेशावगाढं भवति हस्तमात्रत्वात्, तेजसकार्मणे लोकान्तायताकाशश्रेण्यावगाढे भवतः। तथा स्थितिकृत्रो भेदः। औदारिकं जर्यन्येनान्तर्भ्रहृतिस्थिति, उत्कर्षेण त्रिपल्योपमस्थिति। वैक्रियं जवन्येनान्तर्भ्रहृतिस्थि-ति, उत्कर्षेण त्रयस्त्रिशत्सागरोपमस्थिति । आहारकमन्तर्भुहूर्तस्थित्येव । तैजसकार्मणयोः सन्ता-नानुरोधादनादित्वमपर्यवसानता चाभन्यसम्बन्धितया, अनादित्वं सपर्यवसानता च भन्यस-म्बन्धित्वेनति । तथा अरूपबहुत्वकृतो विशोषः । सर्वस्तोकमाहारकं यदि सम्भवति कदा-षिष्ठ सम्भवत्यपि । किं कारणम् ? येन तैस्यान्तरग्रुक्तं जघन्येनैकसमयः, उत्कृष्टतः पण्मासाः. तयदि भवति ततो जघन्येनैकमादि कृत्वा यावदुत्कर्षेण नवसहस्राणि युगपद् भवन्त्याहारक-शरीराणाम् । आहारकाद् वैक्रियशरीराण्यसङ्ख्येयगुणानि नारकदेवानामसङ्ख्येयत्वात् असङ्क-

१ ' पर्वतात् ' इति क-पार्श्वस्थपाठः । १ 'तस्यान्तर्मुदूर्त' इति क-पाठः ।

ख्येयोत्सर्पिण्यवसर्पिणीसमयराशिसमसङ्ख्यानि भवन्ति । वैक्रियशरीरेभ्य औदारिकशरीराण्यसङ्ख्येयगुणानि, तिर्यक्शरीरमनुष्याणामसङ्ख्येयत्वात्, असङ्ख्येयोत्सर्पिण्यवसर्पिणीसम-यराशिसमसङ्ख्यानि ॥ ननु च तिर्यक्षोऽनन्ताः तत् कथमानन्त्ये च सति असङ्ख्येयानि शरीराणि स्युः? । उच्यते प्रत्येकशरीराणामसङ्ख्येयानि साधारणास्त्वनन्तास्तेषामनन्तानामकं शरीरं भवतीत्यतोऽसङ्ख्यातानि, न पुनरनन्तानामपि प्रत्येकं शरीरमस्ति, तस्मात् सुष्ट्-कमसङ्ख्येयानीति, औदारिकशरीरेभ्यस्तैजसकार्मणान्यनन्तगुणानि । तानि हि प्रत्येकं सर्व-जीवानां संसारिणां भवन्त्यतोऽनन्तानि, न पुनरेकं तैजसं कार्मणं वा बहुनामिति ॥ एव-मेतेभ्यः कारणादिभ्यो नवभ्यो विद्योषेभ्यः शरीराणां नानात्वं सिद्धं-प्रतिष्ठितमवसा-तव्यमिति ॥ ४९ ॥

भा॰—अत्राह्—आसु चतसृषु संसारगतिषु को लिङ्गनियमः १। अत्रोच्य-ते—जीवस्यौद्यिकेषु भावेषु व्याख्यायमानेषुक्तम्-'त्रिविधमेव लिङ्ग-स्त्रीलिङ्गं पुलिङ्गं नपुंसकलिङ्गमिति' (अ० २, सू० ६ )। तथा चारित्रमोहं नोकषायवेदनीये त्रिविध एव वेदो वक्ष्यते (अ० ८, सू० १० ) स्त्रीवेदः पुंवेदो नपुंसकवेद इति। तस्मात् त्रिविधमेव लिङ्ग-मिति॥ तत्र।

टी॰-अत्राह-आसु चतराषु संसारगतिषु को लिङ्गनियम इति सम्बन्ध-ग्रन्थः । अत्रावसरे शिष्यः प्रश्नयति-आसु नरकतिर्यङ्मनुष्यामराख्यासु चतुःसङ्ख्यानियतासु संसारगतिषु को लिङ्गनियम इति, कियन्ति लिङ्गान्यासु गतिषु सम्भवन्तीति पृच्छचते, लिङ्ग-सङ्ख्यामेव ताविभर्घारियतुमिच्छति, न पुनः किं लिङ्गं कस्यां गताविति पृच्छचते। अत्रोच्य-ते-प्राक् ताबिङ्क्षेयत्ता निर्धार्यते ततथ निर्वृत्तानि लिङ्गानि सङ्ख्यया गतिषु विभक्ष्यन्त इति । अतस्तमेव नियमं दर्शयति-श्रिविधमेव लिङ्गं न न्यूनमधिकं वा, तच्च प्राक् प्रदर्शितं प्राय इत्ये-वमावेदयति जीवस्यौद्यिकेष्वित्यादिना भाष्येण गतिकषायलिङ्गसूत्रे (अ० २, सू० ६) औद्यिकमेकविंशतिभेदमाचक्षाणेन स्त्रीपुंनपुंसकलिङ्गानि त्रीण्येवाभिहितानि किमिति न स्मर्यन्ते ? तथा चारित्रमोह इत्यादि द्विविधो मोहोऽष्टमे वश्यते (अ० ८, सू० १०) दर्शन-चारित्रभेदात, तत्र चारित्रमोहे चारित्रमोहोऽपि द्विविधः-कषायचारित्रमोहो नोकषायचा-रित्रमोहश्च । तत्र नोकषायवेदनीये हास्यरत्यरतिभयशोकज्रुगुप्सास्त्रीपुंनपुंसकवेदभेदे त्रिविध एव वेदो वक्ष्यते । यस्य कर्मण उदयात् पुरुषामिलापस्तत् कर्म स्तीवेदशब्दाभिधेयम्, यस्य पुनरुदयात् स्यमिलाषस्तत् कर्म पुरुषवेदः, स्त्रीपुरुषद्वयाभिलाषो यदुदयात् तत् कर्म नपुंसकवेद इति, तस्मात् त्रिविधमेव लिङ्गमन्यस्यासम्भवात्, तदेव चैषां स्वस्थानं वेदानां तथैव च खरू-पतो विस्तरेण व्याख्यास्यन्ते, तत्र चेयत्तया व्यवच्छिन्नाः सन्त इह संसारगतिषु नियम्यन्ते को वेदः कस्यां गतावित्यत आह-

#### सूत्रम्-नारकसम्मूर्च्छनो नपुंसकानि ॥ २-५०॥

टी०—केनचित् पुनरधीयते-नपुंसकवेदवन्तो जीवाः नारकसम्मूर्च्छिनो नपुंसकाः, नपुंसकं येषां विद्यते, अर्श्वआदिपाठादतं विधाय ॥

भा० नारकाश्च सर्वे सम्मूर्चिछनश्च नपुंसकान्येव भवन्ति, न स्त्रियो न पुमांसः। तेषां हि चारित्रमोहनीयनोकषायवेदनीयाश्रयेषु त्रिषु नपुंसकवेद- वेदेषु नपुंसकवेदनीयमेवैकमञ्जभगतिनामापेक्षं पूर्वबद्धनिका- चितमुद्यप्राप्तं भवति, नेतरे इति ॥ ५० ॥

टी - नारका खेत्यादि भाष्यम् । नरकेषु भवा नारकाः सर्वे सप्तसु पृथिवीषु वर्तमानाः स-म्मू चिंछन अ सम्मू चर्छनं सम्मू चर्छः सम्मू चर्छा वा सम्मू चर्छन जन्मेत्यर्थः तद् येषां विद्यते ते सम्मू-च्छिनः, सम्मूच्छिनजन्मभाजश्रे पृथिव्यक्षेजीवायुवनस्पतिद्वित्रिचतुरिन्द्रियाश्र केचित् तिर्यञ्चन-नुष्याः, सर्वे एते नपुंसकान्येव नपुंसकवेदभाज एवेत्यवधारयति। सामर्थ्याङ्ख्यमवधारणाफलं द्शियति न स्त्रियो न पुमांसः न स्त्रीवेदभाजो न पुरुषवेदवेदिनः, किं पुनः कारणं नपुंसकवेद एव तेष्वित्यत आह-तेषां हीत्यादि । यसात् तेषां नारकाणां सम्मूच्छनजन्मनां च चारि-श्रमोहनीयनोकषायवेदनीयाश्रयेषु त्रिषु वेदेषु,चारित्रमोहनीयं च तन्नोकषायवेदनीयं चेति चारित्रमोहनीयनोकषायवेदनीयम्-नवधा हास्यादि तद् आश्रयः-स्थानं येषां ते तदाश्रयास्तेषु तदाश्रयेषु त्रिषु वेदेषु निर्धार्यते । नपुंसकवेदनीयामित्यादि । नपुंसकत्वानुभवो नपुंसकवे-दनीयं तदेवैकमञ्चभगतिनामापेक्षम्, प्रदर्शनवाक्यमिद्मश्चभगतिनामापेक्षमिति अशु-भगत्यादिनामगोत्रवेद्यायुष्कोदयापेक्षो मोहोदयः परो येनाञ्चमं महान्गरदाहोपमं मैथुना-मिलापमनुभवन्ति नारकाकाङ्क्षारूपमिति, सम्मूच्छेनजन्मानोऽपि हि तिर्यश्चो मनुष्याश्चाश्चभ-गत्यादिनामगोत्रवेद्यायुष्कोदयापेक्षमोहोदयाका रक्षावन्तो नपुंसकत्वमनुभवन्ति, पूर्वबद्धनि-पूर्वस्मिन् जन्मन्यनन्तरे बद्धं नपुंसकत्वयोग्यास्रवैः परिगृहीत-काचितग्रुइयमासं मित्यर्थः । निकाचितं तदेव ग्रहणानन्तरमात्मसात्कृतं क्षीरोद्कवदन्योन्यानुगतिलक्षणेन स-सहाविभागितयाऽध्यवसायविशेषाद् व्यवस्थापितम्, उद्यप्राप्तमिति समासादितपरिपाकावस्थम् , तदेवंविधं नपुंसकवेदनीयमेव नारकसम्मूर्च्छमानां जन्तूनां दुःख-बहुलत्वाद् भवति, नेतरे स्रीपुंवेदनीये कदाचिद्दिति ॥ ५० ॥

उक्तं नारकसम्मूर्चिछनां लिङ्गम्, अथ देवानां किं लिङ्गमित्यत आह—

सूत्रम्-- देवाः ॥ २-५१ ॥

देवानां वेदौ

भा०—देवाञ्चतुर्निकाया अपि नपुंसकानि न भवन्ति, स्त्रियः पुमांसञ्च भवन्ति । तेषां हि ग्रुभगतिनामापेक्षे स्त्रीपुंवेदनीये पूर्वबद्धनिकाचिते उद्यप्राप्ते हे एव भवतो नेतरत् । पारि-

शेष्याच गम्यते जराय्वण्डपोतजास्त्रिविधा भवन्ति—स्त्रियः पुमांसो नर्पु-सकानीति ॥१॥

टी०—अकृतस्य प्रतिषेधं दर्शयति, नपुंसकवेदः प्रकृतः, स एव प्रतिषिध्यते, दीव्यन्ति इति देवाः कीडाद्युतिगतिष्वतिशयवतीषु वाच्याः, चत्वारो निकायाः-सक्षाताः-सम्हाः येषां भवनवनचरज्योतिषिकवेमानिकाख्यासे चतुर्निकायास्ते चतुर्विधा अपि न नपुंसकानि भवान्त, नपुंसकवेदप्रतिषेधोत्तरकालं चाप्रतिषिद्धत्वात् सामर्थ्यात् स्त्रीपुरुष्वदेद्वययोगिता गम्यतेऽतस्तां दर्शयति— स्त्रियः पुमांसश्च भवन्ति । स्त्रीवेदभाजः पुरुषवेदवेदन्थेत्यर्थः। भवनपतिन्यन्तरज्योतिषिकसौधर्मेशानेषु वेदद्वयमप्युपपाततः, तदुपरि पुरुष्ववेद एव, नेतरः। किं पुनः कारणं देवानां नपुंसकवेदो नास्तीत्यत आह—तेषां हीत्यादि । यस्मात् तेषां शुभगत्यादिनामगोत्रवेद्यायुष्कापेक्षमोहोदयादिमलितप्रीतिसाधकं मायार्जवोपचितं किर्ताष्ठणपूलाग्निसद्यं स्त्रीवेदनीयमेकं पुंचदनीयमेवाधिकं पूर्वबद्धनिकाचितसुद्यप्रासं भवित नेतरस्रपुंसकवेदनीयमबद्धत्वात्। अत्र च स्त्रीवेदो नपुंसकवेदापेक्षया शुभ उच्यते, न पुनः शुभ एव । इदानीं सामर्थ्याङ्कष्यं दर्शयति—पारिशेष्याच गम्यतः इत्यादिना । परिशेष्विद्या विज्ञायते जरावय्वण्डपोताजास्त्रिविधा भवन्ति स्त्रियः पुमांसो नपुंसकानि चेति ॥ ५१ ॥

भा॰—अत्राह—चर्तुगताविष संसारे किं व्यवस्थिता स्थितिभायुषोऽपवरायुषः उताकालमृत्युरप्यस्तीति १। अत्रोच्यते-द्विविधान्यायूषि-अपवर्तनीयानि अनपवर्तनीयानि च। अनपवर्तनीयानि
पुनिविधानि—सापक्रमाणि निरुपक्रमाणि च। अपवर्तनीयानि तु नियतं सोपक्रमाणीति ॥ तत्र—

टी ० अत्राहेत्यादिः सम्बन्धप्रन्थः। अत्र प्रस्तावे संशयानः प्रश्नयति नारकतिर्थेङ् मनुष्यामरभेदभाजि संसारेऽतीतानन्तरजन्मपरिगृहीतस्यायुषः किं व्यवस्थिता तावत्येव स्थितः-अनुमवकालः पूर्वबद्धा हि यावती, अथापरिपूरितायामपि तस्यां स्थितावपहाय प्राणान् परलोकप्रयाणाभिमुखः प्राणी प्रवर्तते । अकाले मृत्युः अकालमृत्युः प्रागुपात्तजीवनकालावधे-रवीकाले स्वोपात्तमनुष्याद्यायुर्द्रव्याणामनुभवतः कृत्स्नपरिश्चयो मृत्युः स पुनः किमकालेऽपि पूर्वप्रतिबद्धायुः संस्कारवि च्छेदावधावपरिसमाप्तेऽपि भवति आहोस्विक्यमत एव तावन्तं कालं प्राणिति प्राणीति,कृतः पुनर्यं संश्चयः । सकललोकप्रवादात्, एवं लोकिकाः प्रभाषन्ते — अयमकाले मृतो जन्तुर्व्यापादितो वा, अयं पुनः स्थविरः स्वकालपरिमाणमायुरनुभूय मृत्युगोचरमायात इत्यतः सन्देदः किमकालेऽपि मरणयोग इति । तथेव सङ्ग्रामे समर्थतरूणबहुजनव्यापत्तिमनुप्रेक्षय युगपत् संश्यप्रसवः, न तत्र प्रतिपत्तिराधातुं शक्याऽऽत्मिन अयुक्तिकत्वात्, सर्व एते समायुषः सममेकसंख्यानिषन्धनमेमिर्भवान्तरमासाद्यायुरूपित्रतिति न शक्यमवगन्तुम्, अतः संश्रेते

मनः किमकालमृत्युरप्यस्तीति, तत एव आयोधनादश्चतवपुषः परिणति (त )शतजर्जरसकलस-न्धयः स्यविरास्तीबहेतिहस्तास्तीरियत्वा समरमंपगच्छन्तोऽवलोक्यन्ते, अतोऽवगम्यते न खल्छ कश्चिदकाल एव विषमाण्यवगाहमानोऽपि शरशतापादितश्चतिरिप प्रकृष्टदुः खवेदनार्तो मरणम-भिलषभि प्राणैर्वियुज्यते, एवमनेकस्मिन् संशयबीजप्रसवे सति प्रश्नप्रधृतौ प्रतिवचनमुच्यते-क्रिविधान्यायृषि अपवर्तनीयान्यनपवर्तनीयानि चेति । अकाले मृत्योरित सम्भव हत्येवंविधार्थप्रदर्शनपरायणमिदमास्तीर्यते भाष्यम् । द्विविधान्यायृषि जीवितानि भवन्ति,

प्रयोगिवशेषाच्च द्वैविध्यं, न स्वभावात्, तत्रायुषो बन्धकास्तावत् सम्यग्-भयम् भ्यम् जन्तवः अजघन्योत्कृष्टाध्यवसायविशेषमाजः पृथुकषायाः साद्यध्रवायुर्वि-

कल्पयुजः, तत्र नारकदेवासङ्ख्येयवर्षायुषः प्राणिनः षण्मास्यामवद्येषायां नियमादायुषो बन्धकाः । शेषास्त्वायुषिक्षभागेऽवशेषे पुरोवर्तिजन्मानुभवयोग्यमायुर्वधन्ति, त्रिभागत्रिभागे वाऽवशेष इति । अथवा त्रिभागत्रिभागत्रिभागे वाऽवशेष इति । एतदुक्तं भवति- त्रिभा-गावदोषायुषो नवभागदोषायुषः सप्तविंशतिभागावदोषायुषो वा परभवायुर्वध्नन्ति, ततः परं न बभ्नन्तीत्यर्थः । तत्रावनिजलज्वलनमारुततरुद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणां निरुपक्रमायुपां च पश्चेन्द्रि-याणां नियमित एव त्रिभागावशेषे बन्धो भवत्यायुषः, सोपक्रमायुषां पुनः पश्चेन्द्रियाणा-मनियमेन बन्धो यावत सप्तविंशतिभागावशेषकल्पनेति, ते च प्राणिनस्तदैव तदायुर्वधन्तोऽध्य-वसायविशेषात् केचिदपवर्तनार्दं कुर्वन्ति केचिदनपवर्तनीयमिति, मन्दपरिणामप्रयोगोपचित-मपवर्रे तीत्रपरिणामप्रयोगोपचितमनपवर्त्यम्, तत्रापवर्तना नाम प्राक्तनजन्मविरचितस्थिते रल्पतापादनमध्यवसानादिविशेषात्, अनपवर्तनीयं पुनस्तावत्कालस्थित्येव न हासमायाति स्वकालावधेरारात्, तैलवर्तिक्षयतो निर्विधातप्रदीपोपशान्तिवत् धनसंहतत्वाद् वा पवनश्लेष-वत्, तच्च किलाखिमवीर्यारन्धत्वात् असङ्ख्येयसमयोपार्जितमायुरनपवर्र्यम्, तथा गाढबन्ध-नत्वानिकाचितवन्धात्मनियमादनपवर्त्यायुर्भवति । अथवैकनाडिकापरिगृहीतमायुः संहतिम-च्चात् संहतपुरुषराशिवदभेद्यं वा एकनाडिकाविवरप्रक्षिप्तबीजनिष्पादित्सस्यसंहतिवद् वा, विव-राद् बहिः पतितबीजप्रस्तं हि सस्यमसंहतत्वात् प्रविरलतायां सत्यां सर्वस्यैव गवादेर्गम्यम्, एवं किलायमात्माऽऽयुर्वेध्नक्षनेकात्मलिधपरिणामस्वाभाव्याच्छरीरव्याप्यपि सन्नाडिकामार्गपरि-णामो भवति, ततस्तामवस्थामासाद्य यानायुष्कपुद्गलान् बन्धाति ते नाडिकाप्रविष्टत्वात् संह-तिमत्त्वे सति अभेद्या विषश्काग्न्यादीनामिति,मन्दतीव्रपरिणामसिश्वधानाच स तत् तथा जन्मा-न्तर एव रचयति इहत्यजन्मव्याधिवत् । अल्पाद्वातुवैषम्यनिदानापथ्यसेवनाद् यो व्याधिः स-मुपजातः स कालान्तरेणोपेक्ष्यमाणः समासादितोदग्रश्वद्धिः समुलघातं निहन्ति शरीरकं, न पुनरा-श्वेव, निपुणभिषग्वरोपदिष्टतत्त्रत्यनीकक्रियाकलापानुष्टानाच द्राग् विच्छेदमापाद्यते,तथैव यन्म-

१ ' समरमपयान्तः ' इति क-पाठः।

न्दपरिणामप्रयोगकारणाभ्यासादासादितमनेनायुर्जन्तुनाऽतीतजन्मनि तद्पवर्तनाईमाचक्षते क्षतक्षेशाः । यः पुनरतिमहान्तं धातुक्षोममाश्रित्यापथ्यनिदानासेवनादिना समजनि व्याधिरतिदीर्घकालकलापापादितजरिजमासप्रपगृदिनस्वशेषाङ्गोपाङ्गसङ्घातः कुष्ठश्वयादिः, स खलु मेषजप्रकारमनेकप्रपचीयमानमनुदिनमप्यवगणय्य सञ्जातवलः श्विप्रमाश्चिपति तं रोगिणमकाण्ड
एव, न खलु प्रयत्नपरमेण धन्वन्तरिणाऽपि शक्यः समुच्छेत्तुम्। एवं हि तीव्रपरिणामप्रयोगवीजजनितशक्ति तदायुरात्तमतीतजन्मिन न शक्यमन्तराल एवावच्छेत्तुमित्यनपवर्तनीयमुच्यते ।
तथा हि—कालाकालसमाप्त्योरायुषःसम्भवत्यनेकं निदर्शनं, तद्वलाच्च प्रतीतिरुपजायते श्रोतः,
अतस्तद्मिधानमाम्रफलपाकवत् भस्मकच्याधिपरिगतपुरुपमोजनवत् वेष्टितार्द्रपटिततशोषवत् ,
वेष्टितपलालवत् तर्ण्युपणिकृतदाहवत्, एकार्थेषु बुद्धिमन्दग्राहककालमेदवत्, एकमोर्गेऽश्वपङ्गमनमेदवत्, यथेता भिन्नकालानुवर्तिन्योऽप्यवस्थास्तुल्यनिदर्शनगतास्तथा तुल्येऽपि
कर्मणि स्वपरिणामादिकियाविशेषाद् भिन्नोऽनुभवकालः परममध्यमजघन्याख्यः, तस्माद्
द्विषमायुरपवर्तनीयमनपवर्त्यं चेति व्यवस्थितम् ॥ अधुनाऽनपवर्तनीयायृषि द्विषधान्यमिचित्सुराह—अनपवर्तनीयानि पुनर्द्विषधानि—सोपक्रमाणि निरुपक्रमाणि च।
तत्रोपक्रमणमुपक्रमः प्रत्यासन्नीकरणकारणमुपक्रमशब्दाभिधेयम्, अतिदीर्घकालस्थित्यप्यायुर्थेन
कारणविशेषणाध्यवसानादिनाऽल्पकालस्थितकमापाद्यते स कारणकलाप् उपक्रमः,तेन तादशो-

अपवर्तनेऽपि श्रयाभावः पक्रमेण सोपक्रमाण्यनपवर्तनीयान्यायूंषि भवन्ति। निर्गतोपक्रमाणि निरुप-क्रमाण्यध्यवसानादिकारणकलापाभावात्, येथैव ति हास्यते अतिदीर्घका-लस्थितिस्वपरिणतिविशेषात् तथा अल्पमपि वृद्धिमापादियिष्यते रसाय-

नाद्युपयोगतश्चेत् तन्न, अबद्धत्वात्, जन्मान्तरे हि बद्धमायुस्तावता वा कालेनानुभूयेत हस्वीयसा वाऽध्यवसानादियोगात् आमिचारिककर्मणाऽवाप्य कालफलपाकवत् स्याद्, अबद्धं पुनर्न शक्यते संवर्धयितुममृतोपयोगेनापि। यथा हि दीर्घपटः प्रागुक्तो वेष्टनयाऽल्पः शक्यः कर्तु न पुनर्द्राधि-मानमापादियतुमनुपाक्तावद्दिलकत्वात्। स्यादेतद् रसायनाचुपयोगाद् यावत्स्थितिकमासं प्रागायुस्तावतीं स्थितिमखण्डयत् तदासीत न पुनर्षद्धिमश्रद्धेयामाधातुमलं तदिति। अत्र च किलोपपातिका असङ्ख्येयवर्षायुषश्च निरुपक्रमा एव, चरमदेहाः उत्तमपुरुषाश्च सोपक्रमा निरुपक्रमाश्च ॥ निन्वदं विप्रतिषेध्यमनपवर्त्यायुषः सोपक्रमाश्चेति । उच्यते अध्यवसानाद्युपक्रमकारणानि किल सन्त्यमीषां चरमदेहोत्तमपुरुषाणां न पुनरायुरपवर्त्यते, सत्स्विप तेष्वनपवर्त्यायुष्ट्यात्, न खलूपक्रमसिष्टानं तत्र प्रतिषिध्यते, किन्तु सत्यप्युपक्रमकारणसामिध्येऽतिगाढवन्धत्वाक्ष तदायुरपवर्त्यते ॥ नमु चौपपातिकासङ्ख्येयवर्षायुषामिष तुल्यमेतत् सिष्ट्यानमिति । उच्यते सत्यम्, नारकादीनायुपक्रमकलापः सिष्टितस्तथापि ते सोपक्रमायुषो न भण्यन्ते

१ 'मार्गेऽष्ठपङ्गु' इति ख-पाठः । २ 'तथैव ' इति ख-पाठः ।

कदािचदप्युपक्रान्तेरदर्शनात् । अपरे वर्णयन्ति —तीर्थकरौपपातिकानां नोपक्रमतो मृत्युः, श्रेषाणां चरमदेहोत्तमपुरुषासङ्ख्येयवर्षायुषासुभयथा, एवंविधाभ्युपगमे भाष्यसुपरिष्टादगमितं स्यात्, औपपातिकाश्रासङ्ख्येयवर्षायुषश्च निरुपक्रमाः, चरमदेहाः सोपक्रमा निरुपक्रमाश्चेति भाष्यमिदमत्यन्तमसङ्गतं स्यात् । कर्मप्रकृतिग्रन्थानुसारिणस्तु वर्णयन्ति —

" अद्धा जोगुकस्सा, बंधिता भोगभूमिए सुलहं । सब्बप्पजीवितं वज्जहत्तु उविह(य)ता दोण्हम् ॥ "

युगिलिनोऽप्यायुषोऽपवर्तनम्
प्रेमिजेषु तिर्यक्ष मनुष्येषु च त्रिप्यामियं गाथा, अर्थस्वस्याः—उत्कृष्ट्रम्याद्धायामायुपो योगेनोत्कृष्टेन तिर्यगायुर्मनुष्यायुर्वा ब च्वा मृतः सन्
भोगभूमिजेषु तिर्यक्ष मनुष्येषु च त्रिपल्योपमस्थितिष्ट्रत्यकः पश्चादाश्च सर्वान्त्यज्ञावितमन्तर्ग्रहूर्ते विहाय शेषमायुश्चिपल्योपमस्थितिकमपवर्तयन्तर्ग्रहूर्तोनिमिति । यदा च तदपवर्तितं भवति तदा किलोत्कृष्टः प्रदेशोदयो भवतीति, न च शक्यमनेनामिप्रायेण भाष्यं गमिषतुमतिविरोधात्, तस्मादवस्थितमिद्मनपवर्तनीयानि द्विविधानि-सोपक्रमाणि निरुपक्रमाणि चेति, अपवर्तनीयानि तु नियतं सोपक्रमाणि। तुशब्दोऽवधारकः । सोपक्रमाण्येवापवर्तनीयान्यायुंषि भवन्ति सर्वदा, यतो न द्यपवर्तनाध्यवसानादिकं निमित्तमन्तरेणात्मलामं प्रतिपद्यते । तन्त्र केऽनपवर्त्यायुषः के वाऽपवर्त्यायुष इत्यन्यतराख्यानेऽन्यतरपरिज्ञानं भवति लघुत्वाचानपवर्त्यायुषः सुत्रेण दर्शयति—

## सूत्रम्—औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासङ्ख्येयवर्षायुषो-ऽनपवत्यायुषः॥ २-५२ ॥

टी ०-अनपवर्त्यायुषो निर्धार्यन्तेऽग्रुना योगेन, तच्चावधारणं तत्र ग्रब्देनाख्याति भाष्यकारः।

भा० — औपपातिकाश्चरमदेहा उत्तमपुरुषाः असङ्ख्येयवर्षा-श्वामिनः
युष इत्यत्रऽनपवर्त्यायुषो भवन्ति । तत्र औपपातिका नारक-देवाश्चेत्युक्तम् (अ०२, सू०३५)। चरमदेहा मनुष्या एव भवन्ति , नान्ये । चरमदेहा अन्त्यदेहा इत्यर्थः । ये तेनैव द्यारीरेण सिद्ध्यन्ति । उत्तमपुरु-षास्तीर्यकरचक्रवर्त्यर्थचक्रवर्तिनः । असङ्ख्येयवर्षायुषो मनुष्यास्तिर्यग्योनिजाश्च भवन्ति ।

टी॰ — औपपातिका इत्यादि भाष्यम् । उपपातजन्मानो नारकदेवाः, चरमः-अन्त्यो देहो येषां ते चरमदेहाः – पुनर्देहग्रहणं ये न करिष्यन्ति, उत्तमपुरुषास्तीर्थकरचक्रवर्तिवल-देववासुदेवाः । केचिद्भिद्धते – नास्ति सूत्रकारस्योत्तमपुरुषप्रहणमिति तत् कथं तीर्थकरादि-

स इह इति चेत, एवं च मन्यन्ते चरमदेहग्रहाद् ग्रहीध्यन्ते, कथम्? ये किल चरमदेहास्ते नियमत एवोत्तमा भवन्ति, उत्तमास्तु चरमदेहत्वेन भाज्या वासुदेवादय इति, तसादनार्ष-मुत्तमपुरुषग्रहणमिति, उभयथा च भाष्यमुपलक्ष्यते अविगानात्, आदावुत्तमपुरुषास्तीर्थकरा-दय इति विश्वतम्रत्तरकालं पुनर्नोपात्तमुत्तमपुरुषग्रहणं निरुपक्रमसोपक्रमनिरूपणायाम्, अतो भाष्यादेव सन्देहः, किमस्ति नास्तीति संशयात्तमेवेदमस्माकम् । असङ्ख्येयवर्षाणि गणितविषः यातीतान्यायुंषि येषां तेऽसङ्ख्येयवर्षायुषोऽकर्मभूम्यन्तरद्वीपका मनुष्याः, भरतैरावतविदेहेषु च तत्तुरुयकालाः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनयथ तदन्यक्षेत्रद्वीपसम्रद्वेषु, एवमेतेऽनपवर्त्यायुषो द्रष्टन्याः। एतदेव स्पष्टयति भाष्यकारः - औपपातिका नारका देवाश्चेत्युक्तमिति सारयति प्रागमि -हितं (अ०२,म्र०३५), नाधुना व्याख्येयमिति। चरमशरीरास्तु मनुष्या एव भवन्ति, नान्ये। नारकतिर्यग्देवव्युदासः सिद्धचयोग्यत्वात् । चरमदेहान् प्रसिद्धतरपर्यायशब्देन कथयति-चर-मदेहा अन्त्यदेहा इत्यर्थः । ये तेनैव शरीरेण सकलकर्मजालमपहाय सिद्धिमशेषकर्मापग-मलक्षणामाष्त्रवन्ति इति । उत्तमपुरुवास्तीर्थकरचक्रवर्त्यर्धचक्रवर्तिनः तीर्थकरनामकर्मो-द्यवर्तिनस्तीर्थकराः, चक्रवर्तिनोऽपि नवनिधिपतयश्चतुर्दशानां रत्नानां नेतारः खपौरुषोपा-त्तमहामोगभ्रजः सकलभरताधिपा भवन्ति, अर्धचक्रवर्तिनस्त बेलदेववास्रदेवाः एवमादय-श्रान्येऽपि किल प्रदर्शनाद् गणधरादयो गृह्यन्ते । असङ्ख्येयवर्षायुषो मनुष्यास्तिर्य-ग्योनिजा भवन्तीत्यादि भाष्यम्। एतेष्वेत्रासङ्ख्येयवर्षजीवित्वं लभ्यते, न नारकदेवेषु सम्भ-वन्त्यिप, तत्रासङ्ख्येयानि वर्षाण्यौपपातिकग्रहणािववार्यन्त इति, मनुष्याणां तिरश्चां च मध्ये सम्भवन्त्यसङ्ख्येयवर्षायुषस्तेऽनपवर्त्यायुषः । ते च-

भा०—सदेवकुरूत्तरकुरुषु सान्तरबीपकास्वकर्मभूमिषु कर्मभूमिषु च सुषमसुषमायां सुषमायां सुषमदुष्पमायामित्यसङ्ख्येयवर्षायुषो मनुष्या भवन्ति । अत्रैव
बास्येषु ब्रीपेषु समुद्रेषु तिर्यग्योनिजा असङ्ख्येयवर्षायुषो भवन्ति । औपपातिकाआसङ्ख्येयवर्षायुष्य निरुपक्रमाः । चरमदेहाः सोपक्रमा निरुपक्रमाश्चेति । एभ्य
औपपातिकचरमदेहासङ्ख्येयवर्षायुभ्यः शोषा मनुष्यास्तिर्यग्योनिजाः सोपक्रमा

अपवर्तनीयाः युषि हेतुः त्यीयुषस्तेषां विषशस्त्रकण्टकास्युदकास्यशिताजीणीशनिप्रपा-तेद्धन्धनश्वापदवज्रनिर्घातादिभिः श्चुत्पिपासाशीतोष्णादिभि-

स बन्दोपक्रमैरायुरपवर्त्यते। अपवर्तनं शीघ्रमन्तर्भृहर्तात् कर्मफलोपमोगः, उप-क्रमोऽपवर्तननिमित्तम् ॥

१ 'बलदेवप्रतिवासुदेवाः' इति क-ख-पाठः । २ क्षयं तु घ-पाठः, '०पातिकं चरम० ' इति तु ग-पाठः ।

टी०--मन्दरनीलयोरुत्तरदक्षिणा गन्धमादनमाल्यवतोर्मध्य उत्तराः कुरवः एकादश-योजनसहस्रद्वित्रत्वारिश्वाष्टशतसद्विकलविस्तृताः । मन्दरनिषधयोर्दक्षिणोत्तराः सौमनसवि-द्युत्प्रभयोर्मध्ये देवकुरवस्तावत्प्रमाणाः, सह देवकुरुभिरुत्तरकुरवः सदेवकुरूत्तरकुरवस्तत्र देवकु-रूत्तरकुरुषु जम्बृद्वीपधातकीलण्डपुष्करद्वीपाधेवृत्तिषु, तथा हिमवतः प्राक् पश्चाद् विदिक्षु त्र्या-दिषु नवान्तेषु योजनशतेषुद्धाववगाद्य तार्वाद्धस्तरायामाः सप्तान्तरद्वीपाश्रतुश्रतुःप्रागुत्तरक्रमादे-कोरुकादयस्तानन्तरद्वीपान् कायन्तीत्यन्तरद्वीपका मनुष्याः सहान्तरद्वीपकैः सान्तरद्वीपकाः, कर्मणो भूमयः यत्र जाताः प्राणिनः सकलं कर्म क्षपयित्वा सिद्धचन्ति तीर्थकराद्यपदेशात् ताः कर्मभूमयो भरतेरावतविदेहक्षेत्राणि पश्चदश प्रत्येकं पश्चभेदत्वात् । न कर्मभूमयोऽकर्मभूमयः तासु अकर्मभूमिषु-हैमवतहरिवर्षरम्यकहैरण्यवताख्यासु जम्बृद्वीपधातकीखण्डपुष्करवरद्वी-पार्ववर्तिनीषु तथोक्तलक्षणासु कर्मभूमिषु च ये मनुष्याः प्रथमद्वितीयतृतीयसमासु यदा भ-वन्त्यसङ्ख्येयवर्षायुषस्तदा तेऽनपवर्त्यायुषो मन्तव्याः दृढवद्वत्वादग्न्यादिमिः कोह्वदुकापरा-**भानुक्रमवत् । अन्त्रैव बाह्येदिव**त्यादि । सदेवकुरूत्तरकुरुष्वित्यादि समस्तम्रपलक्षयत्यत्रेवेति । तथा बाह्येषु मनुष्यक्षेत्राद् बहिर्ये वर्तन्ते द्वीपाः समुद्राश्च तेषु तिर्यग्योनिजा असङ्ख्येयवर्षा-युषो भवन्ति,मनुष्यक्षेत्रे च बहिश्रेत्यसङ्ख्येयवर्षायुषां तिरश्चां सम्भवः । तत्र प्रागुक्तमनपवर्त-नीयानि द्विविधानि भवन्तीति तद् दर्शयत्यधुना भाष्येण-औपपातिकाश्चासङ्ख्येयवर्षा-युषश्च निरुपक्रमाः। न श्चेषां प्राणापानाहारनिरोधाध्यवसाननिमित्तवेदनापराघातस्पर्शाख्याः सप्त वेदनाविशेषाः सन्त्यायुषो भेदकाः उपक्रमा इति, अतो निरुपक्रमा एव। चरमदेहाः पुनः सोपक्रमा निरुपक्रमाश्चेति । अत्रोत्तमपुरुषा नोक्ताः, एतानि प्राणापाननिरोधादीनि किल चरमदेहेषु सम्भवन्त्येव नोच्छिन्दन्तीति सोपऋमा भण्यन्ते, केचित् तत्र निरुपक्रमा येष्वेतानि न सम्भवन्तीत्यपीति । इदानीं सामर्थ्यलब्धमर्थं दर्शयति—एभ्य इत्यादि । उक्तलक्ष-णेभ्यः औषपातिकादिभ्यो व्यतिरिच्यमानाः दोषाः । ते च नियमतो मनुष्याः तिर्यश्रो वा आयुरुभयथा भजन्ते, प्राणापाननिरोधादिकारणकलापोपक्रमयत्वात सोपक्रमायुषः केचित्, केचित् तु न तैरुपक्रम्यन्त इति निरूपक्रमायुषः । युदुक्तं-'प्रागपवर्तनीयानि तु नियतं सो-पक्रमाणी'ति तद्विशेषदिदर्शयिषया आह—अपवत्यीयुषोऽनपवर्त्यायुषश्च शेषाः । तत्र ये-ऽपवत्यीयुषस्ते नियतं सोपक्रमाः । ये पुनरनपवर्त्यायुषस्ते शेषाश्चेति निरुपक्रमायुष एव । एत-देव भाष्यकारः स्पष्ट्यन् विभजते—तन्त्र येऽपवत्यीयुषस्तेषामित्यादिना । तेषु मनुष्येषु तिर्यक्षु च येषामपवर्तनीयमायुस्तेषामपवर्त्यते। अमी विषादयो हेतवः सुज्ञानत्वाच न विष्टताः। आदिशब्दाच पूर्वोक्ताः प्राणापाननिरोधादयः कांश्रिदपहाय ग्राह्याः । एमिर्हेतुमिरायुरपवर्तते स्वल्पीमवतीतियावत्, द्वन्द्व उपघात आयुषस्तस्योपक्रमैः, तत्त्रत्यासन्नीकरणैरित्यर्थः । किं

१ 'कंकद्वकापरान्ताजुपक्रमवत्' इति श-टी-पाठः ।

पुनरपवर्तनमुच्यत इत्याह—अपवर्तनं चीघमन्तमुद्धतीत् कमैफलोपभोगः, न खलु कर्मनाशोऽपवर्तनं, किन्तु अग्नियं यः सकलायुष्कर्मफलोपभोगस्तद्ववर्षसम्, अनेनैतत् कथयति तांवदपवर्तते तदायुर्यावदन्तमुद्दतिस्थतिजातं, ततः परं निवर्ततेताद्दग्विधाध्यवसानाद्यभावात्। अत्र चापवर्तनफले कर्मफलोपभोगेऽपवर्तनशब्दः प्रयुक्तो भाष्यकारेण— उपक्रमोऽपवर्तन. निमित्तमिति पर्यायाख्यानमात्रमेतत्। अल्पतापत्तिकारणानाम्चपक्रमः, अपवर्तनमपि दीर्घकाल-स्थितितः कर्मणो इस्वस्थितिकरणं निमित्तं विषशस्त्राद्यल्पताहेतुः, एविमदमपवर्तनमिहायुरङ्गी-कृत्यामिहितमन्यासामपि तु प्रकृतीनामनिकाचितावस्थानां प्रायोऽवसेयम् । तपोऽनुष्ठानात् पुनर्निकाचिता अप्यपवर्त्यन्त इति पारमर्षां श्रुतिः।।

अथेदानीं कर्मविनाशलक्षणमपवर्तनशब्दार्थमङ्गीकृत्य चोदयति—अन्नाहेत्यादिना भाष्येण।

भा०—अत्राह—यद्यपवर्तते कर्म तस्मात् कृतनादाः प्रसञ्यते यस्मान्न वेद्यते। अथास्त्यायुष्कं कर्म ब्रियते च, तस्मादकृताभ्यागमः प्रसञ्यते येन सत्यायुष्के ब्रियते, ततश्चायुष्कस्य कर्मणः आफल्यं प्रसञ्यते। अनिष्टं चैतत्। एकभवस्थिति बाँऽऽयुष्कं कर्म न जात्यन्तरानुबन्धि। तस्मान्नापवर्तनमायुषोऽस्तीति। अत्रोच्यते-

टी॰—अत्रावसरे पर आह— यद्यपवर्तते अपेति-विनश्यति फलमदत्त्वाऽऽयुष्ककर्म तस्मात् यस्य कर्मणः कृतस्य सतो निष्फलत्वाक्षाद्यः प्रस्तज्यते यस्मात् तक्ष वेद्यते—नानुभूयत इत्यर्थः । अनिष्टं चैतद्—अवश्यं द्वि कर्मोपात्तमनुरूपं फलग्रुपाधाय स्वामिनि परिशटत्युत्तर-कालं न पुनरदत्त्वेव फलं विलीयत इति । अथाननुभूते सत्येवायुष्के स्रियते तस्माद्कृतस्यै-वाभ्यागमो मरणस्यान्तराल एव प्रसन्ध्यते, येन सत्यायुष्के स्रियते तत्थायुषो विफलता-प्रसङ्गः, अनिष्टं चैतत्, न खलु जैनसिद्धान्तोऽयं यत् कृतं सत्कर्म प्रणश्यति, अदत्तफलमकृतमेव चानुभूयत इति । अन्यव अननुभूते तस्मिन् कर्मण्ययमपरो दोषः – एक भवस्थिति वाऽऽयुष्कं कर्म न जात्यन्तरानुवन्धि ।। ननु चान्यस्मिन् भवे बद्धमन्यत्र वेद्यते कथमेकभवस्थिति स्यात् १। उच्यते—न बन्धं प्रति बूमः, उपभोगं प्रत्येकभवस्थितिकमायुराचक्ष्महे, एकस्मिकंकभवे भवत्यायुष उपभोगो न द्वितीयेऽपीति, यथा च त्वयाऽभ्युपेयते सत्येवायुषि स्रियते तथा तेनायुषा जात्यन्तरानुवन्धिना भाव्यम्, असिद्धान्तप्रस्थानं चैतत्, तस्माद् दोषचतुष्टयस-म्भवान्नापवर्तनमायुषां विद्यते इति । अन्त्रोच्यते समाधानम्—

भा०—कृतनाशाकृताभ्यागमाफल्यानि कर्मणो न विचन्ते। श्रायुषा न्हासेऽपि कृतनाशादिदोषा नाप्यायुष्कस्य जात्यन्तरानुबन्धः, किन्तु यथोक्तैरुपक्रमैरिम-भावः हतस्य सर्वसन्दोहेनोद्यमाप्तमायुष्कं कर्म शीघं पच्यते तद्दप्वर्त-

१ 'तदपर्वतेते' इति क-पाठः । २ ' चायु ॰ ' इति घ-पाठः ।

सिन्युच्यते । संहतशुष्कतृणराशिदहनवत् । यथा हि संहतस्य शुष्कस्यापि तृणराशेरवयवशः क्रमेण द्श्रमानस्य चिरेण दाहो भवति तस्यैव शिथ- छप्रकीणरिंपचितस्य सर्वतो युगपदादीपितस्य पवनोपक्रमाभिहतस्यार्थस्याश्च दाहो भवति तहत् ॥

टी०—न खल्वेते दोषाः प्रतिभान्ति जिनशासनावलम्बिनाम्, सिद्धान्तापरिज्ञानाचैवं वोद्यते, नायमाईतः कृतान्तः फलमदस्वा कर्म प्रणश्यतीति, किन्तु यथास्तैरूपक्रमेरध्यवसानविषशस्त्रादिमिर भिहतस्याभिष्छतस्य सर्वसन्दोहेन—सर्वात्मना साकल्येनासादितोदयमायुष्कं कर्म प्राप्तविपाकमाञ्च भवति, यस्तु तस्य क्रमभावी विपाकः सोऽपवर्त्यते, अनुभवः पुनः सर्वस्य युगपम निषध्यते इत्येषोऽपवर्तनशब्दार्थः। बहिर्वर्तमानवस्तुविशेषप्रसिद्धचाउन्तः-प्रसिद्धः साध्यत इत्याह—संहतेति। संहतत्वात् परिशेषवानिप तृणपुष्कश्विराय दह्यते, यदा तृ विरलितो भवत्यवयवद्यास्तदाऽऽश्च भससाद् भवति, तद्वदायुषोऽप्यनुभवः, यदाऽऽयुद्दे दसं-हतमतिधनतया बन्धकाल एव परिणामापादितं भवति पवनक्षेषवत् तत् क्रमेण वेद्यमानं चिराय वेद्यते, यत् पुनर्वन्धकाल एव शिथलमावद्धं तद् विकीर्णतृणराशिदाहवदपवर्त्याश्च वेद्यत इति। एवंविधार्थप्रक्रमे दृष्टान्तसुलभतामाद्रशयकाह—

भा०—यथा वा सङ्ख्यानाचार्यः करणलाघवार्थं गुणअपवर्तनेऽप्यक्षयः कारभागहाराभ्यां राशि छेदादेवापवर्तयति, न च सङ्ख्येयस्वार्थस्याभावो भवति, तद्भदुपक्षमाभिहतो मरणसमुद्घातदुःखार्तः कर्मप्रत्ययमनाभोगयोगपूर्वकं करणिवशेषमुत्पाद्य फलोपभोगलाघवार्थं
कर्मापवर्तयति, न चास्य फलाभाव इति ॥ किञ्चान्यत् ।

टी॰—यथा वा सङ्ख्यानाचार्य इत्यादि । सङ्ख्यानं—गणितशास्त्रं तत्प्रधान आचार्यः सङ्ख्यानाचार्यो गणितप्रक्रियायामाहितनेपुणः, करणलाघवाय करणानि—गुणका-रमागहारापवर्तनोद्वर्तनादीनि गणितशास्त्रप्रसिद्धानि, तत्र यो लघुः करणोपायः स्वल्पकाल-स्तेन तत्फलमानयति गणिताभिज्ञत्वात्, तुल्येऽपि हि फलानयने गुणकारमागहारौ चिराय तत्फलमिनिवर्तयतः, स पुनर्गणितनिपुणो गुणकार मागहाराभ्यां चिरकालकारिभ्यां सका-शात् करणलाघवार्थमपवर्तनाई राशिच्छेदादेवाधीदिकादपर्वतयति, पण्णवत्यादिकम्, अन-पवर्तनाई पुनर्लघुकरणाभिज्ञोऽपि न शक्नोत्येवापवर्तयितुम्, एकपञ्चाशदुत्तरसहस्रादिकम्, गु-णकारमागहारक्रममेवात्र प्रयोजयति, न च सङ्ख्येयस्यार्थस्यामावो भवति, फलभूतस्य करणविशेषे सत्यपि प्रेप्सितफलामेदमादर्शयति । करणव्यापारकालो बहुरल्पमेदः फलमविशि-ष्टमेवोभययोर्थयैत्रद्रदुपक्रमाभिहतो मरणसमुद्घातदुःखातैः कमेप्रत्ययमनाभोग-

१ ' प्रसिद्ध्यतः प्रसिद्धः ' इति क-पाठः ।

योगपूर्वकं करणिवशेषमुत्पाय फलोपमोगलाघवार्थं कर्मापवर्तयति, न वास्य फलामाय इति, उपक्रमो-विपामिशस्त्रादिस्तेनामिहतो मरणं-आयुःश्वयस्तत्र सहद्घातः, मरणसप्तद्धातो नाम स्वश्नरिरकादात्मप्रदेशापकर्षो मृच्छीनुगतश्रेतनाविप्रक्त ह्वान्यक्तप्रवीध-लक्षणोऽस्तमितसकलविह्वितिचेष्टाक्रियाविशेषः स एव चातिचिरस्त्वम्लपदेशोत्सनम्स्यत्वाद् दुःखं तेनार्तो—विषण्णः किंकर्तव्यताविप्रखः कर्मप्रत्ययं—कर्मकारणं करणविशेषप्रत्पाद्यापवर्तनाख्यम्, कर्मकारणता तु करणविशेषस्य पूर्वभववन्धकाल एव प्रयत्नश्चेथिल्यात् सोपक्रमवन्धः अत्यन्तापरिज्ञानमनाभोगः अनाभोगकृतो योगः योगः-चेष्टाविशेषः अनाभोगयोगस्तत्पूर्वकंत्तरकारणम्। एतदुक्तं भवति—अज्ञानान एव दि तद्यवर्तनाकरणेनापवर्तनाई कर्मापवर्तयति आहारसादिविपरिणामवत्, किमर्थं पुनरपवर्तयति ? फलोपभोगार्थमायुष्कर्मफलोपभोगायानाभोगिनवितितेन वीर्यविशेषेणिति, न चास्यायुष्कर्मणः फलाभावो भवति। इयांस्तु विशेषः—क्रमपरिभोगे बहुकालः, संवर्तितपरिभोगे स्वल्प इति, न पुनरश्चक्तं तत्र किश्चित् कर्म परिश्चरती-ति । किञ्चान्यदित्यनेनापरमिष प्रकृतार्थोपयोगिनमाद्श्वयति दृष्टान्तम्—

प्रकृतस्य समर्थनम् भा॰ — यथा वा धौतपटो जलाई एव संह्ता श्चिरेण शोषप्रपाति, स एव च वितानितः सूर्यरिमवायुभिईतः क्षिप्रं
शोषग्रुपयाति, न च संहते तिसमसभूतस्नेहागमो नापि वितानिते सित अकृतस्नशोषः, तद्वचथोक्तिनिमत्तापवर्तनैः कर्मणः क्षिप्रं फलोपभोगो भवति, न च
कृतप्रणाशाकृताभ्यागमाफल्यानीति ॥ ५२ ॥

टी०—घथा वा धौतपट इत्यादि।एवं चैष प्रकृतोऽर्थः प्रतिपत्तन्यः। यथा वा धालितपटो जललेशोपचितम् तिरेवावेष्टितिश्वरायोद्वायित, स एव प्रयत्निविशेषतो विस्तारितः सन् सहस्र-रिक्षमयूखमालाभिः परिपीताशेषजललकः प्रवलपवनवेगविघटितिनरवशेषप्रदेशः शीघ्रमपास्ता-श्रितजलसङ्घातःसमासादिताधिकतरधवलिमाऽपि परिशप्यति। न च संहते तस्मिन्नश्रुतस्ने-हागम इति, न चाभूतजलस्नेहागमो भवति तस्मिन् संवेष्टितपटे, किन्तु संहतन्वात् तावन्त एव जलावयवाः कालेन वहुना परिशयनित, न पुनरभूतानामेव स्नेहावसवानामाणमः, नापि वितानिते अकृतस्नचाोषः, न च प्रसारिते तस्मिन् पटे कृतस्नजलावयवपरिशोषो न मवति, वित्ततेऽपि हि सर्व एव ते जलावयवाः परिश्वप्यन्ति, तेषां हि जलावयवानां यावती मात्रा विष्टतपटे तावत्येव प्रसारितेऽपि, परिशोषकालस्तु मिद्यते। परे व्याख्यानपन्ति न च संहते तस्मिन् न भूतः स्नेहापगमः, भूत एव सञ्चात एवेत्पर्थः, किन्तु बहोः कालात, विवानिते तु द्वापेव च कृत्सनवारिनवहापगमः। तद्वदित्यनेन दार्ह्यान्तिकमभैस्य दभ्रयति—तुल्यतया यथोक्तिनिमित्तापवर्तनः क्षिपं फलोपभोगो भवतीति। यथाऽमिहितं विषानित्रसादि येषामपवर्तनानां तान्यवपर्तनानि यभोक्तानि निमित्तानि तैर्वयोक्तिनिमत्तान

१ '-बाय्वभिद्दतः ' इति घ-पाठः ।

पवर्तनेः कर्मण आयुषः शीघं फलविपाको कुष्यत इत्यर्थः । अतः क्रमानुमवे वेष्टितार्द्रपटपरिशोषकालवद् बहुत्वं कालस्य, प्रसारितार्द्रपटपरिशोषकालचाल्पकालता परिवतितायुष्कपरिमोगकालस्य । एवं च सति म कुत्तप्रणाञ्चा कृताभ्यागमाफल्यानीति
निगमयति—समस्तायुर्द्रव्योपभोगात् कृतविप्रणाशो नास्ति, न चायुष्यपरिनिष्ठिते म्नियत इत्यकृताभ्यागमाभाषः, परिश्वक्तत्वादेव च सकलस्यायुषो न वैफल्यप्रसङ्गः, अत एव जात्यन्तरानुबन्धत्वाभावोऽपीति । न चेह भाष्यकारेणोक्तः, प्रागुपन्यस्तस्यापि पूर्वकत्रयस्याभावे तदभावात्, तस्मादवस्थितमिदम्—केचिदकाले प्राणिनो म्नियन्ते पूर्वजन्मोपाचायुष्ककालपेक्षया,
केचिदनन्तरातीतजन्मोपाचायुष्ककालमखण्डमवसायं प्रापय्य विहायास्ते(१) न शेषात् स्वकुतकर्मादिष्टं जन्मान्तरमनुबधन्तीति ॥ ५२ ॥

प्रन्थाप्रमङ्कतः ३४२०

इति भीतरवार्थसूत्रेऽर्हस्रवचनाधिगमे भाष्यानुसारिण्यां तस्वार्थटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

#### ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः॥



#### ॥ श्रीगौडीपार्श्वनाथाय नमः ॥

# तृतीयोऽध्यायः ३

सा०-अत्राह-उक्तं भवता नारका इति गतिं प्रतीत्य जीवस्यौद्यिको भावः । तथा जन्मसु 'नारकदेवानासुपपातः'(अ०२, सू०३५)। वश्यति च स्थितौ 'नारकाणां च द्वितीयादिषु' (अ०४, स्०४३), आस्रवेषु 'बह्रवारम्भपरिप्रहत्वं च नारकस्या-युषः' (अ०६, स्०१६) इति। तत्र के नारका नाम क वेति १। अन्नोच्यते— नरकेषु भवा नारकाः। तत्र नरकमसिद्धयर्थमिद्युच्यते—

टी०-अन्नाह-उक्तं भवतेत्यादिः सम्बन्धप्रन्यः, स चाध्यायप्रकरणसूत्रकृतः, तत्राध्याय-कृतस्तावद् द्वितीये जीवा लक्षणविधानाभ्यामभिहिताः, तत्र लक्षणमेकरूपत्वास पुनरभिधीयते, विधानं तु बहुरूपत्वात् पुनः पुनरभिधापयति, अतोऽत्रापि तृतीयेऽध्याये नारकाधिकार- प्रतिविधिष्टस्थाननिरूपणाद्वारेण जीवैविधानमेव विवक्षितमिति । प्रकरण-

नारकाधिकार-प्रतिविशिष्टस्थाननिरूपणाद्वारेण जीवैविधानमेव विवक्षितमिति । प्रकरण-सूत्रकृतौ तु सम्बन्धौ भाष्यकारेणोपात्तौस्वयमेव, तथोः प्राकाव्यमापाद्यते।

अन्न-अध्यायपरिसमाप्तिप्रस्तावे शिष्य आह-अभिहितं भवता द्वितीयेऽध्याये भावप्रकरणे नारका इति गर्ति प्रतीत्य जीवस्यौद्धिको भाव इति । गतिकषायलिङ्गसूत्रं ( अ० २, सू० ६ ) अनेन भाष्येण सूचयति । तथा तस्मिन्नेव द्वितीये जन्मप्रकरणप्रस्तावे नार कदे-

वानामुपपातः (अ०२, स०३५) इत्युक्तम्, तथा चतुर्थेऽध्याये स्थि-नारकाधिकारस्थाः तावायुषः प्रस्तुतायां वक्ष्यति भवान् – नारकाणां च द्वितीयादिषु,

दश वर्षसहस्त्राणि प्रथमायाम् (अ० ४, स० ४३, ४४) इति, तथा षष्ठे ऽध्याये कमीस्रविचारणायां बह्रवारम्भपीर प्रहृत्वं च नारकस्यायुषः (अ० ६, स० १६) इति प्रतिपाद्यिष्यते । तन्नैवमनेकस्मिन् स्थाने नारकशब्दश्रवणादाहितसंश्यः पृच्छति के नारका नामति जीवत्वसामान्यमवष्टतं विशेषो निवासादिरनवष्टत इत्यतः प्रश्नयति के पुनस्ते नारका इति । अत्रोच्यते नरकेषु भवा नारकाः, वक्ष्यन्ते उपिष्टादुष्ट्रिकापिष्टपचनी हो कि रकाद्याकृतयः सीमन्तादयो नरकाः विशिष्टाकृतयो अपुण्यसंभारजनितगौरवाणां सच्चानामुत्पत्ति-स्थानविशेषाः,ते च किलाशुभकर्मभाजो नरान् कायन्ति-आह्यन्तीति नरकाः, "कृदिषु हि किर्येष च पुत्पत्तिकर्मार्था नार्थिकर्योर्था " इतिवचनात् न ते किश्चदाह्वयन्ति नापि नरानिति, तिरश्चा-मिष तत्र गमनादः, अतो न्युत्पत्तिमात्रमेव केवलम्, तेषु नरकेषुष्टिकाद्याकृतिषु भवा नारकाः,

<sup>9&#</sup>x27;तत्र के नाम' इति श-टी-पाठः। २ 'चेति' इति घ-पाठः। ३ 'जीवविशिष्टमेव' इति ख-पाठः। ४ 'किया-द्युत्पत्ति' इति श-पाठः। ५ 'नर्थकिया' इति श-टी-पाठः ६ 'किखित्' इति क-ख-पाठः। ৬ 'केषु' इति श-टी-पाठः।

सस्वविश्वेषा इत्यर्थः । तत्र नरकप्रसिद्धन्वर्थमिद्मुच्यते, तत्र-तेषु नरकेषु विविश्वतेषु तन्मूलत्वात् तत्प्रतिष्ठत्वाकारकप्रतिपत्त्यर्थमेव तावदिदमभिषीयते नान्तरीयकत्वादिति ॥

#### सूत्रम्—रत्नर्शकरावालुकापङ्कधूमतमोमहातमःप्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाराप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽघः पृथुतराः ॥ ३-१ ॥

टी० — सूत्रकृतोऽप्येष एव संम्बन्धोऽतः पृथग् नोक्तः, अथवा वक्ष्यते नवमे - आज्ञापाय-विपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यमप्रमत्तसंयतस्य (अ०९, सू०३७) इति, तत्र संस्थान-विचयः —

"लोकस्याधिस्तर्यग्, विचिन्तयेद्र्वमिष च बाहल्यम् । सर्वत्र जन्ममरणे, रूपिद्रव्योपयोगांश्र ॥"-प्रदामः स्रो० १६० इति, तत्र प्राक्त् तावद्धोलोकस्वरूपमेव पृथिवीभेदेनोच्यते । रखदाकरेत्यादि सूत्रम् । ततिस्तर्यग्लोकस्वरूपं जम्बृद्धोपलवणादिप्रक्रमेण, पश्चचतुर्थे ऊर्ध्वलोकस्वरूपमिति, एवमयं त्रिविमागः पञ्चास्तिकायसमुद्रयद्वत्तिर्जावाजीवाधारक्षेत्रलक्षणो वैशासस्थानस्थितकदिस्थकरयुग्मपुरुषाकृतिर्लोकः, तस्याधस्तनभागस्त्ररूपावगमनायेदमुच्यते । अथवा सम्यग्दर्शनभागिनर्जीवेलोकस्थासङ्ख्येयभागः स्पृष्ट इत्युक्तं प्रथमाध्याये (सू०८) सम्यग्दिष्टिना तु सर्वलोकः, तदुच्यतां निर्देशतः को लोक इत्यतोऽधोविभागादिः स आख्यायते ॥ रखदाकरेत्यादि सूत्रम्, रत्नानि-चज्ञादीनि तत्प्रधाना रखप्रभा, शर्करादयोऽपि प्रतीतास्तत्प्रधानाः सर्वा वक्तव्याः, प्रभाशब्दो रूपस्वभाववाची, रलप्रभा रतस्यभावा रलपयी रलबहुलेति, एवं शर्कराप्रभादयो-ऽपि वाच्याः, एव च प्रभाशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यत इति दर्शयति—

भा०—रत्नप्रभा शक्रेराप्रभा वालुकाप्रभा पङ्कप्रभा धूमप्र-नरकपृथ्वानाः भा तमःप्रभा महातमःप्रभा इत्येता भूमयो घनाम्बुवाताका-शप्रतिष्ठा भवन्त्येकैकशः सप्ताधोऽधः ॥

टी॰—रस्रप्रभेत्यादिना भाष्येण। इत्येता भूमयो घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा भवत्त्येकेकशः सप्ताघोऽघः, एवमेता रत्नप्रभाद्याः पृथिव्यो घनाम्बुनि वायौ वियति च
प्रतिष्ठिताः, नेश्वराद्याधारा इत्याचष्टे। घनाम्बु च वाताश्राकाशं च घनाम्बुवाताकाशानि
तेषु प्रतिष्ठा-स्थितिर्वर्तनं यासां ता घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा भवन्ति, एकेका एकेकशः
घनाम्बुवाताकाशक्रमेण प्रतिष्ठिताः, न पुनः सप्तानामप्यध एव घनाम्बुवाताकाशानि प्रत्येकमन्तरालेषु न सम्भवन्तीति, सङ्ख्ययाऽवधार्यन्ते सप्तैवान्यूनाधिका इति । अधोऽघ इति
प्रतिविशिष्टक्रमाख्यानं तिर्थगूर्ध्वदिशो व्युदासः, एतदेव स्पष्टयति—

१ 'सम्बन्धो न पृथगुक्तः' इति क-स्त्र-पाठः । २ 'महातमःप्रभा भूमयो' इति ग-टो-पाठः । ३ अधः' इति क-स्त्र-पाठः ।

मा॰—रत्नप्रभाषा अधः शर्कराप्रभा, शर्कराप्रभाषा अधो बालुकाप्रभा इत्येवं शोषाः। अम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा इति सिद्धे घनप्रहणं क्रियते तेनायमर्थः प्रतीयेत घनमेवाम्बु अधः पृथिव्याः, वातास्तु घनास्तनवश्चेति॥

टी०—रत्नप्रभाषा अघोऽसङ्ख्येया योजनकोटीनां कोटीखगाह्य शकैराप्रभा भवति, शकैराप्रभाषास्त्वघोऽसङ्ख्येया एव योजनैकोटीनां कोटीरतिक्रम्य वालुका-प्रभा भवति, एवं शेषाः पङ्कप्रभाद्या असङ्ख्येययोजनकोटीकोट्यवकाशान्तरा वक्तव्या

अधोऽध इति ॥ अथ घनग्रहणं किमर्थं क्रियते अम्बुवाताकाद्याप्रतिष्ठा घनज्ञान्दकस्य इत्येतावतैवाभिरुषितार्थप्रसिद्धेरिति? स्रिराह—सत्यमेवं सिद्धचिति, सि-द्धे सित यत् तथापि घनग्रहणं कियते तेनायमधीं ज्ञाप्यते घनमेवाम्बु अधः पृथिन्याः प्रत्येकं यथा स्यात्, मा भूद् द्रवमिति । वातास्तूभयथा घनास्तनवश्चेति । यथैव पृथिवीनाम-धोऽधो व्यवस्थानमशेषाणामेवमेकस्यां पृथिन्यां स्वभेदानामधोऽधो व्यवस्थानं दर्शयितुमाह-

भा० — तदेवं खरपृथिवी पङ्गप्रतिष्ठा, पङ्को घनोद्धिवल-बरपंकादिप्रतिष्ठा-स्वम् यप्रतिष्ठः, घनोद्धिवलयं घनवातवलयप्रतिष्ठम्, घनवातवलयं तनुवातवलयप्रतिष्ठम्, ततो महातमोभूतमाकाद्यम् । सर्वे चैतत् पृथिव्यादि तनुवातवलयान्तमाकादाप्रतिष्ठम्, आकाशं चात्मप्रतिष्ठम् । उक्तमवगाहनमा-काद्यस्येति ॥

टी० — तदेवं खर १थिवी पङ्कपतिष्ठा । आदावत्र रत्नप्रभायाः खर १थिवीकाण्डं रत्न-बहुलं योजनसह स्रवोड शक्त बाह्यप्, तत् पङ्कपृथिवीकाण्डे पङ्क बहुले चतुरशीतियोजनसह स्रवन् प्रतिष्ठि-तम्। अत्र चाचार्येणाव्य हुलं काण्डं नोपात्तं पृथ्य, घनोद्धिवलयप्रहणेनैव लब्धत्वाद्, घनोद्धिश्र घनोद्धिवलयं चेत्येकदेशनिर्देशात्, तत् पुनजलबहुलं काण्डं विशतियोजनसह स्त्रवहुले घनाम्बु-बलये प्रतिष्ठितम्, घनोद्धिवलयमप्यसङ्ख्येययोजनसह स्त्रघने घनवातवलये प्रतिष्ठि-तम्, घनवातवलयमपि ह्यसङ्ख्येययोजनसह स्त्रचाह्लये तनुचातवलये प्रतिष्ठितम्, तत-स्त्र व्यवत्वत्वलयमपि ह्यसङ्ख्येययोजनसह स्त्रचाह्लये तनुचातवलये प्रतिष्ठितम्, तत-स्त्र व्यवत्वत्वलयमपि ह्यसङ्ख्येययोजनसह स्त्रचाहल्ये तनुचातवलये प्रतिष्ठितम्, तत-स्त्र व्यवत्वत्वलयात् परं महातमाभूतमाका शमसङ्ख्येययोजनकोटीकोटीप्रमाणम्, तद-न्तरालवर्ति वियत् तनुवातवलयदितीयपृथिव्योः स्चिभद्येन सन्तमसेन समन्ततो विज्ञुम्भमाणे-नातिघनतां गतेन व्याप्तम्, अतो महातम इव तत् प्रतिभातीति महातमोभूतमुच्यते, तचास्याः खरकाण्डादिभेदायास्तनुवातवलयपर्यन्ताया रत्नप्रभाष्टिव्याः प्रपन्नमाधारतामधिगन्तव्यमि-स्यादर्शयति सर्वे चैतत् पृथिव्यादीत्यादिन।। न चैतत् अश्रद्धेयं प्रत्यक्षप्रमाणसमधिगम्यानि

१ 'येन प्रतीयते' इति घ-पाठः । २ 'पृथिव्यां' इति श-घ-टो पाठः । ३ 'योजनकोटीरितक्रम्य' इति ग-टी-पाठः । ४ 'त्वासम' इति घ-पाठः ।

चन्द्रादित्यादिविमानानि निरालम्बे विद्यायसि परिष्ठवन्ते, न चाधः पतन्ति लोकानुमावादेव-मेवैताः पृथिव्योऽपीति, आकाद्यां पुनरात्मन्येव प्रतिष्ठितम्, नाधारान्तरसमासादितप्रतिष्ठ-मिति, यस्मादुक्तम्-अवगाहनमाकाद्यास्येति, पश्चमेऽध्याये सूत्रतः उक्तम्-'आकाद्यास्या-चगाहः' (अ०५, स्०१८) उपकारः, अवगाहदानेन व्याप्रियत आकाशं सर्वद्रव्याणामव-गाहवतां निरवगाहदानव्यापारपरं सदवगाहिष्यते तदन्यत्र तदनुरूपाधाराभावादतः स्वप्रतिष्ठं प्रतिपत्तव्यम् ॥

भा०-तद्नेन क्रमेण लोकानुभावसिविष्टा असङ्ख्येययोजनकोटीकोट्यो वि-स्तृताः सप्त भूमयो रत्नप्रभाचाः। सप्तग्रहणं नियमाधम्। रत्नप्रभाचा मा भूवक्षेकशः अनियतसङ्ख्या इति। किश्चान्यत्। अधः सप्तैवेत्यवधार्यते, ऊर्ध्व त्वकैवेति वक्ष्यते॥

टी॰ — तदनेन क्रमेणेत्यादि भाष्यम्, तस्मादनेन क्रमेण घनाम्बुघनवाततनुवातवल-याकाशप्रतिष्ठानाः सप्तापि भूमयो लोकानुभावादेव सन्निविष्टाः, क्रीकानुभावो हि लोकस्थितिरनाद्या न केनचिदीश्वरादिना कृता व्योमव-दक्षत्रिमा, असङ्ख्येययोजनकोटीकोट्यो विस्तृता इति तियक्प्रमा-

णमाचष्टे, नाधः प्राच्यात् रत्नप्रभाष्ट्यिवीपर्यन्तात् प्रतीच्यं तत्पर्यन्त एतावदन्तरालमतीत्य भव-तीत्येवं शेषाणामपि बहुतरा बहुतमाश्च कोटचो भवन्ति, यस्तत्वाद्य सर्वासां तुर्व्यं विष्कम्भायाम-ताऽध्यवसेया।। प्रवचनं चेदम्—'' कंतिविहाणं भंते! लोकिहती पण्णत्ता ? गोयमा! अहिविहा लोगिहिई पण्णत्ता, तंजहा—आगासपतिहिए वाए ? वातपतिहिए उदही २ उदिधपहिदया पुढवी ३ पुढवीपतिहिता तसथावरा पाणा ४ अजीवा जीवपतिहिया ५ जीवा कम्मपहिदया ६ अजीवा जीवसंगहिता ७ जीवा कम्मसंगहिता ८ ।। से केणहेणं भंते! एवं वृच्चित अहिविहा लोगिहिती ? गोयमा! से जहा नामए केति पुरिसे वित्यमाडोवेति, वित्यमाडोवेत्ता उपिति तं बंधित्त, वंधित्ता मञ्झे गंदिं देति, मञ्झे गंदिं दलहत्ता उवरिक्षं गंदिं मुहत्ता उवरिक्षं देसं वामेति, वामेत्ता आउकायस्स पूरेति, पूरित्ता उपिति तं बंधित्त, बंधित्ता मञ्झिक्षं गंदिं मुयित, तेणं गोयमा! से आउकाए तस्स वाउकायस्स उवरितले चिहित, से तेणं अहेणं गोयमा! एवं वृच्चित—अहिवहा लोकिहिती पण्णत्ता। से जहा वा केई पुरिसे वित्यमाडोवेति, आडोवेत्ता कडीए

९ 'स्विनयत ' इति घ-पाठः । २ ' तुल्यविष्कम्भायामेत्यव्यवसेया' इति ख-पाठः ।
३ कतिविधा भदन्त ! लोकस्थितिः प्रज्ञप्ता ? गौतम! अथिवधा लोकस्थितिः प्रज्ञप्ता, तद्यथा—आकाशप्रतिष्ठितौ बातः, वातप्रतिष्ठित उद्याः, उद्याधप्रतिष्ठिता पृथ्वी, पृथ्वीप्रतिष्ठिता त्रसस्थावराः प्राणाः, अजीवा जीवप्रतिष्ठिताः, जीवाः कर्मप्रतिष्ठिताः, अजीवा जीवप्रतिष्ठिताः, जीवाः कर्मप्रतिष्ठिताः, अजीवा जीवप्रतिष्ठिताः, जीवाः कर्मप्रतिष्ठिताः । अथ केनार्थेन भदन्त! एवमुच्यते अष्टविधा लोकस्थितिः ! गौतम! तत् यथानामकः कश्चित् पृष्ठवः बस्तिमापूर्यति, वस्तिमापूर्यं उपरिष्ठात् तां बद्राति बद्ध्या मध्ये प्रश्चि द्वाति, मध्ये प्रस्थि दश्वा उपरितनं प्रति मुक्ता उपरितनं देशं वमयति (रिक्तीकरोति ) वमवित्वा अष्टावं पृर्यति, पृश्वित्वा उपरिष्ठात् तां बद्राति, वद्ध्या मध्यमं प्रश्चि मुम्नति, तेन गौतम ! सः अष्कायः तस्य वासुकावस्य उपरितके तिष्ठति, तदेतेनार्थेन गौतम। एवमुच्यते—अष्टविधा कोकस्थितिः प्रद्वाः । अस्य प्रवा वा कव्यत् पृक्षः

वंधित, वंधिता अत्थाहमतारमपोरिसियंसि उदगंसि ओगाहेज्जा, पूणं गोयमा! से पुरिसे तस्स आउकायस्स उप्पि उवरितले चिहति १ हंता चिहति, एवमेव अहविहा लोकहिती पण्णत्ता" (भग० श०१, उ०६, म०, ५४)। रत्नप्रभायाश्च प्रथमं काण्डं रत्न-वज-वेहूर्य-लोहिताख्य-मसारगङ्ध-हंसगर्म-पुलक-सोगन्धिक-ज्योतीरसाञ्चनाञ्चन-पुलक-रजत-जातरूपाङ्क-स्फिटिकारिष्ठमेदात् पोडश्चा, इतरे त्वेकाकारे पङ्कजलबहुले काण्डे, शेषाश्च भूमयः शर्कराद्याः एकाकारा एवावसा-तथ्याः। सप्तग्रहणं नियमार्थमित्यादि, विशिष्टसङ्ख्याश्च्दोपादानाश्चियमः क्रियते सप्तेवाधः पृथिव्यः, का पुनराशङ्का नियमाभिप्रायानुवर्तिनः सूरेरिति । उच्यते-रत्नप्रभाद्या मा भूव-केकशो ह्यानियतसङ्ख्या इति । रत्नप्रभायाः प्रथमं काण्डं पोडश्चा, तथा पङ्कबहुलं काण्डं जलबहुलं काण्डमिति एकेकस्य भेदस्य पृथिवीत्वाद् बहुत्वं पृथिवीनामधः स्यात्, अत एवमेकेका द्यनियतसङ्ख्या मा भूदिति सप्तग्रहणस्रपात्तम्, इतरा अपि च प्रतरादिभेदेन मिद्यमाना बहुत्वमनुयान्ति स्वस्थान एवेति तसान्नियमापादनम्। किञ्चान्यत्-अन्यदूपि

हि सप्तग्रहणस्य प्रयोजनमस्त्येन किश्चित्, अधः सप्तैनत्यवधार्यते अधःपृथ्वीनां सप्तत्वित्यमः विशिष्टसङ्ख्यानियमोऽधः प्रदर्श्यते, न पुनः पृथिन्य एतावत्य एव त्रेलोक्य इत्यवधार्यते. यत अर्ध्व त्वेकैबोति वक्ष्यति, उपरिष्टात पुनः

सर्वेकल्पविमानान्यतीत्यार्धतृतीयद्वीपविष्कम्भायामोत्तानकच्छत्राकृतिरीषत्प्राग्मारा नाम पृ-थिवी दशमेऽध्याये (१९ तम)कारिकाभाष्येण व्याख्यास्यते 'तन्वी मनोज्ञा सुरभिः, पुण्या परमभासुरा ' इत्यादिनेति । तथाऽन्यदपि सप्तप्रहणस्य प्रयोजनमाख्यायते—

भा॰—अपिच-तन्त्रान्तरीया असङ्ख्येयेषु लोकधातुषु असङ्ख्यप्रस्तारे निरासः असङ्ख्येयाः पृथिवीप्रस्तारा इत्यध्यवसिताः, तत्प्रतिषेघार्थे च सप्तप्रहणामिति॥

टी०—तन्त्रान्तरीया इत्यादि भाष्यम्। अन्तरे भवाः अन्तरीयास्तन्त्रप्रधाना अन्तरीयास्तन्त्रान्तरीयाः – जिनप्रवचनवाह्यास्ते च प्रायः प्रस्तावान्मायास्त्रनवीया एव गृह्यन्ते, सर्वतः
किलासङ्ख्येया एव लोकधातवस्तेषु चासङ्ख्येया एव पृथिवीप्रस्तारा इत्यध्यवसिता
दुर्मेषसः ॥ तदागमश्रायम् "यथा हि वर्षति देवे प्रतत्थारं नास्ति वीचिका वा अन्तरिका वा
एवमेव पूर्वायां दिशि लोकधातवो नैरन्तर्येण व्यवस्थितास्तथाऽन्यास्विप दिक्ष्विति" तत्प्रतिषेधार्थं च ससग्रहणं क्रियते, सप्तैवैताः सर्वतः परिमाणपरिच्छिका लोकान्तर्वर्तिन्यः,
लोकश्र परिमाणवान् सर्वतो जीवाजीवात्मकत्वाच्छरीरादिवदिति, मूर्तिमद्द्रव्यात्मकत्वाद्
वा घटादिवत् ।

बस्तिमापूरयि आपूर्य कट्यां बध्नाति, बद्ध्वा अस्ताधमतार्यमपौरुषेयं उदकमवगाहेत, नूनं गौतम! स पुरुषः तस्य अप्कायस्य उपरि उपरित्छे तिष्ठति ? इन्त तिष्ठति, एवमेव अष्टविधा लोकस्थितिः प्रक्राता ।

<sup>🤊 &#</sup>x27; माभूवज्ञने रुषः' इति श-टी-पाठः । २ 'नियमादापादनम् ' इति ग-टी-पाठः ।

भा० सर्वाश्चेता अघोऽघः पृथुतराइछत्रातिच्छत्रसंस्थिताः। पृथ्वीनामाकारो वामानि बाहल्यं च धर्मा बंद्या द्योला अञ्चना रिष्ठा माघव्या माघवीति च आसां नामधेयानि यथासङ्ख्यमेवं भवन्ति। रत्नप्रभा घनभावेनादीतं योजनदातसहस्रम्, दोषा ब्रार्त्रिद्यहार्विद्यतिविद्यात्यष्टाद्द्याषोडद्याष्ट्राधिक-मिति।

टी०—सर्वाश्चेता इत्यादि भाष्यम्। रत्तप्रभाद्या महातमःप्रभापर्यवसाना अघोऽधः प्रश्चतराः-एकरज्जुप्रमाणा विष्कम्भायामाभ्यां रत्तप्रभा, शकराप्रमाऽधंतृतीयरज्जुप्रमाणा, वालुकाप्रभा चत्रज्जुप्रमाणा, पङ्कप्रभा पञ्चरज्जुप्रमाणा, धूमप्रभा रज्जुषट्कप्रमाणा, तमःप्रभाऽधंसप्तरज्जुप्रमाणा, महातमःप्रभा सप्तरज्जुप्रमाणा, धूमप्रभा रज्जुष्ट्कप्रमाणा, तमःप्रभाऽधंसप्तर रज्जुप्रमाणा, महातमःप्रभा सप्तरज्जुप्रमाणोते। अत एव छन्नातिच्छन्नसंस्थिता भवन्त्येताः, छत्रातिच्छन्ने ह्युपरितनं छत्रमायामविष्कम्भाभ्यां लघु भवति, तद्धोवितं विस्तीर्णतरम्, तस्याप्यधो विश्वालतममित्यतः छत्रातिच्छत्रवत् स्थिताः, सर्वत्र घनभावेन समा झ्रष्ट्याकृतयः। तासां चोत्कीर्तनग्रभयथा नामतो गोत्रत्य, तत्र प्रथमा घर्मा नाम्ना रत्नप्रभा गोत्रेण, द्वितीया वंद्या नाम्ना शकराप्रभा गोत्रेण, तृतीया द्वौला नामा च्या नाम्ना तमःप्रभा गोत्रेण, सप्तमी माचवी नाम्ना महातमःप्रभा गोत्रेणते, प्रवीमाचव्या नामना तमःप्रभा गोत्रेण,सप्तमी माचवी नाम्ना महातमःप्रभा गोत्रेणते,एवमेतानि नामधेयानि—नामान्येवासां यथाक्रमग्रभयथाऽवगन्तव्यानीति।। तत्र रत्नप्रभा पूर्वपरादिविभागव्यवच्छिन्ना सर्वत्र घनमान्वेन महलतया अञ्चीतिसहस्रोत्तरलक्षप्रमाणा, चतुर्थी विश्वतिसहस्रोत्तरलक्षप्रमाणा, पञ्चम्यष्टादश्चस्त्रोत्तरलक्षप्रमाणा, पष्टी पोष्ठितसहस्रोत्तरलक्षप्रमाणा, पञ्चम्यष्टादश्चस्त्रोत्तरलक्षप्रमाणा, पष्टी पोष्ठितसहस्रोत्तरलक्षप्रमाणा, पञ्चम्यष्टादश्चस्त्रोत्तरलक्षप्रमाणा, पष्टी पोष्ठितसहस्रोत्तरलक्षप्रमाणा, पञ्चम्यष्टादश्चराणा, सप्तमी सहस्राष्टकोत्तरलक्षप्रमाणिति।।

अधुना सर्ववसुधावर्तिनो घनोदधीन् मध्यप्रदेशे बहलतया निर्दिशति-

भा॰—सर्वे घनोद्धयो विंग्रतियोजनसहस्राणि, घनवातततु-<sub>घनोद्ध्यादि</sub>-<sub>मानम्</sub> वातास्त्वसङ्ख्येयानि, अधोऽधस्तु घनतरा विग्नेषेणेति ॥१॥

टी०-सर्वे घनोद्घयो विंदातियोजनसहस्राणि । घनाः सर्वपृथिवीनामधोभागवर्तिनां मध्यप्रदेशेषु, प्रदेशहान्या तु हीयमानाः पार्थिवाः पृथिवीपर्यन्तप्रदेशेषु वलयाकृतिव्यवस्थाना-स्तनुतरा भवन्ति, तद्यथा-प्रथमायां घनोद्धिवलयबहलता सर्वत्र पह योजनानि, द्वितीयस्यां घनोद्धिवलयं सत्रिभागपद्दयोजनबहलम्, तृतीयस्यां त्रिभागोनसप्तयोजनबहलम्, चतुर्थ्याः सप्तयोजनबहलम्, पश्चम्याः सत्रिभागसप्तयोजनबहलम्, पष्टचास्त्रिभागोनयोजनाष्टकबहलम्, सप्तम्यां योजनाष्टकबहलमिति । तथा सर्वे घनवाता असङ्ख्येयानि योजनसहस्राणि मध्येषु, पर्यन्तेषु तनुकाः, रत्नप्रभायास्तावैद्धपश्चमयोजनबहलं घनवाववलयम्, द्वितीयस्थाः

<sup>🤋 &#</sup>x27;धनवातास्तव ॰' इति क-पाठः । २ 'स्थानात् तजुतरा' इति प्रतिमाति । ३ 'अध्यर्थपश्चम' इति ग-टी-पाठः ।

कोञ्चोनपञ्चयोजनबहलम्, तृतीयस्याः पञ्चयोजनबहलम्, चतुर्थ्याः सक्रोशपञ्चयोजनबहलम्, पश्चम्यास्त्वध्रयोजनबहलम्, पष्टपाः क्रोशोनयोजनष्ट्कबहलम्, सप्तम्याः पद्रयोजनब-इलमिति । तनुवातवलयमपि मध्ये सर्वासामसङ्ख्येयानि योजनसहस्राणि घनम्, पर्यन्तेषु प्रदेशहान्या तनुकम्, रत्नप्रभायास्तावत् तनुवातवलयं पदक्रोशघनम्, द्वितीयस्याः सत्रिभागपट्र-क्रोशघनम् , तृतीयस्यास्त्रिभागोनसप्तकोशघनम्, चतुर्थ्याः सप्तक्रोशघनम् , पश्चम्याः सत्रिमाग-सप्तकोशघनम्, षष्ट्रचास्त्रिभागोनाष्टकोशघनम्, सप्तम्याः क्रोशाष्टकघनमिति । एते च घनवातत्त जुवाताः धना धनतरा धनतमाश्चाघोऽघो विद्योषेणानादिपरिणामवशादेव द्रष्टव्याः ॥ एतासां च प्रथिवीनां सप्तानामपि परतस्तिर्यग् न समनन्तरमेवालोको भवति, नापि सप्तम्याः समनन्त्रोऽघः, किन्तु रत्नप्रभायास्तावद् द्वादश योजनानि गत्वा परतश्रतस्ट-ष्वि दिश्च विदिश्च सर्वासु पश्चादलोको भवति, द्वितीयस्यास्त्रिभागोनानि त्रयोदश योजनानि गरवा भवत्यलोकः, तृतीयस्याः सन्निभागानि त्रयोदश योजनानि यात्वाऽलोकः, चतुर्थ्या-भतुर्दश योजनान्यवगाद्यालोकः, पश्चम्यास्त्रिमागोनानि पश्चदश योजनानि प्रविश्यालोकः, पष्टचाः सत्रिभागानि पञ्चदश योजनान्यतीत्यालोकः, सप्तम्याः षोडश योजनानि तिर्यगधश्च गत्वा भवत्यलोक इति ।। सर्वाश्रेता अनादिपारिणामिकभावव्यवस्थानाः, नामान्यपि रत्नाद्या-कारसम्बन्धात् गोत्रकृतानि रत्नप्रभादीनि तत्स्वमावत्वादनाद्यानि, धर्मादीन्यपि याद्यच्छिकान्य-नादिकालप्रसिद्धानीति, एवमयमधोलोकश्रतुर्थपृथिन्यवकाशान्तरसमधिकार्धन्यतीतम्भयोऽघो-मुख्यरावाक्रतिनेव योजनशतान्यवगाम समतलाद् भूभागादघोरत्नप्रभाव्यवस्थितोपरितनाऽ-भस्तनश्रुष्टकप्रतरारन्धः, सप्तमपृथिवीपरतो यावत् योजनानीति ॥ १ ॥

अधुना नारकजीवविवक्षायामन्तरतमतदाधारमिदमेव प्रक्रियते भूमिषु-

#### सूत्रम्-तासु नरकाः ॥ ३-२ ॥

भा०—तासु रत्नप्रभाचासु भूमिषु अर्ध्वमध्यक्षेकैकशो योजनसहस्रमेकैकं वर्जियित्वा मध्ये नरका भवन्ति ।

टी॰—उक्ता भूमयो नामतो गोत्रतः संस्थानतः सङ्ख्यातश्च, प्रस्तुतत्वात् ताः सर्वनाम्ना परा-मृश्यन्ते, तास्कलक्षणासु रत्नप्रभाषासु भूमिष्ध्वमेकैकस्याः पृथिव्याः स्वावगाहाद्

योजनसहस्रमपहायोपर्यधर्थकं परित्यर्ज्यं शेषे स्वावगाहे नरंका भव-नारकाणां स्थानम् न्ति ओषष्ठ्याः, रत्नप्रभायास्तावदष्टसप्ततिसहस्राधिकलक्षायाम्, द्विती-यस्यास्त्रिंशत्सहस्राधिकलक्षायाम्, तृतीयस्याः षड्विंशतिसहस्राधिकलक्षा-

पाय, चतुर्थ्योस्त्वष्टादशसहस्राधिकलक्षायाम्, पश्चम्याः पोडशसहस्राधिकलक्षायाम्, पष्ट्या-

१ 'मघोऽघो' इति ग-पाठः । २ 'मृषुर्घवं ॰' इति घा-पाठः । ३ 'त्यच्याक्रोध' इति का-पाठः । ४ 'नारका' इति का-स्व-पाठः । ५ 'आधाः' इति का-स्व-पाठः ।

मतुर्दश्रसद्द्वाधिकलक्षायाम्, सप्तम्यास्त्ववगाद्याधः पश्चाशत्सद्दवाणि पश्चविंशतिशताधिकानि अध्य तावन्त्येव विहाय मध्ये त्रिषु सहस्रेषु नरका मवन्ति, एष च सप्तमपृथिवीगतवि-श्रेषो नोपाचः साक्षाद् भाष्यकारेण, तत्रायमभिप्रायः—यत् किल बाहुल्याद् वर्तते तदुपा-चिमत्तरदेकपृथिवीवर्तियुतकमेवाञ्जो नाष्ट्यातमिति ॥

तानिदानीं प्रसिद्धैरिहत्यनिदर्शनैभेयानकसंस्थानैनिरकान् प्रतिपादयितुमाह —

मा॰—तद्यथा-उष्ट्रिकापिष्टपचनीलोहीकरकेन्द्रजानुकाजैन्तोकायस्कुम्भायःकोष्ठादिसंस्थाना वज्रतलाः सीमन्तकोपकान्ताः, रौरवोऽच्युतो
नारकावासानां
संस्थान नामानि
च भेदनः खटापटः कलपिज्ञर इत्येवमाद्याः अञ्चभनामानः,
कालमहाकालरौरवमहारौरवाऽप्रतिष्ठानपर्यन्ताः ॥

टी ० — तद्यथा-उष्ट्रिकेत्यादि । उष्ट्रिकादयो भाण्डकविशेषा लोकप्रसिद्धत्वात् सुज्ञाना एव, एवंविधाकृतयो हि नरका अविद्यमानसुखाः क्षुरप्राकृतिव ज्ञतलाः प्रवहलध्वान्तपटलपूरि-ताश्च सर्पमाजीरादिमृतकगन्धयः करपत्र-शक्ति-कुन्त-तोमराप्रसदृशस्पर्शाः आवलिकातो बहिर्वर्त-माना नानासंस्थाना उष्ट्रिकाद्याकृतयः प्रकीणैनरका भवन्ति, आवलिकान्तःपातिनस्तु त्रिविधसं-स्थाना दुत्तत्र्यस्रचतुरस्राकृतयः, ते च सीमन्तकोपकान्ताः, सर्वेऽपि हि ते रत्नप्रभाषृथिवीप्रथ-मप्रतरमध्यवर्तिसीमन्तकाभिधाननरकेन्द्रकमवधिमवस्थाप्योपक्रम्यन्ते, तत्रावलिकाप्रविष्टा दिश्च रत्नप्रभायां त्रयोदशसु प्रस्तरेषु विदिक्षु च प्रथमप्रतरदिगावलिका प्रमाणेनैकोनपश्चाशकारकाः. अष्टचत्वारिंशच नरका विदिक्ष्वावलिका, इदमावलिकाद्वयमप्येकैकेन नरकावासेन हीयमार्न द्दीयमानमञ्जाषप्रतरवर्ति तावन्नेतन्यं यावत् सप्तमनसुन्धरायामेकैकः शेषो दिश्च नरकः सञ्जातो विदिश्च नास्त्येव मध्ये चैक इन्द्रकः शेष इति ॥ अत्र कांश्विमामग्राहमाख्याति-रौरवोऽच्युत इत्यादिना। एषां मध्ये केचिदिन्द्रकाः केचिदाविकताप्रविष्टाः केचित प्रकीर्णकाः सुरिणोपात्ताः सत्त्वानां संवेगप्राप्त्यर्थम्, एषां हि नामान्यप्याद्धिति भयमतुलमाकण्येमानानि, किग्रुत तत्र ज-न्मभोग इति भीताः सन्तो न सहसा पापस्थानेषु वर्तिष्यन्त इत्यमित्रायः ॥ एवमाचा-एवं-प्रकाराः, अशुभनामानो यावन्तः किल लोके व्याधयः शपथाश्वानिष्टनामानि च तकामानो नरकाः सर्वे भवन्ति ।। अधुना सप्तमपृथिवीवर्तिनः पश्च नरकामामादेशं कथयति-कालेत्यादि । अप्रतिष्ठाननरकेन्द्रकात् पूर्वतः कालः, अपरतो महाकालः, रौरबो

९ 'तदुपपातं' इति क-पाठः । २ 'पृथिबीवर्तियुतकमेवावर्तियुतकमेव' इति ग-पाठः । ३ 'जानुकवन्त्राकाय इति घ-पाठः । ४ 'हारवः' इति ग-टी-पाठः । ५ 'शोचनस्तापनः कन्दनो' इति घ-पाठः । ६ 'संवेगमाप्यर्थं' इति, 'संवेगमाप्यर्थं' इति च ग-टी-पाठः ।

दक्षिणतः, उत्तरतो महारौरयः, मध्ये चाप्रतिष्ठाननरकेन्द्रकः, स च सकलनरकेन्द्रकपर्य-न्तवर्ती, न ततः परमन्यो नरकसत्त्वावासः समस्ति । तत्र-

भा०-रत्नप्रभायां नरकाणां प्रस्तरास्त्रयोद्द्यः । द्विद्वयूनाः घोषासु ॥ रत्नप्रभायां नरकावासानां त्रिंदाच्छतसहस्राणि । घोषासु नरकेषु प्रस्तराणां पञ्चविद्यातिः पञ्चद्द्या द्दा त्रीणि एकं पञ्चोनं नरकद्यातसहस्र- च संख्या मित्याषष्ट्याः, स्रम्यां तु पञ्चव महानरका इति ॥ २ ॥

टी॰ - रत्नप्रभाष्ट्रिय्यां नरकप्रस्तरास्त्रयोद्दा वेश्मभूमिकाकल्याः । द्विद्वयूनाः द्योषासु-शर्करात्रभादिषु महातमः प्रभापर्यवसानासु, त्रयोदश द्वचनाः द्वितीयस्यामेकोदश प्रस्तराः, एकादश द्वर्यूनाः तृतीयस्यां नवप्रस्तराः, नव द्वर्यूनास्तुर्यवसुधायां सप्त, सप्त द्वचूनाः पञ्चम्यां पञ्च, पञ्च द्वचूनाः पष्ठयां त्रयः, त्रयो द्वचूनाः सप्तम्यामेक इति ॥ कियन्तः पुनरेकैकस्यां भूमौ नरका इति तत्प्रसिद्धचर्थमाह—रत्नप्रभाषामित्यादि । रत्नप्रभायामावलिकाप्रविष्टनरकाणां चत्वारि सहस्राणि त्रयस्त्रिशदुत्तरचतुःशताधिकानि, व्रकीर्णकानामेकोनिविश्वक्षाः पश्चनवतिसहस्राणि पश्च शतानि सप्तपष्टयथिकानि, उभये-Seयेकीकृतास्त्रिंशृङ्क्षा भवन्ति प्रथमायाम्, शेषासु पश्चविंशतिरित्यादि । शर्करा-प्रभादिषु सप्तम्यन्तासु यथाक्रममेतत्परिमाणमावेदयति नरकाणाम्, द्वितीयस्यामावलिका-प्रविष्टानां षड्विंशतिशतानि पश्चनवत्यधिकानि, प्रकीर्णकानां चतुर्विंशतिर्रुक्षाः सप्तनव-तिसहस्राणि शतत्रयं पश्चोत्तरम्, एकत्र पश्चविंशतिरुक्षाः। तृतीयस्यामाविष्ठकाप्रविष्टानां चतु-र्द्या शतानि पश्चाशीत्यधिकानि, प्रकीर्णकानां चतुर्दश लक्षाः सहस्राण्यष्टानवतिः पश्च शतानि पश्चद्ञोत्तराणि, एकत्र पश्चद्श लक्षाः । चतुर्ध्यामावलिकाप्रविष्टानां सप्त शतानि सप्तोत्तराणि, प्रकीर्णकानां नव लक्षाः सहस्राणि नवनवतिः द्वे शते त्रिनवत्यधिके, एकत्र दश् लक्षाः। पश्च-म्यामावलिकाप्रविष्टानां द्वे शते पश्चषष्टचिक, प्रकीर्णकानां द्वे लक्षे नवनवतिसहस्राणि सप्त च शतानि पञ्चत्रिंशदधिकानि, एकत्र तिस्रो लक्षाः। षष्ट्यामावलिकाप्रविष्टानां त्रिपष्टिः, प्रकी-र्णकानां नवनवतिसहस्राणि नव शतानि द्वात्रिंशद्धिकानि, एकत्र नरकपश्चकोनैकलक्षाः। सप्त-म्यां तु पश्चेव नरकाः, प्रकीर्णका न सन्त्येवेति । अत्र रत्नप्रभात आरभ्य आषष्ट्याः केचि-भरकाः सङ्ख्येयानि योजनसहस्राणि आयामविष्कम्भपरिधिमिः, केचिदसङ्ख्येयानीति, सप्तम्यामप्रतिष्ठाननरकेन्द्रको विष्कम्भायामपरिधिभिर्जम्बुद्धीपतुल्यः, कालादयस्तु चत्वारोऽ-संख्येयानि योजनसहस्राणि विष्कम्भायामपरिधिभिः, सर्वे चैते नरका बुधप्रदेशे योजनसह-स्रवहलाः, मध्येऽपि योजनसहस्रप्रमाणशुपिरभाजः, उपर्यपि सङ्कुचिता योजनसहस्रमेव-मेते नरकास्तासु रत्नप्रभादिभूमिषु महातमःप्रभापर्यवसानासु व्यवस्थिताः पृथिव्यादिवदना-

१ 'नरकाः ' इति घन्टी-पाठः ।

दिकालसिविधिनः पृथुपापविपाकभाजां सत्त्वानामाश्रयाः वजकुडचमयोः नित्यान्धतमसाथ वेदितव्याः । विशेषार्थिना चावलिकाप्रविष्टवृत्तत्र्यस्रचतुरस्रेयत्तापरिज्ञानाय देवेन्द्रनरकेन्द्र-कप्रकरणमपेक्षणीयमिति ॥ २ ॥ किश्चान्यत् ।

#### सूत्रम्-तेषुं नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदना-विक्रियाः ॥ ३-३ ॥

टी॰—तेषु व्यावर्णितलक्षणेषु, नरकेषु भवा नारकाः । नित्याशुभतरलेक्याप-रिणामदेहवेदनाविकियाः, अथवोभयमाक्षिप्यतेऽनेन नरकाः नारकाश्च, तेषु नित्याशु-भेत्यादि सूत्रम्, इह सूत्रे नरका नारकाश्च उभये परिगृद्धन्ते, प्रस्तावाक्षरका लेक्यादेहवेदना-विकियासम्भवान्नारकाः, नित्यशब्दोऽभीक्ष्णवचनो नित्यप्रहसितादिवत्, नित्याशुभतरलेक्याद-यो येषु येषां वा ते नित्याशुभतरलेक्यापरिणामदेहवेदनाविकियाः ॥

भा॰—ते नरका भूमिक्रमेणाधोऽधो निर्माणतोऽशुभतराः। अशुभा रत्न-गरकनारकाणां प्रभायाम्, ततोऽशुभतराः शर्कराप्रभायाम्, ततोऽप्यशुभतरा स्वरूपम् वालुकाप्रभायाम्, इत्येवमासंग्रम्याः ॥

टी०—ते नरका इत्यादि भाष्यम् । प्राक्तनस्त्रनिरूपिताः सर्वनामशब्देनात्र गृह्यन्ते नरकाः सीमन्तकादयोऽप्रतिष्ठानपर्यन्ताः,रत्नप्रभादिभूक्रमणाधोनिर्माणतः संस्थानिष्ट्रतः, अशुभतरा भयानकाः, अशुभा रत्नप्रभायामधस्तनीष्वशुभतरा अशुभतमाथेत्यास-प्रम्याः । एतद् भाष्यकारेण सामान्यतो युक्तमेव व्याख्यातम्, न पुनरश्चभप्रहणमस्ति स्त्रे, यच्चाश्चभतरप्रहणं तक्षेत्रयादिभिः सम्बद्धम्, अतःसामान्यव्याख्यानिषदं प्रतिपत्तव्यम्, एकंशेष-निर्देशाद् वा सिद्धम् ॥

सम्प्रति नित्यार्थमाचष्टे-

भा०—नित्यग्रहणं गतिजातिश्वारीराङ्गोपाङ्गकमैनियमादेते लेश्याद्यो भावा नरकगतौ नरकंजातौ च नैरन्तयेंणाभवक्षयोद्वर्तनाद् भवन्ति, न च कदा-चिद्क्षिनिमेषमात्रमपि, न शुभा वा भवन्तीत्यतो नित्या उच्यन्ते ।

टी॰ — नित्यग्रहणं गतिजाति॰ नियमादेते छेइयादय इत्यादि । नित्यशब्दोपा-दानमत्र नरकगतिनरकपञ्चन्द्रियजात्योर्नियमादश्चभतरछेझ्यादिभिः सम्बन्धप्रतिपादनार्थम्,

१ 'वज्रकृम्भमयाः' इति क-पाठः । २ ' तेषु नारका' इति घ-पुस्तके नास्ति । ३ 'नारका' इति क-पाठः । ४ 'सप्तम्याम्' इति ग-टी-पाठः । ५ 'एकदेशानिर्देशाद्', 'एकदेशनिर्देशार्' इति क-ख-पाठः । ६ नरकपचेन्द्रिय्• जाती' इति घ-पाठः । ७ 'न भवन्ति श्रुभा' इति घ-पाठः । ८ इत्युच्यन्ते इति घ-पाठः ।

क्तदेव विश्वणीति—एते सूत्रीपात्ता छेइयाद्यो भावा नैरन्तर्येणाविच्छेदेन पौनःपुन्येनाभ-वक्षयादुद्वतनकालावधिका भवन्ति, भवश्वये हि सति ते उद्वर्तन्ते, अन्तराले नास्ति जीवित-श्वय दत्यावेदयति । नैरन्तर्यार्थ पुनः स्पष्टयति — लोचननिमेषप्रमितमपि कालमञ्जभेन नास्ति तेषां वियोगः, किग्नु बहुतरकमिति द्र्शयति । अथवैतावन्तमेव कालमञ्जभास्ते लेक्यादयः स्युरिदमपि नास्तीत्यतो नित्यास्त उच्यन्ते । नन्ववंविधे नित्यशब्दार्थेऽनुपपन्नमाभीक्ष्ण्यं स्यात्, तिरोधानपूर्वकः प्रादुर्भावः पुनः पुनराभीक्ष्ण्यशब्दार्थः, इह तु नैरन्तर्येण व्याख्यातमा-मवश्वयादिति, उच्यते—तावेव हि तिरोधानाविभीवौ विशेष्यते नैरन्तर्येण, तौ हि निर्व्यवधानौ मनतः सर्वकालमेव तेषाम्, अथ 'तद्भावाव्ययं' (अ० ५, सू० ३०), नित्यलक्षणमपि सम्बन्धं श्वयते, न किथ्वदपराध इति ।

भा०-अंतो ज्ञुभतरले इयाः । कापोतले इया रत्नप्रभायाम् ततस्तीवतरसनारकाणां लहेया ङ्क्रेशाध्यवसाना कापोता शकराप्रभायाम् । ततस्तीवतरसङ्क्रेशाध्यवसाना कापोतनीला वालुकाप्रभायाम् । ततस्तीवतरसङ्क्रेशाध्यवसाना नीला पङ्कप्रभायाम् । ततस्तीवतरसङ्क्रेशाध्यवसाना
नीलकृष्णा धूमप्रभायाम् । ततस्तीवतरसङ्क्रेशाध्यवसाना कृष्णा तमःप्रभायाम् । ततस्तीवतरसङ्केशाध्यवसाना कृष्णीव महातमःप्रभायामिति ॥

टी०—अतोऽगुभतरलेइया इत्यादि । आद्यास्तिस्रोऽग्रुभलेक्यास्ताः सप्तस्विप पृथिवीषु प्रकृष्टतया विभज्यन्ते कमवैपरीत्येन, तेपां हि मानसपरिणामो लेक्या, स तीव्र-स्तीव्रतरस्तीव्रतम इत्यग्रुभाभिभृतत्वाद भवति, तत्र प्रथमायां कापोता तीव्रा, शक्रराप्रभायां सैव तीव्रतरा, तीव्रतमा च कापोता तीव्रा च नीला वालुकाप्रभायाम्, पङ्कप्रभायां नीला तीव्रतरा, धूमप्रभायां नीला तीव्रतमा कृष्णा च तीव्रा, तमःप्रभायां कृष्णा तीव्रतरा, महातमःप्रभायां कृष्णेव तीव्रतमा । अपरे मन्यन्ते—नारकाणां पडिप लेक्याः सम्भवन्ति, सम्यक्वप्रतिपत्तेरिति ॥

भा०—अद्युभतरपरिणामः । बन्धन-गति-संस्थान-भेद-वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शागुरुलघुद्दाब्दाक्दः, दशविषोऽद्युभः पुद्रलपरिणामः, नरकेषु
नारकाणं पुत्रलपरिणामः अद्युभतरश्चे।तियर्गुर्ध्वमधश्च सर्वतोऽनन्तेन भयानकेन नित्योसमकेन तमसा नित्यान्धकाराः श्लेष्म-मूत्र-पुरीष-स्रोतो-मलराधिर-वसा-मेद-पूयानुलेपनतलाः । इमद्यानमिव पूति-मांस-केद्यास्थि-चर्म-दन्तनखास्तीर्णभूमयः । श्व-द्रागाल-मार्जार-नकुल-सर्प-मूषिक-ह्रस्त्यश्व-गो-मानुष-द्यावकोष्ठाद्युभतरगन्धाः। हा मातः! धिगहो कष्टं बत मुश्रतं घावत प्रसीद् भर्तः!
मा वधीः कृपणकमित्यनुबन्धरुदितस्तीवकरुणैः दीनविक्रवैर्विलापैरातस्वनैर्विनादै-

१ 'अतः' इति घ-पुस्तके नास्ति । २ 'अघोऽयः' इत्यधिको घ-फाठः । ३ 'मुख तावत् धावत' इति घ-पाठः ।

र्दीनकृपणकरुणैर्घाचितैर्वाष्पसन्निरुद्धैनिस्तनितैर्गाढवेदनैः कूजितैः सन्तापीच्छ्वा-सनिश्वासैरनुपरतभयस्वनाः।

टी०—अशुभतरपरिणाम इत्यादि। स्पर्श-रस-गन्ध-वर्ण-शब्द-संस्थान-भेद-गति-ब-न्धागुरुलघुपरिणामो दश्या। स्पर्शस्तावद् वृश्विकदंश-किषकच्छू-सुर्भराङ्गारसदृशः, रसोऽपि तत्रत्यपुद्गलानां पिचु-मन्द-कोशातकीनिर्याससमः, गन्घोऽपि श्व-मार्जार-शृगाल-हस्त्यश्व-कु-थितमृतकगन्थातिरिक्ततराशुभपरिणामः, वर्णोऽपि गम्भीरलोमहर्षणः त्रासकारी परमकुष्णः, शब्दोऽपि खरपरुषनिष्ठरपरिणामः, संस्थानं नरकाकृतिः नारकाकृतिश्व, उभयमप्यालोन्यमानमेवोद्वेगसुपज्नयति महाश्वअवत् पिशाचाकृतिवद् वा, भेदपरिणामोऽपि पुद्गलानामशुभः शरीरनरककुडचादिभ्यो विभिद्यमानाः पुद्गलाः वर्णस्पर्शादिभिरशुभपरिणामा जायन्ते, तत्रश्च दुःखहेतवो भवन्ति, गतिनीरकाणामप्रशस्तविहायोगतिनामकर्मोद्यादशुभा भवन्त्युष्ट्रपत्रशादिवद्, बन्धोऽपि पुद्गलानां शरीरादिषु संश्चिष्यतामत्यन्ताशुभतरपरिणामो भवति, वर्णादिभः अगुरुलघुपरिणामोऽप्यशुभः, सर्वेषां हि जीवानां शरीराण्यात्मनो न गुरुणि नापि लघूनीत्यगुरुलघुपरिणामः, स चानिष्टोऽनेकविधदुःखाश्रयत्वात्। अत्र च भाष्यकारेण स्पर्शादिदशविधपरिणामे किश्चिद् दार्शतं किश्चिन्न। तिर्यगृष्टवमधश्चत्यादिना वर्णपरिणामः प्रतिपादितः, श्व-शृगाल-मार्जारादिना गन्धः, हा मातः! धिगहो कष्टमित्यादिना शब्द-परिणामः । शेषास्तु ग्रन्थगौरवभीत्या न प्रतिपदमुक्ताः, एतत्सम्बन्धित्वात् तु वक्तव्या इति।।

भा०—अशुभतरदेहाः । देहाः शरीराणि । अशुभनामप्रत्ययादशुभान्यनारकाणां शरी- ङ्गोपाङ्गनिर्माणसंस्थानस्पर्शरसगन्धवणस्वराणि हुण्डानि निर्छूरस्वरूपं मानं च नाण्डजशरीराकृतीनि । क्रूर-करूण-बीभत्स-प्रतिभयदर्शनानि
दुःखभाञ्ज्यशुचीनि च तेषु शरीराणि भवन्ति । अतोऽशुभतराणि चाधोऽधः । सप्त धनूषि त्रयो हस्ताः षडङ्गुलमिति शरीरोच्छ्नयो नारकाणां रत्नप्रभायाम् । द्विद्धिः शेषासु । स्थितिवसोत्कृष्टजघन्यतो वेदितव्यः ॥

टी०-अद्युभतरदेहा इत्यादि । अद्युभनामकर्मोद्यमत्ययात् सर्वाण्यक्नोपाक्नादीनि तद्देहेष्वयुभानि द्रष्टव्यानि,सर्वोङ्गावयवानांस्वप्रमाणेष्वव्यवस्थानात्,तेषां हि नियतमेव हुण्डानि शरीराणि, उत्खातशेषपिच्छपक्षिशरीरवद् बीभत्सानि । तानि च तेषां हिविधानि शरीराणि मव-नित—भवधारकाण्युत्तरवैक्रियाणि च,तत्र भवधारकं जघन्येनाङ्गुलासङ्ख्येयभागप्रमाणं प्रथमा-याम्, अन्यासु च पृथिवीषु, उत्कर्षेण सप्त धन्ंषित्रयो हस्ताः पृट्ट चाङ्गुलानीति उत्सेषाङ्गुल-मक्नीकृत्योच्यते । परमाण्वादिक्रमेणाष्टी यवमध्यान्यकगुलमेकम्, चतुर्विशत्यङ्गुलो हस्ताः,

९ '॰पोग्णेश्व निश्वा॰' इति श्व-पाठः । २ '॰ता वेदितन्या' इति श्व-पाठः ।

चतुर्दस्तं धनुरिति । अथ शेषासु कथं भूमिष्वत्यत आह— द्विद्विः शेषासु । रत्नप्रभानारकश्रीरप्रमाणं द्विगुणं द्वितीयस्यां नारकशरीरप्रमाणम् । तद्पि द्विगुणं तृतीयस्याम् । एवं
यावत् सप्तम्यां पश्च धनुःश्वतानि पूँणीनि । उत्तरवैक्तियं तु प्रथमायां जघन्येनाङ्गुलसङ्ख्येयभागप्रमितम्, अन्यासु च, उत्कर्षेण पश्चद्श धन्त्वि अधेतृतीयाश्च रत्नयः प्रथमायाम्, एतदेव
द्विगुणं द्वितीयस्याम्, एवं तावत् क्षेयं यावत् सप्तम्यां धनुःसहस्रमिति । एतचाधःप्रमाणं
रत्नप्रमादिषु पर्यन्तवर्तिप्रतरनारकाणामुत्कृष्टं द्रष्टव्यम्, जघन्यमुत्कृष्टं वा प्रथमप्रतरादिभेदेन
सर्वत्र वक्तव्यम्,स्थितिवत् । यथाऽऽयुषः स्थितिः प्रथमप्रतरादिभेदेन भिद्यमाना दश्चवितसद्दसादिना रत्नप्रभायां पर्यन्तप्रतरे सागरोपमप्रमाणा भवत्येवमेव शरीरप्रमाणमपि प्रथमप्रतरादिभेदेन जघन्योत्कृष्टाभ्यां भेत्तव्यमित्यावेदयति । उक्तमिदमितदेशतो भाष्यकारेणास्ति
चैतत्, न तु मया कचिदागमे दृष्टं प्रतरादिभेदेन नारकाणां शरीरावगाहनमिति ।।

मा०— अँद्युमतराश्च बेद्ना भवन्ति नरकेष्वधोऽधः। तद्यंथा— प्रथमायां उष्णवेद्नाः, ब्रितीयायामुष्णवेद्नाश्च, तीव्रतरास्तीव्रतमाश्चातृतीयायाम्, उष्णद्यति चतुर्थ्याम्, दीतोष्णे पश्चम्याम्, परयोः द्यित्तराः
शीततमाश्चेति, तद्यथा—प्रथमदारत्काले चरमानिदाचे वा पित्तप्रकोपाभिभृतदारीरस्य सर्वतो दीप्ताग्नरादिपरिवृतस्य व्यभे नभिस मध्यादे निवाते तिरस्कृतातपस्य
यादगुष्णजं दुःखं भवति ततो नत्तगुणं प्रकृष्टं कष्टमुष्णवेदनेषु नरकेषु भवति ।
पौषमाघयोश्च मासयोस्तुँ वारिलप्तगात्रस्य रात्रौ हृद्यकरचरणाधरोष्ठद्यानायासिनि प्रतिसमयपृद्धे शीतमारुते निरम्पश्चयप्रावरणस्य यादक् शीतसमुद्भवं
दुःखमद्युभं भवति ततो नत्तगुणं प्रकृष्टं कष्टं शीतवेदनेषु नरकेषु भवति । यदि
किलोष्णवेदनान्नरकादुत्किप्य नारकः सुमहत्यङ्गारराद्याचुद्दीसे प्रक्षिप्यत सकिल
सुद्यानां मृदुमारुतां शीतलच्छायामिव प्राप्तः सुखमनुपमं विन्द्यात्, निद्रां चोपलभेत, एवं कष्टतरं नारकमुष्णमाचक्षते। तथा किल यदि शीतवेदनान्नरकादुत्किप्य
नारकः कश्चिदाकाशे माधमासे निशि प्रवाते महित तुषारराशौ प्रक्षिप्यत सेदन्तशब्दोत्तमप्रकम्पायासकरेष्यि तत्सुखं विन्द्याद्नुपमां निद्रां चोपलभेत, एवं
कष्टतरं नारकष्ठीतदुःखमाचक्षते इति ।।

१ क्षंशन्दः क-स्त-पाठे नास्ति । २ 'शरीराणां द्विगुणं' इति क-स्त-पाठः । ३ 'पूर्णानीति' इति श-पाठः । ४ 'प्रमाणं' इति क-पाठः । ५ आगमशन्देनात्र मूलागमः, तेन वृत्त्यादिषु एतस्यन्देऽपि न क्षतिः, उत्तरं तु पृथ्वीवद् द्विगुणमिति स्पष्टमेव । ६ 'अशुभतरवेदनाः' इत्यिको ग घ-पाठः । ७ 'तवथा-उष्णवेदनास्तीत्रास्तीनतरास्तीनतयास तृतीयायाः' इति श-धा-पाठः । ८ 'श्रीताः शीततराक्षेति' इति घ-पाठः । ९ 'प्रकृष्टमुष्ण' इति क-स्त-पाठः । १ 'तुषारमित्र ' इति क-पाठः । १ 'स्वन्त ' इति घ-पाठः ।

अशुभतरविक्रियाः । अशुभतराश्च विक्रिया नरकेषु नारकाणां भवन्ति, शुभं करिष्याम इत्यशुभतरमेव विक्कवेते । दुःखाभिहतमनसञ्च दुःखप्रतीकारं चिकीर्षवः गरीयस एव ते दुःखहेतृन् विक्कवेते इति॥ ३॥

टी० अंशुभतराश्च वेदना इत्यादि माष्यम् । प्रथमायां तीत्रोष्णवेदना, द्वितीयस्यां सेव तीत्रतरा, तृतीयस्यां तीत्रतमा, चतुर्ध्यामुष्णवेदनाका बहवो नारकाः, शीतवेदनाकास्त्वल्पे, तेनोभय्यपि वेदना तस्याम्, पञ्चम्यां शीतवेदनाका बहवः स्तोकास्तृष्णवेदनाकाः, तत्राप्युभय्येव वेदना, षष्ठ्यामतिशीता, सप्तम्यां शीततमेति ॥ अधुनावेदनाद्वयस्यापि किञ्चित् साधम्यमङ्गीकृत्य दृष्टान्तद्वयम्रुपन्यस्यति असञ्चावप्रज्ञापनया, न पुनर्नारकः केनचिदुत्क्षेप्तुमानेतुं चेह शक्यते, प्रकृष्टाशुभकमीनुभावादेवेति, न च तत्राप्रिरस्ति पृथिवीपरिणाम एवासौ क्षेत्रस्वभावादनादिपरिणामलक्षणः प्रकृष्टोष्णतानुगतः सन्तमसँह्यः सच्चानां दुःखहेतुरिति ॥

तद्यथा प्रथमशरत्काल इत्यादि भाष्यमेव सुज्ञानम् ॥

अद्युभतरविकिया इत्यादि भाष्यम्, उत्तरवैक्रियं हि ते शरीरमाकलितप्रयता अपि रचयन्तो रूपवत्तेच्छया क्षेत्रकर्मानुभावाद् विरूपतरमाविष्कुर्वते विदृषकवदिति ॥३॥

ते च नारकास्तासु भूमिषु नरकेषु वा।

# सूत्रम्-परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ३-४ ॥

भा॰—परस्परोदीरितानि च दुःखानि नरकेषु नारकाणां भवन्ति । क्षेत्र-स्वभावजनिताबाग्रुभात् पुद्गलपरिणामादित्यर्थः ॥

टी०—मिथ्यादृष्ट्यो भवप्रत्ययविभङ्गानुगतत्वादालोक्य परस्परमेवाभिघातादिभिर्दुःस्वानि उत्पादयन्ति, सम्यग्दृष्ट्यस्तु संज्ञित्वादेवात्मानमनुशोचन्तोऽतीतजन्मानाचारकारिणं
क्षेत्रस्वभावजनितानि दुःखानि सहमानाः परैष्दीरितवेदनाः स्वायुषः क्षयमुदीक्षन्तेऽतिदुःस्विताः न पुनरन्यनारकाणां ते समुदीरयन्ति वेदनाः, तेषां चावधिज्ञानं न विभङ्ग इति । न
केवलं परस्परोदीरणनिर्धृत्तानि तेषां दुःखानि किन्तु सहजान्यपि सन्तीत्यत आह्—क्षेत्रस्यभावेत्यादि । नरकक्षेत्रस्यायमेव स्वभावो यद् दुःखात्मकता। निह तत्र काचित् सुखमात्रा समस्ति । यदपि खुपपातादिहेतुकं सुखमाचक्षते तदपि बहुतरदुःखपरिलीद्धत्वादन्यकालस्थायित्वाच दुःखमेव, अत एवंविधक्षेत्रानुभावनिर्वितितपुद्गलपरिणामाच ते दुःखमनुभवन्तीत्यर्थः ।
एतदेव वचनं व्याख्यानयति सूत्रमपहाय—

९ ' अशुभतरवेदना' इति ग-पाठः । २ 'स्वरूपः' इति क-पाठः ।

भा०—तत्र क्षेत्रस्वभावजिततेः पुद्गलपरिणामः इतित्रष्णश्चित्पिपासादिः । श्वीतोष्णे व्याख्याते । श्वीत्पिपासे वक्ष्यामः । अनुपरतद्युक्तेन्धक्षेत्रजा वेदना नोपादानेनेवाग्निना तीक्ष्णेन प्रततश्चद्विमा दृन्द्श्वमानद्यारीरा अनुसमयमाहारयन्ति ते सर्वपुद्गलानप्ययुस्तीव्रया च नित्यानुषक्तया पिपासया शुष्ककण्ठौष्ठतालुजिहाः सर्वोद्धीनिप पिवेयुः, न च तृष्टिं समार्प्नुयुस्ते वर्द्धेयातामेव चेषां श्चनृष्णे इत्येवमादीनि क्षेत्रमत्ययानि ॥

टी॰—तन्त्र क्षेत्रस्वभावजनितेत्यादि सुगमम् । पुनः सूत्रं परामृश्य सूत्रार्थाख्यानं करोति ॥

भा०—परस्परोदीरितानि च । अपि चोक्तम्—'भवप्रत्ययोऽविधनीरकदेवा-नाम्'(अ०१,सू०२२)इति । तन्नारकेष्वविधन्नानम् अद्युभभवहेतुकं मिध्याद्दीनयो-गाच विभन्नज्ञानं भवति । भावदोषोपघातात् तु तेषां दुःखकारणमेव भवति । तेन हि ते सर्वतः तिर्यग्र्ध्वमधश्च दूरत एवाजस्रं दुःखहेतुन् पद्यन्ति । यथा च काको-स्कुमहिनकुलं चोत्पत्त्येव बद्धवरं तथा परस्परं प्रति नारकाः । यथा वा अपूर्वान् द्युनो दृष्ट्वा श्वानो निर्द्यं कुध्यन्त्यन्योऽन्यं प्रहरन्ति च, तथा तेषां नारकाणामविधिवि-

परस्परोदीरितं दुरता एवान्योऽन्यमालोक्य क्रोधस्तीव्रानुदायो जायते, दुःबम् ग्यादीपितमनसः अर्तार्कता इव थानः समुद्धता वैक्रियं भया-

नकं रूपमास्थाय तत्रैव पृथिवीपरिणामजानि क्षेत्रानुभावजनितानि चायः ग्रूल-शिला-मुशाल-मुद्गर-कुन्त-तोमरासि-पिश्य-शिक्त-योधन-खद्ग-यष्टि-परशु-भिण्डि मालादीन्यायुधान्यादाय कर-चरण-द्श्रानैश्चान्योऽन्यमभिष्निन्ति । ततः पर-स्पराभिहता विकृताङ्गा निस्तनन्तो गाढवेद्नाः स्नायातनप्रविष्टा इव महि-पश्करोरश्चाः स्फुरन्तो रुधिरकर्दमेऽपि चेष्टन्ते। इत्येवमादीनि परस्परोदीरितानि नरकेषु नारकाणां दुःखानि भवन्तीति ॥ ४ ॥

टी०—परस्परोदीरितानि चेत्यादि। परस्परोदीरणायां कारणं दर्शयति आपि चो-क्तं-भवप्रत्ययोऽविधर्नारकदेवानामिति मिथ्यादशां विभङ्गज्ञानमितरेषामविधज्ञानमेव, श्रेषं सुज्ञानमत्र भाष्यमिति ॥ ४ ॥

एवं ते परस्परेणोदीरयन्ति दुःखम्, विशेषेण तु-

सूत्रम्—सङ्क्षिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुध्याः ॥ ३-५ ॥ भा०—सङ्क्षिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च नारका भवन्तीति । तिसृषु भूमिषु प्राक् चतुध्यीः ।

१ '॰नितपुद्गल॰' इति स्थ-घ-पाटः । २ 'तीक्ष्णोदरामिना' इति ग-पाटः' ' तीक्ष्णेन प्रततेन क्षुद० ' इति तु घ-पाटः । ३ 'येन ते' इति ग-पाटः । ४ 'प्नुयुर्वधेयातां' इति ग-पाटः । ५ 'शक्तययोघन' इति क-पाटः ।

टी० चशुन्दः परस्परोदीरणं क्षेत्रस्वभावं चाभिष्ठखीकरोति । प्राक्त चतुर्थ्यो इति मर्यादा नाभिविधिरिति । सङ्क्षिष्टचित्तास्त्वश्चभातुबन्धिवालतपोकामनिर्जरोपार्जितदेवजन्मानः स्वल्पविभवलामाध्माता जन्मान्तरानालोकिनः एतावत्त्रैलोक्ये सुखमित्यध्यवसिताः । ते च भवनवासिनां प्रथम एवासुरनाम्नि निकाये भवन्ति, नान्येषु, तेषु नामोत्कीर्तनेनापि रौद्रत्या भयमाद्धति किस्रुत दर्शनेनेत्यावेदयति—

भा०—तद्यथा—अम्बाम्बरीध-इयाम-शबल-स्द्रोपस्द्रकाल-महाकालास्य-सिपन्नवन-कुम्भी-वालुका-वैतरणी-खर-स्वर-महाघोषाः पश्चद्श परमाधार्मिका मिध्यादृष्ट्यः पूर्वजन्मसु सङ्क्षिष्टकर्माणः पापाभिरतयः आसुरी गतिमनुप्राप्ताः कर्मक्षेशजा एत ताच्छील्यान्नारकाणां वेदनाः समुदीरयन्ति विचित्राभिरुपप-तिभिः। तद्यथा—तप्तायोरसपायननिष्टप्तायःस्तम्भालिङ्गनकूटशाल्मल्यप्रारोप-

णावतारणायोधनाभिघातवासीक्षुरतक्षणक्षारतप्ततैलाभिषेच-

परमाधार्मिकः कृता वेदनाः

नायस्क्रम्भपाकाम्बरीवमेर्जनयन्त्रपीडनायः शूलशालाकाभेदन-क्रकचपाटनाङ्गारदहनवाहनसूचीशाइवलापक्षणेस्तथा सिंह-

व्याघ-द्वीपि-भ्व-घृगाल-वृक-कोक-मार्जीर-नकुल-सर्प-वायस-ग्ध-काकोलुक-इयेना-दिखादनस्तथा तसवालुकावतरणासिपत्रवनप्रवेशनवैतरण्यवतारणपरस्परयोध-

नादिभिरिति॥

स्यादेतत् किमधेमेवं ते कुर्वन्तीति?। अत्रोच्यते—पापकर्माभिरतय इत्युक्तम्। तद्यथा-गो-वृषभ-महिष-बराह-मेष-कुकुट-वार्तकलावकान्मुष्टिमल्लांश्च युध्यमानान् परस्परं चाभिष्टनतः पर्यतां रागद्वेषाभिभृतानां अकुरालानुबन्धिपुण्यानां नराणां परा प्रीतिरुत्पवाते तथा तेषामसुराणां नारकांस्तथा तानि कारयतामन्योन्यं घनतश्च पर्यतां परा प्रीतिरुत्पवाते। ते हि दुष्टकन्द्पीस्तथाभूतान् दृष्ट्वाऽदृहासं मुश्चन्ति, चेलोत्क्षेपाक्ष्वेडितास्फोटिताविल्लितललालंनिपातांश्च कुर्वन्ति, महतश्च सिंहन्तादान् नदन्ति। तच तेषां सत्यपि देवत्वे सत्यु च कामिकेष्वन्येषु प्रीतिकारणेषु मायानिदानमिष्याद्द्यान्द्राल्यतित्रकषायोपहतस्यानालोचितभावदोषस्याप्रत्यवक्ष्याकुरालानुबन्धिपुण्यकर्मणो बालतपसश्च भावदोषानुकर्षिणः फलं, यत्सत्स्व-प्यन्येषु प्रीतिहेतुष्वर्भुभभावा एव प्रीतिहेतवः समुत्पवन्ते। इत्येवमंप्रीतिकरं निरन्तरं सुतीवं दुःखमनुभवतां मरणमपि काङ्कृतां तेषां न विपत्तिरकाले विचते, कर्मनिर्धारितायुषाम् । उक्तं हि—'औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंख्येयवर्षा-युषोऽनपवर्त्वायुषः' (अ०२, सू०५३) इति। नैवतन्त्र द्वारां विचते, नाप्यपक्रमणम्। ततः कर्मवरादेव दग्धपाटितभिन्नचिन्नक्षक्षितानि च तेषां सच एव संरोहन्ति दारी-ततः कर्मवरादेव दग्धपाटितभिन्नचिन्नक्षित्वानि च तेषां सच एव संरोहन्ति दारी-

१ 'पायिनोनिष्ट 'इति क-पाठः । २ 'तर्जन ' इति घ-पाठः । ३ 'वतरासिपत्र' इति क-पाठः । ४ 'नियातनाश्च' इति ग-पाठः, 'नियातनाश्च' इति तु घ-पाठः । ५ 'मप्रतीकारम्' इति ग-टी-पाढः ।

राणि दण्डराजिरिवाम्भसि ॥ एवमेतानि श्रिविधानि दुःखानि नरकेषु नारकाणां भवन्तीति ॥ ५ ॥

दी० — अम्बाम्बरीषेत्यादि माष्यम् । अम्बाः, अम्बरीषाः, झ्यामाः, श्वलाः, रुद्राः, उपरुद्राः, कालाः, महाकालाः, असयः, असिपत्रवनाभिधानाः, कुम्भीनामानः, वालुकामिधानाः, वैतरणीसंज्ञाः, खरखराः, महाधोषाश्वेति एते पश्चद्धाासुरनिकायान्तःपातिनो देव-विशेषा एव परमाधार्मिका उच्यन्ते । अधर्मचारिणः अधार्मिकाः । प्रकर्षपर्यन्तवर्तिनः अधार्मिकाः परमाधार्मिका इति । एते च भिन्नहेतुकदुःखोत्पादनादेवावाप्तताद्दिवधसंज्ञाः समवगन्तव्याः, शेषं भाष्यं सुज्ञानमेव प्रायः, एवमेतानि त्रिविधानि दुःखानि नरकेषु नारकाणां भवन्ति, परस्परोदीरणजनितानि क्षेत्रस्वभावोत्पन्नानि सङ्किष्टासुरोदीरितानि वा-ऽऽचतुर्थ्याः, चतुर्थ्यादिषु परस्परोदीरितानि क्षेत्रानुभावजनितानि चेति द्विविधान्येवेति॥५॥

नारकाश्चानपवर्त्यायुष्ट्वादनुबद्धातिविषमदुःखानुमूलालीढमूर्तयो नाकाले मर्तुमिच्छन्तोऽपि हि म्रियन्ते, पूर्णे स्वायुपि पश्चादुद्धार्तेष्यन्ते, तत् पुनः स्वायुस्तेषां किमित्यत आह—

### सूत्रम्-तेष्वेक-त्रि-सप्त-दश-सप्तदश-द्राविंशति-त्रयिह्मशत्-सागरोपमाः सत्त्वानां परा स्थितिः ॥ ३–६॥

टी०—'तासु नरका' इत्येतान् नरकान् सूत्रत्रयान्तरितान् भाष्यकृद्भिसम्बन्धयति॥
भा०—तेषु नरकेषु नारकाणां पराः स्थितयो भवन्ति । तद्यथा—रत्नप्रभायामेर्कं सागरोपमम्। एवं त्रिसागरोपमा, सप्तसागरोपमा, दशनारकाणां
परा स्थितः सागरोपमा, सप्तद्शसागरोपमा, द्राविंशतिसागरोपमा, त्रयस्थितः सागरोपमा, सप्तद्शसागरोपमा, द्राविंशतिसागरोपमा, त्रयस्थितः वर्षस्यते । 'नारकाणां च द्वितीयादिषु', 'दश वर्षसहस्राणि प्रथमायाम्' (अ०४, सू०४३-४४) इति ॥

टी०-तेषु-उक्तलक्षणेषु नरकेषु ये सच्चाः । सच्चशब्दः प्रेक्षापूर्वकारितयोपात्तः अनुकन्याप्रदर्शनार्थम् । सच्चा वराका इति, ह्रेशश्चजो जनाः सच्चा इति लोकेऽनुकम्पाशब्देनोच्यन्ते । एताश्चोत्कृष्टाः स्थितयो भवन्ति, रस्नप्रभायामेकं सागरोपमं प्रकृष्टा स्थितिः सच्चानाम्, एवं त्रिसागरोपमा स्थितिर्द्धितीयस्यामित्यादि सुज्ञानम् । उपमानसुपमा-साद्द्रयं सागरेणोपमाः सागरोपमाः, बहुत्वप्रतिपादनार्थं सागरग्रहणम्, एका(कं) सागरोपमा(मं) प्रमाणं यस्याः स्थितेः सैकसागरोपमा स्थितिरित्येवमन्यत्रापि योज्यम् । जघन्या स्थितिः पुरो वक्ष्यते लाघवसुप-बीवताऽऽचार्येण चतुर्थेऽध्याये—'नारकाणां च हितीयादिषु' 'ददा वर्षसहस्राणि प्रथमा-याम् (सू० ४३-४४) इति, । रत्नप्रभायामवरतो दश्च वर्षसहस्राण्यायुषः स्थितिः, द्वितीयादिषु

९ 'निकायानामुपपातिनः' इति क-पाठः । २ ' ०पमाः ' इति क-ख-ग-पाठः ।

पट्रस्वेक-त्रि-सप्त-दश-सप्तदश-द्वाविंशतिसागरोपमा जघन्या स्थितिर्भवति । इयं च-स्थितिर्जघन्या उत्कृष्टा वा सामान्येनेकस्यां पृथिष्यामुक्ता न प्रथमप्रतरादिभेदेन,प्रतिप्रतरं स्थि-तिपरिज्ञानाय विशेषार्थिना नरकेन्द्रकाः समालोकनीया इति । अथैतामु सप्तमु पृथिवीषु किमविशेषेण सर्वे प्राणिनो नरकास्रववार्तेनः सर्वामुत्पद्यन्ते उत केचित् कस्याञ्चिदिति, तथा के वा कुतो भूमेरुद्शताः सन्तो भवन्ति, किं वा लभन्ते सम्यग्दर्शनादीनाम् १ इत्यत आह—

भा॰—तंत्रास्रवेषु यथोक्तैर्नारकसंवर्तनीयैः कर्मभिरसंज्ञिनः प्रथमायामुत्पचन्ते । सरीस्पा द्वयोरादितः प्रथमद्वितीययोः । एवं पक्षिणस्तिगारकाणामागतिर्गतिश्च सपु । सिंहाः चतसपु । उरगाः पश्चसु । स्त्रियः षट्सु । मत्स्यमनुष्याः सप्तस्विति । न तु देवा नारका वा नरकेषूपपत्तिमाप्नवनित । नहि तेषां बह्वारम्भपरिग्रहादयो नरकगतिनिवर्तका हेतवः सन्ति(अ०६,सू०
१६)। नाप्युद्वत्ये नारका देवेषूत्पचन्ते । न ह्येषां सरागसंयमादयो देवगतिनिवर्तका
हेतवः सन्ति (अ०६,सू० २०)। उद्दृत्तास्तु तिर्ययोनौ मनुष्येषु वा उत्पचन्ते । मनुष्यत्वं च प्राप्य केचित् तिर्थिकरत्वमिष प्राप्नुयुरादितस्तिस्भ्यः, निर्वाणं चतस्भ्यः,
संयमं पश्चभ्यः, संयमासंयमं षड्भ्यः, सम्यप्दर्शनं सप्तभ्योऽपीति ।

टी॰—तंत्रास्रवेषु यथोक्तैनीरकसंवर्तनीयैरित्यादि भाष्यं सुज्ञानम् ॥ अधस्त-नीषु षद्स्विप भूमिषु रत्नप्रभादिवत् किं द्वीपादिविनिवेशाः सन्ति ? न सन्तीत्यत आह—

भा॰ -- ब्रीप-समुद्र-पर्वत-नदी-हृद्-तडाग-सरांसि वा ग्राम-नगर-पत्तनाद्-यो विनिवेशा बादरो वनस्पतिकायो वृक्ष-तृण-गुल्मादिः ब्रीन्द्र-

नारकेष्वसंभिवनः पदार्थाः यादयस्तिर्यग्योनिजा मनुष्या देवाश्चतुर्निकाया अपि न सन्ति । अन्यत्र समुद्यातोपपातविक्रियासाङ्गतिकनरकपालेभ्यः । उप-

पाततस्तु देवा रत्नप्रभायामेव सन्ति । नान्यासु । गतिस्तृतीयां यावत् ।

टी॰—द्वीपसमुद्रेत्यादि भाष्यं सुज्ञानं प्रायः । नैते द्वीपादयः सन्ति सिश्चवेशा रत्नप्रभामपद्दायान्यत्रेति, एतस्य विधेरपवादः अन्यत्र समुद्धात इत्यादि । समुद्धातगताः केवलिनः, औपपातिका नारका एव, तथा वैक्रियलिधसम्पन्नाः, साङ्गितिकाः पूर्वजन्मित्रादयः, नरकपालाः परमाधार्मिकाः, एते सर्वेऽपि द्वितीयादिषु भूमिषु कदाचित् केचित् कचित् संभवेयुरपीति, उपपातमङ्गीकृत्य रत्नप्रभायामेव देवाः सन्ति न शेषासु, गमनमङ्गीकृत्य
यावत् तृतीयां ततः परं न गच्छन्त्येव, शकौ सत्यामिष लोकानुभावादेवेति । तथा अन्यमिष लोकानुभावमादर्शयति प्रसङ्गात्—

१ 'तत्रास्रवै: 'इति घ-पाठः । २ ' उद्वर्तितास्तु ',इति घ-पाठः ।

भा॰—यच वायव आपो धारयन्ति न च विष्वग् गच्छन्ति आपश्च पृथिवीं धारयन्ति न च प्रस्पन्दन्ते । पृथिव्यश्चाप्सु विलयं न लोकातुभावजाः पदार्थाः गच्छन्ति। तत् तस्यानादिपारिणामिकस्य नित्यसन्ततेलींकविनि-वेद्यास्य लोकस्थितिरेव हेतुःभैवति ।

टी॰—यच वायव इत्यादि । तनुवातवलयमाकाशप्रतिष्टमनालम्बनं घनवातवलयं विमित्तं, घनमारुतवलयमप्यापो धर्ते, न च ता आपो विष्वग् गच्छिन्ति, विशीर्यन्ते स्रवन्तीत्यर्थः आपश्च कठिनीभूताः सत्यः पृथिवीघीरयन्ति न स्पन्दन्ते, ताश्च पृथिव्यो न तास्वप्सु विलीयन्ते, स एप सर्वोऽप्यनादिपारिणामिकः क्रमसिववेशो नित्यसन्तितिईव्यास्तिकनयाव-लम्बनात् । तथा चागमः—''ईमा णं भंते ! रयणप्पभा पुटवी किं सासता असासता ? गोयमा! सिय सासया सिय असासया, से केणहेणं भंते ! एवं बुच्ह ? गोयमा ! दव्बह्याए सासया, वणपज्जवेहिं गन्धपज्जवेहिं रसपज्जवेहिं फासपज्जवेहिं असासया, से एतेणं अहेणं गोयमा! एवं बुच्हः"। अस्यावस्थानस्य लोकानुभाव एव हेतुः-कारणं भवतीति।

भा०—अत्राह-उक्तं भवता—'लोकाकादोऽवगाहः' (अ०५, सू०१२), 'तद्न-न्तरमूथ्वं गच्छत्यालोकान्तात् (अ०१०, सू०५) इति । तत्र लोकः कः कतिविधो वा किसंस्थितो वेति ? । अत्रोच्यते—पश्चास्तिकायसमुदायो लोकः ।

टी०—अन्नाह-उक्तं भवतत्यादिः सूत्रपातिनकाग्रन्थः । सूत्राण्यधिकृत्योच्यते, उक्तं भवता—'लोकाकादोऽचगाहः' पश्चमेऽध्याये (सू०१२), तथा दशमे (सू०५) 'तदनन्त-रमुर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तादिति, " एवमनेकस्मिन् सूत्रे लोकशब्द उचितः, तन्न को लोकः कतिविधो वा किंसंस्थिता वेति ? उच्यते—पश्चास्तिकायसमुदायो लोकः । धर्माधर्माकाशजीवपुद्गलाः पश्चास्तिकायास्तत्समुदायो लोकः, आकाशमाधारो भवति, धर्मादयस्त्वाधेयाः, आधाराधेयभावेन यदयस्थानमनाद्यमेपां स लोकः, तथा चागमः— "किंमिदं भते ! लोगेत्ति पबुचति? गोयमा ! जीवा चेव अजीवा चेव " ।

भा॰ — ते चास्तिकायाः स्वतत्त्वतो विधानतो लक्षणतश्चोक्ता वश्यन्ते च ।
स च लोकः क्षेत्रविभागेन त्रिविधः—अधस्तिर्यग्र्धैर्वं चेति । धर्मा
लोकस्य
भविष्यं
भविष्यं
न भावनियमात् सुप्रतिष्ठकवज्ञाकृतिलेकाः । अधोलोको गोकॅन्धराधिकृतिः ॥

<sup>9</sup> इयं भदन्त ! रत्नप्रभा पृथ्वी कि शाश्वती अशाश्वती ? गौतम ! स्यात् शाश्वती स्यात् अशाश्वती । तत् केना-र्थेन भदन्त ! एवमुच्यते ? गौतम ! द्रव्यार्थतया शाश्वती, वर्णपर्यवैर्गन्य र्यवे रसपर्यवैः स्पर्शपयेवैरशाश्वती, तदेतार्थेन गौतम ! एवमुच्यते ।

२ किमयं भदन्त ! लोक इति प्रोच्यते? गौतम ! जीवाश्वेव अजीवाश्वेव ।

३ '॰गूर्ष्वंश्वेति 'इति घ-टी-पाटः । ४ ' लोकहेतू ' इति क-ग-पाठः । ५ कन्धराकृतिः इति क-ख-पाठः । 'कन्धराकृतिः' इति तु ग-पाठः ।

टी॰--ते चास्तिकाया इत्यादि । अस्ति च ते कायाश्चास्तिकायाः, प्रवाहनित्यता-मस्तिशब्दः प्रतिपाद्यति, न कृटस्थनित्यताम्, कायग्रहणं प्रदेशावयववहुत्वार्थमिति पश्चमे वक्ष्यते, स्वतत्त्वतः-खरूपतः-औपश्मिकादिभावतः स्वतन्वो जीवः । विधानतः-संसा-रिम्रुक्तादिभेदतः, लक्ष्मणतः-उपयोगो लक्षणिमत्येवं जीवास्तिकायोःभिहितः, शेषाश्र क-चित् प्रसङ्गेनेत्यत उक्ताः, पश्चमे पुनः प्रतिपद्मेव वक्ष्यन्ते धर्मास्तिकायादयः स्वतत्त्ववि-धानलक्षणेरिति ॥ स चैवंविधलक्षणः लोकः क्षेत्रविभागेन त्रिविधः अधस्तिर्यगृर्ध्व चेति । क्षेत्रविभागो विशिष्टमर्यादाब्यवच्छित्रः, तद्यथा-समतलाद् भूभागादघोऽवगाह्य नव योजनशतानि रत्नप्रभाव्यवस्थितोपरितनाधस्तनक्ष्मङकप्रतरारव्धः सप्तमधरायाः परतो यावत् पोडश योजनानि तावद्धोलोकः, तिर्यग्लोकस्तु तेभ्य एव क्षुत्रकप्रतरेभ्य आरब्धोऽष्टादश-योजनशतान्युर्ध्वमारुद्य यावज्ज्योतिर्लोकोपरितनतलस्तावद् भवति, ज्योतिर्लोकोपरितनतलार-व्धो यावदृध्व सिद्धेक्षेत्रादुपरि योजनभेकं ताबदृध्वेलोक इति ।। अधुना लोकसंस्थानव्याख्या-नायाह-श्रमीधमीस्तिकायावित्यादि । धर्माधर्मद्रव्ये हि वक्ष्यमाणे समन्ततो लोकसिन्ने-शमर्यादाव्यवस्थायाः कारणभूते, यावत्याकाशेऽवगाढे यथावस्थिते तथा तदवगाहनवशालोक-सिनवेशः । नैनु कचित् पृथुनी कचित् तनुके कचित् प्रदेशदृद्धिपरिहाणियायिनी केनै सिन-वेशं ग्राहिते इत्याह-लोकानुभावनियमात् । लोकानुभावो हि महानुभावश्रित्रानेकशक्ति-गर्भोऽनादिपारिणामिकस्वभावविशेषस्तत्कृतादेव नियमात् तथासंस्थाने ते द्रव्ये नेश्वरादी-च्छाविरचिते, इत्येवं धर्माधर्मद्वयन्यवस्थानकृतो लोकसिन्नवेशः । स च सुप्रतिष्ठकवज्राकु-तिः सुप्रतिष्टकवज्रयोरिव संस्थानं-आकृतिर्यसासौ सुप्रतिष्ठकवजाकृतिर्लोकः, सुप्रतिष्टकः-शरयन्त्रकं यत्र व्यवस्थाप्य वासांसि धूप्यन्ते, तत् किल वहनुहरति लोकसिनवेशस्य, वज्रमपि शकायुधं तदिप बहुसदशमाचक्षते प्रवचनविदः, लोकसंस्थानस्य स्फुटतरः सिन्नवेशोऽमुनैव स्रिणा प्रकरणान्तरे (प्रशाम । गा० २१०-२११) अभिहितस्तद्यथा--

> " जीवाजीवौ द्रव्यमिति षड्वि<sup>ध्</sup> भवति लोकपुरुपोऽयम् । वैशाखस्थानस्थः पुरुष इव कटिस्थकरयुग्मः ॥—आर्या तत्राघोष्ठसमङ्कसंस्थानं वर्णयन्त्यघोलोकम् । स्थालिमव तिर्यग्लोकमूर्ध्वमथ मङ्कससुद्गम् ॥ "॥

एवं समुद्रायसिन्नवेशमाख्यायाधुना प्रत्येकमधोविभागादिसिन्नवेशामिधित्सया आह—अधोलोको गोकन्धराधीकृतिः । गोग्रीवायास्त्वधरमधेम्रपरिष्टात् सङ्क्षिप्तमधस्तात् क्रमदृद्धया विशालं विशालतरं च भवति तद्वद्धधोलोकसिन्नवेशः , उपरि तनुकोऽधस्तु विशालो विशालतरश्चेति । एतद्धसमर्थनायाह—

<sup>9 &#</sup>x27; सिद्धिश्रेत्रात् ' इति क-ख-पाठः । २ 'तदा ' इति ग-पाठः । ३ ' ते तु ' इति ग-पाठः । ४ 'केन तथा ' इति ग-पाठः ।

भा॰—उक्तं होतद्।भूमयः सप्ताघोऽघः पृथुतराइछत्रातिच्छन्नसंस्थिताः' तिर्यग्लोकः (अ०३, सू०१) इति ता यथोक्ताः। तिर्यग्लोको झल्लर्याकृतिः। प्रस्तावना ऊर्ध्वलोको मृदङ्गाकृतिरिति । तत्र तिर्यग्लोकप्रसिद्धपर्थमिद्-माकृतिमात्रमुच्यते ॥ ६॥

टी०—उक्तं ह्येतदित्यादिना। यथोक्तं यथासिन्नवेशं यथाप्रमाणं चाघोलोक इति। साह्यर्गिकृतिस्तिर्यंग्लोकः। झहरी सर्वत्र समतला तुल्यविष्कम्भायामा वादित्रविशेषस्त-द्वत् तिर्यंग्लोकसिन्वेशः, स च विष्कम्भायामाभ्यां रज्जुप्रमाणो जम्बूद्दीपमेरु ह्वकमध्य इति। सदक्षाकृतिरू ध्वेलोकः इति।। सृदक्षो—वादित्रविशेष उपरिष्टाद्ध्य संक्षिमो मध्ये पृथुस्त-द्वर्ध्वलोकः, ऊर्ध्वाधः किश्चिद्नसप्तरज्जुको ब्रह्मलोकाऽधोव्यवस्थितकृष्णराजिमध्यगलोकान्तिकदेवनिवासरिष्ठविमानप्रस्तारमध्यस्तिर्यक्ष्यञ्जप्रमाणो ब्रह्मलोकप्रदेशेऽन्यत्र प्रदेश्वाच्या अनियतप्रमाण इति। तत्र च त्रितयेऽधोलोकः प्रागाख्यातः,अधुना तिर्यग्लोक-प्रसिद्ध्यर्थमिद्माकृतिमात्रमुच्यते, एवंविधस्तिर्यग्लोक इत्यस्यार्थस्य प्रतीतये सर्वमिदं आ अध्यायपरिसमाप्तेः प्रतायते, संस्थानमात्रं, मात्रशब्दः संक्षेपाभिधानार्थः केनचिक्छेशोदेशेन न पुनिवस्तरेणेति, विस्तरतस्तु द्वीपसागरप्रक्रपत्यादिभ्योऽधिगन्तव्य इत्यावेद्यति॥ ६॥

सूत्रम् जम्बूद्वीपलवणादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः॥ ३-७॥
भा०-जम्बूद्वीपादयो द्वीपा लवणादयश्च समुद्राः। शुभधीपसमुद्रः
नामान इति । यावन्ति लोके शुभानि नामानि तन्नामान

इत्यर्थः । शुभान्येव वा नामान्येषामिति ते शुभनामानः । बीपादनन्तरः समुद्रः । समुद्रादनन्तरो ब्रीपः ॥

टी० जम्बृद्धीपादयो द्वीपा इत्यादि भाष्यम् । जम्बृद्धीप इति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धोऽत्रानादिः, पुरुषप्रवाहानादित्वात्, जम्बृतरोश्च सर्वदा सत्त्वात् लोकसिनवेशस्य च न कदाचिदनीद्द्यत्वात्, स च शब्दार्थसम्बन्धः पुरुषान्तरच्यवस्थाप्योऽनादिप्रवाहरूपोऽपि व्यवहारश्चमतया सिन्नयुज्यत इति । जम्बृद्धीपादयो द्वीपाः लवणादयः समुद्रा इत्यादिशब्द-स्य प्रत्येकमिसम्बन्धमापादयति । शुभनामान इत्यनेन विशिष्टामेव संज्ञां द्वीपसप्रद्राणां प्रतिपादयति, शुभानि च तानि नामानि चेति शुभनामानि प्रशस्तामिधानानीत्यर्थः । शुभनामानि येपां ते शुभनामानः, एतदेव स्पष्टयति — यावन्ति लोके शुभानि नामानि तन्नामान इत्यर्थः । कियन्ति पुनस्तानि ? असङ्ख्येयानि लोके शुभनामानीति। तन्नासङ्ख्ये-यकं विशिष्टमेव परिगृह्यते, तद्यथा—असङ्ख्येयखण्डवालाप्रभृतासङ्ख्येयवर्षको व्युद्धारकालस्य-स्मपत्योपमप्रपञ्चनिष्पन्नार्धतृतीयसागरोपमोद्धारसमयराशिप्रमाणतुल्या द्वीपसप्रद्वाः । शुभान्येच वा नामान्येषामिति एतावदिवगानेनावधार्यते, शुभानि हि सर्वेषां द्वीपसप्रद्वाणां

१ ' महाहान्या ' इति खन-पाठः ।

नामानि, नाशुभान्यपीति, अस्मिन् पश्चे सङ्ख्योश्चेया । द्वीपादनन्तरः समुद्रः समुद्राद्द-नन्तरो द्वीपः इत्यनेनैतत् कथयति नासङ्ख्येयसकलद्वीपपरिसमाप्तौ जातायां पश्चाल्लव-णादयः समुद्राः, किन्तु प्राक्त ताबद् द्वीपः पश्चात् समुद्रोऽनन्तरः पुनर्द्वीपः पुनः समुद्र इत्येवमा-स्वयम्भूरमणसमुद्रादिति ॥ एतदेव विवृणोति यथासङ्ख्यमित्यादिना भाष्येण—

भा०—यथासङ्ख्यम् । तद्यथा—जम्बृद्वीपो द्वीपः। छवद्वीपसमुद्रनामानि
णोदः समुद्रः । धातकीखण्डो द्वीपः । कालोदः समुद्रः ।
पुष्करवरो द्वीपः । पुष्करोदः समुद्रः । वहणवरो द्वीपः ।
वरुणोदः समुद्रः । क्षीरवरो द्वीपः । क्षीरोदः समुद्रः । चृतवरो द्वीपः । घृतोदः
समुद्रः । इश्चवरो द्वीपः । इश्चवरोदः समुद्रः । नन्दीश्वरो द्वीपः । नैन्दीश्वरोदः
समुद्रः । अरुणवरो द्वीपः । अरुणवरोदः समुद्रः । इत्येवमसङ्ख्येया द्वीपसमुद्राः
समुद्रः । अरुणवरो द्वीपः । अरुणवरोदः समुद्रः । इत्येवमसङ्ख्येया द्वीपसमुद्राः
समुद्रः । अरुणवरो द्वीपः । अरुणवरोदः समुद्रः । इत्येवमसङ्ख्येया द्वीपसमुद्राः

टी० — लवणोद इति, "संज्ञायाम्रत्रस्य" (परिभाषे) इति वचनादुद्भावः, रोषं सुज्ञानम् । पर्यन्ते उपसंहरति, न खलु शक्यन्ते नामग्राहमाख्यातुमसङ्ख्येयत्वादत् एवंप्रकारा द्वीपाः समुद्राश्रासंख्येयाः स्वयम्भूरमणसमुद्रपर्यन्ता वेदित्वच्याः । सर्व चैतज्जम्बृद्वीपादिसमुद्रद्वीपवलयजालमस्यामेव रत्नप्रभाष्ट्रिथ्यामवस्थितमवसेयम्, एतावांश्र तिर्यग्लोकः न ततः परम्, अधोलोकादिविभागतश्रेह लोकोऽपदिश्यते साक्त्येन सर्वज्ञ-ज्ञानविषयत्वात् । सर्व हि ज्ञेयं ज्ञातव्यं सर्वज्ञेनोपदेष्ट्व्यं च चरित्रोपयोगि श्रद्धानलक्षणसम्य-यद्भनविषयत्या च निरवशेषं मुक्तिमार्गाङ्गत्या, तथातिशयज्ञानविश्रतिलाञ्चित्रत्वाच स-वातिन्द्रियाणां पदार्थानां सुप्रत्यितपुरुषप्रत्यक्षेक्षितज्ञनपद्व्यवहारप्रतिपत्तिवत् सर्व सुश्रद्धान-मित्यवेत्य मुक्तसंशयं प्रतिपत्तव्यम्, ज्योतिषनिमित्तगणितशास्त्राणां सर्वज्ञलाञ्चनत्वात् ध्यान-प्रक्रियायां च लोकसिन्नवेशविशेषजीवोत्पादादिन्तिनमुपदिष्टमतो यदिमद्धते बालिशाः कृतर्कपटप्रसारणपटवो बटवः, क्रेशादिप्रहाणोपायोपदेशविहर्भूतो द्वीपसमुद्रादिसिन्नवेशपदेशो मुम्रक्षोरज्ञपदेशा(इयः अ)युज्यमानत्वात्, तदपास्तमवसातव्यमिति ॥ ७ ॥

एते चानन्तरसूत्रनिद्दिष्टा द्वीपाः संग्रुद्राश्च सर्वेऽपि-

सूत्रम्—दिर्दिर्विष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेषिणो वलयाकृतयः ॥ ३-८॥ भा०-सर्वे चैते द्वीपसमुद्रा यथाक्रममादितो द्विर्दिविष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेषिणो वलयाकृतयः प्रत्येतच्याः। तद्यथा—

टी०-सर्वे चैत इत्यादि भाष्यम् । जम्बृद्वीपादयो द्वीपाः स्वयमभूरमणसमुद्रप-र्यन्ता येन क्रमेण व्यवस्थिता निर्दिष्टा वा तेन क्रमेण, आदितः प्रभृति लवणसमुद्रप्रभृति, द्विगुणविष्कम्मा भवन्ति । विष्कम्भो-व्यासो-विस्तारः तत्क्रमानुसारितयैव पूर्वपूर्वपरिक्षे-

१ 'क्षीरवरोदः' इति घ-टी-पाठः । २ 'नन्दीश्वरवरोदः' इति घ-पाठः ।

पिणी वलयाकृतयश्च प्रत्येतव्याः ॥ ननु चानिर्ज्ञातमेवेदं द्विद्विविष्कम्मा इति, सित मौल-विष्कम्मे निर्ज्ञातस्वरूपे युज्यत एतच्छेषाणां, द्विगुण इत्यत्र तु स एव न निरूपित इत्यत्रा-शङ्कमान आह—

भा०—योजनहातसहस्रं विष्कम्भो जम्बृद्वीपस्य वक्ष्यते (सू०९)।तद्विग्रणो स्वणजलसमुद्रस्य, स्वणजलसमुद्रविष्कम्भाद् विग्रणो धातकीलण्डवीपस्य,इत्येष्मास्वयम्भूरमणसमुद्रादिति ॥पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणः । सर्वे पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणः प्रत्येन्त्याः । जम्बृद्वीपो स्वणसमुद्रेण परिक्षिसः । स्वणजलसमुद्रो धातकीलण्डवी-पेन परिक्षिसः । धातकीलण्डवीपः कालोद्समुद्रेण परिक्षिसः । कालोद्समुद्रः पुष्करवरवीपार्धेन परिक्षिसः । पुष्कर्रवरवीपार्धे मानुषोत्तरेण पर्वतेन परिक्षिसम् । पुष्करवरवीपः पुष्करवरादेन समुद्रेण परिक्षिसः । एवमास्वयम्भूरमणात् समुद्रादिति ॥ वलयाकृतयः । सर्वे च ते वलयाकृतयः सह मानुषोत्तरेणेति ॥ ८ ॥

टी - योजनदातसहस्रं जम्बूद्वीपविष्कम्भो वक्ष्यते अनन्तरागामिनि सूत्रे । शेषेषु लवणजलादिषु द्विगुणद्विगुण इति पूर्व पूर्व उत्तरेणोत्तरेण परिक्षिप्तो—वेष्टितस्तच्छीलेनेति, एतचानिष्टविनिवेशन्याष्ट्रस्यर्थं वचनम्, तिर्यगेवं न्यवस्थिता इत्यर्थः । वलयस्येवाकृतिः-संस्थानं येषां लवणजलादीनां ते वलयाकृतयः, चतुरस्नादिनिष्ट्रस्यर्थं चेदमवगतन्यम्, शेषं सुज्ञानमेव माष्यमित्यतो न विविषयत इति ।। ८ ।।

वलयाकृतयो द्वीपा इत्यनन्तरसूत्रेऽभिहितम्, अतो जम्बृद्वीपस्यापि द्वीपत्वाद् वलयाकृ-तित्रसक्तिस्तदपवादायेदम्रच्यते—

# सूत्रम्—तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्र विष्कम्भो जम्बुद्धीपः ॥ ३-९॥

टी०--जम्मृतरुप्रधानत्वाज्जम्बृद्वीपः।

भाव तेषां द्वीपसमुद्राणां मध्ये तन्मध्ये। मेरुनाभिः, मेरुरस्य नाभ्यामिति मेरुविध्य नाभिरिति मेरुनाभिः । मेरुरस्य मध्ये इत्यर्थः । अम्बूद्वीपस्वरूपम् सर्वद्वीपसमुद्राभ्यन्तरो इत्तः कुलालचकाकृतियोजनदातस हस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः, वृत्तग्रहणं नियमार्थम् ।

टी०—तेषामित्यादि भाष्यम्। अनेन विशिष्टसमासप्रतिपत्तिं द्श्येयति। तेषामसङ्ख्ये-यानामुक्तलक्षणानां द्वीपसमुद्राणां मध्ये तन्मध्ये इति, मध्यमत्र नैश्वविकं, न व्यावहारि-कमिति। अन्येऽपि जम्बुद्वीपाः सन्त्यतो विश्लेषणमाह-मेरुनाभिरिति। नाभिरिव नाभिः,

१ योजन = ४००० कोशाः । २ 'पुष्करद्वीपार्ध' इति ध-पाठः ।

यथा अरीरमध्ये नामिरवमवोऽक्किनां भवत्येवमसौ मेर्क्जम्बृद्वीपस्य मध्ये व्यवस्थित इति मेरुनामिर्वच्यते। कण्ठेकालवद् यमकत्वात् समासः । व्यधिकरणवहुव्वीहिभीत्या वाक्यान्तरेणाहमेर्ह्वाऽस्य नाभिरिति मेरुनाभिः, नाभिश्वव्दो मध्यवचन इति दर्शयति, मेरुरस्य मध्ये
इत्यर्थः । वृत्त इत्यनेन प्रतरवृत्ताख्यानं करोति, तत्प्रदर्शनार्थं च कुलालचकाकृतिरित्याह ।

भा॰—लवणाद्यो वलयक्ताः, जम्बूहीपस्तु प्रतरवृत्त इति यथा गम्येत, वलयाकृतिभिक्षतुरस्रश्यस्योरिप परिक्षेपो विद्यते तथा च मेरुस्वरूपम् मा भूदिति ॥ मेरुरिप काश्चनस्थालनाभिरिच वृत्तो योजनः सहस्रमधो धरणितलमवगादः नवनवत्युच्छितः दृशाधो विस्तः सहस्रमुप्रिति । त्रिकाण्डस्त्रिलोकप्रविभक्तमूर्तिश्चतुर्भिवने भेद्रशाल नन्दन सौमनस्पाण्डकैः परिवृतः । तत्र शुद्धपृथिव्युपलवज्ञदाकराचहुलं योजनसहस्रमेकं प्रथमं काण्डम् । दितीयं त्रिवष्टिसहस्राणि रजतजातरूपाङ्गरूप्तिष्वहृत्तम् । तृतीयं वर्ह्त्रिवात् सहस्राणि जाम्नृनद्वहुलम् । वेद्र्यवहुलाञ्स्य वृत्तिना चत्वारिस्त्रवृत्योजनान्युच्छायेण मृत्रे हाद्द्वा विष्करम्भेण मध्येऽष्ठावुपरि चत्वारीति । मृत्रे वरुप्तिकृति भद्रशास्त्रवनम् । भद्रशास्त्रवनात् पश्च योजनशतान्याद्या तावत्प्रति-कान्तिविस्तृतं नन्दनम् । ततोऽर्धित्रषष्टिसहस्राण्याद्या पश्चयोजनशतम्त्रातिकितिवस्तृतं नन्दनम् । ततोऽर्धित्रषष्टिसहस्राण्याद्या पश्चयोजनशतप्रतिक्रान्तिविस्तृतं नन्दनम् । ततोऽर्धित्रषष्टिसहस्राण्याद्या पश्चयोजनशतप्रतिक्रान्तिविस्तृतं नन्दनम् । ततोऽर्धित्रषष्टिसहस्राण्याद्या पश्चयोजनशतप्रतिक्रान्तिविस्तृतं पाण्डकवनमिति । नन्दनसौमनसाभ्यानेकाद्यौकाद्या सहस्राण्याद्या प्रदेशपरिहाणिर्विष्करमभस्येति ॥ ९ ॥

टी०—लवणाद्यो वलयक्ताः। अयं पुनः कुलालचकवत् प्रतरकृत इति नियम आपाछते, योजनेयनाभिधानं तच्छेषविष्कम्भप्रसिद्धधर्थम्,न वलयाकृतिना लवणजलिधना परिश्विप्त
इति कृतताऽवगम्यते यस्माद् वल्याकृतिभिक्षतुरस्त्रभ्यस्ययोरिप परिक्षेपो विद्यत इति
प्रेक्षापूर्वकारितया च मेरुविशेषणतयोपानस्तत्स्वरूपमप्याख्यास्थामीत्यत आह—मेरुरिप
काञ्चनस्थालनाभिरिव वृत्तः, काञ्चनस्थालं-काञ्चनपात्री तन्मध्ये नाभिस्तद्वद् कृतः,
अधस्ताद् योजनसहस्रं प्रविष्टः नवनवतिसहस्राणि दृश्योच्छ्रायः, यद्दृष्ट्यं सहस्रं भूगौ
तत् सर्वत्र विष्कम्भायामाभ्यां दश्च सहस्राणि, उपि सहस्रं पत्र चृलिकोद्रमः। काण्डं विशिष्टप्रमाणानुगतो विच्छेदः। त्रिकाण्डः त्रिलोकस्यक् चतुर्भिवनिभद्रशालाभिवेष्टितः।
तत्र च यद् भूमाववगाढं पृथिच्यादिविशेषणं योजनसहस्त्रप्रमाणं तदेकं काण्डम्,
भूपरित्रसारच्यं वितीयं त्रिषष्टियोजनसङ्ख्राणि रजतादिविशेषणं, तृतीयं तदुपरि
चट्त्रिश्चात् सहस्त्राणि जम्बूनद्बहुलं,ततस्तदुपि वैद्र्यंषद्धला चूलिकाऽस्य चत्वारिश्चोजनोचा, उद्दमप्रदेशे विष्कम्भायामाभ्यां द्वादश्च योजनानि, मध्येऽष्ठी उपिर चत्वारि ।
भूगौ व्यवस्थितं भद्रशालवनं वलयाकृति,मद्रशालवनभूषेः पत्र योजनक्तान्याक्द्रोपरि

प्रथममेखलायां ताबत्प्रतिकान्तिबिस्तृतं तावती चासौ प्रतिक्रान्तिश्र ताबत्प्रतिक्रान्तिः, विस्तारः पश्चयोजनशतप्रमाण एव, तावत्प्रतिकान्त्या विस्तृतमेवंप्रकारेण विस्तीर्णमित्यर्थः। तच द्वितीयं वनं नन्द्नं नाम । ततोऽर्घत्रिषष्टीत्यादि । त्रिषष्टिसहस्रसङ्ख्यापूरणस्य योजनसहस्रार्धेन युक्ता सङ्ख्यार्धत्रिषष्टिरुच्यते । अत्र पश्च योजनशतानि द्वितीयकाण्डप्रमा-णादाक्षिप्तानि नन्दनवनेनेत्यतोऽर्धत्रिषष्टिसहस्राण्यारुह्योपरि पश्चयोजनशतविस्तीर्णमेव द्वितीयमेखलायां सौमनसं वनं तृतीयं भवति । ततोऽप्युपरि षद्त्त्रिंदात् सहस्राण्या-चतुर्नवत्युत्तरेश्रतुर्भियोजनशतैर्विस्तीर्णं पाण्डुकं नाम वनं मेरोः शिरसि तुर्यम-वसेयम् । अयं च मेरुगिरिर्न सर्वत्र समप्रमाणप्रवृद्धः , किन्तु प्रदेशपरिहाण्या परिहीयमानः इति । तद् दर्शयति - नन्दनसौमनसाभ्यामित्यादि । नन्दनाद्रध्वं सौमन-साबाधः किल मध्य एकाद्दीकाद्दा योजनसहस्राण्यारुह्य योजनसहस्रं परिहीयते विष्कम्भस्येति, ऊर्ध्व सौमनसाञ्चन्दनवनां बाधो न सुरिणा परिहाणिरुक्ता । प्रदेशपरिहा-णिग्रहणमङ्गुलादिप्र(सिद्धवर्थमङ्गुलादि)ष्वप्ययमेव परिहाणिविधिरिति। एषा च परिहाणिरा-चार्योक्ता न मनागपि गणितप्रक्रियया सङ्गच्छते , यतः सौमनसवनेऽन्तर्विष्कम्भः सैदस्रत्रयं भतद्वयं द्विसप्तत्यधिकमष्टी चैकादशमागाः , बहिर्विष्कभ्मः पुनः सँहस्रचतुष्टयं शतद्वयं च द्विसप्तत्यिकमष्टी चैकादश्मागा योजनस्य । तत्राचार्योक्तपरिहाण्या नैकोऽपि विष्कम्भ आग-च्छति, न चैतावत्या चा ( सत्यावा ) गमेऽधीतत्वाच्छुक्तग्राहिकयेति । गणितशास्त्रविदो हि परिद्वाणिमन्यथा वर्णयन्त्यार्षानुसारिणः । मेरोर्योजनान्युर्ध्वमेका लक्षा, तत्राघी भूमावदृश्यं योजनसहस्रमपचयरहितं,सर्वत्र च वृत्तविष्कम्भो योजनसहस्राणि दश,यद् दृश्यं तत्र परिहा-णिः, मद्रशालवनाद्र्ध्वं पश्च योजनशतान्यारुह्य सर्वतश्च पश्चयोजनशतान्यन्तः प्रविश्य नन्दनवनं भवति । तत्र वने मेरोरन्तर्बहिर्वा कीट्य विष्कम्भ इति,तत्रेदं कर्म त्रैराशिकभङ्गचा-यदि योज-नमेकमारुबोपरि पृत्तक्षेत्रेऽपचयः सर्वत्रैकादशभागो योजनस्य ततः पश्च योजनशतान्यारुब कोऽपचयः स्यात् १। लब्धं पेऋच्त्वारिंशद् योजनानि पञ्च चैकादशभागा योजनस्य, एतदधस्तन-वृत्तदशसहस्रविष्कम्भादपास्य शेषप्रपरि विष्कम्मो नन्दनवने बहिरुभ्यत इति, स चायम्-र्नव सहस्राणि नव शतानि चतुःपञ्चाशदिधकानि षट् चैकादशभागाः योजनस्य । अस्माच वहि-विष्कम्भात् सर्वतो नन्दनवनचक्रवालविष्कम्भं पेश्वशतिकं द्विगुणमपास्यान्तर्विष्कम्भोऽयं नन्द-नवन एव भवति-अष्टी सहस्राणि नव शतानि चतुःपश्चाशद्घिकानि पट् चैकाद्शभागाः। इदा-नीं नन्दन्वनादुपरि योजनसहस्राण्यर्धत्रिषष्टिरा(मा)रुख को मेरुविष्कम्भो बहिर्भवति ? अत्राप् तदेव कर्म, यदि योजनमारु पुत्तविष्कम्भे सर्वतोऽपचयो योजनस्यैकादशभागस्तत आरुह्यार्थ-त्रिषष्टिः(ष्टिं)योजनसहस्राणि कोऽपचयो भवेदिति? लब्धं पश्च सहस्राणि षट्ट शतान्येकाशीत्यधि-

<sup>9 &#</sup>x27;बाघोधो न' इति क-पाठः । २ 'प्रत्ययया' इति क-पाठः । ३ ३२०२ $\frac{c}{99}$ । ४ ४२०२ $\frac{c}{99}$ । ५ ४५ $\frac{c}{99}$ । ६ ९९५४ $\frac{6}{99}$ । ७ ८९५४ $\frac{6}{99}$ । ८ ५६८१ $\frac{9}{99}$ ।

कानि नव चैकादश्रमांगा योजनस्य । एतक्कन्दनवनान्तर्विष्कम्मादपास्य शेषप्रपरि सौमनसेऽन्तर्विष्कम्मो लभ्यते । स चायम् श्रीणि सहस्राणि श्रुतद्वयं च द्विसप्तत्यिकमष्टौ चैकादश्रमागा योजनस्येति। अस्मिक्षेव सौमनसान्तर्विष्कम्मे सौमनसवनचक्रवालविष्कम्मं पश्च[विं]श्रतिकं द्विगुणं निधाय बिहविष्कम्मो लभ्यते, स चायम् चैत्वारि सहस्राणि द्वेशते द्वयुत्तरसप्तत्यिके अष्टौ चैकादश्मागा इति । इदानीं सौमनसवनादारुद्धोपरि पट्त्रिंशद्योजनसहस्राणि पाण्डकवनं भवति । तस्य च विष्कम्मो योजनसहस्रम्, सौमनसवनाद् योजनमारुद्ध कोऽपचयो भवतीति नामिहितः । स चायमपचयो गणितधर्मेण भवति—यदि योजनमेकमाक्द्य योजनस्य पण्णवतित्रिशतमागाः पश्चविंशतिक्षयः (१)सर्वतस्ततः पट्त्रिंशद् योजनसहस्राण्याक्द्य कोऽपचयो भवदिति १ लब्धं संहस्तत्रयं शतद्वयं च द्वयुत्तरसप्तत्यिकं योजनैकादशभागाश्वाष्टौ । एतत् सौमनसवनाभ्यन्तरविष्कम्भादपास्यं स्यात्, शेषप्रपरि पाण्डकवनस्य वृत्तविक्कम्भो योजनसहस्रमिति॥ ९॥

स एवंविधो जम्बूद्वीयः सप्तक्षेत्रात्मको बोद्धव्यः । तानि चामूनि— सूत्रम्—तत्र भरत-हैमवत-हरि-विदेह-रम्यक-हैरण्यवतेरावतवर्षाः क्षेत्राणि ॥ ३–१० ॥

भा०—तत्र जम्बूद्वीपे भॅरतहैमवतहरयो विदेहाः रम्यकभरताविक्षेत्रस्यहैरण्यवतमैरावतिमिति वंशाः क्षेत्राणि भवन्ति । भरतस्योत्तरतः
हैमवतम् । हैमवतस्योत्तरतः हरयः । इत्येवं शेषाः। वंशा
वर्षा वास्या इति चैषां गुणतः पर्यायनामानि भवन्ति ।

टी॰—तत्र जम्बृद्वीप इत्यादि भाष्यम् । तत्रोक्तलक्षणे, जम्बृद्वीप इत्यनेनैतद् दर्शयति न द्वीपान्तराण्येतानि भरतादीनि, किन्तु जम्बृद्वीपस्यैवैकस्य विशिष्टाविषका विभागा इति,
जगतः स्थितरनादित्वात् संज्ञामात्रम् भरतदेवनिवाससम्बन्धाद् वा भरतं भारतं वा, द्विमवतोऽद्रभवत्वाद् हैमवतम्, हरयो विदेहाश्च पञ्चालतुल्याः, रम्यकमिति संज्ञायां कन्, हैरण्यवत्
हैरण्यवतदेवनिवाससम्बन्धात्, तश्चरावतमपीति । एवमेते सप्त वंशा वर्षाः क्षेत्राणीत्यनर्थातरत्वं दर्शयति ।। अधुना विशिष्टक्रमसिववेशप्रदर्शनाभिधित्सया आह—भरतस्योत्तरतो
हैमवतमित्यादि गतार्थं प्रायः । वंशादीनि गुणतः पर्यायनामानि भवन्तीति । वंशाः
किल पर्ववन्तो भवन्ति तद्वत् पर्वभागविभजनाद् वंशा एवामी भरताद्यः, वर्षसिष्ठधानाष्ट्र
वर्षाः, मनुजादिनिवासाच्च वास्याः ।

१ ३२७२ ९ १ १ ४२७२ १ १ ३ ३२७२ १ ४ 'भरतं हैमवतं हरयो' हति घ-पाठः ।

भा - सर्वेषां चैषां व्यवहारनयापेक्षादादित्यकृताद् दिगानियमादुत्तरतो भेडभेषति ।

टी॰—सर्वेषामित्यादि भाष्यम्। सर्वक्षेत्राणां खैषां भरतादीनामैरावतपर्यन्तानां व्य-वहार नयापेक्षाद्वादित्यकृताद् दिग्नियमादुत्तरतो मेक्ष्मेषात । व्यवहारो हि सङ्गृही-तानां पदार्थानां विधिपूर्वकमवहरणं, लोकप्रसिद्धव्यवहारतत्परत्वात्, न खल्ज निश्चयमवलम्बते, तर्वव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात् । तथा चाह—"असत्योपाधि यत् सत्यं, तद्वच्छव्दनिवन्धनम्" इति, ग्रुक्षा बलाका कृष्णो अमर इत्येवमादिप्रसिद्धिवश्च्यवस्थितमेव वस्तु प्रतिजानीतेऽस्तीति ॥ तमेवंविधव्यवहारनयमपेक्षते यो दिग्नियमः सवितृगतिजनितस्तस्माद् दिग्नियमात् सर्वेषाश्चत्रत्ते मेक्दंश्विष्वत्रश्च लवणजलनिधिरिति । न पुनर्नेश्वयिकदिग्व्यवस्थासमासादनेनेदश्चच्यते, किन्तु वस्मिन् क्षेत्रे यत्रादित्य उदेति सा दिक् प्राची, यस्यामस्तमेति सोऽऽशा प्रतीची, कर्कटकादिरा-श्वीन् धनुर्धरान्तान् यत्र व्यवस्थितश्चरति क्रमेण सा दक्षिणा, तथा मकरादीन् मिथुनान्तान् यत्र स्थितश्चरित सोत्तरा दिगिति,तथाऽन्तरालदिश्चि(शः) एतत्संगोगाद् वाच्याः । तथोध्वमधश्च । स-वित्रवेश्वेष दिग् व्यवहियत इति व्यावहारिकी सर्वेषां दिग् भवति । कथं पुनर्व्यवहारमात्रमेवेदं निरपेक्षमिति ? । उच्यते यतोऽस्माकं यत्रादित्य उदेति सा प्राची, सैव च पूर्वविदेहकानां प्रतीची, तत्रादित्यस्यास्तमितत्वाद्, विश्वतिषद्धं चेद्म, एवश्वन्यास्विप योज्यम्, तस्माद् व्यव-हारमात्रमिदं, न निश्चय इति । अथ नैश्वयिकी दिक् कथं प्रतिपत्तव्येत्यत आह—

वैद्यक्तिवृत्ते भा॰ लोकमध्यावस्थितं त्वैष्टप्रदेशं रुचकं दिश्चिषमहेतुं भूषा व्यवस्था प्रतीत्य यथासम्भवं भवतीति ॥ १०॥

टी० — लोकमध्यावस्थितमित्यादि । तिर्यम्लोकमध्यावस्थितः समसलभूमागमे कृष्यवस्थितो वियत्प्रदेशाष्ट्रकनिर्माणो क्चकश्रतुरस्राकृतिः । स किल दिशामैन्द्रचादीनां विदिशां
चायेगादीनां प्रभवः, तत्र दिशो द्विप्रदेशादिकाः प्रदेशद्वयोत्तरष्टद्भणा वर्धमाना महाशकटोद्धिसंस्थानाः सादिका विगतपर्यवसाना नमोदेशैरनन्तैर्विशिष्टाकृतिलब्धव्यवस्थानैर्जनितस्वरूपाश्रवसः, विदिशस्तु सुक्तावलीसित्रमा एकैकाकाशदेशरचनाहितस्वरूपाः सादिकाश्रापर्यवसिताश्रावन्तप्रवेश्वाश्वतस्य एव, उपरिष्टात्तानेव चतुरः प्रदेशानवधीकृत्योपरिस्थितचतुः प्रदेशादिकाऽसुषरा विमला नाम दिश् भवति, तथाऽधस्तात् तमोऽमिधानाऽधस्तनाकाशप्रदेशचतुष्टयप्रवहेति।
स्ताश्वानादिकालसित्रविश्वन्यस्त्रथाऽनादिकालप्रसिद्धनामानो निश्चयनयावलम्बनात् प्रतिपचव्याः । न तदङ्गीकरयोनोत्तरतो मेरूक्च्यत इति । अतस्तमेवंविधं रूचकं दिग्नियमहेतुं
प्रतीत्य यथासम्भवं-येन प्रकारेण यस्याः सम्भवो द्विप्रदेशादिकेन द्वपुत्तरादिना एकप्रदेशादिना चानुत्तरेण तथा चतुः प्रदेशादिनाऽनुत्तरेणैव यथासम्भवं भवतीत्युच्यत इति ॥१०॥

<sup>🤋 &#</sup>x27;सा प्रतीचा'इति क-पाठः । २ 'चा<sup>ष्ट</sup>ः' इति घ-पाठः । ३ 'स्थितांथः ' इति ग पाठः ।

अंबेषां भरतादिक्षेत्राणां किंकृती विभाग इत्याह—

#### सूत्रम्—तदिभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्-महाहिमवन्-निषध-नील-रुक्मिशिखरिणो वंशघरपर्वताः॥ ३—११॥

टी॰—तानि विभक्तं शीलमेषामिति तद्धिभाजिनोऽकृत्रिमसिनेशित्वात् तच्छीलाः, पूर्वापरायता इत्युभयतो स्वणजलिक्षमवगादाः हिमवदादिसंझानिर्देशः, वैशा वर्षा वा क्षेत्राणि तेषां धारकाः—विशिष्टन्यवच्छेदकारिणो गिरयोऽनादिकालक्ष्वस्थानाः।

भा०—तेषां वर्षाणां विभक्तारः हिमवान् महाहिमवान् निषयो नीस्रो रुक्मी शिखरीत्येते षड् वर्षघराः पर्वताः॥ भरतस्य हैमवतस्य च विभक्ता

हिमवदादिवर्ष-धरस्यरूपम् हिमवान् । हैमवतस्य इरिवर्षस्य च विभक्ता महाहिमवान्, इत्येवं शोषाः ॥ तत्र पश्च योजनशतानि षड्विंशानि षट् पैको-

नविंशतिभागा (५२६ ६ ) भरतविष्कम्भः। स बिद्धिहिंमवद्धै-

मवतादीनामाविदेहेभ्यः । परतो विदेहेभ्योऽर्घार्घहीनाः ॥

टी -- तेषां वर्षाणामित्यादि भाष्यं प्रायो गतार्थम्, कथं चुनरमी वैशवरपर्वता इत्यादर्शयति-भरतस्य हैमवतस्य च विभक्ता हिमवान्। तन्मध्यन्यवस्थितत्वाद् भार-तहैमवत्योर्विभागमापादयति हिमवान् । तथा हैमवतहरिवंशयोर्व्यवस्थाकारी महाहिमवान्। इत्येवं शेषगिरयोऽपि नामग्राहं वक्तव्या इत्यतिदिशति, हरिवंशविदेहयीविंभक्ता निषयः, विदे-हरम्यकयोर्विभक्ता नीलः, रम्यकहैरण्यवतयोर्विभक्ता रुक्मी, हैरण्यवतैरावतयोविभक्ता शिख-रीति।।अधुनेषां क्षेत्राणां विभागे सति प्रमाणमाख्याति-तन्त्र भरतक्षेत्रमारोपितचापाकारुम्, अतः प्रागिषोरेव प्रमाणग्रुच्यते-पञ्च योजनदातानि पड्विंश्त्यधिकानि षट्ट चैकोनर्विद्यति भागा योजनस्य भरतक्षेत्रविष्कम्भः । अपरे त्विद्मेव भाष्यवाक्यं सूत्रीकृत्याधीयते । विष्कम्भत इति मध्यप्रदेशे भवति, एवमैरावतक्षेत्रविष्कम्भोऽपि । हिमवदादिपर्वतानां शेषक्षेत्राणां चैव-मतिदिश्वमाह-सं द्विक्रिंहिंमवद्भैमवतादीनामाविदेहेम्य इति, तद्यथा-हिमविच्छलरि-णोर्योजनसहस्रं द्रपुत्तरपश्चाशताधिकं द्वादश चैकोनविंशतिभागा योजनस्य, हैमवतहैरण्यंक्तयीः सहस्रद्धयं शतं च पञ्चीत्तरं पञ्च चैकीनविंशतिमागा योजनस्य, महाहिमवर्रुविमणीश्रत्वारि सहस्राणि शतद्वयं दञ्जोत्तरं दश चैकोन्विंशतिमागा योजनस्य, हरिरम्यकयोर्धौ सहस्राणि चत्वारि श्तान्येकविंशत्यधिकानि एकश्रैकोनविंशतिभागो योजनस्य, निषधनीलयोः पोडश्च सहस्राप्यष्टी शतानि द्रपुत्तरचत्वारिंशताधिकानि द्वौ चैकोनविंशतिभागौ योजनस्य, विदेहानां त्रयस्त्रिशत्सहस्राणि षट् च अतानि चतुरशीत्यधिकानि चत्वारथैकोनविंशतिमागा योजन-स्वेति । परतो विदेहेभ्योऽर्घार्धहीना इति । नीलादीनां प्रमाणमाचष्टे लाघविक आचार्यः-

९ 'वर्षघर॰' इति घ-पाठः । २ 'स भरतेषुद्विगुणो द्विगुणः पर्वतानां क्षेत्राणां विष्कम्भो भवस्याणिदेहेभ्य इति श-दी-पाठः ।

विदेहक्षेत्रेषुर्रघेहीनो नीलेषुर्भवति, सोऽर्घहीनो रम्यकेषुरित्येवं यावदैरावतक्षेत्रमिति ॥ अधुनैषां हिमवदादिकुलपर्वतानां अवगाहोच्छ्यान् प्रतिपादयति—

हिमधरादीनां भा॰—पञ्चर्विशतियोजनान्यवगाढो योजनशतोच्छ्यो हि-मानम् मिवान् । तद्विमहाहिमवान् । तद्विनिषध इति ॥

टी॰—पञ्चविद्यातीत्यादि उच्छ्रायचतुर्भागोऽवगाहः सर्वेषाम्, उच्छ्रायो योजनशतं अवगाहः पञ्चविद्यातियोजनानि हिमवतः। एतदेव द्विगुणग्रुच्छ्रयावगाहप्रमाणं महाहिमवतः, योजनशतद्वयग्रुच्छ्रयः पञ्चाशदवगाहः। एतदद्विगुणं निषधस्य, चत्वारि शतान्युच्छ्रायः शत-मवगाह इति। नीलादीनां निषधादिवदुच्छ्रयावगाहाविति॥ इदानीं जीवाधनुःकाष्ठे कथयति—

भा०--भरतेवंशस्य योजनानां चतुर्दश सहस्राणि चत्वारि

भरतस्य ज्यामानादि

शतान्येकसप्ततीनि च षड्भागा विशेषीना (१४४०१<u>६)</u> ज्या । इषुर्यथोक्तो (५२६<u>६)</u> विष्कम्भः, घतुःकाष्टं चतुर्दश सहस्राणि

शतानि पत्राष्टार्विशानि एकाद्श च भागाः साधिकाः(१४५२८<mark>११</mark>)।

टी०—भरतवंशस्येत्यादि भाष्यम्। हिमनत आराद्भागवर्तिनी जीवेयं प्रतिपत्तव्या, भनुःकाष्ठं च, इषुर्यथोक्तो विष्कम्भ इति प्रागमिहितोऽपि पुनरिहोपन्यस्तः इषुरिति, तत्रैवं नोक्तस्तस्मात् पुनरूपन्यास इति ।

भा०—भरतक्षेत्रमध्ये पूर्वीपरायत उभयतः समुद्रमवगाढो वैतास्त्रपर्वतः वह योजनानि सक्तीशानि धरणिमवगाढः पश्चाशद् विस्तरतः पश्चविंशत्युच्छितः ॥ विदेहेषु निषधस्योत्तरतो मन्दरस्य दक्षि-णतः काश्चनपर्वतशतेन चित्रकूटेन विचित्रकूटेन चोपशोभिता

देवकुरवः।

टी॰—भरतक्षेत्रमध्य इत्यादि । वैताक्यपर्वतो दक्षिणोत्तरार्धविभागकारी विद्या-धराधिवासः पञ्चाश्चत्यष्टिनगरयुक्तदक्षिणोत्तरश्रेणिद्वयालंकृतो गुहाद्वयोपशोभितश्च प्रति-पत्तव्यः । विदेहेष्वित्यादि । मेरुगिरेईक्षिणतो निषधस्योत्तरतो देवकुरवो मवन्ति, ते च काञ्चनपर्वतकद्यातेनोपशोभिताः इदपञ्चकोभयपर्यन्तव्यवस्थितदेशभिदेशभिः काञ्च-नपर्वतिर्विभूषिताः, शीतोदानदीपूर्वापरगौ निषधाचतुर्स्तिशाष्टशतसचतुःसप्तभागान्तरौ चि-श्रविचित्रकृटौ योजनसहस्रोचौ ताबदधोविस्तृतौ तदर्धम्रुपरि ताभ्यां चोपशोभिता देव-इरवः । ते च—

१ '•तवर्ष' इति ध-पाठः । २ 'विशेषती' इति ध-पाठः । १ ४ कोशाः = १ योजनम् ।

भा०—विष्कम्भेणैकाद्दा योजनसहस्राण्यष्टौ च रातानि द्विचत्वारिंशानि द्वौ च भागौ । एवमेवोत्तरेणोत्तराः कुर्वः चित्रक्टिविन्नउत्तरक्विक्षः कृटहीना द्वाभ्यां च काञ्चनाभ्यामेव यमकपर्वताभ्यां विराजिताः ॥
विदेहा मन्द्रदेवकुरूत्तरकुरुभिर्विभक्ताः क्षेत्रान्तरवद् भवन्तिपूर्वे चापरे च । पूर्वेषु षोडदा चक्रवर्तिविज्ञया नदीपर्वतविभक्ताः परस्परस्यागमाः,
अपरेऽप्येवंस्रक्षणाः षोडदीव । तुल्यायामविष्कम्भावगाहोच्छायौ दक्षिणोत्तरौ
वैताक्रयौ, तथा हिमवच्छिखरिणौ महाहिमवद्विमणौ निषधनीलौ चेति ॥

टी० विष्कम्भेणेत्यादि सुज्ञानम् । इदानीम्रत्तरकुरूनतिदिशति एषमेवोत्तरेणोत्तराः कुरवः काञ्चनकनगशतेनोपशोभिताः, किन्तु चित्रविचित्रकृद्धाभ्यां हीनास्तर्त्याने च काञ्चनाभ्यां तत्प्रमाणाभ्यामेव यमकपर्वताभ्यां शीतानदीकृतगाभ्यां विराज्ञिता इति ॥ विदेहा इत्यादि । मन्दरगिरिणा देवकुरूत्तरकुरुभिश्च विभक्ता व्यवच्छित्रमर्यादाः स्थापिताः,एकक्षेत्रान्तः पातिनोऽपिक्षेत्रान्तरवद् भवन्ति। तत्रत्यमनुष्यादीनां परस्परेण गमनागमनाभावात् । अतः पूर्वे चापरे च उभये विदेहा भवन्ति, मेरोः पूर्वतः पूर्वे, अपरतोऽपरे, तत्र पूर्वेषु विदेहेषु षोडदा चक्रवर्तिविज्ञया नदीपर्वतविभक्ताः परस्परस्यागमाः चक्रवर्तिनां विजेतव्या भोक्तव्याश्च, नदीभिगिरिभिश्च विभक्ताः परस्परेणागम्याः क्षेत्रविशेषा इत्यर्थः । अधुनाऽपरानप्यतिदिशति—अपरेऽप्येवंस्वभणाः षोडद्याव चक्रवर्तिविजयाः सरिद्विरिविभक्ताः परस्परासम्भाग्यमानगमना इति । अधुनोत्तर-भागवर्तिपर्वतान् प्रमाणतो निर्दिशति—तुल्यायामेत्यादि भाष्यमेव सुज्ञानम् ।

भा०—क्षुद्रमन्दरास्तु चत्वारोऽपि धातकीषण्डपुष्करार्धकाः महामन्दरात पश्चद्द्राभियोंजनसहस्रैहींनोच्छायाः । षड्भियोंजनदातेर्धरणि-क्षुद्रमन्दर-तले हीनविष्कम्भाः । तेषां प्रथमं काण्डं महामन्द्रतुल्यम् । द्वितीयं सप्तभिर्हानम् । तृतीयमष्टाभिः । भद्रद्वालनन्द्नवने महामन्द्रवत् । अर्धषद्पश्चाद्याद् योजनसहस्राणि सीमनसं पश्चदांतविस्तृतमेव । तृतोऽष्टाविद्यातिसहस्राणि पाण्डुकं चतुनेवित्चतुःद्यातिवस्तृतमेव भवति । उपरि चाधस्र विष्कम्भोऽवगाद्श्च तुल्यो महामन्दरेण । चूलिका चेति ॥

टी॰—श्रुद्रमन्द्रास्त्वित्यादि ॥ धातकीषण्डे द्वौ पुष्करद्वीपार्घे द्वौ इत्येवं चत्वारोऽपि श्रुष्ठकमन्द्रा भवन्ति जम्बृद्वीपमध्यवर्तिमेरोहीनप्रमाणत्वात् । तच्चाद्र्शयति— महामन्द्रात् पञ्चद्द्वाभियोजनसहस्रीर्हीनोच्छ्रायाः—चतुरशीतियोजनसहस्रोच्छ्र-ताः । तथा षड्भियोजनदातैर्घरणितले हीनविष्कम्भाः चतुःशताधिकनवसहस्र-

१ ' स्परागमाः ' इति घ-पाठः । २ 'शतं विस्तृतम् ' इति घ-पाठः ।

विष्कम्भा इत्यर्थः । तेषां चतुर्णामि प्रथमं काण्डं महामन्द्रतुल्यं धरणिमवगाढं सहस्रप्रमाणिमत्यर्थः । द्वितीयं काण्डं सप्तिमः सहस्रेहींनं मन्दरात् षट्टपश्चाशत्सहस्र-प्रमाणिमत्यर्थः । कृतीयं काण्डमष्टाभिः सहस्रेहींनं, मेरोः सकाशात् अष्टाविंशति-सहस्रप्रमाणिमत्यर्थः । भद्रशालनन्दनवने महामन्दरे इव द्रष्टव्ये, धरण्यां भद्रशालवनम्, तदुपरि पश्चशत्यां नन्दनमिति, तत उपरि अर्धषद्पश्चाशत्सहस्राण्यारुष्य सौमनसम्, पश्च शतानि नन्दनवनेनाक्षिप्तानि द्वितीयकाण्डस्यातोऽर्धषट्पश्चाशत्सहस्राणि गत्वा तत् पश्चशत्विस्तीर्णमेच भवति । ततोऽष्टार्विशतिसहस्राण्यारुष्य पाण्डुकवनं चतुनवित्तचतुःशतविस्तीर्णमेचावसेयम्, तथोपरि चाधश्च विष्कमभोऽचगाहश्च तुल्यो महामन्दरेण यथासङ्ख्यमत्राभिसम्बन्धः, उपरि मस्तके यो विष्कमभः स महामन्दरेण तुल्यः, सहस्रप्रमाण इत्यर्थः, अध्य योऽवगाहः सोऽपि महामन्दरेण तुल्यः, योजनसहस्रमानः, एषां भवति । चूलिका चैषां महामन्दरच्डासदशी प्रमाणतोऽ-वसातव्यति । अधुना लाघवार्थं द्वीपादीनां परिधिगणितपदजीवाद्यानयनाय करणोपाया मण्यन्ते । तत्रेप्तितवृत्तक्षेत्रपरिधेरानयनायेदं करणसूत्रम्—

भा०—विष्करमकृतेद्दागुणाया मूलं वृत्तपिरक्षेत्रः, स विष्करमपादाभ्यस्तो गणितम्। इच्छावगाहोनावगाहाभ्यस्तस्य विष्करभस्य चतुपरिष्यानयनाविकरणम् गुणस्य मूलं ज्या । ज्याविष्करभयोवभिविद्योषमूलं विष्करभाच्छोध्यं द्योषाधीमयुः । इयुवर्गस्य षङ्गुणस्य ज्यावगयुतस्य मूलं धनुःकाछम् । ज्यावभैचतुभीगयुक्तमियुवर्गिमयुविभक्तं तत्प्रतिकृतिवृत्तविष्करभः । उद्यवनुःकाछाद् दक्षिणं द्योध्यं द्योषाधं बाहुरिति । अनेन करणाभ्युपायेन क्षेत्राणां वैताद्यादिपर्वतानामायामविष्करभज्येषुधनुःकाछपरिमाणानि ज्ञातव्यानि ॥ ११ ॥

टी॰—विष्कम्भकृतेर्द्दशगुणाया मूलं वृत्तपरिक्षेपः, विष्कम्भो योजनशतसद्दसं तल्लक्षगुणं, कृतिः वर्गो भवति, पुनर्दशगुणा क्रियते, पश्चान्मलमानीयते, तद् वृत्तक्षेत्र-परिक्षेपः, तत्र योजनराशौ लब्धव्ये त्र्येकषट्द्विद्विकसप्तकः क्रमेण मूलमानेतव्यम्, ततोऽमं राशिरधस्तात् जातः ६३२४५४। एषोऽर्धन छिन्नो योजनित्रलक्षपोडशसद्दसप्तप्तविश्व-द्विश्वतसङ्ख्यो भवति, शेषम्रपरीदं ४८४४७१ चतुर्भिर्गुण्यते, चतुर्गव्यूतं योजनं यतः, ततो गैव्यूतराशिर्भवति । षडादिराशिना मागो हार्यः, लब्धमिदं गव्यूतत्रयं शेषम्रपरीदं ४०५२२। धनुःसद्दस्रद्वयेन गुण्यते जातः ततो धनुराशिः। षडादिराशिना भागलब्धमिदं

१ 'कृतस्य ' इत्यधिको घ-पाठः । २ 'सर्वक्षेत्राणां सर्वपर्वता॰ ' इति घ-पाठः । ३ ( १९३०८८४ )। ४ 'यतस्ततो ' इति पाठः । ५ ( ८१०४४००० )।

१२८, श्रेषम्परीदं ८९८८८ । पण्णवत्यङ्गुलं धनुभवतीति पण्णवत्या गुण्यते, जातोऽङ्गुलं-राशिः । भागलन्धमिदं १३, श्रेषमुपरीदं ४०७३४६ । द्वाभ्यां गुण्यते यतोऽर्धाङ्गुलद्वयेनैक-मर्गुलं भवति, जातोऽर्घाङ्गलैराशिः, षडादिराशिना भागलब्धमिदं १। शेषाश्रार्घाङ्गुलभागा एतावन्त उद्धरिताः १८२२३८ । अधस्तात् पडादिराशिः एष जम्बूद्वीपपरिधिः । वृत्तग्रहणं चतुरस्रादिश्चेत्रच्याष्ट्रन्यर्थम्, परिश्चेपग्रहणं विष्कम्भेषु जीवादिच्याष्ट्रन्यर्थमिति। अधुना गणित-पदमानीयते जम्बूद्वीपस्य, तत्रेदं करणसूत्रम् ॥ स विष्कम्भपादाभ्यस्तो गणितं प्रका-न्तविष्कम्भो लक्षेकपादः पश्चविंशतिसहस्राणि विष्कम्भपादेनाभ्यस्तो--गुणितो विष्कम्भ-पादाभ्यस्तः, स इति परिधिः जम्बृद्वीपस्याभिसम्बध्यते, प्रकान्तार्थपरामर्शित्वात् सर्वनाम-शन्दानाम् । गणितमिति गणितपदमित्यर्थः । जम्बृद्वीपे योजनप्रमाणानि चतुरस्रखण्डान्येता-वन्ति भवन्तीत्यर्थः। तत्र परिधियोजनराशिः पञ्चविंशतिसहस्रगुणितोऽयं ७९०५६७५०००। गच्यूतत्रितयं पश्चविंशतिसहस्रगुणं जातिमदं ७५०००। गच्यूतराशिश्चायं योजनीिऋयते। चतुर्भिर्भागलब्धमिदं १८७५० । योजनराशिरयम् । धनुरपि पश्चविंशतिसहस्रगुणः, जातमिदं ३२०००० । अयमपि ध्नुराशियोंजनीकियते । अष्टी धनुःसहस्राणि योजनं भवतीति वचनात् अष्टामिः सहस्रौर्भागलब्धमिदं ४०० । अयमपि योजनराशिरनन्तरराशौ प्रक्षिप्तः, जातमिदं १९१५०। अयमपि च सप्तकोटिशतादिराशी, जातमिदं ७९०५६९४१५०। अङ्गुलराशिः पश्चविंशतिसहस्रगुणो जातमिदं ३२५०००। अधोङ्गुलं पश्चविंशतिसहस्रगुणं जातमिदं २५००० । अस्यार्घाङ्गुलराशेरर्घं गृह्यते ततोऽङ्गुलानि लभ्यन्तेऽमॄनि १२५०० । एतान्यङ्गुलराञ्जौ क्षिप्यन्ते, जातमिदं ३३७५००। ततः षण्णवत्या भागो यस्मात् षण्णवत्यङ्गलं धनुर्भवति । भागलब्धमिदं ३५१५ । अयं धनूराशिः, शेषमङ्गुलानां षष्टिः । अस्य धनूराशे-र्भागः सहस्रद्रयेन, लब्धमेकं गव्यृतं शेषमिदं १५१५॥

अधुना जीवानयनप्रुच्यते इच्छावगाहोनावगाहाभ्यस्तविष्कम्भस्य चतुर्गुण-स्य मूरुं ज्या ॥ ईिप्सतोऽवगाहो यावान् स इच्छावगाहस्तेनोनो विष्कम्भः इच्छावगाहोनः पुनरवगाहेनाभ्यस्यते-गुण्यते, इच्छावगाहोनश्वासाववगाहाभ्यस्तश्च इच्छावगाहोनावगाहाभ्यस्तः, तस्य पुनश्चतुर्भिगुणितस्य यन्मृतं सा मण्डलक्षेत्रस्य जीवा भवति । अत्र विष्कम्मो योजनलक्षः, एष ईिप्सतावगाहोनः क्रियते, ईिप्सतश्चायं ५२६ षट् च कला ६। एष उपरितनो राश्चिः संवर्ण्यते कलीकियत इत्यर्थः । एकोनविंग्रत्या गुण्यते, जातमिदं ९९९। अत्र षट् कलाः क्षिप्यन्ते, जातिमदं १००००। विष्कम्भराशिरिप संवर्ण्यते एकोनविंग्रत्या, जातिमदं १८९०००। एषोऽवगाहराशिरम्रतः पात्यते, जातिमदं १८९००००। पुनरवगाहराशिना गुण्यते, जातिमदं १८९०००००। ततश्चतुर्भिगुण्यते जातिमदं ७५६००००००। अस्य मूलं जीवा भवति, तच ग्राह्यं द्विसप्तचतुष्कनवपश्चचतुष्ककैः,

१ (८६२९२४८)। २ (८१४६९२)।

क्रमेण जातिमदं ( २९७८८८४ ) अधस्त्योऽर्धेन च्छिको जातिमदं २७४९५४ । अस्य ( ५४९९०८ )

राशेरेकोनविंशत्या मागलन्धमिदं १४४७१। कलाश्च पश्च । शेषं यदुद्धरितं तत्रेका न्यूना कला लभ्यत इत्येषा जीवा।।

अधुना करणसूत्रमिषोरानयनाय ज्याविष्कम्भयोवेर्गविशोषमूलं विष्कम्भाच्छोध्यं शेषांधिमधुः । जीवावर्गस्य विष्कम्भवर्गस्य च (यो) विशेषस्तस्य मूलं विष्कमाच्छोध्यते, शेषस्य यदंधं स इषुभवति, तत्र जीवावर्गोऽयं ७५६०००००० विष्कम्मवर्गश्रायमेकपष्टयुत्तरत्रिशतगुणः ३६१००००००० । अस्माज्जीवावर्गे विशुद्धे शेषमिदं
भवति ३५३४४००००००० । अस्य मूलमादीयते, शून्याष्टकस्यार्धेन चत्वारि शून्यानि
शेषस्य मूलमेव काष्टकाष्टकेर्लच्धमिदं १८८००० । एतद् विष्कम्भादेकोनविशतगुणाच्छोध्यम्, शेषं जातमिदं २०००० । अस्यार्धेनदं १००० । अस्यैकोनविशत्या भागलब्धमिदं ५२६ षट् च कला इषुरिति ॥

अधुना धनुःकाष्टानयनाय करणसूत्रम् इषुवर्गस्य षद्गुणस्य ष्यावर्गयुक्तस्य [कृतस्य ] मूलं धनुःकाष्टम् ॥ इषोः कलीकृतस्यायं वर्गः १००००००० ॥ एष ष्विभिर्गुण्यते, जातिमदं ६००००००० ॥ एष ज्यावर्गे क्षिप्यते, ज्यावर्गश्चायं ७५६००-०००० ॥ जातिमदं ७६२०००००० ॥ अस्य मूलमात्रं धनुःकाष्टं भवति, तच दिकसप्तपट्शून्यचतुष्कत्रिकैः क्रमेणादीयते, ततोऽयं राशिभवति अधस्त्यस्या-{२६२१५१ ॥ ५५२०८६

र्धेन छिष्ठस्यैकोनविंशत्या भागलन्धमिदं १४५९८ । एकादश चैकोनविंशतिभागा इति ॥ सम्प्रति विष्कम्भानयनाय करणसूत्रमिदम्— ज्यावगेषतु भीगयुक्तमिषुवर्गमिषु- विभक्तं तत्प्रकृतिषृक्तविष्कम्भः ॥ जीवावगेषतु भीगेन युक्त इषुवर्गः इषुणा विभक्तः स्वभावष्ट्रत्तविष्कम्भो मवति, ज्यावर्गः ७५६००००००० । अस्य चतुर्भागोऽयं १८९०००००० । एष इषुवर्गे खिप्यते, इषुवर्गश्रायं १००००००० । एकीकृतमिदं जातं १९००००००० । भागपराष्ट्रस्या एकषण्ट्यधिकशतत्रयेणेषुर्गण्यते, एकोनविंशतिभागेनैकः स गुणकार उपरितनस्य, इतरस्य चैकोनविंशतिभागेनैकोनविंशतिरेव, शून्यचतुष्का-

पगमे तया भागलन्धमिदं १०००० ॥

अधुना बाहुरानीयते, तत्रेदं करणसूत्रम्—उदग्धनुःकाछाद् दक्षिणं शोध्यं शोषार्धे बाहुरिति । अनेन करणाभ्युपायेन क्षेत्राणां वैताढ्यादिपर्वतानामाया-मविष्कम्भज्येषुधनुःकाछपरिमाणानि ज्ञातच्यानि ।। उदग्धनुःकाष्ठमिदं २५२३० कला ४ चत्वारश्रेकोनविंशतिभागाः, अग्रुष्माद् दक्षिणं धनुःकाष्ठं पात्यते, तथेदं १४५२८। एकाद्य चैकोनविंशितिभागाः, पांतिते उपरितनराशिरयं १०७०२ । अधस्तादेकादश कला न पतिन्त चतरम्यः कलाभ्य इतिकृत्वा उपरितनराशिनं ददात्यर्धमतो रूपमेक-मवतार्यते, एकोनविंशितिमध्यादेकादश छुद्धा अष्टौ शेषकलाचतुष्टयक्षेपाद् द्वादश, जाताः अर्धेन षद्, उपरितनराशिनं ददात्यर्धमतो रूपमेकमवतार्यते एकोनविंशितरिप नार्ध ददातीत्येकोन-विद्यतिरूपपपनीयते, तस्यार्धेनार्धकलाः,अष्टादशानामर्धेन नवषदकपश्चदशकलाः सार्धा जाताः उपरितनराशेरर्धेनेदं ५३५०। एतावती बाहा क्षुल्लिमवत इत्यनेन च परिक्षेपज्यानयनकरणा-भ्युपायेन सर्वक्षेत्राणां सर्वपर्वतानां चायामविष्कम्मेषुधनुःकाष्टप्रमाणान्यवगन्तव्यानीति । अपरे पुनर्विद्यांसोऽतिबहूनि स्वयं विरचय्यास्मिन् प्रस्तावे सूत्राण्यधीयते विस्तरदर्शनाभि-प्रायेण, तस्य युक्तमयं सङ्ग्रहः सूरिणा संक्षेपः कृत इत्यतोऽत्र विस्तराभिधानमपाचीनमाः चक्षते प्रवचनितपुणाः । अथ विस्तरतो विवक्षितस्ततो ग्रन्थलक्षपरिभाषिताया जम्बूद्वीपदे-श्वनायाः पदुप्रञ्चस्तिर्विस्तृणद्भिरिप कियदत्र विस्तृतं स्याद् १ विस्तरार्थिनो वा बहुगुणः सिद्धान्त एव तत्कृतसूत्रेभ्य इत्यत उपेक्षणीयस्तदभिग्राय इति ।। ११।।

एवमिमां जम्बूद्वीपवक्तव्यतां परिसमाप्य समासतः सम्प्रति द्वीपान्तरवक्तव्यताभिधित्स-योवाच--

## सूत्रम्-दिर्घातकीखण्डे ॥ ३-१२ ॥

टी०-अस्य भाष्यम्।

भा०—ये एते मन्द्रंवर्षवंदाघरा जम्बूहीपेऽभिहिताः एते द्विगुणा घातकी-खण्डे द्वाभ्यामिष्वाकारपर्वताभ्यां दक्षिणोत्तरायताभ्यां विभ-धातकीखण्डे क्षेत्राद्यतिदेशः इषु-कारो च चक्रारसंस्थिता निषधसमोच्छ्रायाः कालोदलवणजल-हपर्शिनो चंद्राधराः सेष्वाकारा अरविवरसंस्थिता वंद्रा इति ॥ १२ ॥

टी॰—ये एते मन्दरवर्षवंद्योत्यादि भाष्यम्। लवणजलनिषेषिधांतकीखण्डो द्वीपो धातकी वृक्षसम्बन्धाद् वलयाकृतिः लक्षचतुष्टयविष्कम्भः, तिस्मन् धातकी खण्डे मन्द्राद्यो जम्बृद्वीपक्षमन्द्रादिभ्यः सङ्ख्यया द्विगुणमाना वेदितच्याः, जम्बृद्वीपे मेरुरेकस्तत्र द्वौ पूर्वीप्रियम्थ्यव्यवस्थितौ मेरू, वंशा भरतादिक्षेत्राण्येरावतपर्यवसानानि, तानि तत्र द्विसङ्ख्यायुक्तानि प्रत्येकं २। वंशधरा हिमवदादयः पर्वता वैतादचादयथ तेऽपि तत्र द्विद्धिः स्थिताः, एते च सर्वेऽपि मन्दरादयो द्वाभ्यामिष्वाकारपर्वताभ्यामृजुभ्यामित्यर्थः । दक्षिणोत्तर-दिक्मध्यव्यवस्थिताभ्यां दक्षिणोत्तरायताभ्यां च विभक्ताः—विच्छिनाः पूर्वार्घे चापरार्घे च व्यवस्थिताः, एभिरेव नामभिर्जम्बद्धीपकैः समा सङ्ख्या येषां भरतादिप्रतिक्षेत्रं जम्बृ-

**१ 'पास्यम्ते' इति ग-दी-पाटः । २ ' ०रवंशवर्षधरा ' इति ख-पाटः । ३ 'एतैरेव' इति क-पाटः ।** 

द्वीपकसमसङ्ख्याः, चक्रनाभिप्रतिवद्धारकवत् संस्थिताः, तत्र वर्षभरपर्वता निषधगिरिसद्द्वीच्छायाश्वतुर्योजनशतोच्छ्।या इत्यर्थः । कालोदलवणजलस्पर्दिनो वंद्याभराः संप्वाकाराः
कालोदसमुद्रो धातकीखण्डपरिक्षेपी लवणोदधिर्जम्बूद्वीपपरिक्षेपी, एतयोर्जलं कालोदलवणजलं तत्स्प्रण्डं शीलमेपामिति कालोदलवणजलस्पर्शिनो हिमवदादयः, सहेष्वाकारपर्वताभ्यां
पश्चयोजनशतोच्छ्रायाभ्यामिति । धातकीखण्डवर्तिनश्च हिमवदादयो जम्बूद्वीपकहिमवदादिविच्छेदप्रतिनिधिना व्यवस्थिता वैतादचादयः क्षेत्राणि चेति । अरविवरसंस्थिता वंद्याः
इति । अराणां विवराण्यन्तरालानि तद्वद् व्यवस्थिताः वंद्याः—क्षेत्राणि तत्रेति । सङ्क्षेपात् तु
प्रतिपत्तव्यमिदं यन्नाम किश्चिन्नदीदेवकुरूत्तरकुरुप्रभृति जम्बूद्वीपेऽभिहितं तत् सर्वं धातकीखण्डे
दिक्षिरवसातव्यमिति ॥ १२ ॥

यथैव धातकीखण्डे जम्बृद्वीपविधिद्धिंक्तस्तथैव-

## सूत्रम्-पुष्करार्धे ॥ ३-१३ ॥

भा०—यश्च भातकीखण्डे मन्दरादीनां सेष्वाकारपर्वतानां सङ्ख्याविषये नियमः स एव पुष्करार्धे वेदितव्यः ॥

टी० — पुष्करद्वीपः कालोदसमुद्रपरिक्षेपी पोडशलक्षविष्कम्भस्तस्यार्थमारात्तममष्टौ योजनलक्षास्तस्मिन् पुष्करार्धे च जम्बृद्वीपविधिद्विद्विद्विष्ट्रच्यः। यश्च घातकीखण्डे विधिरुक्त इष्वाकारौ दक्षिणोत्तरदिङ्मध्यावस्थितौ दक्षिणोत्तरायतौ पश्चशतोचौ, तथा मन्दरौ चतुरशी-तिसहस्रोच्छ्यादिकौ वंशधराश्रतुःशतोचा इत्येवमादिकः सङ्ख्याविशेषनियमः स पुष्करा-र्धेऽप्यशेषो बेदितव्य इति ।

भा॰—ततः परं मानुषोत्तरो नाम पर्वतो मानुष्यलोकपरिक्षेपी सुनगरप्रा-कार(वत्)वृतः पुष्करद्वीपार्घे निर्दिष्टः काश्चनमयः । सप्तद्देशक-मानुषोत्तरः पर्वतः विंद्यानि योजनदातानि उच्छितः । चत्वारि स्रिद्यानि क्रोद्यां चाघो धरणितलमवगादः । योजनसहस्रद्वाविंद्यामधस्ताद् विस्तृतः । सप्तद्यानि त्रयोविंद्यानि मध्ये । चत्वारि चतुर्विद्यान्युपरीति ।

टी०—ततः परमित्यादि भाष्यम् । आरात्तमपुष्कराधीत् परतः समनन्तरो धान्यपल्य-कार्थाकृतिः वलयवृत्तो मानुषोत्तराभिधानो गिरिर्मानुष्यलोकपरिक्षेपी महानगरप्राकारप्र-तीकाग्रः कनकमयः पुष्करद्वीपार्धविभागकारीति । शेषं सम्रुच्छ्रायादि सुज्ञानम् ।

भा॰—न कदाचिद्स्मात् परतो जन्मतः संहरणतो वा चारणविद्याधरिई-प्राप्ता अपि मनुष्या भूतपूर्वी भवन्ति भविष्यन्ति च ।

टी०-न कदाचिद्स्मादित्यादि। अस्मान्मानुषोत्तराद् गिरेः परतो न कस्मिश्चिदपि काले जायन्ते जनिष्यन्तेऽजनिषत चेति मनुष्या इत्यत एवायं मानुषोत्तरोऽभिषीयते । तथा संहरणतोऽपि न सन्ति मनुष्याः, तत्र संहरणं नाम वैराद्यनुबन्धात् केनचिद् देवविद्याधरादिना इहत्यमनुष्यस्तत्रोत्क्षिप्य नीयेतायमत्रोध्वेशोषं शुष्यतु स्रियतां वाष्यकृतप्रतीकारः क्षिप्रमेवं वैरादिनिर्यातनार्थं, संहरणममृन् विहाय क्रियते—

''सेमणीं अवगतवेदं, परिहारपुलागमप्पमत्तं च । चोदसपुर्विव आहा-रयं च णवि कोइ संहरह ॥'' आर्या

तस्मादिष संहरणतो न मनुष्यास्तत्परत इति, अवश्यं हि मनुष्येण मर्तव्यमन्तर्मानुषोत्तरनगस्येति । तथा चारणिवद्याधरिद्धमासा आपि मनुष्यास्तमुळ्ळ्घ्य गताः सन्तः परतो
न म्रियन्ते इति नियम्यते, न पुनर्गमनमेषां मानुषोत्तराद् बिहानिष्ध्यते, तपोविशेषानुष्ठानाज्ञङ्घाचारिणो विद्याचारिणश्च संयता नन्दीश्वरादिद्धीपान् गच्छन्ति चैत्यवन्दनाये, प्रसिद्धशायमावश्यकादिष्विप प्रायो विधिः, तथा विद्याधरा महाविद्यासम्पन्नाः ऋद्विप्राप्ताश्च वैक्रियादिशरीरभाजः सर्वे गच्छन्ति परतः, न तु प्राणान् परित्यजन्ति तत्रैवेति । एवंविधातिशयप्राप्ता
अपि तत्र नो म्रियन्ते, किम्रुत निरतिशयमनुष्या इति दर्शयति—

मानुषोत्तराभिधाने भा०-अन्यत्र समुद्घातोपपाताभ्यामत एव च मानुषोत्तर कारणम् इत्युच्यते।

टी०-अन्यन्न समुद्वातोपपाताभ्यामित्यपोद्यते मारणान्तिकसमुद्वातेन समुपहतः कश्चिद्धतियद्वीपान्तर्वतीं बहिर्वितिद्वीपसमुद्रेष्ट्रत्पत्स्यते तेन चोत्पत्तिप्रदेशे प्रक्षिप्तमात्मप्रदेशजालमिलिकागतिना पश्चान्त्रियते तत्र व्यवस्थित इति । तथोपपातमङ्गीकृत्य जन्माभिसम्बध्यते बहिर्द्वीपसमुद्रवर्तिनाऽसमता येन मजुष्यायुर्निबद्धमधित्तीयद्वीपाभ्यामन्तरे
चोत्पत्स्यते वक्रगत्या, तस्य तन्मजुष्यायुर्वक्रकाले विषच्यते, तदैव चासौ मजुष्यो जातस्तदुद्यवर्तित्वात् । तथा चागमः -'' मैणुस्से णं भंते ! मणुस्सेसु उववज्जइ अमणुस्से मणुस्सेसु उववज्जइ ! गोयमा ! मणुस्से २ सु उववज्जइ, नो अमणुस्से मणुस्सेसु उववज्जइ ॥ "
एवं समुद्वातोपपातौ विरद्य्य नान्येन प्रकारेण बहिर्माजुषोत्तरधरणीधरात् मरणं मजुष्याणां
जन्म वा सम्भाव्यते इति । वे त्वेतद् भाष्यं गमनप्रतिषेधद्वारेण चारणविद्याधरिद्वप्राप्तामामाचक्षते तेषामागमविरोधः, सर्वेषां हि चारणादीनां आगमे गमनाभ्यनुज्ञानाद, बहिर्जन्ममरणे न सम्भाव्यते इत्यवधीकृत्येदमुच्यते-अत एव मानुषोत्तर इति ।

९ श्रमणीमपगतवेदं परिहारं पुलाकमप्रमत्तं च । चतुर्दशपूर्विणमाहारकं च नैव कोऽपि संहरति ॥—भग० श० २५, उ० ६ वृत्ती

२ ' मित्यापाद्यते ' इति क-पाठः ।

३ मनुष्यो मदन्त ! मनुष्येषु उत्पद्यते, अमनुष्यो मनुष्येषु उत्पद्यते ! गौतम ! मनुष्यो मनुष्येषु उत्पद्यते, न अमनुष्यो मनुष्येषु उत्पद्यते ।

भा०-तदेषमर्वाग्मानुषात्तरस्यार्धतृतीया द्वीपाः,समुद्रद्वयं,पश्च मन्द्रराः पश्च-त्रिंदात् क्षेत्राणि, त्रिंदाद् वर्षघरपर्वताः, पश्च देवकुरवः, पश्चो-नरलोके द्वीपसमु-त्रराः कुरवः, द्वातं षष्ट्यधिकं चक्रवर्तिविजयानाम् । द्वे द्वाते पश्चपश्चादाज्ञनपदानाम्, अन्तरद्वीपाः षट्पश्चाद्यदिति ॥ १३॥

टी०-तदेवमवीग् मानुषोत्तरस्यत्यादि भाष्यम् । व्यावर्णितलक्षणस्य मानुषोत्तर-गिरेरवीय जम्बृद्वीपधातकी खण्डपुष्कराधीन्यर्धेतृतीया द्वीपाः; लवणकालोदौ समुद्रद्रयम्; जम्बूद्वीप एको धातकीखण्डे द्वौ, पुष्करार्धे च द्वावेव पश्च मन्द्राः;जम्बूद्वीपे भरतादीनि सप्त धातकीषण्डे चतुर्दश, पुष्करार्धे चतुर्द्शैवं पश्चित्रात क्षेत्राणि; जम्बूद्वीपे षट्, धातकीखण्डे द्वादश,पुष्कराधे द्वादशैवं त्रिंदाद् वर्षधरपर्वताः;जम्बृद्वीपे एकः, धातकीखण्डे द्वौ, पुष्कराधे द्वापेनं पञ्च देवकुरवः, एवमेव पञ्चोत्तराः कुरवः; जम्बूद्वीपे द्वात्रिंशत्, धातकीखण्डे चतुः-पष्टिः, पुष्करार्धे चतुःपष्टिश्चैवं पष्टधिकं शतं चक्रवातिविजयानाम्; पश्चसु भरतेषु पश्चसु चैरावतेषु प्रत्येकं पश्चविंशतिर्जनपदा अर्ध चार्याः एते दशगुणा हे शते पश्चपश्चाशद्धिके जनपदानामार्थाणाम्; जम्बूद्वीप एव हिमवतः प्राक् पश्चाद् विदिश्च सप्त सप्तान्तरद्वीपा एकत्रा-ष्टाविंशतिस्तथा शिखरिणोऽप्यष्टाविंशतिरेवमेते षट्पश्चाद्याद् भवन्ति । उत्सेधाङ्गुलं सहस्रगु-णितं प्रमाणाङ्गुलं भवति, तदनुमानेन चैषां द्वीप-क्षेत्र-गिरि-कूट-सरित्-सागर-काण्ड-पाताल-भवनकल्पविमानादीनां विष्कम्भायामपरिधयो ग्राह्याः । क्षेत्रादीनि च यथावत्परिमाणतो ज्ञात्वा तत्त्रत्ययार्थं सङ्ख्यानमुक्तम्, तच गणितग्रन्थेभ्यः साक्षात् सम्बन्धिफलत्वादव्यभिचारि प्रत्येतु-व्यम्, यैश्व क्षेत्रादिपरिमाणं सङ्ख्यातं तैरवश्यं सङ्ख्यानशास्तं प्रमाणेयम्, प्रमेयपदार्थ-प्रणयने प्रमाणप्रणयनवत्, यद्यपि चेयत्ता आगममात्रप्रतिपाद्या तथाऽनु तदन्यैरपि सङ्ख्यातं तत्स र ख्यानलक्षणं तु नोक्तम्, यदप्युक्तम् तदपि क्षेत्रपरिक्षेपादि व्यभिचरति, सर्वभ्रवनको-शादिप्रक्रियान्तः पाति प्रदर्श, प्रायश्च सावर्णिसांशपायनबुद्धादयः सातिशयज्योतिवश्चेत्रग-णितशास्त्रानभिज्ञास्तेषामविषय एवायम् । यदि नाम मूढतया कश्चिदभिनिविशेत्, स तु प्रति-इत्तफलकसूत्रदीपच्छायादिभिः प्रत्ययैः प्रत्याय्यः, यस्येयान् विष्कम्भस्तस्य परिक्षेपः कियान् भवतीति सङ्ख्याननियमात्, पूर्वापराविरोधि प्रत्यक्षफलं च सङ्ख्यानम्, अतः सर्वज्ञज्ञान-विषयाभ्यन्तरत्वात् ज्ञानातिशयत्वाच महातडागोदरसंस्थितजलद्रव्यपलपरिमाणपरिज्ञानोपा-योपदेशवत् तीर्थकरैः सर्वमिदमनवद्यमादिशितं सर्वज्ञतालाञ्छनमिति ॥ १३ ॥

मा॰—अत्राह-उक्तं भवता-मानुषस्य स्वभावमाईबार्जबत्वं च ( अ॰ ६, सु॰ १८ ) इति । तत्र के मनुष्याः क वेति १ । अन्रोच्यते—

टी॰ — अन्नाह—उक्तं भवतेत्यादि पातनिकाग्रन्थः । सूत्रेषुक्तमाश्रवप्रस्तावे षष्ठेऽध्याये(स्०१८) स्वभावमार्द्वार्जवं च मातुषस्यति, तन्न के मतुष्या आर्यादिभेदेन केन न्यवस्थिताः क वा द्वीपश्चेत्रे समुद्रे वा १ । अन्नोच्यते –

### सूत्रम्-प्राङ् मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥ ३-१४ ॥

भा॰ —प्राङ् मानुषोत्तरात् पर्वतात् पश्चित्रं शत्यः क्षेत्रेषु सान्तरद्वीपेषु जन्मतो मनुष्या भवन्ति । संहरणविद्यद्वियोगात् तु सर्वेष्वर्धतृतीमनुष्याणां
स्थानम्
वतका इत्येवमाद्यः क्षेत्रविभागेन । जम्ब्द्वीपका स्रवणका

इत्येवमृत्युयो द्वीपसमुद्रविभागेनेति ॥ १४ ॥

टी — मानुषोत्तरगिरिमर्यादाव्यवच्छिनाः, पश्चित्रं द्वात्सु भरतक्षेत्रादिषु, सानतरद्वीपेषु, जन्मासादयन्ति मनुष्याः, एतेन भाष्येण न व्याप्तिरर्धतृतीयद्वीपानां समुद्रस्य
द्विता । अधुना व्याप्तिमाद्दीयति — संहरणविद्याद्वियोगात् त्वित्यादि । सर्वत्र संहरणादिभिः कारणेः सन्निधानं स्थान्मनुष्याणामिति । एवमेषां स्थानानि निरूप्य मनुष्याणां
क्षेत्रादिविभागेन भेदमाख्याति — भारतका इत्यादि सुज्ञानम् ॥ १४ ॥

अधुनैषां क्षेत्रादिकृत एव विभागो विशेष्यते कर्मनिर्वृत्तिसंश्रयेण,अतस्तदाख्यानायाह-

# सूत्रम्-आर्या म्लेच्छाश्च ॥ ३-१५ ॥

टी०-चशब्दोऽनेन भेदत्वमुभयोरापादयति ।

भाव — द्विविधा मनुष्या भवन्ति—आर्या मलेच्छाश्च । तत्रायीः षड्विधाः — क्षेत्रायीः, जात्यायीः, कुलायीः, कमीयीः, विख्पायीः, मनुष्यभेदाः भाषायी इति । तत्र क्षेत्रायीः पश्चद्दासु कमभूमिषु जाता-स्तथा भरतेष्वधेषद्विद्यातिषु जनपदेषु जाताः द्योषेषु च चक्रवितिवजयेषु । जात्यायी इक्ष्वाकवो विदेहा हरयोऽम्बष्टा ज्ञाताः कुरवः बुवनाला उग्रा भोगा राजन्या इत्येवमाद्यः । कुलायीः कुलकराः चक्रवितिनो बलदेवा

उत्रा भोगा राजन्या इत्येवमाद्यः । कुलायोः कुलकराः चक्रवित्ते बलदेवा वासुदेवा ये चान्ये आतृतीयादा पश्चमादा सप्तमाद् वा कुलकरेभ्यो वा विशुद्धान्वयप्रकृतयः । कर्मार्या यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रयोगकृषिलिपिवाणिज्ययोनिपोषण- मृत्तयः । कर्मार्या यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रयोगकृषिलिपिवाणिज्ययोनिपोषण- मृत्तयः । शिल्पार्योस्तन्तुवाय-कुलाल-नािपत-तुन्नवाय-देवटाद्योऽल्पसावद्याः अग- हिताजीवाः । भाषार्यो नाम ये शिष्टभाषानियतवर्णे लोकरूढस्पष्टशब्दं पश्चविधानामप्यार्याणां संव्यवहारं भाषन्ते ॥

टी०-ब्रिविधा इत्यादि भाष्यम्। तत्रार्धपड्विशतिजनपदजाताः भूयसा आयाः, अन्यत्र जाता म्लेच्छाः,तत्र क्षेत्र-जाति-कुल-कर्म-शिल्प-भाषा-ज्ञानदर्शनचारित्रेषु शिष्टलोकन्यायधर्मा-नषेताचरणश्चीला आर्याः, एतब्रिपरीतास्तु म्लेच्छा भवन्त्यन्यकानियतभाषाचेष्टत्वात्। तत्रा-

९ 'बुचनाळा 'इति का-पाठः, 'बुंबुनाळा 'इति तु घ-पाठः । २ " भोजा 'इति का-पाठः । १४

याः षद्दिधा इत्यादि । क्षेत्र-जाति-कुल-कर्म-शिल्प-भाषाभेदेन,तत्र क्षेत्रार्या इत्यादि सुज्ञानम् । जात्यायां इक्ष्वाकव इत्यादि । सर्व एते जातिभेदाः केनचिश्विमित्तान्तरेणाध्यवसेयाः । कुल्लायां इत्यादि । अत्रापि निमित्तभेदेन भिद्यन्ते । अपरे परिभाषन्ते – पित्रन्वयो जातिः, मात्रन्त्रयः कुलम् । कर्मार्या इत्यादि । अनाचार्यकं किल कर्म तत्रार्याः कर्मार्याः शिल्पार्या इत्यादि । आचार्यापदेशात् शिक्षितं शिल्पं तन्तुवायादि तत्रार्याः शिल्पार्याः । भाषार्या नामत्यादि । शिष्टाः सर्वातिशयसम्पन्ना गणधरादयः तेषां भाषा संस्कृताऽर्धमागधिकादिका च, तत्र शिष्टभाषानियता अकारादयो वर्णा विशिष्टेन पौर्वापर्येण सन्निवेशिता यस्य शब्दप्रधानसंव्यवहारस्यासौ शिष्ट-भाषानियतवर्णस्तं लोकरूढस्पष्टशब्दं लोकरूढः-अत्यन्तप्रसिद्धः संव्यवहारेषु स्पष्टः-स्कृटो नाव्यक्तो बालभाषावत् लोकरूढः स्पष्टः शब्दो यस्मिन् संव्यवहारे तमेवंविधम्, पश्च-विधानामप्यार्थाणां क्षेत्रादिभेदभाजामनन्तरोक्तानां संव्यवहारमागच्छ यादीदं कुरु मैवं कार्षीरित्येवमादिकं भाषन्ते ये ते भाषार्याः ॥

भा०-अतो विपरीता म्लिशः॥

टी० — उक्तक्षेत्र-जाति-कुल-कर्म-शिल्प-भाषाव्यतिरिक्तक्षेत्रादिष्ट्कभाजः सर्वे म्लिशां भवन्ति, शक-यवन-किरात-काम्बोज-बाहीकादयोऽनेकभेदाः, तथाऽन्तरद्वीपकाः किल म्लेच्छा एव, क्षेत्रादिषद्कविषयासात् ।

भा०—तद्यथा-हिमवतः प्राक् पश्चाच चतर्खेषु विदिक्ष त्रीणि योजनशतानि लवणसमुद्रमवगाद्य चतर्खणां मनुष्पविजातीनां चत्वारोऽन्तरद्वीपा भवन्ति, त्रियोजनशतविष्कम्भायामाः। तद्यथा—एकोरुकाणां आभासिकानां लाङ्ग्रलिनां विषाणिनाभिति १। चत्वारि योजनशतान्यवगाद्य चतुर्योजनशतायामविष्कम्भाः। एवमेव हयकणीनां गजकणीनां गोकणीनां शष्कुः लीकणीनामिति २। पश्च योजनशतान्यवगाद्य पश्चयोजनशतायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः। तद्यथा-अव्वन्तमानः३। षड् योजनशतान्यवगाद्य तावदायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः। तद्यथा-अव्वन्तरद्वीपाः। तद्यथा-अविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः। तद्यथा-विष्वन्तनः। तद्यथा-विष्वन्तनः। तद्यथा-विष्वन्तः। तद्यथा-विष्वनः। तद्यथा-विष्वनः। विष्वनः। तद्यथा-विष्वनः। तद्यथा-विष्वनः। विष्वनः। व्

१ 'एवान्तरद्रीपाः, तद्यथा' इति ध-पाठः । २ गजमुखानां व्याघ्रमुखानामादर्शमुखानां गोमुखानामिति' इति ध-पाठः । ३ ' अश्वमुखानां हस्तिमुखानां ।सिंहमुखानां व्याघ्रमुखानामिति' इति घ-पाठः । ४ ' सप्त शतान्यवगाद्य' इति क-पाठः । ५ ' घनदन्त-श्रेष्ठदन्त' इति क-पाठः । ६ ' विशिष्ठदन्त' इति ध-पाठः ।

एकोरुकाणामेकोरुकद्वीपः । एवं रोषाणामपि स्वनामिस्तुल्यनामानो वेदि-तब्याः । शिखारिणोऽप्येवमेवेत्येवं षट्पश्चारादिति ॥ १५ ॥

टी॰--नद्यथा-हिमबतः प्राक् पश्चाच विद्क्षु इत्यादि भाष्यम् । हिमवतः प्राप्भागे पथाद्वागे च विदिक्षु पूर्वोत्तरादिकासु चतुसृषु, त्रीणि योजनशतानि लवणजलिभव-गाद्य द्वीपकाः प्रथमतः सन्निविष्टास्तासां मनुष्यजातीनामेकोरुकादिकानाम्, तत्र पूर्वोत्तरस्यां दिशि त्रीणि योजनशतान्यवगाह्य लवणसागरजलं त्रिशतायामविष्कम्भः प्रथम एकोरुकाभि-धानो द्वीप एकोरुकपुरुषाणामधिवासः द्वीपनामतः पुरुषनामानि, ते तु सर्वाङ्गोपाङ्गसुन्दरा दर्शनमनोरमणाः नैकोरुका एवेत्येवं शेषा अपि वाच्याः, तथा दक्षिणपूर्वस्यां दिशि लवणज-लमवगाह्य त्रीणि शतानि त्रिशतायामविष्कम्भः प्रथमो द्वीप आभासिकाभिधान आभा-सिकंमजुष्यावासः, तथा दक्षिणापरस्यां दिशि हिमनतस्त्रीणि शतानि लवणजलमवगाह्य त्रिशतायामविष्कम्भो लाङ्गृलिकाभिधानः प्रथमद्वीपो लाङ्गृलिकमनुष्यावासः, तथोत्त-रापरस्यां त्रीणि शतान्यवगास्य लवणजलं त्रिशतायामविष्कम्भः प्रथमद्वीपो वैपाणिकाभिधानः वैषाणिकमनुष्यावासः। एवं हयकर्ण-गजकर्ण-गोकर्ण-शष्कुलीकर्णाश्चत्वारि योजनशतान्यव-गास्य हिमनतो लवणोदधि पूर्वोत्तरादिकासु विदिक्षु चतुर्योजनशतायामविष्कम्भाश्रत्वारो द्वीपा भवन्ति, एवं शेषचतुष्काण्यपि विभजनीयानि यावत् सप्तमो द्वीपः शतानि नवावगाह्य लवणजलि नवयोजनशतायामविष्कम्भो विदिशि विदिशि भवतीति,आदर्शमुख-मेषमुख-हयमुख-गजमुखाः अश्वमुख-हस्तिमुख-सिंहमुख-च्याघ्रमुखाः अश्वकर्ण-सिंहकर्ण-हस्तिकर्ण कर्णप्रावरणाः उत्कामुख-विद्युिजह-मेषम्रुख-विद्युद्दन्ताः धनदन्त-गृढदन्त-विशिष्टदन्त-शुद्धदन्ताख्याः।एते च युग्मप्रसवाः पल्योपमासङ्ख्येयभागायुषोऽष्टधनुःशतोचाः पुरुषा भवन्ति । एवमेवाष्टाविंशतिरन्तरद्वीपकानां हिमनद्गिरिप्रागपरपर्यन्तप्रवाहा भवन्त्युक्तेन न्यायेन । तथैरावतक्षेत्रविभागकारिणः शिखरिणोऽ-प्येवमेव पूर्वेत्तरादिविदिक्षु क्रमेणामुनैव नामकलापेन चान्तरद्वीपकानामप्टविंशतिभवत्येकत्र षट्पश्चाद्यादन्तरद्वीपका भवन्ति । एतचान्तरद्वीपकभाष्यं प्रायो विनाशितं सर्वत्र कैरपि दुर्वि-दग्धेर्येन पण्णवतिरन्तरद्वीपका भाष्येषु दृश्यन्ते । अनार्षं चैतद्ध्यवसीयते जीवाभिगमादिषु षद्पश्चा शद्नतरद्वीपकाध्ययनात्, नापि वाचकग्रुख्याः सूत्रोल्ज्ञनेनाभिद्धत्यसम्भाव्यमान-त्वात्, तस्मात् सैद्धान्तिकपाशैर्विनाशितमिदमिति ॥ १५ ॥

तदेतस्मिन्नार्यानार्यविकल्पे मनुष्यक्षेत्रे काः कर्मभूमयोऽकर्मभूमयो वेत्यत आह—

सूत्रम्—भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः ॥ ३-१६ ॥

भा०---मनुष्यक्षेत्रे भरतैरावतविदेहाः पश्चद्शं कर्मभूमयो भवन्ति । अन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः ।

१ 'आभाषिकां इति क-पाठः ।

टी०—मनुष्यक्षेत्र इत्यादि भाष्यम् । अर्घतृतीयद्वीपाभ्यन्तरे पश्च भरतानि पश्चे-रावतानि पश्च विदेहाः पश्चद्श कर्मभूमयो भवान्ति, कार्त्स्न्येन प्राप्ते कर्मभूमित्वे विदेहानामपवादः क्रियते—देवकुरूत्तरकुरुवर्जा विदेहाः कर्मभूमयो भवन्तीति, तदन्तः-पातित्वानिषेधः ॥

अथ कः कर्मभूमिशब्दार्थ इत्यत आह—

भा०—संसारदुर्गान्तगमकस्य सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रात्मकर्माकर्मम् कस्य मोक्षमार्गस्य ज्ञातारः कर्तार उपदेष्टारश्च भगवन्तः
परमर्षयस्तीर्थकरा अत्रोत्पद्यन्ते । अत्रैव जाताः सिद्ध्यन्ति
नान्यत्र, अतो निर्वाणाय कर्मणः सिद्धिभूमयः कर्मभूमय इति । शेषास्तु विंशतिविशाः सान्तरद्यीपा अकर्मभूमयो भवन्ति ।

दीव-संसारदुर्गान्तगमकस्येत्यादि । मोक्षमार्गा विशिष्यते, संसारो नारका-दिभेदः स एव दुर्ग-गहनमनेकजातिष्रमुखत्वाद् दुःखात्मकत्वाच तस्यान्तः-पारः संसारदुर्गान्तस्तं संसारदुर्गान्तं गमयति-प्रापयति यस्तस्य संसारदुर्गान्तगमकस्य मोक्ष-मार्गस्य-सम्यचवज्ञानचरणात्मकस्येति मोक्षाङ्गानामियत्तामावेदयति, एवंविधस्य मोक्षप्यस्य, ज्ञातारस्तीर्थकरा यथावदवगन्तार इत्यर्थः । कर्तार इति प्रणेतारः प्रदर्शयितार इतियावत् नित्यत्वात् प्रवचनार्थस्येति, सम्यक्त्वाद्यात्मकं तीर्थं तत्प्रणयनात् तीर्थकरा भवन्ति, गणधरादिप्रवाजनाद् वा, वाग्योगेन चोपदिशन्ति भगवन्तः इत्युपदेष्टारः श्रुतज्ञानाभावादिति सचयति, यशोलक्ष्मयादियोगाद् भगवन्तः, परमर्थयः कृतार्थत्वे सिति सन्मार्गोपदेशेन भव्यसत्त्वाभ्यद्धरणात् तीर्थकरणहेतवस्तच्छीलास्तदन्नलोमवृत्तयो वा तीर्थकरा अत्रोत्पद्यन्ते पञ्चदशसु क्षेत्रेषु, एतेष्वेत च पुनः सकलकर्मक्षयं विधाय सिद्धिधामाभिधावन्ति नान्यत्र क्षेत्र इति । अतो निर्वाणाय कर्मणः सिद्धि-भूमयः कर्मभूमय इति । अतः सकलकर्माग्रेविध्यापनाय सिद्धिप्राप्त्ये भूमयः कर्मभूमयोऽ-भिष्ययन्तः इति । परिशेषलब्धमकर्मभूमिशब्दार्थमाख्याति—द्योषास्त्रिक्षयादि । जम्बूद्धीपे हैमवतः हतिवर्ष-रम्यकः हैरण्यवताख्याश्रत्वारो वंशाः, एत एव धातकीखण्डेऽष्टो द्विगुणाः पुष्कराधे चाष्टावेकत्र विद्यातिर्वद्याः सहान्तरद्वीपरेकोष्कादिभिः षदपश्चाशिद्धरकर्मभूमयो भवन्ति, तीर्थकरजन्मादिरहितत्वात् । पूर्वापोदितमर्थम्रपसंहरति—

भा०-देवकुरूत्तरकुरवस्तु कर्मभूम्यभ्यन्तरा अध्यकर्मभूमय इति ॥ १६॥ दी०--सर्वदाचरणप्रतिपत्तेरभावादित्यवगमयति ॥ १६॥

अथैते मनुष्या आर्यादिभेदवर्तिनः कियन्तं कालमनुपाल्यायुःप्राणान् विजहतीत्याह-सूत्रम्-नृस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते ॥ ३-१७॥

भा॰—नरो नरा मनुष्या मानुषा इत्यनर्थान्तरम् । मनुष्याणां परा स्थिति-स्त्रीणि पल्योपमानि, अपरा अन्तर्भुहुर्तेति ॥ १७ ॥

टी०—नरो नरा इत्यादि भाष्यम् । पर्यायाख्यानेन व्याख्यातमेतत् नृशब्दस्य, पराउत्कृष्टा स्थितिरायुषोऽनस्थानं जीवितकालः त्रीणि पर्योपमानि
मनुष्याणाम्, एतानि चाद्धापस्योपमेन जीवानामायूषि गण्यन्ते, अपरा
अन्तर्भुद्धर्ता जघन्या स्थितिरायुषोऽन्तर्भुहूर्तपरिमाणा भवतीति ॥ १७ ॥

# सूत्रम्--तिर्यग्योनीनां च ॥ ३-१८ ॥

भा०—तिर्यग्योनीनां च परापरे स्थिती त्रिपल्योपमातिर्यगायुर्मानम् न्तर्भुहृतें भवतः यथासङ्ख्यमेव। पृथक्करणं यथासङ्ख्यदोषविनिश्चर्यर्थम्, इतरथा यद्येकमेव सूत्रमभविष्यत्। उभयत्र चोभे यथासंख्यं
स्यातामिति।

टी०—तिर्यग्योनीनामप्यत्रैवोच्यते स्थितिरायुषः समानप्रक्रमत्वात् । तिर्यग्योननां चेत्यादि भाष्यम् । तिर्यग्योनयः एथिच्यप्तेजोवायुवनस्पतिद्वित्रिचतुः पश्चिन्द्रियाः तेषा-मिप परापरे स्थिती जीवितव्यस्य त्रिपल्योपमान्तर्भुद्धते भवतः यथासङ्ख्यम् उत्कृष्टजघन्ये स्थिती बोद्धव्ये, पृथग्योगकरणं यथासङ्ख्यदोषविनिवृत्त्यर्थमित्यादि । नृतिर्यग्योनीनां स्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तर्भुद्धतें इत्येवं न्यासे सित त्रिपल्योपमा परा स्थितिर्मगुष्याणाम्, अपरा स्थितिस्तरश्चामन्तर्भुद्धतेत्रमाणेति एवं स्यात् सूत्रार्थ इत्याचार्याभिप्रायः। न खल्वेवमिप न्यस्यमाने कश्चिद् दोपः, स्थिती परापरे इति समुदितमेवेदं समासपदत्वादिभस-स्मन्तस्यते, नृणां स्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तर्भुद्धतें तिरश्चां च परापरे त्रिपल्योपमान्त-भिद्धतें, व्याख्यानतो वा विच्छेदः आषीनुवादित्वाद् वाऽस्य सूत्रप्रवन्थस्येति ।

भा०-द्विविधा चैषां मनुष्यतिर्यग्योनिजानां स्थितिः-भवस्थितिः काय-स्थितिश्च । मनुष्याणां यथोक्ते त्रिपल्योपमान्तर्भुहूर्ते परापरे भवस्थिती । काय-स्थितिस्तु परा सप्ताष्ट्री वा भवग्रहणानीति । तिर्यग्योनिजानां च यथोक्ते समा-सतः परापरे भवस्थिती ।

दी०-द्विविधा चैषामित्यादि भाष्यम्। नृतिरश्चां द्विप्रकारा स्थितिः-भवस्थितिः कायस्थितिश्च। तत्र:भवस्थितिर्मेनुष्यजन्म लब्ध्वा तिर्यग्जन्म वा कियन्तं कालं जीवति प्राणी जघन्येनोत्कर्षेण वेति। कायस्थितिर्मनुष्यो भूत्वा तिर्यग्योनिर्वा मरणमनुभूय पुनर्मनुष्ये-ष्वेव मनुष्यः तिर्यक्ष्वेव तिर्यग्योनिर्नेरन्तर्येण कतिकृत्वः सम्रत्पद्यते। तत्र मनुष्याणां यथो-को त्रिपल्योपमान्तमुद्देते परापरे मवस्थिती, कायस्थितिः सप्ताष्ट्रौ वा भवग्रहणानि प्रकर्षतः सप्ताष्टौ वेति नैरन्तर्येण मानुषः स्पात्, कथं पुनरिदं भाव्यते-पूर्वकोट्यापुर्मनुष्यो मृत्वा पुनः पुनः पूर्वकोट्यापुरेव मनुष्यः सप्तकृत्वः प्रादुरस्तीति, अष्टमभवे तु देवकुरूत्तरकृष्णु उत्पद्यते पश्चाद् देवलोकं गच्छति। तिर्यग्योनाजनां चेत्यादि। दुक्ते भवस्थिती सङ्ग्रहतः।

भा०-व्यासतस्तु शुद्धपृथिवीकायस्यपरा द्वाद्श वर्षसहस्राणि,खरपृथिवीका-

पस्य द्वाविंगतिः,अपकायस्य सप्त,वायुकायस्य त्रीणि,तेजःकाय-स्य त्रीणि रात्रिंदिनानि,वनस्पतिकायस्य द्वा वर्षसहस्राणि। ए-षां कायस्थितिरसङ्ख्येयाः अवसर्पिण्युत्सर्पिण्यः वनस्पतिकाय-

स्यानन्ताः। द्वीन्द्रियाणां भवस्थितिर्बाद्देश वर्षाणि। श्रीन्द्रियाणामेकोनपश्चाश्चर् राश्रिदिनानि। चतुरिन्द्रियाणां षण्मासाः । एषां कायस्थितिः सङ्ख्येयानि वर्षसहस्नाणि। पश्चेन्द्रियतिर्ययोनिजाः पश्चविधाः। तद्यथा-मत्स्याः उरगाः परिसर्पाःपक्षिणश्चतुष्पदा इति। तत्र मत्स्यानामुरगाणां भुजगानां च पूर्वकोट्येव । पक्षिणां पल्योपनासङ्ख्येव नागः। चतुष्पदानां त्रीणि पल्योपमानि गर्भजानां स्थितिः। तत्र मस्यानां भवस्थितिः पूर्वकोटिस्त्रिपश्चाशादुरगाणां द्विचत्वारिशत् भुजगानां द्विस्मातः पक्षिणां स्थलचराणां चतुरशितिर्वर्षसङ्ख्याणि सम्मूर्चिष्ठमानां भवस्थितिः। एषां कायस्थितः सप्ताष्टौ भवग्रहणानि । सर्वेषां मनुष्यतिर्यगोनिजानां
कायस्थिति रप्यपरा अन्तर्भृष्ट्वतेवित ॥ १८ ॥

टी०-व्यासतस्तु शुद्धषृथिव्या द्वाद्दश वर्षसहस्राणि खरधरणेद्वीविंशतिरित्य-वमादि सुझानम्, एषां पृथिव्यसेजोवायुप्रत्येकवनस्पतीनां कायस्थितिरसङ्ख्येया अव-स्वर्षिण्युत्सर्पिण्यः साधारणवनस्पतेरनन्ता अवसर्पिण्युत्सर्पिण्यः । द्वीन्द्रियाणामित्यादि सुझाना भवस्थितिः । एषां कायस्थितिः सङ्ख्येयानि वर्षसहस्राणि पञ्चेन्द्रियेत्यादि सुझानम् । ससाष्टी वा भवग्रहणानि मनुष्यवद् भावनीयानि । सर्वेषामित्यादि मनुष्यित-रथामपरा कायस्थितिर्जधन्याऽन्तर्सुहुर्तप्रमाणेव भवतीति ॥ १८ ॥

प्रन्थाप्रमङ्कतः ८२१२ (१)

॥ इति श्रीतत्त्वार्थस्त्रत्रेऽहित्रवचने भाष्यानुसारिण्यां टीकायां लोकप्रक्रिर्मा-माध्यायस्तृतीयः॥ ३ ॥

॥ इति तृतीयोश्यायः॥

#### ॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥

# चतुर्थोऽध्यायः ४

भा०—अत्राह-उक्तं भवता 'भवप्रत्ययोऽविधिनीरकदेवानाम्' (अ० १, सू० २२) इति ॥ तथौदियिकेषु भावेषु देवगतिरिति (अ० २, अध्यायोषोद् सू०६)॥ 'केवलिश्रुतसङ्घभदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य' (अ० ६, सू०१४)॥ सरागसंयमादयो देवस्य (अ० ६, सू०२०)॥ 'नारकसम्मूर्चिंछनो नपुंसकानि, न देवाः ' (अ० २, सू०५०-५१)। तन्न के देवाः कतिविधा वेति । अत्रोच्यते—

टी०-अन्नाह-उक्तं भवतेत्यादि सम्बन्धग्रन्थः। उक्तमिदं प्रथमे (स० २२) भवप्रत्ययोऽविधन्तरकदेवानामिति। तथा द्वितीये (स०६) औदयिकभाविचारप्रसावे देवगितिरित्युक्तम्। तथा पृष्टे(स०१४)वश्यित-केवलिश्चतसङ्घर्मदेवावणेवादो दर्शनमोन्हस्यास्रवो भवति, तथा तत्रैव सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जरा[विरत] बालतपां-सि (च) देवस्य (अ०६, स०२०) आयुप आस्रवो भवति, तथा क्रितीये (स० ५०-५१) नार-कसम्मूर्चिछनो नपुंसकानि, न देवा इति, एवमनेकस्रत्रोपात्तदेवशब्दश्रवणाद् आहिततिह्रप्रयिज्ञासः प्रश्नयित-तन्त्र के देवाः कतिविधा वेति। तेषु-सूत्रस्थानेषु, के देवाः प्रतिपत्तव्याः-किंस्वरूपाः १ क्रीडाद्यथवहत्वादिति, निरूपितस्वभावाश्च ते किमेकरूपा उत्त भेदभाज इति क्रितीयः प्रश्नः प्रावृतत्, एवं प्रश्नद्वयोपन्यासानन्तरं स्रिराह-अत्रोच्यते—प्रश्नद्वयेऽप्यनुरूपं प्रतिवचनमिति, प्रश्नद्वयप्रतिवचनदिदित्सया सूत्रग्रपन्यस्यति—देवाश्चतुर्निकाया इति। अथवा उक्तं लोकद्वयविधानं भूद्वीपसागरविन्यासेन। अधुनोध्वलोकामिधानावसरस्तदिमिषित्सया सूत्रप्रण्यनम्।

# सूत्रम्—देवाश्चतुर्निकायाः ॥ ४-१ ॥

टी०- नन्वघोलोकतिर्यग्लोकयोरिप देवाः सन्ति, तत् कथमूर्ध्वलोक एवामिधास्यतै चतुर्याध्याय इति ?। उच्यते-वैमानिकानिधक्रत्येदग्रुच्यते ऊर्ध्वलोकावसर इति, प्रधानत्वात्, अन्यथा भवनपतयोऽघोलोके, व्यन्तरज्योतिष्कास्तिर्यग्लोक इति ।

देवानां भेद-प्रतिपादनम् भा०--देवाश्चतुर्निकाया भवन्ति । तान् पुरस्ताव् वश्चामः ॥१॥ टी० — देवा अतुर्निकाया इत्यादि भाष्यम् । दीव्यन्तीति देवाः, स्वच्छन्दचारित्वात्, अनवरतक्रीडासक्तचेतसः श्कुत्पिपासादिभिनीत्यन्तमाघाता इति भावार्थः। देवशन्दस्य व्यु-त्यस्यर्थः सुन्दरत्वाच देवाः । अथवा विना विद्यामन्त्राञ्जनादिभिः पूर्वकृततपोऽ-

पेक्षजन्मलाभसमनन्तरमेवाकाशगतिभाजो देवाः, सा ह्यतिशयवती गतिस्तेषामनालम्बाकाशचा-रिणाम्, यथोक्तमागमे ( भग० सू०५८४ )-केमहालए णं भंते ! लोए पन्नेत ? गोयमा ! अयं च णं जम्बुदीवे दीवे सन्वदीवसमुद्दाणं मज्झे खुड्डुलए पण्णते । तेणं कालेणं तेणं समएणं छहेवाँ महिड्किया जंबुदीवे दीवे मन्दरपव्वए मंदरचूलियं सव्वओ समन्ता संपरिक्खिवित्तांणं चिहेज्जा, अहे र्णं चत्तारिदिसाक्कमारीमहयरियाओ चत्तारि बिलिपिंडे गहाय जंबुदीवस्स दीवस्स चउसुवि दारेस बहियाभिम्रहीओ ठिचा ते चत्तारि बलिपिंडे जमगसमगं बहियाभिम्रहे पवाहेजा। पश्रुणं गोयमा ! ततो एगमेगे देवे ते चत्तारिवि बलिपिंडे धरणितलमसंपत्ते खिप्पामेव पिंडसाहरित्तए । ते णं गोयमा ! उक्तिहाए जाव देवगतीए एगे पुरत्थाभिम्रहे पयाते, एवं इस्सवि दिसास प्याता। तेणं कालेणं तेणं समएणं वाससहस्साउए दारए प्याते. तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो पहीणा भवन्ति, नो चेव णं ते देवा छोयंतं संपाउणंति, तए णं तस्स दारगस्स आउए पहीणे भवति, नो चेव णं ते देवा लोयंतं संपाउणंति, तए णं तस्स दारगस्स अद्विमिजे पहीणा भवन्ति, नो चेव णं ते लोअंतं संपाउणंति, तए णं तस्स दार-गस्स सत्तमे विकलवंसे पहीणे भवति, नो चेव णं ते लोयंतं संपाउणंति, तते णं तस्स दार-गस्स नामगोत्तेऽवि पहीणे भवति, नो चेव णं संपाउणंति, तेसि णं भंते! देवाणं किं गए बहुए अगए बहुए ? गोयमा ! गए बहुए, नो अगए बहुए, गतातो से अगते असंखिज्जतिभागे, अग-तातो से गए असके जागुणे, एवं महालए गोयमा! लोए पण्णत्ते"। तथा विमानमहत्त्वं प्रज्ञापना-

<sup>9</sup> कियन्महान् भदन्त । लोकः प्रज्ञातः १ गातम । अयं च जम्बूद्वीपो द्वीपः सर्वद्वीपसमुद्राणां मध्ये क्षुत्रकः प्रज्ञातः । तास्मन् काले तिस्मन् समये पद देवा महर्ष्विका जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरपर्वतं मन्दरचूलिकां सर्वतः समन्तात् संपरिक्षित्य तिष्ठेयुः, अथ चतसः दिक्कुमारीमहत्तरिकाः चतुरो बलिपिण्डान् गृहीत्वा जम्बूद्वीपस्य द्वीपस्य चतुर्विप द्वारेषु बहिरिभमुख्यः स्थित्वा तान् चतुरो बलिपिण्डान् युगपद् बहिरिभमुखान् प्रवाहयेयुः । प्रभुगौतम! ततः एकेकः देवः तान् खतुरोऽपि बलिपिण्डान् धरणीतलमसंप्राप्तान् क्षिप्रमेव प्रतिसंहर्तुम् । ते गौतम ! उत्कृष्टया यावद् देवगत्या एको देवः पूर्वोभिमुखः प्रयातः, एवं षदस्विप दिक्षु प्रयाताः, तिस्मन् काले तिस्मन् समये वर्षसहस्रायुष्को दारकः प्रजातः। ततः सस्य दारकस्य मातापितरौ प्रहीणौ भवतः, नैव ते देवा लोकान्तं संप्राप्नुवन्ति, ततः तस्य दारकस्य आयुः प्रहीणं भवति, नैव ते देवा लोकान्तं संप्राप्नुवन्ति, ततः तस्य दारकस्य आयुः प्रहीणं भवति, नैव ते देवा लोकान्तं संप्राप्नुवन्ति, ततः तस्य दारकस्य सप्तमोऽपि कुलवंशः प्रहीणो भवति, नैव ते लोकान्तं संप्राप्नुवन्ति, ततः तस्य दारकस्य सप्तमोऽपि कुलवंशः प्रहीणो भवति, नैव ते लोकान्तं संप्राप्नुवन्ति, ततः तस्य दारकस्य नामगोत्रमपि प्रहीणं भवति, नैव संप्राप्नुवन्ति, तेषां भदन्त ! देवानां किं गतं बहुकं अगतं बहुकं श्रातमः गौतम ! गतं बहुकं, न अगतं बहुकं, गतात् तद् अगतं असंख्येयभागे, अगतात् तद् गतं असंख्येयगुणं, एवंमहान् गौतम ! लोकः प्रकृतः ।

२ ' बलदेवा 'इति क-पाठः । ३ ' वेलाणं ' इति क-पाठः ।

याम्रक्तम् के महालया णं भंते ! विमाणा पण्णत्ता ? गोयमा ! अयण्णं जंबुद्दीवे दीवे सन्वदीवसमुद्दाणं मज्झे खुद्दुडलए, देवे महिइिटए जाव महाणुभागे जाव इणामेविक्तिकृद्दु केवलक्ष्यं जंबुद्दीवं दीवं तिहिं अच्छराणिवातेहिं तिसत्तखुँत्तो अणुपरियिहत्ता णं हव्यमागच्छेज्ञा,
से णं देवे ताए उिक्तहाए तुरियाए चंडाए चवलाए सीहाए उद्धुताए जयणाए छेपाए
दिव्याए देवगतीए जाव एगाहं वा वियाहं वा तियाहं वा उक्कोसेणं छम्मासे वीतिवएज्ञा
अत्थेगइयं विमाणं वीइवएज्ञा, अत्थेगइयं नो वीतिवएज्ञा, एमहालयाणं गोयमा ! विमाणा
पण्णता "। एवंविधाः किल गतयो विमध्यमा देवानाम्, अन्येषां उत्कृष्टतमाः सन्ति । एवमन्येऽपि यथासम्भवं विजिगीपादयो धात्वर्था वाच्याः । अनेन प्रथमप्रश्नार्थप्रतिवचनमादिर्शितम्, यतो नामकर्मोदयजनिता देवगतयः सातिशयक्रीडागद्युतितिस्वभावाः प्रतिविशिष्टस्थानाध्यासिनः सुखप्राया देवा भवन्तीति । चतुर्निकाया देवा भवन्तीत्यनेन बितीयप्रश्नप्रतिवचनं प्रथयति, चत्वारो निकाया-वासा येपां ते चत्वारो वा सङ्घास्ते चतुर्निकायाः, वासो
द्युत्पादस्थानमेषां विभिन्नः, भवनपतयो रत्नप्रभायामासादयन्ति जन्मोध्वमध्य सहस्रमपहाय
व्यन्तरास्त्वस्थामेवोपिर यत् परित्यक्तं सहस्रं तस्याध उर्ध्वं च योजनशतमेकेकमपहाय मध्ये-

ज्वतिंथदेवानां स्म शतानि नवत्यधिकानि योजनानामारु द्रशोत्तरयोजनशतपृथी नभीकम्मिनवासभूमयः देशे लोकान्तात् किञ्चिन्न्यूने जन्मागृह्णन्ति । वेमानिका रज्जुमध्यधीमधिरुह्याम्रतः सौधर्मादिषु कल्पेषु सर्वार्थसिद्धिविमानपर्यवसानेषुत्पद्यन्ते जन्मतः । तदेवम्रन्पादिनवासभेदात् चतुर्विधा निकायाः, स्वधामस्रत्पन्ना भवनपत्यादयोऽन्यवापि लवणजलिधमन्दरवंशधराद्विद्रमगहनप्रभृतिषु वसन्त्युक्तस्थानव्यतिरेकेण । अत्रेषाम्रत्पादो न जन्मनाऽस्तीति
निवासार्थः।समूहार्थोऽपि प्रकृष्टाप्रकृष्टतद्योग्यास्रवासेवनाद् बहुलीकृतकर्मोद्यापेक्षः आर्यानार्थमनुष्यसमृहभेदवद्,अतः स्वधर्मापेक्षजातिविशेषसामध्यां विकाय। इति ॥ तानेतान् निकायिमन्नान्
देवान् पुरो वक्ष्यामः क्रमेण, अम्रनाऽत्र सूत्रेण सामान्यमात्रस्वरूपाख्यानं परिस्पूरभेदकथनं च
कृतमवसेयम्॥ननु च भगवत्यां (१०१२,उ०९,स्०४६१) पञ्चविधा देवा इ-

कृतमवसयम्।।ननु च भगवत्या(२०१२,३०९,स्०४६१) पश्चावधा द्वा १-देवानां पश्चिवि-धत्वम् जहा-भवियदव्यदेवा नरदेवा धम्मदेवा देवाहिदेवा भावदेवा य''। तत्र भन्य-

<sup>9</sup> कियन्महान्तो भदन्त ! विमानाः प्रज्ञाप्ताः ? गौतम ! अयं जंबूद्वीपो द्वीपः सर्बद्वीपसमुद्राणां मध्ये क्षुष्ठकः, देवो महर्द्धिको यावत् महानुभागो यावत् इदमेवेतिकृत्वा केवलकल्पं जम्बूद्वीपं द्वीपं त्रिभः अक्षरिपातैः त्रिसप्तृकृत्वः अनुपरिवर्ष्य शीप्रमागच्छेत् । स देवस्तया उत्कृष्टमा त्वरितया चण्डया चपलया शीप्रया उद्धुतया यतनया छेकया दि-व्यया देवगत्या यावत् एकाह वा द्वयहं वा त्र्यहं वोत्कृष्टतः षण्मासं व्यतिवर्तेत कियदेकं विमानं व्यतिवर्तेत कियदेकं व व्यतिवर्तेत , इयन्महान्तो गौतम ! विमानाः प्रज्ञाप्ताः ।

२ 'तिहिसत्त' इति क-स्त-पाठः । ३ 'निवासो' इति ग-पाठः । ४ कितिविधा भदन्त ! देवाः प्रक्षप्ताः १ गौतम ! पश्चविधा देवाः प्रक्षप्ताः, तद्यथा-भव्यव्यदेवा नरदेवा धर्मदेवा देवाधिदेवा भावदेवाथ ।

देवः पश्चेन्द्रियतिर्ययोनिजो मनुष्यो वा देवायुषि बद्धे जन्तरागामिजन्मिन यो देवतयोत्पत्स्यते स त्वागामिनीष्ट्रिसाश्रित्य देव इति प्रज्ञायते तहिलकत्वाद् दारु छेदप्रज्ञापनवत्, नरदेवाः — चक्र-वर्तिनो रत्नचतुर्द्यकाधिपतयः शेषमनुजोत्कृष्टत्वात्, धर्मदेवाः — साधवो यथोक्तप्रवचनार्थानुष्ठाः यिनः सद्धर्मप्रधानव्यवहारत्वात्, देवाधिदेवाः -तीर्थकरनामकर्मोदयवर्तिनः कृतार्थाः सदुपदेशेन भव्यसन्वानामनुग्राहकत्वा छेपदेवपूज्यत्वाच, भावदेवाः पुनः भवनवनचर व्योतिष्कवै-मानिका देवगतिनामकर्मोदयलिताः देवायुषो वेदकाः क्रीडाद्यतिशयवर्तित्वादिति, एवं पश्चभेदेषु सत्सु देवेषु किमर्थ चतुर्निकाया इति १ उच्यते — भावदेवानामेवात्र विविद्यतत्वाच-तुर्निकायत्वम्, तथा च पातनिकाग्रन्थे सर्वत्र भावप्रस्तावः सूरिणा दर्शितः । अपि चाद्याश्वत्वारो मनुष्या एव कश्चिदतिशयमङ्गीकृत्य देवा इति यथा तथा प्रतिपादितमेव, तस्माद् भावदेवाश्वतुर्निकाया इति युक्तमुक्तं आचार्येण, ऊर्ध्वलोकस्वरूपाच्यानप्रस्तावे च तद्धिका-रादिति ॥ १ ॥

अथ कथमेतत् प्रतिपत्तच्यं देवाश्चतुर्निकायाः सन्तीति ? उच्यते—त्तदेकदेशनिकायप्रत्यक्ष-त्वात् तत्सद्भावावगमकोऽयमनुमानभूत उपलभ्यते—

### सूत्रम्---तृतीयः पीतलेश्यः ॥ ४-२ ॥

भा॰—तेषां चतुर्णी देवनिकायानां तृतीयो देवनिकायः पीतलेइय एव भवति । कश्चासौ १ ज्योतिष्क इति ॥ २ ॥

टी॰—तृतीयः पीतलेइयः, निह प्रत्यक्षमपद्वोतं शक्यम्, प्रमाणज्येष्ठत्वात्, चन्द्रा-दित्यादिविमानानि हि प्रत्यक्षप्रमाणसमधिगम्यानि, तानि च कदाचित् केनचिद्धिष्ठितान्यपि कत्री, निवासत्वाकगरग्रामगेहादिवत्, ये च तेषामधिष्ठातारस्ते ज्योतिष्का देवा इति प्रतीयताम्, तच्छेषास्तु तदेकदेशदृष्टः सेनावनादिवत् प्रतिपत्तव्या इति । तृतीय इति क्रमसिनवेशमार्ष-मङ्गीकृत्येदग्रुच्यते, अथवा वक्ष्यमाणमिहत्यमेवाभिसन्धाय—ज्योतिष्कदेवनिकायस्तृतीय इत्युक्तम् । पीता लेक्या यस्यासौ पीतलेक्यः, इह च द्रव्यलेक्या—शरीरवर्णः प्रतिनियम्यते, नाध्यवसायविशेषः, लेक्याः षडपीष्यन्ते देवानां प्रतिनिकायमिति । तेषां चतुणीमित्यादि भाष्यम् । तेषां—पूर्वसूत्रोपन्यस्तानां चतुःसङ्ख्यानियतानां देवसमूहानां तृतीयो देवनिकायः पीतलेक्य एव भवतीति, सामध्याद्वधारणोपपत्तरेवशक्तो नोपात्तः, साक्षाद् दर्शितश्च सामध्याद्वभयो विष्टुण्वतेति । कश्चासौ तृतीय इत्यविज्ञातक्रमसिनवेशस्य नामग्राहमाचष्टे—ज्योतिष्क इति ॥ २ ॥

ते च निकाया यथासङ्ख्यं भवनपतिव्यन्तरज्योतिष्कवैमानिकाख्याः।

सूत्रम्—दशाष्टपञ्चदादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥ ४-३ ॥ ४०—खनिकायापान्तरालभेदनियमः क्रियतेऽधना योगेन, अमी च दशादयो भेद- वस्यमाणाः भवनपत्यादीनाम्, अधिवासवाची चायं कल्पशब्दः । अन्ते परिगताः पर्यन्ताः, कल्पोपपनाः पर्यन्ताः वेषां त इमे कल्पोपपन्नपर्यन्ताः कल्पाश्र द्वादश वस्यमाणाः सौध-मीदयोऽच्युतपर्यवसानाः, तत्पर्यन्तमेतचतुष्टयं भवतीत्यावेदयति, परे तु द्विविकल्पाः-ग्रैवेयक-वासिनो विजयादिविमानपश्चकनिवासिनश्च।

भा०—ते च देवनिकाया यथासङ्ख्यमेवंविकल्पा भवन्ति । तद्यथा-दद्यविकल्पा भवनवासिनः असुराद्यो वक्ष्यन्ते । अष्टविकल्पा भवनपत्यादि-देवानां भेदविचारः व्यन्तराः किन्नराद्यः। पश्चविकल्पा ज्योतिष्काः सूर्योद्यः। द्वाद्शविकल्पा वैमानिकाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः सौधर्मा-दिष्वपि ॥ ३॥

टी०--ते च देवनिकाया इत्यादि भाष्यं सुज्ञानमेव ॥ ३ ॥ अनुधा दशादिभेदान् प्रत्येकं पुनर्विभित्सुराह—

प्रतिकल्पिन्द्राचा सूत्रम्—इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिशैपारिषद्यात्मरक्षलोकपा-भेदाः लानीकप्रकीर्णकाभियोग्याकिल्बिषकाश्चैकशः॥४–४॥

भा० — एकैकराश्चेतेषु देवनिकायेषु देवा द्राविधा भवन्त। तद्यथा — इन्द्राः, सामानिकाः, त्रायिक्विद्याः, पारिषद्याः, आत्मरक्षाः, लोकपालाः, अनीकाधि-पत्यः, अनीकानि, प्रकीणकाः, आभियोग्याः, किल्बिषिकाश्चेति। तत्रेन्द्राः भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कविमानाधिपतयः। इन्द्रसमानाः सामानिकाः अमात्यिपतृगुरूपाध्यायमहत्तरवत् केवलिमन्द्रत्वहीनाः। त्रायिक्विद्याः-मन्त्रिपु-रोहितस्थानीयाः। पारिषद्याः — वयस्यस्थानीयाः। आत्मरक्षाः-शिरोरक्षस्थानीयाः। लोकपाला आरक्षि (क्ष)कार्थचरस्थानीयाः। अनीकाधिपतयो-दण्डनायकस्थानीयाः। अनीकानि-अनीकस्थानीयान्येव। प्रकीर्णकाः-पौरजनपद्स्थानीयाः। आभि-योग्याः-दासस्थानीयाः। किल्बिषाः-अन्तस्थस्थानीया इति॥ ४॥

टी॰ — एकैक दा श्रैतेष्वत्यादि भाष्यम् । दशानामेकैकस्मिन् मेदे एकशो दश दशेन्द्रादयो भवन्ति भेदाः, एवमितरेष्वप्यष्टादिषु । तत्रेन्द्रा इत्यादि । इन्द्राः सामानिका दिभेदानां नवानामधिपतयः परमेश्वर्ययुक्ताः । सामानिकास्त्विन्द्रतुल्या भवन्त्यायुष्का-दिभिः, केवलमिन्द्रत्वं सकलकल्पाधिपत्वं नास्ति, शेषं समानम्, अतः समानस्थाने भवाः सामानिकाः समानस्य तदादेश्वेति वचनादीपसङ्ख्यानिकष्टक् । अन्यस्यानिर्दशादिन्द्रैः सह समानभावः प्रत्यासन्तै (ते ?)श्वेति, ते चामात्यापित्युरूपाध्यायमहत्तरवर्

<sup>9 &#</sup>x27;दिष्विति ' इति घ-पाठः । २ '०शत्पा० ' इति ग-पाठः । ३ ' किल्निषिका ' इति घ-पाठः ।

द्रष्टन्याः, अमा सहार्थे, सह भवन्तीत्यमात्याः-कार्यालोचनसमर्थाः पिता गुरुहपाध्यायो महत्तरश्च सर्व एते पूजनीयास्तद्वत् तेऽपि सामानिका इति । त्रयास्त्रिशदेव त्रायास्त्रिशाः स्वार्थेऽण् 'तद्धिताः' (पा॰ अ॰ ४,पा॰ १,म्र॰ ७६ ) इति बहुवचननिर्देशादनुक्ततद्धितोत्पत्तिर्दृष्टशब्दा-न्वाख्यानाच्, एते मन्त्रिपुरोहितस्थानीयाः,मन्त्रिणः-राज्यचिन्ताभराधिरूदमानसाः, पुरो-हिताः-शान्तिकपौष्टिकाभिचारिककर्मकारिणः। पारिषद्या वयस्यस्थानीयाः,परिषदि साधवः पारिषद्याः मित्रसद्द्याः। आत्मरक्षाः शिरोरक्षस्थानीयाः उद्यतप्रहरणा राद्राः पृष्ठतोऽत्रस्था-यिनः, अपायाभावात् कल्पना्वैयर्थ्यमिति चेत् तद् न स्थितिमात्रपरिपालनात् प्रीतिप्रकर्षहेतुत्वा-**च। लोकपाला आरक्षकार्थचरस्थानीयाः** स्वविषयसन्धिरक्षणनिरूपिता आरक्षकाः, अर्थच-राश्रीरोद्धरणिकराजस्थानीयादयस्तत्सद्या लोकपालाः । अनीकाघिपतयो दण्डनायकस्थानी-याः दण्डनायको विश्वेपाधिपतिः सेनापतिरितियावत्, अनीकान्यनीकान्येव सैन्यानीत्यर्थः, हय-गजरथपदातिवाहनस्वरूपाणि प्रतिपत्तव्यानि, सूत्रे चानीकान्येवोपात्तानि सूरिणा, नानीकाघि-पतयः, भाष्ये पुनरुपन्यस्तास्तदेतदेकत्वमेवानीकानीकाधिपत्योः परिचिन्त्य विवृतमेवं भाष्यका-रेण, अन्यथा वा दशसङ्ख्या मिद्येत। प्रकीर्णकाः पौरजनपदस्थानीयाः प्रकृतिसदशा इत्य-र्थः। आभियोग्या दासंस्थानीयाः आभिग्रुख्येन योगोऽभियोगः-परारिराधियपाभिग्रुखीक्र-तकर्मविशेषः, अभियोगकर्म आभियोग्यं तद् येषां विद्यते ते भवन्त्याभियोग्याः-कर्मकरस्था-नीयाः। अन्तस्थस्थानीयाः किल्बिषिका इति अन्तस्थाः-चण्डालादयस्तद्वत् किल्बिषका देवानां मध्य इति ॥ ४॥

चतुर्षिप निकायेषु दशविधेन्द्रादिभेदप्रसक्ताविदमपोद्यते ।

### सूत्रम्-- त्रायस्रिशलोकपालवर्जा व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ४-५ ॥

मा०—व्यन्तरज्योतिष्काश्चाष्टविधा भवन्ति, त्रायस्त्रिशालोकपालवर्जा इति ॥ ५ ॥

टी०-न यथासङ्ख्यमत्र प्रतिपत्तच्यम्, अनन्तरसूत्रे त्वेकशो प्रहणाट्, अतो व्यन्त-राणां त्रायस्त्रिशा लोकपालाश्च न सम्भवन्ति ज्योतिष्काणां चेत्यतोऽष्टप्रकारा एव ॥ ५ ॥

अथ य एते विकल्पा दशादयश्रतुर्षु निकायेषूक्तास्तत्र किमेकैक इन्द्र उतान्यथेत्यत आह-पूर्वयोद्यीन्द्राः । अथवा निकायपारमैश्वयोच्चतुरिन्द्रप्रसङ्गे सतीदग्रच्यते—

### सुत्रम्-पूर्वयोद्धीन्द्राः ॥ ४-६॥

भा० — पूर्वयोर्देवनिकाययोर्भवनवासिच्यन्तरयोर्देवविकल्पानां हो हाविन्ह्रो भवतः । तद्यथा-भवनवासिषु तावत् हावसुरकुमाराणां इन्द्रौ भवतः-चमरो

१ 'चेत् न' इति क-पाठः । २ 'मापायते ' इति क-पाठः । ३ '०शल्लोक ०' इति ग्रा-पाठः ।

बिख्य । नागकुमाराणां घरणो मृतानन्द्य । विद्युत्कुमाराणां हरिहरिसह्य । सुपणकुमाराणां वेणुद्वो वेणुदारी च । अग्निकुमाराणां अग्निनामिन्द्राः दिखां प्रिमाणवश्च । वातकुमाराणां वेलम्बः प्रभन्नन्य ।
स्तिनतकुमाराणा सुघोषो महाघोषश्च । उद्धिकुमाराणां जलकान्तो जलप्रभञ्च । ब्रीपकुमाराणां पूणों वैसिष्ठश्च । दिक्कुमाराणाममितगतिरमितवाहनश्चेति ॥ व्यन्तरेष्विप द्रौ किन्नराणामिन्द्रौ-किन्नरः किंपुरुषश्च ।
किंपुरुषाणां सत्पुरुषो महापुरुषश्चेति । महोरगाणामितकायो महाकायश्च ।
गन्धवाणां गीतरतिर्गातयशाश्च । यक्षाणां पूर्णभद्रो माणिभद्रश्च । राक्षसानां भीमो महाभीमश्च । भूतानां प्रतिरूपोऽतिरूपश्च । विशाचानां कालो महाकालश्चेति ॥ ज्योतिष्काणां तु बहवः सूर्याश्चन्द्रमसश्च ॥ वैमानिकानामेकैक एव ।
तद्यथा—सौधर्मे शकः । ई(ऐ)शाने ईशानः । सनत्कुमारे सनत्कुमारे हित । एवं
सर्वकरूपेषु स्वकल्पाह्वाः । परतस्त्वन्द्राद्यो दश विशेषा न सन्ति । सर्व
एव स्वतन्त्रा इति ॥ ६ ॥

टी॰—पूर्वयोर्द्वनिकाययोरित्यादि भाष्यम्। दशाष्ट्रसङ्ख्यापरिच्छिको पूर्वशब्देन भवनपतिच्यन्तरनिकायो परिगृद्धेते,तत्र देवविकल्पानामसुरादीनां किन्नरादीनां च प्रत्येकं द्वी द्वाविनद्रौ भवतः, द्वौ द्वाविनद्रौ एषु विकल्पेषु ते द्वीनद्राः, पूर्वयोर्निकाययोविकल्पा भवन्तीत्यन्तणींतवीप्साको बहुत्रीहिः। शेषं सुज्ञानम्, ज्योतिष्काणां त्वित्यादि। इन्द्राधिकारप्रस्तावस्रुपजीवलाँघवार्थमाह—ज्योतिष्कदेवानां मूर्याः शशिनश्रेन्द्राः, ते च बहुवाऽसङ्ख्येयद्वीपसस्रुद्रवर्तित्वात्। वैमानिकानां सौधर्मादिष्वेकैक इन्द्रः, सौधर्मे द्वाकः ऐद्याने ईशानः, सनत्कुमारे सनत्कुमारः, इत्येवं सर्वविमानेषु सर्वकल्पमध्यवर्तिषु स्वकल्पाहा इन्द्रा भवन्ति।

वैमानिकानां कल्पाः माहेन्द्रे माहेन्द्रः, ब्रह्मलोके ब्रह्म, लान्तके लान्तकः, महाशुक्रे महाशुक्रः, सहस्रारे सहस्रारः, आनतप्राणतयोद्वर्योरप्येक एवेन्द्रः प्राणतामिधानः, आरणाच्युतयोद्वर्योरिष कल्पयोरेक एवेन्द्रः अच्युतः, अच्युतकल्पात् परत

इन्द्राइयो विकल्पा प्रैवेयकेषु विजयादिषु च न भवन्ति । सर्व एव हि ते स्वतन्त्रत्वादह-मिन्द्रा गमनागमनरहिताश्र प्राय इति ॥ ६ ॥

अनयोस्तु खलु निर्ज्ञातदेवेन्द्रयोरुत्तरत्र देवनिकाययोर्लेश्यामिधाने ग्रहणं पुनर्मा कार्य-मित्यतः पूर्वयोरित्यधिकृत्याह—

#### सूत्रम्-पीतान्तलेश्याः ॥ ४-७ ॥

भा०—पूर्वयोर्निकाययोर्देवानां पीतान्ताश्चतस्रो लेइया भवन्ति ॥ ७॥

१ ' जलभवश्व ' इति क-पाठः । २ 'अवशिष्टश्च' इति घ-पाटः ।

टी॰—पूर्वयोरित्यादि भाष्यम् । शास्त्रीयमानुपूर्व्यमाश्रित्य निर्देशः, पीता अन्ते यासां लेक्यानां ताः पीतान्ताः—कृष्णनीलकापोततेजस्यः, पीतान्ता लेक्या येषां ते पीतान्त-लेक्याः, पूर्वयोर्निकाययोर्देवा भवन्ति, शरीरवर्णमात्रत्वाद् द्रव्यलेक्या एताः, भावलेक्या-स्तु षडपि भवेयुरिति ॥ ७ ॥

देवानां त्रैविष्यम् एते च पुनः सर्वे त्रिविधा देवा भवन्ति-सदेवीकाः सप्रवीचाराः, अदेवीका अप्रवीचारा इति । तत्र ये सदेवीकाः सप्रवीचारास्तानिधकृत्येदमुच्यते—

#### सूत्रम्-कायप्रवीचारा आ ऐशानात् ॥ ४-८ ॥

भा०-भवनवास्याद्यो देवा आ ऐशानात् कायप्रवीचारा भवन्ति। कायेन प्रवीचार एषामिति। कायप्रवीचारो नाम मैथुनविषयोपसेवनम्। प्रवीचारविचारः ते हि सङ्क्षिष्टकर्माणो मनुष्यवन्मैथुनसुखमनुप्रलीयमानास्ती- ब्रानुशयाः कायसङ्क्षेशाजं सर्वोङ्गीणं स्पर्शसुखमवाप्य प्रीतिमुपलभन्त इति॥८॥

टी०-कायः-शरीरं, प्रवीचारो-मैथुनोपसेवा, कायेन प्रवीचार एषामिति कायप्रवी-चाराः-पुरुषवन्मैथुनमासेवन्ते भवनवास्याद्यः आ ऐशानात्, अभिविधावयमाङ्, न मर्यादायां, यस्माद् भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कसौधर्मेशानकल्पेषु जन्मनोत्पद्यन्ते देव्यः, न परत इति, माध्यं सुज्ञानमेव ॥ ८॥

अथ ये अदेवीकाः सप्रवीचारास्तेषां कथं मैथुनोपसेवेत्याह—

सूत्रम्—शेषाः स्पर्श-रूप-शब्द-मनःप्रवीचारा द्रयोर्द्रयोः ॥ ४-९॥ भा०-ऐशानादृर्ध्व शेषाः करणोपपन्ना देवा द्रयोर्द्रयोः करणयोः स्पर्श-रूपशब्दमनःप्रवीचारा भवन्ति यथासङ्ख्यम् । तद्यथा—सनत्कुमारमा-हेन्द्रयोर्देवान् मैथुनसुखप्रेप्सुनुत्पन्नास्थान् विदित्वा देव्य उपतिष्ठन्ते।ताः स्पृष्देवै- व च ते प्रीतिमुपलभन्ते विनिवृत्तास्थाश्च भवन्ति ॥ तथा ब्रह्मलोकलान्तकयोर्दे- वान् एवंभूतोत्पन्नास्थान् विदित्वा देव्यो दिव्यानि स्वभावभास्वराणि सर्वोङ्गमनोहराणि शृङ्गारोदाराभिजाताकारिकलासान्युज्वकलचारुवेषाभरणानि स्वानि रूपाणि दर्शयन्ति।तानि दृष्ट्वैव ते प्रीतिमुपलभन्ते निवृत्तास्थाश्च भवन्ति॥ तथा महाशुक्रसहस्रारयोर्देवानुत्पन्नप्रवीचारास्थान् विदित्वा देव्यः श्रुतिविषयसुखानत्यन्तमनोहरान् गृङ्गारोदाराभिजाताविलासाभिलाषच्छेदतलतालाभरणस्व- मिश्रान् हसितकथितगीतशब्दानुदीरयन्ति। तान् श्रुत्वैव प्रीतिमुपलभन्ते निवृ-

<sup>9</sup> टीकाकारमतमेतत् यद्दत शरीरवर्णरूपा छेश्या, अन्ये तु योगपरिणामो छेश्या, छेश्यापुद्गलास्तु अन्य एवागमेषु निर्दिश्यन्ते ।

त्तास्थाश्च भवन्ति ॥ आनतप्राणतारणाच्युतकल्पवासिनो देवाः प्रवीचारायोत्पन्त्रास्था देवीः संकल्पयन्ति,सङ्कल्पमात्रेणैव च ते परां प्रीतिमुपलभन्ते विनिवृत्तान्याश्च भवन्ति ॥ एभिश्च प्रवीचारैः(०रादिभिः) परतः परतः प्रीतिप्रकर्षविद्योषो उनुपमगुणो भवति, प्रवीचारिणामल्पसङ्क्षेशत्वात् । स्थितिप्रभावादिभिरिषका इति वक्ष्यते ( अ० ४, स० २१ )॥ ९॥

टी० एेशानादूर्धं शेषा इत्यादि भाष्यम् । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोर्देवान् मैथुनप्राप्तीच्छाभिम्रखीकृतानुत्पन्नास्थान् प्रादुर्भूतादरानवबुध्य सौधर्मेशानदेव्य उपतिष्ठन्ते, तत्प्रभावादेव परिज्ञाताभिप्रायाः, अपरिगृहीता गणिकास्थानीयाः अप्सरसः, तासां जघन्येन सौधर्मकल्पनिवासिनीनां स्थितिरेकं पल्योपममुत्कर्षेण पश्चाशत् पल्योपमानि, ऐशाने त्वपरिगृहीतानां जघन्येन सातिरेकं पल्योपममुत्कर्षेण पश्चपश्चाशत् पल्योपमानि । तत्र सौधर्मनिवासिनीनामप्सरसां पल्योपमं समयाद्यधिकं स्थितिः यासां यावद् दश्च पल्योपमानि ताः सन-दक्वमारकल्पवासिदेवभोग्या भवन्ति, यासां च सौधर्मे दश्च पल्योपमानि समयाधिकानि याव-

देवीभोगा<sup>.</sup> धिकारः द्धिंशतिपल्योपमानि स्थितिरप्सरसां ता ब्रह्मलोककल्पवासिदेवभोग्याः,तथा सौधर्म एव यासां स्थितिरप्सरसां विंशतिपल्योपमानि समयाद्यधिकानि

यावितंत्रशत्पल्योपमानि ता देन्यो श्रुंक (कल्प )वासिदेवभोग्याः, तथा सौधर्म एव यासामप्सरसां स्थितिस्विशत्पल्योपमानि समयाद्यधिकानि यावचत्वारिशत्पल्योपमानि सामयाद्यधिकानि यावचत्वारिशत्पल्योपमानि सामयाद्यधिकानि यावत् पञ्चाशत् ता आरणकल्पवासिदेवोपभोग्याः, ऐशानकल्पे यासां सातिरेकपल्योपमं समयाद्यधिकं स्थितिर्यावत् पञ्चदश्च पल्योपमानि ता माहेन्द्रकल्पवासिदेवभोग्याः, तथैशान एव यासां पञ्चदश्च पल्योपमानि स्थितः समयाद्यधिकानि यावत् पञ्चविश्वतिः समयाद्यधिकानि यावत् पञ्चविश्वतिः पल्योपमानि ता लान्तककल्पवासिदेवभोग्याः, अस्मिन्वेशाने यासां पञ्चविश्वतिः पल्योपमानि समयाद्यधिकानि स्थितिः यावत् पञ्चविश्वतिपल्योपमानि ताः सहस्रारकल्पवासिनां भोग्याः, तथैशान एव यासां पञ्चविश्वति पल्योपमानि समयाद्यधिकानि स्थितिः यावत् पञ्चविश्वतिपल्योपमानि समयाद्यधिकानि यावत् पञ्चवत्वारिशत्पल्योपमानि स्थितिः पावत् पञ्चवत्वारिशत्पल्योपमानि समयाद्यधिकानि यावत् पञ्चवत्वारिशत्पल्योपमानि समयाद्यधिकं यावत् सञ्चवत्वारिशत्पल्योपमानि ताः सौधर्मकल्यवासिनां परिग्रहः, ऐशानकल्ये तु यासां सातिरेकं पल्योपमं समयाद्यधिकं स्थितिर्यावक्वत्र पल्योपमानि तास्तिक्वासिदेवपरिग्रह इति । अत्र चापरिगृहीता वेश्यास्थानीया अधस्तनकल्यद्वयोत्पन्ना अपि उपरितनकल्यान् गच्छिन्त तदेवप्रभावादेवेति ।।

१ ' शुक्रदेवभोग्याः ' इति क-पाठः, ' महाशुक्रवासि ॰ ' इति तु ग-पाठः ।

एभिश्व प्रवीचारादिभिरित्यादि । स्पर्शादिभिः सुत्रोपन्यस्तैरूपरिष्टात् परिहसद्भि-रल्पसङ्क्केशत्वाचेतसोऽनुपमः प्रीतिप्रकर्षे उपजायते, इदं हि कायादिकर्म सङ्क्विष्ट-चित्तत्वाद् दुःखमावहति, यथाऽऽह—

"नम्भः प्रेत इवाविष्टः कणन्तीम्रुपगृद्ध ताम् । क्रेशायासितसर्वाङ्गः, सुमुखीं रमते किल ॥"

स्थित्यादिमिरेवोपरिष्टाद् वक्ष्यन्तेऽधिका देवाः, चित्तक्षेशेन तु परिहीयमानस्वभावा भवन्त्युपर्युपरीति । अत्र च पुनः प्रवीचारग्रहणग्रुत्तरसूत्रे किल विस्पष्टार्थमाश्रितं, अन्यथा तुल्यत्वात् संहितयोः सन्देहः स्यादिति ॥ ९ ॥

अदेवीकाश्राप्रवीचाराश्राधुनाऽभिधीयन्ते—

सूत्रम्--परे अप्रवीचाराः ॥ ४-१० ॥

कल्पातीतानाम-प्रवीचारत्वम् भा०-कल्पोपपन्नेभ्यः परे देवा अप्रवीचारा भवन्ति, अल्प-सङ्क्ष्टेशत्वात् । स्वस्थाः शैतिभिताः । पञ्चविधप्रवीचारोद्भ-वादपि प्रीतिविशोषाद्परिमितगुणप्रीतिप्रकर्षाः परमसुखतृप्ता

एव भवन्ति ॥

दी०-परे अप्रवीचाराः,अविद्यमानप्रवीचाराः अप्रवीचाराः,कर्णापपन्नेभ्यः परे ये देवा प्रैवेयकवासिनोऽनुत्तरिवमानवासिनश्राप्रवीचारा भवन्ति, अरुपसङ्क्रेद्वात्वाद्वेतोरन्तः शुद्धत्वात् च, ते स्वसमाधिजमेव सुस्तप्रपुञ्जते, अधिकतरं चेपां तद् भवत्यरूपमोहत्वात् कायक्षेशरिहतम्,स्वस्थाः प्रतनुकमोहनीयकर्मपटलानुरञ्जितस्वस्पत्वात् मन्ददेवाग्नित्वाच्छी-तिभूताः, पश्चविधाः प्रवीचारा-रूपरसगन्धस्पर्शशब्दाः प्रवीचारहेतवो मनोहराः कारणे कार्योपचाराध्यारोपादुक्ताः तत्समुदायजाद्पि सुस्तविशेषाद्परिमितगुणप्रीतिप्रकर्षा बहुगु-णप्रीतिप्रकर्षयुजः परमसुस्तत्वात् सहजम्, अतस्तेन जन्मप्रभृत्या स्थितिश्चयात् सत्ततमेव नासेषु शब्दादिविषयनिरपेश्वत्वात् सहजम्, अतस्तेन जन्मप्रभृत्या स्थितिश्चयात् सत्ततमेव तृप्तास्त हति । न परे इति स्रत्ने कर्तव्ये यदाचार्येण पुनरप्रवीचारग्रहणं अप्रवीचारग्रहणं च तज्ज्ञापनाथम्स्यार्थस्य—अस्यः सङ्क्रेशस्तेषु, न बहुरिति । स्त्रत्रत्रये यत् प्रवीचारग्रहणं अप्रवीचारग्रहणं च तज्ज्ञापनायामुष्यार्थस्य संसारः किल प्रवीचारसमुद्भव इति । सामान्याभिषाननिकायविकस्यसङ्ख्याविधिरुक्तः पुरस्तात्, तेषां विशेषसंज्ञानिकायविकर्त्यांन् प्रति व्याचिरुवासुरनियम-प्रसङ्गे पौरस्त्यनिकायविकर्त्यसंज्ञानिदेशार्थमिद्मवोचत् भवनवासिनोऽसुरनागिवद्युन्तसुपणिग्निवातस्तिनतोद्धिविपादिक्कुमाराः (सृ० ११)। तत्र—

<sup>9 &#</sup>x27; शीतभूताः ' इति क-ख-पाठः । २ सूत्रत्रये प्रथमे तावत् कायप्रवीचारशब्दो रूढस्तादशे मैथुने यादशं नरतिरक्षामिति स उपात्तः, द्वितीये स्पर्शादिमात्रमेव प्रवीचारतया न विवक्षितं, किन्तु स्पर्शादिविशेषा इति ज्ञापनाय स्पर्शप्रवीचारा इत्यादि प्रतिपादितं, तृतीये तु यदि न परे इत्येवोच्येत तिर्हं न ते स्पर्शादिभिः प्रवीचारका इत्येवार्थो गम्येत, परं सर्वथा भावो न ज्ञायेत इष्टं च तज्ज्ञापयितुमिति अप्रवीचारा इति सर्वथा प्रवीचारनिषेधं चकुः सूक्ष्मिधयो वाचका इति । ३ 'विकल्पो प्रति' इति क-पाठः।

भा०—अन्नाह-उक्तं भवता—'देवाश्चतुर्निकायाः' (अ०४, सू१), 'द्शा-ष्टपश्चद्वादशिवकल्पाः' (अ०४, सू०३) इति, तत् के निकायाः के चैषां विकल्पा इति १। अत्रोच्यते-चत्वारो देवनिकायाः । तद्यथा-भवनवासिनो ब्यन्तरा ज्योतिष्का वैमानिका इति ॥१०॥ तत्र-

टी॰—अन्नाह-उक्तं भवतेत्यादिपातिकाग्रन्थः । देवाश्चतुर्निकाया इत्युक्त-मध्यायादौ, तथा दशादिभेदाश्चाधीताः,तदेतिन्नार्दिश्यतामञ्जसा के पुनस्ते निकायाः के चैषां निकायानां दशादयो विकल्पा इति ? । अन्नोच्यते—चत्वारस्ताविन्नकायाः—भवनवा-सिनो व्यन्तरा ज्योतिष्का वैमानिका इति ॥ १० ॥

तत्र तेषु चतुर्षु निकायेषु भवनवासिनामेव तावद् भेदप्रतिपादनं क्रियते, तत्र-

# सूत्रम्-भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाभिवातस्तनितोदधिद्री-पदिवकुमाराः ॥ ४-११ ॥

भा॰-प्रथमो देवनिकायो भवनवासिनः। इमानि चैषां विधानानि भवन्ति। तद्यथा-असुरकुमाराः, नागकुमाराः, विद्युत्कुमाराः, सुपर्ण-भवनवासिनाः कुमाराः, अग्निकुमाराः, वातकुमाराः, स्तानितकुमाराः, उद्धि-कुमाराः, द्वीपकुमाराः, दिक्कुमारा इति ।

टी०-भूमिष्ठत्वात् भवनानि, तेषु वस्तुं शीलं येषां ते भवनवासिनः, प्रथमो निकायो-ऽसुरादयो भेदाः । तत्कुमारशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । कः पुनः कुमारशब्दार्थ इत्याह-

भा०-कुमारवदेते कान्तद्र्ञीना असुरकुमारा मृदुमधुरललितगतयःशृङ्गारा-भिजातरूपविक्रियाः कुमारवच्चोद्धतरूपवेषभाषा भरणप्रहरणावरणपातयान-वाहनाः कुमारवच्चोल्वणरागाः क्रीडनपराश्चेत्यतः कुमारा इत्युच्यन्ते। असुरकु-मारावासेष्वसुरकुमाराः प्रतिवसन्ति, शोषास्तु भवनेषु ॥

टी॰-कुमारवदेते कान्तद्र्शना इति सुज्ञानम्।असुरकुमारावासेष्वसुरकुमाराः प्रतिवसन्ति, आवासाः कायमानस्थानीया महामण्डपा नानारत्नप्रभासितो छोचाः, तेषु तादशेषु भूयसा वसन्त्यसुरकुमाराः कदाचित् भवनेष्वपीति । शेषास्तु नागादयो भवनेष्वे प्रायो वसन्ति, नावासेष्विति । तानि च भवनानि बहिर्श्वतान्यन्तश्रतुरस्राण्यधः पुष्करकर्णिकासंस्थानानि ॥ क पुनस्ते आवासा भवनानि चेत्याह्—

भा०-महामन्दरस्य दक्षिणोत्तरयोर्दिग्विभागयोबद्वीषु योजनदातसहस्र-

९ ' सुकुमारा ' इति घ-पाठः । २ ' प्रहरणचरणपातवाहनाः' इति क-पाठः, ' प्रहरणावरणयानवाहनाः ' इति ह्य घ-पाठः ।

कोटीकोटीषु आवाँसाः । भवनानि च दक्षिणार्घाषिपतीनामुत्तरार्घाषिपतीनां च यथास्वं भवन्ति ।

टी०—महामन्दरस्पेत्यादि । धातकीखण्डादिमन्दरव्याष्ट्रसर्थं महामन्दरग्रहणम्, चिह्नमात्रं महामन्दरग्रहणमत्र, योजनसहस्रमात्रावणाहित्वात्, तस्य दक्षिणस्यां दिशि तिर्यग्वहीषु योजनलक्षकोटीनां कोटीपु भवन्त्यावासाः, भवनानि च दक्षिणार्धाधिपतीनां चमरा-दीनाग्रुत्तराधीधिपतीनां च बलिष्रभृतीनां यथायथमसुरादीनां इति । आर्षे तु रह्मप्रभाया बाह-स्थात् सहस्रमुपर्यध्थ सन्त्यज्य मध्येऽष्टसप्ततिसहस्राधिकलक्षायां कुसुमप्रकरवत् प्रकीर्णानि भवनानि सर्वत्र ॥ भाष्यकाराभिष्रायस्तु –

भा॰ - तत्र भवनानि रत्नप्रभायां बाह्स्योधेमव्गाह्य मध्ये, भवनेषु वस-न्तीति भवनवासिनः। भवप्रत्ययाश्चेषामिमा नामकर्मनियमात् स्वजातिविशेष-नियता विकिया भवन्ति । तद्यथा-गम्भीराः श्रीमन्तः काला महाकाया रह्यो-त्करमुकुरभास्वराश्रृडामणिचिह्ना असुरक्रमारा भवन्ति। असुरकुमारादीनां शिरोसुखेष्वधिकप्रतिरूपाः कृष्णाः इयामा मदललितगतयः वर्णनम शिरस्सु फणिचिहा नागकुमाराः । स्लिग्धा भ्राजिष्णवोऽवदाता वज्जचिहा वियुत्कुमाराः। अधिकंप्रतिरूपग्रीवोरस्काः इयामावदाता गरुडचिहाः सुपर्णकुमाराः । मानोन्मानप्रमाणयुक्ता भारवन्तो वदाताः घटिबहाः अग्निकु-मारा भवन्ति।स्थिरपीनवृत्तगात्रा निम्नोदर्गं अश्वचिहा अवदाता वातकुमाराः। क्षिग्धाः क्षिग्धगम्भीरानुनाद्महास्वनाः कृष्णा वर्धमानिवहाः स्तनितकुमाराः। उरुकटिष्वधिकप्रतिरूपाः कृष्णद्रयामा मकरचिहा उद्धिकुमाराः । उरःस्कन्ध-बाह्वग्रहस्तेष्वधिकप्रातिरूपाः इयामावदाताः सिंहचिहा बीपकुमाराः । जङ्घाग्र-पादेष्विकप्रतिरूपाः इयामा हस्तिचिहा दिक्माराः । सर्वेऽपि च विविधव-स्ताभरणा भवन्तीति ॥ ११॥

20-तत्र भवनानीत्यादि भाष्यम् । रत्नप्रभायां बाहत्त्याधमवगास्य मध्ये भवनानि भवन्ति,तस्मिन्नेव स्थाने नवतिसहस्राण्यधोऽवगास्य,आवासास्तु सहस्रद्वयपरिवर्जिन्तायां रन्तप्रभायां सर्वत्रेत्यभिप्रायः । भवप्रत्ययाश्चेषामिमा नामकमैनियमात् स्वजानिविद्योषनियता विकिया भवन्ति । भवहेतुकास्ता जन्मतपोनुऽष्ठानिरपेक्षा विकियाः सम्बध्यन्ते । नामकमैनियमाच स्वजातिविद्योषनियता विकिया भवन्ति । अङ्गोपाङ्गनामकमौन

१ नावासानां स्थितौ क्रमः कोऽपि असुरादीनां यथा भवनेषु तेषामिति । २ "अर्थः खण्डेऽर्ध समांशे" इत्यने-कार्थोक्तः तुल्यभागेऽर्ध इति अर्थसुदर्शनदेवनमिति च **छिङ्गानुशासन्**किश्चे खण्डार्थोऽर्घोऽत्र । ३ 'मध्ये भवन्ति' इति घ-पाठः । ४ 'अधिकरूप' इति क-घ-पाठः । ५ 'भास्वतः' इति ग-पाठः । ६ 'निममोदरा' इति ग-घ-पाठः ।

द्याभिर्माणनामकर्मोद्याद् वर्णादिनामोदयाच प्रतिजातिविशेषकारिण्यो विकिया जायन्ते । गम्भीरा धनशरीराः श्रीमन्तः सर्वाङ्गोपाङ्गसुन्दराः कृष्णवर्णा महाशरीरा इत्येतत् सर्व नाम-कर्मोदयजनितमेषामसुराणाम्, एवं नागादीनामपि योजनीयं स्वजातिविशेषनियतवचनात्, शेषं भाष्यमेव सुज्ञानम्। एषां च भवनसङ्ख्या सामान्यतः सप्त कोव्यः सप्ततिर्ठक्षा लक्षद्वयाधिकाः, विशेषण तु दक्षिणदिग्व्यवस्थितासुराणां चतुक्षिशत् लक्षाः, उत्तरदिग्भाजां त्रिंशदेकत्र चतुष्पष्टिः,

दक्षिणदियागानां चतुश्रत्वारिंशदुत्तरिदयागानां चत्वारिंशदेकत्र चतुरशी-भवनसङ्ख्या तिः, दक्षिणविद्युत्कुमाराणां चत्वारिंशदुत्तरवासिनां षङ्त्रिंशदेकत्र षट्-सप्ततिः । एषेव सङ्ख्या दक्षिणोत्तरभिन्नानामग्निस्तनितोदधिद्वीपदिक्कुमाराणामिति, दक्षि-णसुपर्णानामष्टात्रिंशदुत्तरिवासिनां चतुर्स्लिशदेकत्र सप्ततिद्वर्श्वतरेति । दक्षिणमस्तां पश्चाशदु-त्तरवासिनां षट्चत्वारिंशदेकत्र पण्णवतिः । लक्षाः सर्वत्र सम्बन्धनीया इति ॥११॥

अधुना भवनचरनिलयानन्तरदेवनिकायोदेशभाजो ये उष्टविधास्ते अधियन्ते —

सूत्रम्--व्यन्तराः किन्नर-किंपुरुष-महोरग-गान्धर्व-यक्ष-राक्षस-भूत-पिशाचाः ॥ ४-१२ ॥

भा०—अष्टविधो द्वितीयो देवनिकायः । एतानि चास्य विधानानि भवन्ति । अधस्तिर्यगूर्धं च त्रिष्विप लोकेषु भवननगरेषु आवासेषु च प्रति-वसन्ति ।

टी०—अथ किमर्थं व्यन्तरा उच्यन्ते, तत्र भाष्यमधस्तिर्घगुर्धं चेत्यादि । रत्नप्रव्यन्तरद्याब्दार्थः भारत्नकाण्डे योजनञ्जतद्वयवर्जितेऽष्टासु योजनञ्जतेषृत्पन्नाः सन्तिस्तिलोक्यां
स्वभवनेषु स्वनगरेषु स्वावासेषु च प्रतिवसन्ति वालवत् स्वभावानवस्थानात्, अतो विविधमन्तरम्-आवसनमेषामिति व्यन्तराः । एतदेव स्पष्टयति भाष्यकारः—

भा०—यस्माचाधिस्तर्यग्रध्वं च त्रीनिप लोकान् स्पृशन्तः स्वातन्त्र्यास् पराभियोगाच प्रायेण प्रतिपतन्त्यनियतगातिश्रचाराः, मनुष्यानिप केचिद् भृत्य-बदुपचरन्ति । विविधेषु च शैलकन्द्रान्तरवनविवरादिषु प्रतिवसन्ति, अतो व्यन्तरा इत्युच्यन्ते ॥

तत्र कित्ररा द्राविधाः । तद्यथा—किंपुरुषाः किंपुरुषोत्तमाः कित्रराः कित्ररोत्तमा हृद्यङ्गमा रूपशालिनोऽनिन्दिता मनोरमा रतिकिंपुरुषादिभदाः प्रिया रतिश्रेष्ठा इति ॥ किंपुरुषा दशविधाः । तद्यथा—पुरुषाः सत्पुरुषाः महापुरुषाः पुरुषवृषभाः पुरुषोत्तमाः अतिपुरुषोत्तमाः

९ भूमिष्ठानि नगराणि भवननगराणि, यद्वा भवनानि भूमिष्ठानि नगराणि प्राकारादिविशेषरचनावन्ति तिर्थेक् आवासा यथाई सर्वत्र योग्यस्थाने । २ 'अतिपुरुषाः 'इति घ-पाठः ।

मरुदेवाः मरुतो मरुत्रभा यशस्वन्त इति ॥ महोरगा द्शिविधाः । तथथा— मुजगा भोगशालिनो महाकायाः अतिकायाः स्कन्धशालिनो मनोरमा महावेगा महेष्वक्षाः मेरुकान्ताः भास्वन्त इति ॥ गान्धर्वा द्वाद्शिविधाः । तथथा—हाहा हृह तुम्बुरवो नारदा ऋषिवादका भूतवादिकाः कादम्बा महाकादम्बा रैवता विश्वा-वसवो गीतरतयो गीतयशस इति ॥ यक्षास्त्रयोदशाविधाः । तथथा—पूर्णभद्राः माणिभद्राः श्वेतभद्राः हरिभद्राः सुमनोभद्राः व्यतिपातिकभद्राः सुभद्राः सर्वतो-भद्राः मनुष्ययक्षा वनाधिपतयो वनाहारा रूपयक्षा यक्षोत्तमा इति ॥ सप्तविधा राक्षसाः । तथथा-भीमा महाभीमा विष्ना विनायका जलराक्षसा राक्षसराक्षसा ब्रह्मराक्षसाः ॥ भूता नवविधाः । तथथा—सुरूपः प्रतिरूपः अतिरूपः भूतोत्तमाः स्कन्दिकाः महास्कन्दिकाः महावेगाः प्रतिष्ठिषा आकाशगा हति ॥ पिशाचाः पश्चद्शविधाः । तथथा-कूष्माण्डाः पटका जोषा आहुकाः कालाः महा-कालाश्चोक्षा अचोक्षाः तालिपशाचा मुखरपिशाचा अधस्तारका देहा महाविदेहाः तृष्णीका वनपिशाचा इति ॥

**किन्नराः** प्रियङ्गुइयामाः सौम्याः सौम्यद्र्ञीना किन्नरादीनां मुखेष्वधिकरूपशोभा मुकुटमीलिभूषणा अशोकदृक्षध्वजा घणनम् अवदाताः ॥ किंपुरुषा ऊरुबाहुष्वधिकशोभा मुखेष्व-धिकभास्वरा विविधाभरणभूषणाश्चित्रस्रगनुरुपनाश्चम्पकवृक्षध्वजाः ॥ महो-रगाः इयामावदाता महावेगाः सौम्याः सौम्यदर्शना महाकायाः पृथुपीनस्कन्ध-ग्रीवा विविधंविलेपना विचित्राभरणभूषणा नागवृक्षध्वजाः॥गान्धर्वो रक्तावदाता गम्भीराः प्रियदर्शनाः सुरूपाः सुमुखाकाराः सुस्वरा मौलिधरा हारविभूषणाः तुम्बरुवृक्षध्वजाः ॥ यक्षाः इयामावदाता गम्भीरास्तुन्दिला वृन्दारकाः प्रियद्-र्द्याना मानोन्मानप्रमाणयुक्ता रक्तपाणिपाद्तलनखतालुजिहोद्या भास्वरमुकुट-घरा नानारत्नविभूषणा वटवृक्षध्वजाः ॥ राक्षसा अवदाता भीमा भीमदर्शनाः शिरःकराला रक्तलम्बौछाः तपनीयविभूषणा नानाभक्तिविलेपनाः खट्वाङ्ग-ध्वजाः ॥ भूताः इयामाः सुरूपाः सौम्या आपीवरा नानाभक्तिविलेपनाः सुल-सध्वजाः कालाः ॥ पिशाचाः स्वैरूपाः सौम्यदर्शना इस्तग्रीवासु मणिरव्रविभूः षणाः कदम्बवृक्षध्वजाः ॥ इत्येवंप्रकारस्वभावानि वैक्रियाणि रूपचिद्वानि व्यन्त-राणां भवन्तीति ॥ १२ ॥ तृतीयो देवनिकायः ।

टी॰ - यस्माचाधस्तिर्यगृर्ध्वे चेत्यादि भाष्यम् । स्वातन्त्र्यात्-स्वेच्छया, परा-भियोगाच शकादिदेवेन्द्राज्ञया चक्रवर्त्यादिपुरुषाज्ञया वा प्रायोऽनियतगतिप्रचारा भव-

१ 'वैक्षाः 'इति क-पाठः , 'चौक्षाः 'इति तु घ-पाठः २ 'धानुविले• ' इति घ-पाठः । ३ ' मुरूपाः इति घ-पाठः ।

न्तीति । तथा मनुष्यानिप केचिद् भृत्यवदुपचरन्ति चक्रधरादीनतो विगतान्तरा मनुष्ये-भ्योऽविशिष्टाः केचिद् व्यन्तराः। विविधेषु वा शैलकन्दरान्तरादिषु प्रतिवसन्ति तिर्यग्लोक इति व्यन्तराः, निकायद्वयान्तरस्थायित्वाद् व्यन्तराः प्रसिद्धत्वाद्, गोसंज्ञावदिति । रत्नप्रभायां त्वेषां तिर्यगस<sup>ङ</sup> ख्येयानि भवनानि भवन्ति यथोदिष्टावगाहलक्षणक्रमाद् दक्षिणोत्तरदिग्भेदा-वस्थायिनोऽष्टास्विप भेदेषु वक्तव्याः । भेदाश्चेषां किन्नरादीनां स्वस्थाने भाष्यकृता बहुवो निदार्शितास्ते चार्षे मुचिता लेशतो न प्रतियद्मधीताः । शेषं पठितसिद्धिमिति ॥ १२ ॥

अधुना तृतीयो देवनिकायोऽत्रसरप्राप्त उच्यते-

### सूत्रम्---ज्योतिष्काः--सूर्याश्चन्द्रमसो गहनक्षत्रप्रकीर्णतारकाश्च॥४--१३॥

भा०—ज्योतिष्काः पश्चविधा भवन्ति । तद्यथा—सूर्याश्चन्द्रमसो प्रहा नश्चत्राणि प्रकीर्णतारका इति पश्चविधा ज्योतिष्का इति । असमासकरणमार्थाच मूर्यःचन्द्रमसोः क्रमभेदः कृतः, यथा गम्येत एतदेवैषामूर्ध्वनिवेशे आनुपूर्व्यामिति । तद्यथा—सर्वाधस्तात् सूर्यास्त-तश्चन्द्रमसस्ततो ग्रहास्ततो नक्षत्राणि ततो विप्रकीर्णताराः । ताराग्रहास्त्विन्यत्वारित्वात् सूर्यचन्द्रमसामूर्ध्वमधश्च चरन्ति, सूर्यभ्यो दशयोजनाविलाभ्यनो भवन्तीति । समाद् भूमिभागाद्ष्यसु योजनशतेषु सूर्याः, ततो योजनानाम्शित्यां चन्द्रमसः, ततो विंशत्यां तारा इति । द्योतयन्त इति ज्योतिषि-विमानानि तेषु भवा ज्योतिष्काः ज्योतिषो वा देवा ज्योतिरेव वा ज्योतिष्काः । सुकुटेषु शिरोसुकुटोपगूहिभिः प्रभामण्डलकरूपैरुज्वलैः सूर्यचन्द्रतारामण्डलैर्यथास्वं चिक्वैविराजमाना द्युतिमन्तो ज्योतिष्काः भवन्तीति ॥ १३॥

टी०-ज्योतिष्काः पश्चविधा भवन्तीत्यादि भाष्यम् । असमासकरणे पारम्षप्रवचनक्रमभेदे च प्रयोजनमाह—असमासकरणात् तावत् तियङ्मण्डलिकयाऽत्रस्थानं निषिध्यते, उपर्युपर्यवस्थानं कथं नाम गम्येत ? क्रमभेदीऽप्यप्ननेत क्रमेणोध्यमेषां सिष्नवेश इत्यनेनाभिष्रायेण, आर्षे तु प्राक्त चन्द्रः पट्यते पश्चात् सूर्य इति । न चैत्रसुपरि सिष्नवेशः । तत्र
समतलाद् भूमिभागादारुद्योपरि सप्त योजनशतानि नवत्यधिकानि प्रथमो ज्योतिष्कविमानप्रस्तारः, तदुपरि दशयोजनशतान्यारुद्य भानोविमानप्रस्तारः, तदुपर्यशीतियोजनान्यारुद्य
ज्योतिष्काणां वि- चन्द्रमसो विमानप्रस्तारः, तदुपरि विश्वतियोजनान्यारुद्य ताराप्रहाणां
मानप्रस्तारः विमानप्रस्तारः, एवमयं ज्योतिलोंको दशोत्तरयोजनशत्यहुल एकादश-

१ ' दोतीं वि ' इति घ-पाठः ।

मियों जनशतेरे के विश्वास्य तरे जैम्बृद्धीयक मेरुमस्य श्वास्य स्थि दिश्च मण्डिलक्या व्यवस्थितः, लोकान्तं चैकादशिमरेव यो जनशतेरे कादशोत्तरस्पृश्चन् सर्वतोऽवंगन्तव्यः, ताराम्रहास्त्य-नियत्त्वारित्वादित्यादि । अनियता चैषां गतिरुर्वमधिस्तियं क् चेत्यतोऽधस्तात् तावल्लम्बन्तेऽक्कारकादयो यावत् सूर्याद् दश्यो जनानि भवन्त्य नवस्थितचारित्वात्, एवं चाधस्ताद् दश्यो जनावलम्बक्तं संयोगादृष्टासु यो जनशतेषु सूर्य इति । अत्र च सर्वोपरि किल स्वातिनक्षत्रं, नक्षत्रमण्डिलकायाः सर्वाधस्ताद् भरण्यः, सर्वदक्षिणतो मूलः, सर्वोत्तरक्षामीचिरिति । योत्यन्त इति ज्योतीषि विमानानीत्यादि । अत्यन्तप्रकाशकारित्वाज्ज्योतिःशब्दाभिष्यानि विमानानि तेषु विमानेषु भवा ये देवास्ते ज्योतिष्काः । म्रष्टगादिस्त्रात् दक्ष । अपरे म्रुवते भाष्यकृता सष्टद्विकः शब्दो नोचरित इत्यतः परिहारो वृद्धः प्राप्ताया वक्तव्यः, स चायम् एकानुबन्धकृतस्यानित्यत्वाद् दंष्ट्राशब्दे डीपप्रत्ययाभाववद् वृद्धयभावः॥ज्योतिषा व देवाः, विमानगतज्योतिषः सम्बन्धिनो देवाः तेन दीव्यन्ति, वपुःसम्बन्धिना वा ज्योतिषा ज्वलन्तीति ज्योतिष्काः, ज्योतिरेव वा भास्तरशरीरत्वात् समस्तदिग्मण्डलद्योतनत्वादतः स्वार्थे कन् । ज्योतिष्काः । मुकुटेष्वित्यादि । मुकुटेषु चिक्काने भवन्ति – शिरोमुकुटोप-ग्रहीनि प्रभामण्डलस्थानीयान्युज्ज्वलानि सूर्यादीनि, सूर्यस्य सूर्याकारं चिक्कम्, एवं चन्द्रा-दीनामपीति ॥ १३ ॥

त एते पश्चविधा अपि ज्योतिष्काः—

## सूत्रम्—मेरुपदक्षिणा नित्यगतयो नृहोके ॥ ४-१४ ॥

भा०-मानुषोत्तरपर्यन्तो मनुष्यलोक इत्युक्तम् (अ०३, स्०१४), तस्मिन्
ज्योतिष्का मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयः भवेन्ति, मेरोः प्रदक्षिणा
ज्योतिष्काणां गतिः
नित्या गतिरेषामिति मेरुप्रदक्षिणानित्यगतयः । एकाद्दासु
एकविद्योषु योजनदातेषु मेरोश्चतुर्दिदां प्रदक्षिणं चरन्ति ।

टी०-मानुषोत्तरपर्यन्त इत्यादि भाष्यम्, उक्तलक्षणो मानुषोत्तरगिरिः स पर्यन्तः अवसानं यस्यासौ मानुपोत्तरपर्यन्तो मनुष्यलोको विष्कम्भायामाभ्यां पश्चचत्वारिंशृङ्खः प्रमाणस्त्रस्मिकेते ज्योतिष्काः सूर्योदयो मरुप्रदक्षिणा नित्यगत्तयो भवन्ति । मेरोः प्रदक्षिणा मेरुप्रदक्षिणा नापसञ्यति कथयति,नित्यशब्दोऽभीक्ष्णवचनः । नित्या गतिरेपामिति नित्यगतयोऽनवरतश्रमणा इत्यर्थः । नित्यग्रहणाद् गतेरुपरमाभावं प्रतिपादयति, साऽपि गतिः

१ 'एकोनविंशत्यु' इति ग-पाठः । यद्यपि सर्वेष्वादशेषु एकोनविंशतीत्यादिक एव पाठस्तथापि एकादशस्वेकविंशेषु इत्याद्यत्तरभाष्यात् इकारसजोयणसय इगवीसिकारेत्यादिव चनप्रामाण्याच एकविंशतीत्यादिक एव न्याय्यः' इति ग-टी-पाठः । अयं च जनानन्द्युस्तकाछयप्रतिपाठः । २ 'वमन्तव्यः ' इति ग-पाठः । ३ 'सूत्रात् क्' इति ग-पाठाः । ४ 'भवन्ति' इति घ-पाठः ।

प्रादक्षिण्येन नापसव्येन मेरोः, लोकस्थित्यनुभवाद् विमानान्येव नृलोके भ्रमणशीलानि भवन्ति, न पुनरश्रमन्त्यपि । ये वा प्रेरयन्ति । तानि च पृथिवीकायनिर्माणान्यातपनामकर्मोद-यात् स्फटिकमणिप्रकाशानि आजिष्ण्नि कपित्थफलार्धसंस्थानानि भवन्ति ॥ ननु च धवः सर्वदा ध्रुवस्तत्रेवोपलभ्यते, नहि तस्य मेरुप्रदक्षिणा नित्या गतिरस्ति, स च ज्योति-ष्कस्तदेतत् कथमिति ? उच्यते-पश्चप्रकारा सुर्यादयो ज्योतिष्काः, तत्रैको भेदस्तारकाख्यस्त-स्याप्येकदेशो ध्रुवो यदि मेरोः प्रादक्षिण्येन (प्र)त्रज्यां न प्रतिपद्यते ततस्तदगत्या किमवशेषाणां नानुशासितव्या गतिः ?। यथा हि राजादिप्रधानपुरुषप्रयाणकप्रदाने तिष्ठत्स्वपि केषुचित् प्रया-णकं दत्तं स्कन्धावारेणेति लोकः प्रभाषते तथा प्रधानेषु सुर्यादिषु प्रयात्सु तज्ञेद्दैकदेशागम-नेऽपि ज्योतिष्का नित्यगतयोऽभिधास्यन्ते। अथवा नित्यगतय इति तत्रैव स्थाने स भ्रवः परि-भ्राम्यति, न तु मेरोः प्रादक्षिण्येन गतिं प्रतिपद्यते, तथाहि-तदद्यापि भ्रुवताराचक्रमाकान्ती-त्तरदिकं परिवर्तमानम्रपलभ्यते प्रत्यक्षप्रमाणेनैव, अतो मेरुप्रदक्षिणाः केचिन्नित्यगतयश्र, अपरे नित्यगतयो न मेरुप्रदक्षिणा इति । अथवा मेरुप्रदक्षिणा अनित्या गतिर्येषां ते मेरुप्रद-क्षिणानित्यगतय इत्ययं वाक्यार्थो भवति, न सर्वेषामवश्यंभाविनी गतिर्मेरोः प्रादक्षिण्येन, किन्तु केषांचिद् भवति केषांचित्र, गतिः पुनरवश्यंभाविनी तथाऽन्यथा वा, न तस्या निषेध इति । एकादशस्वेकविंदोष्वित्यादि गतार्थं प्रायः । मरोश्चतुर्दिदामिति दिक्शन्देन समानार्थो दिशाशब्दस्तमनुसन्धाय भाष्यकारेणोक्तं चतुर्दिशमिति।

अधुना अर्धतृतीयद्वीपान्तर्विर्तिनां सूर्योदीनामियत्तामावेदयितुमाह-

भा० तत्र हो स्यों जम्बृहीपे। लवणे चत्वारः। धातकी खण्डे द्वाद्शः। कालोद्धी द्विचत्वारिंदात्। पुष्कराधे हिसप्ततिः। इत्येवं मनुष्यलोके हार्त्रिद्यत् स्योदीनां संख्या द्वातिनेक्षत्राणि। अष्टाद्यातिर्महाः। षट्षपष्टिसहस्राणि नव द्यातिनेक्षत्राणि। अष्टाद्यातिर्महाः। षट्षपष्टिसहस्राणि नव द्यातिनेक्षत्राणि। अस्यस्तितिने ताराकोद्यकोदीनामकैकस्य चन्द्रमसः परिग्रहः। सूर्याचन्द्रमसो ग्रहा नक्षत्राणि।च तिर्यगलोके, दोषास्त्र्ध्वलोके ज्यो-

टी०-तन्त्र ही सूर्यावित्यादि। एते तु स्वतापच्छेदतः प्रकाशयन्तः प्रदक्षिणं चरन्ति,ता पक्षेत्रं चैषामन्तः सङ्कुटं बहिविंशालं नालककुसुमाकृतिः ससच्यत्वारिंशाद्योजनसहस्राणि त्रि-षट्यधिकानि शतद्वयोचराणि योजनैकषष्टिमागाश्रैकविंशतिः ( ४०२६३ २१) प्रत्येकं सूर्याणां, मनुष्यक्षेत्रे च द्वात्रिंशदुत्तरं सूर्यशतमवगन्तव्यं, चन्द्रमसोऽप्येतावन्त एव बोद्धव्याः। अष्टा-विंशतिर्नक्षत्राण्यभिजिता सह, प्रहाणामष्टाशीतिर्मसराश्यादीनाम्, एकस्य खलु चन्द्रमसस्ताराः कोटीनां कोट्य एतावत्यो भवन्ति षट्रषष्टिसहस्राणि नव च शतानि पश्चसप्तत्यधिकानि।

सिवतुत्र द्वियोजनान्तरितमार्गाणां ज्यशीतं मण्डलशतम् । तेषां हि पूर्वविदेहदिवसान्तात् पूर्वदक्षिणविदिग्माजो मार्गान् मार्गान्तरगामिनस्त्रिषष्टिरुदयान्निषधमस्तके दक्षिणक्षेत्रवर्तिमनुष्यचक्षुद्देश्या द्वौ हरिवर्षज्याकोट्यां, शेषमष्टादशोत्तरं शतं लवणोदधाविति, अपरविदेहान्तेऽप्येवं, द्वितीयस्य तु पश्चिमोत्तरविदिग्माजो नीलमस्तके रम्यके लवणोदधौ चोत्तरक्षेत्रज्ञानां दृष्टिपथस्थायिन इति, उदयविधानात् त्वस्तमयं विद्यात् । चन्द्रमसः पश्चदश मण्ड-लानि । सर्वोत्तरोदयस्य सर्वदक्षिणोदयस्य चान्तरं पश्च योजनशतानि दशोत्तराणि सवितुः, तत्राशीतं योजनशतं जम्बृद्वीपे लभ्यते, त्रीणि योजनशतानि त्रिंशदुत्तराणि लवणोदधौ लभ्यन्तेऽर्कस्य । सूर्यो इत्यादि भाष्यम् । एते किल तिर्यग्लोकव्यवस्थिताः । शोषास्तु प्रकीणितारका अर्ध्वलोके भवन्ति इति । आचार्य एवेदमवर्गच्छति, नत्वार्षमेवमवस्थित, सर्वज्योतिष्काणां तिर्यग्लोकव्यवस्थानादिति ।

भा०—अष्टचत्वारिंशद् योजनैकषष्टिभागाः स्वर्धमण्डलविष्कम्भः, चन्द्र-मसः षट्पञ्चाशत्, ग्रहाणामध्योजनम्, गृन्यूतं नक्षत्राणाम्, सर्वोत्कृष्टायास्ता-राया अर्धकोशः, जघन्यायाः पत्र घनुःशतानि, विष्कम्भार्ध-स्यादीनां बाहल्याश्च भवान्ते सर्वे स्याद्यः, हलोक इति वर्तते । बहि-स्तु विष्कम्भबाहल्याभ्यामतोऽर्धे भवति ॥

टी० — अष्टचत्वारिद्यादि । आयामविष्कम्भाभ्यामिद्मादित्यमण्डलप्रमाणम्,
तथा चन्द्रमसः सुज्ञानम्, अर्धयोजनप्रमाणं प्रहिवमानम्, नक्षत्रविमानं गव्यूतप्रमाणम्,
आयुषा सर्वोत्कृष्टायास्तारकाया अर्धक्रोद्याप्रमाणं विमानम्, सर्वज्ञघन्यायाः पञ्च
घनुः शतानि, शेषा विमध्यमा प्रतिपत्तिर्वक्तव्येति । एषामेव सूर्योदिविमानानां बहलत्वनिर्दिदिश्यया आह्— विष्कम्भार्धेवाहत्याश्च भवन्ति नृलोकान्तर्विर्तिसूर्योदिविमानानि स्वविष्कम्मार्धेन बहलानि भवन्ति । तद्यथा—सवितार्वमानमण्डलं चतुर्विशतिरेकषष्टिमागा योजनस्य, एवं शेषाणामपि वाच्यम् । अथ मानुषोत्तरात् परतः कथमित्यतः
आह—बहिस्तु विष्कम्भवाहत्याभ्यामतोऽर्धं भवति नृलोकान्तर्वर्तिनां सवित्रादिविमानानां यो विष्कम्भोऽभिद्दितस्तस्यार्धं बहिर्वर्तिनामुष्णकरादिविमानानां विष्कम्भो भवति,
यथाऽन्तर्वतिनः आदित्यस्याष्टचत्वारिशदेकपष्टिभागा योजनस्य विमानविष्कम्भस्तद्र्यं
चतुर्विशतिरेकषष्टिमागा योजनस्य बहिर्वर्तिनः सवितुर्विमानविष्कम्भ इत्येवं शेषाणामिषवाच्यम्, तथाऽन्तर्वर्तिनः सवितुश्चतुर्विशतिरेकषष्टिभागा योजनस्य विमानवाहत्यमुक्तं बहिर्वर्तिनस्तदर्धं द्वादशैकष्टिभागा योजनस्य विमानवाहत्यम्, एवं शेषाणा-

९ अस्पीत्यधिकाष्टाशात्मामवस्थितात् चन्द्राद् ऊर्ष्वभागीये लोके, ततः विशत्यामवस्थानाभ्युपगमात्, नवशत्याश्च तिर्वम्कोकत्वेनम्बाकारात्, प्राक् तिर्यग्लोके इत्युक्तिस्तूर्ध्वभागे सूर्यादीनां तारादिवदनियततावारणार्थम् । २ 'बाच्या ' इति क-पाठः ।

मिप वाच्यम् । सूर्ययोश्वन्द्रमसोश्च जम्बृद्धीये सर्वाभ्यन्तरमण्डलस्थयोरन्तरं नवनवतिर्योजन-सद्दसाणि षट् च शतानि चत्वारिशद्धिकानि ।

भा०—एतानि च ज्योतिष्किवमानानि होकस्थित्यां प्रसक्तावस्थितगती-न्यपि ऋद्विविशेषार्थमाभियोग्यनामकर्मोद्याच नित्यगतिरतयो ज्योतिष्कविमान वाहकाः अपरतो वृषभाः । उत्तरतो जविनोऽश्वा इति ॥ १४ ॥

टी ॰ —एतानि) च ज्योतिष्कविमानानीत्यादि, नेश्वरादीच्छातः, किन्तु लोकानु-मावादेव, एतानि विमानानि ज्योतिषां प्रसक्तावस्थितगतीन्यपि प्रसक्ता-सम्बद्धा अवस्थि-ता-आभीक्ष्ण्येन गतिर्येषां तानि प्रसक्तावस्थितगतीन्यपि सन्ति समृद्धिविशेषप्रकटनायाभियोग्य-नामकर्मोदयभाजः सर्वदेव गतिरतयो गमनक्रीडाशीला देवा वहन्ति । चशब्दः समुचये । ऋद्विविशेषार्थमाभियोग्यनामकर्मोद्याचेत्यनेनैतद् भाष्येण प्रतिपादयति—न च तेषां वोदृणां भारजनितं दुःखं समस्ति, ते हि गमनक्रीडाप्रियत्वाल्लोकानुभावादेव तेषु भ्रम-त्स्वधस्तात् स्थिता नानादेषधारिणो ब्रज्यां प्रतिपद्यन्ते, अवन्ध्यफलत्वादाभियोग्यकर्भणः, तद्यथा-नखदं ष्टाटोपकेसरभासुरसटाप्रकीर्णिकरणसमूहानुरिद्धताः कपिलनयनतारकाः केस-रिणः पुरस्ताद वहन्तीति । दक्षिणतो मदप्रसेकार्द्रगण्डा मदावघुर्णितप्रसारितकराः पद् दन्तोपशोभितानना दन्तिनः, अपरतः प्रशस्ताङ्गोपाङ्गोपचितमूर्तयो वृषभाः, उत्तरतो जविनोऽभ्वा इति । सर्वे चैते पोडशसहस्रसङ्ख्या देवाः सवितुर्विमानं वहन्ति, तथा चन्द्रमसः । ग्रहविमानमष्टौ सहस्राणि वहन्ति, नश्चत्रविमानं चत्वारि सहस्राणि, मानं सहस्रद्वयमिति । सर्वविद्वर्मण्डलस्थयोगन्तरं योजनलक्षं पट् च शतानि षष्टचिकानि सूर्ययोः, चन्द्रमसोरप्येतदेव बहिर्मण्डलस्थयोरन्तरं पोडशैकपष्टिभागहीनं, पश्च शतानि नवी-त्तराणि त्रिपश्चाश्चैकपष्टिभागाश्चन्द्रमसः काष्टान्तरमवसेयम्, मण्डलान्तरं तु पश्चत्रिंशर् योजनानि त्रिंशदेकषष्टिभागाश्रत्वारश्च सप्तभागा योजनस्येति ॥ १४ ॥

येयं ज्योतिषां गतिः सातत्येनैनामन्ये काल इत्यध्यवस्यन्ति, तत् कथमिति ? उच्यते— न गतिशब्दवाच्यः कालः, तत्साध्यः किन्तु योऽयमतीतानागतवर्तमानभेदः सः ।

### सूत्रम्—तत्कृतः कालविभागः॥ ४-१५॥

भा०—कालोऽनन्तसमयः वर्तनादिलक्षण इत्युक्तम् (अ०५, सू० ३९, २२)। तस्य विभागो ज्योतिष्काणां गतिविशेषकृतश्चारविशेषेण हेतुना । तैः कृत-स्तत्कृतः ।

दी०—अथवा यत एव उयोतिष्काः सदा नियतगतयो नान्ये, अत एवायं नृलोके तत्कृतः कालविभागः। कालोऽनन्तसमय इत्यादि भाष्यम्। मुख्यम् तिसमाश्रयणात् सक- लमनुष्यक्षेत्रव्यापी समय एको वर्तमानकालः, स च परस्ताद् वक्ष्यते स्वरूपतः। अत्र च प्रवचने सङ्ग्रहव्यवहारापेक्षयोभयथा प्रस्थानम्। एके मन्यन्ते-जीवाजीवद्रव्ययोरेव पर्यायः कश्चिद् वि-शिष्टो वर्तनापरिणामक्रियापरापरत्वलक्षणः काल इति व्यपदिश्यते, न पुनर्जीवाकाशधर्माधर्म-

पुद्रलद्रन्यव्यतिरिक्तोऽतिस्पष्टलिङ्गः कश्चिद् द्रव्यविशेषः समस्ति, यग्रुर-कालस्य द्रव्यता-विचारः रीकृत्येदमभिधानं प्रवर्तिष्यते कालोऽयमिति । अपि च-पश्चास्तिकाया

उक्ताः प्रवचने, यदि कालोऽपि पृथक स्यात् पडस्तिकायाः प्रसज्येरम्, अनिष्टं चैतत । आगमथ---''किंमिदं भंते ! कालेत्रि वृच्चित्त ?। गोयमा ! जीवा चेव अजीवा चेव'' ( भग० )। अ<del>परे मन्यन्ते-पश्चारितकायव्यतिरिक्तं कालद्रव्यं पष्टमस्ति कार्यानुमेयत्वादण्वादि-</del> वत्, असति हि नियामकद्रव्ये किसलयकलिकाफलप्रसवपरिणतयः सहकारतरोर्ध्गपदाविर्भ-वेयुः, क्रमभाविनी चैषां किसलयादिपरिणतिरूपलभ्यते, ततः शक्यमनुमातुं–यदनुरोघादेताः कार्यव्यक्तयस्तारतम्येनात्मातिशयमासादयन्ति सोऽस्त्यत्र कोऽपि कालः । तथादृष्टस्य स तरोरेव कार्याविभीव इति चेन्न सततसन्निहितत्वात समकमेव सकलकार्याविभीवप्रसङ्गः स्यात्।। ननु यसापि कालद्रव्यमेकं विविक्तं तस्यापि तत्सित्रिधानात् सर्वाः कार्यावस्थाः किमिति युग-पन्नानुवर्तन्ते ?। उच्यते-तद्धि शिशिरवसन्तादिभेदेन भिद्यमानमनेकथा कार्यव्यक्तीः स्जति, ते च भेदाः प्रतिविशिष्टपरिणतिमनुरुध्यमाना विविक्तकार्यहेतवस्तसादस्त द्रव्यान्तरं कालः । तथा चागमः-''केंड्र णं भंते ! दन्त्रा पण्णत्ता ? गोयमा! छ दन्त्रा पण्णत्ता, रिथकाए अधम्मित्थकाए आगासित्थकाए जीवित्थकाए पुग्गलित्थकाए अद्धासमए" (भग०)। तथा निर्धुक्तिकारेणाप्यावइयके द्रव्याद्धायथायुष्कादिभेदं कालं व्याचक्षाणेन पृथग्द्रव्यादिभ्यः कालो व्याख्यात इति। पश्चमेऽध्याये च यदत्र वक्तव्यं तद् वक्ष्यामः। सम्प्रति प्रकृतमनुस्त्रियते। स एष कालो अनन्तसमय इति समुहाध्यारोपादुच्यते — वर्तनादीनि लक्षणानि यस्यासौ वर्तना-ं दिलक्षण इत्युक्तं (२२) सूत्रमात्रेण पश्चमेऽध्याये, तस्यैवंविधस्य कालस्य, विभागाः समयावलिकादयो ज्योतिष्काणां गतिविद्योषकृताः स्वतः सोऽभिन्नः परोपाधिकं भेदमा-पद्यते,ते चास्य भेदाः सवितृगतिविशेषेणोपलक्ष्यन्ते,चारविशोषेण हेतुना नक्तंदिवादयः परि-स्थराः, न तु समयादयोऽत्यन्तसूक्ष्माः । केन ह्याकारेण समयप्रज्ञापनायामादित्यगतिरूपलक्षणं स्यात । तसादितस्थूलः कालः कालभेदेन भिद्यमानो भिद्यमानः परां काष्टामनुप्राप्तः समय उच्य-ते । तैर्ज्योतिष्कचारविशेषैः कृतः-उपलक्षितस्तत्कृतः कालस्यायं विभागकलापः परिक्षेयः, तत्र समयस्यैकत्वाद् विभागाभावः, समृहस्य चाम्रुख्यत्वादेव न विभागः, तसाद् विभागशब्द उपैचारार्थः कल्पितो विभाग इत्यर्थः ॥

१ कोऽयं भदन्त ! काल इत्युच्यते ? गौतम ! जीवार्धेव अजीवार्धेव । २ कित भदन्त ! द्रव्याणि प्रक्षप्तानि ? गौत-म । षद् द्रव्याणि प्रक्षप्तानि, तद्यथा-धर्मास्तिकायः अधर्मास्तिकायः आकाशास्तिकायः जीवास्तिकायः पुर्गलास्तिकायः अद्यासमयः ।

३ 'उपचारः' इति ग-पाठः ।

भी०—तद्यथा-अणुभागाश्चारा अंशाः कला लवा नालिका मुहूर्ता दिवसा होकिकसमरात्रयः पक्षा मासा ऋतवः अयनानि संवतसरा युगमिति लाकिकालविभागः कसमो विभागः । पुनरन्यो विकल्पः प्रत्युत्पन्नोऽतीतोऽनागत
इति त्रिविघः । पुनिस्त्रिविघः परिभाष्यते—सङ्ख्येयोऽसङ्ख्येयोऽनन्त इति ॥

टी०-तद्यथा अणुभागाश्चारा अंशाः कला लवा इत्यादि । सर्व एते कालवि-शेषाभिधायिनः शब्दा इति, एष च लौकिकैः समः—तुल्यो विभागः कालस्य, वैशेषिक-पौराणिकादिनिरूपितकालविभागसदश इत्यर्थः । पुनरन्यो लौकिकसम एव विभागः प्रत्युत्पकोऽतीनोऽनागत इति त्रिविधः । प्रत्युत्पको-वर्तमानः, समय एव निश्चयात्, स चातीतानागताभ्यां विना वर्तमानव्यपदेशमेव नाश्तुत इत्यवश्यं तौ तदवधिभूतावेषितव्यौ, सम्बन्धिशब्दत्वादिति । व्यावहारिकस्तु स्वपरिकल्पवशात् प्रत्युत्पकादिस्तिविधः, प्रत्युत्पको

म्रद्युत्पन्नःदीनां नुत्पादकालः, अप्राप्तदर्शनो विषयतः अतीतोः दिधा-भावतो विषयतश्च, भावतो घटाद्य-मदान्तरम् तुत्पादकालः, अप्राप्तदर्शनो विषयतः अतीतोः पि द्विधा-भावविषयमे-दतः, भावतः कुम्भादिविलयः, दर्शनाद्ध्वं विषयत इति, भावो विषयो वाऽत्रोपलक्षणमात्रमवगन्तन्यमिति । पुनस्त्रिविधः स्वसमये परिभाष्यते-सङ्ख्येयोऽ-

सङ्ख्येयोऽनन्त इति ॥ तत्र सङ्ख्येयादित्रिविधकालस्त्ररूपपरिज्ञानाय सकलकालभेदा-दित्वात् समय एव तावत् प्रज्ञाप्यत इत्याह—

भा०-तन्न परमस्क्षित्रयस्य सर्वज्ञचन्यगतिपरिणतस्य परमाणोः स्वाव-गाहनक्षेत्रव्यतिक्रमकालः समय इत्युच्यते परमदुरिधगमो-अनिर्देइयः । तं हि भगवन्तः परमर्षयः केवलिनो विदन्ति, न तु निर्दिशन्ति, परमनिरुद्धत्वातं, परमनिरुद्धे हि तस्मिन् भाषाद्रव्याणां ग्रहण-निसर्गयोः करणप्रयोगासम्भव इति।

टी०-तन्त्र परमस्क्ष्मिकयस्येत्यादि । तत्र-एतिसम् तिविधकालव्याख्याप्रस्तावे समयस्तावद्यं भवति, परमस्क्षमा क्रिया-गतिपरिणामो यस्य, अत्यन्तज्ञधन्य इति प्रसिद्धतारेण ध्वनिना विष्टणोति, परमाणार्निर्विभागस्य पुद्गलद्भव्यस्य, स्वावगाह्मक्षेत्रव्यति क्रम्मकाल इति स्वावगाहक्षेत्रम्-आकाशपरमाणुस्तस्य व्यतिक्रमो-लङ्कनं परित्यागस्तदनन्तरप्रदेश-सङ्क्रान्तिरित्यर्थः, स्वावगाहक्षेत्रव्यतिक्रमस्तस्य यः कालः स समय उच्यते । एतदुक्तं भवति-परमाणोः स्वावगाहक्षेत्रात् तदनन्तरवर्तिस्वावगाहक्षेत्रसङ्क्रान्तिक्रियोपलक्षितः कालः समयोऽभिधीयते, स चाविभागः परमनिरुद्धोऽत्यन्तस्वस्मत्वात् परमदुरिधगमः परमैरप्यति-श्रयसम्पन्नैः दुःखेनाधिगम्यते इति । अनिर्देश्यश्रात्ते न स कालो निर्दे अन्यते, परमर्थीणां त स्वप्रत्यक्षत्वात् स्वसुखादिवत्, न निर्कृठितस्वरूपः परेभ्यः प्रतिपादियतुं शक्यते घटादिवत्,

९ 'स च **मुखादिवि**निर्लुठित' इति क-पाठः ।

अतः कयाऽपि काका निद्र्शनरूपया प्रज्ञाप्यत इत्यावेदयित, तमेवंप्रकारं समयं यस्मादनुपमल-क्ष्मीप्रयत्नभाजः परमर्षयः परिहीणच्छियानः समस्तज्ञेयप्राहिणा केत्रलज्ञानेनावगच्छन्ति स्वरूपतो न पुनर्निर्द्शान्त्यन्यस्मे, परमनिरुद्धत्वादिति अल्पत्वादित्यर्थः । यावत् तत्स्वरूपप्रतिपादनाय भाषाद्रव्याण्यादीयन्ते तावदसङ्ख्येयास्तेऽतिक्रामन्तीत्यर्थः । परमनिरुद्धे हि तस्मिन् भाषाद्रव्याणां ग्रह्णिनसर्गयोः करणप्रयोगासम्भव इति । कायकरणप्रयोगेण भाषाद्रव्याण्यादाय वाक्पर्याप्तिकरणव्यापारेण निस्जति, तयोश्च निसर्गग्रहणविषययोः करणं व्यापारियतुं न शक्यतेऽत्यल्यत्वात्, अतः परमनिरुद्धे तस्मिन् भाषाद्रव्याणां ग्रहणिनसर्गासम्भवादवगतिरेव केवला न प्रज्ञापनमस्तीति। अथवाऽऽर्षप्रसिद्धचा तुन्नागदारकपदृशादि-कापाटनिद्शेनात् समयप्रज्ञापना कार्या। एवं तावत् समयः सर्वकालभेदादिरवसेयः।

भा०-ते त्वसङ्ख्येया आविलका। ताः सङ्ख्येया उच्छासः, तथा निःश्वासः। तौ बलवतः पद्विन्द्रियस्य कल्पस्य मध्यमवयसः स्वस्थमनसः पुंसः प्राणः। ते सप्त स्तोकः। ते सप्त लवः । तेऽष्टांत्रिंशदर्धे च नालिका। ते ब्रे मुहूर्तः। ते त्रिंश-

द्हारात्रम्। तानि पश्चद्द्या पक्षः। तो द्वौ शुक्ककृष्णौ मासः।

श्राविकादिः तो द्वौ मासावृतः। ते त्रयोऽयनम्। ते द्वे संवत्सरः। ते पश्च

चन्द्रचन्द्राभिविधितचन्द्राभिविधिताख्या युगम्। तन्मध्येऽन्ते चाधिकमासकौ।
सूर्यसावनचन्द्रनक्षत्राभिविधितानि युगनामानि। वर्षशतसहस्रं चतुरशितिगुणितं प्रवीद्गम्। प्रवीद्गशतसहस्रं चतुरशितिगुणितं प्रवेम्। एवं तान्ययुतकमलनलिनकुमुद्तुत्रबह्वाववाहाहाहृहूचतुरशितिशतसहस्रगुणाः सङ्ख्येयः कालः।

टी० ते चासङ्ख्येयाः समया आवित्का भण्यते, सा च जघन्ययुक्तंकासङ्ख्येयकसमयप्रमाणा भवति । ताः सङ्ख्येयाः(४४४६ २४५८) सत्य आवित्का एक उच्छ्वासो
निःश्वासो वा ऊर्ध्वाधोगमनभेदात् । तावुच्छ्वासिनःश्वासावित्थंप्रमाणो शारीरवलयुक्तस्यानुपहतकरणप्रामस्य नीरुजस्य मध्यंवयोऽनुप्राप्तस्य मनोदुःखेनानभिभूतस्य पुरुपस्य प्राणो नाम
कालविशेषो भवति, बलवदादिविशेषणानि च प्रतिविशिष्टोच्छ्वासपरिग्रहणाय,अन्यथा कर्तभेदादनेकरूपाः समुच्छ्वासिनःश्वासा इति न शक्येत प्रागस्वरूपं निरूपयितुमनवस्थितत्वात्, अत एवंप्रकारस्य पुंसो यावुच्छ्वासिनःश्वासाविति । उक्तलक्षणाः प्राणास्ते सम्रसङ्ख्याकाः स्तोको नाम
कालविशेषः। ते स्तोकाः सप्त ल्वोऽभिधीयते । लवानामष्टाधिका त्रिंशळ्वार्धं च नालिका भवति। नालिकाद्वयं सहूर्तः । त्रिंशन्मुहूर्तमहोरान्त्रम् । पश्चदशिभरहोरान्तेः पक्षः । शुक्ककृष्णो
द्वी पक्षो मासः । मासद्वयमृतुर्वसन्तादिभेदः । ऋतुत्रयमयनम् । अयनद्वयं संवतसरः । ते

१ 'तुद्दागदारुक् पदद्याटिका' इति क-पाठः । २ 'ऽष्टाधिकात्रिंश' इति क-पाठः ।

३ जधन्यमध्यमोत्कृष्टपरीत्तयुक्तासंख्यातासंख्यातभेदेनासंख्यातस्य नवविधत्वात्, चतुर्थं चैतत् ।

संवत्सराः पञ्च चन्द्रचन्द्राभिवर्धितचन्द्राभिवर्धिताख्या युगम् । तत्र चन्द्रसंवत्सरपरिज्ञा-नाय चन्द्रमासपरिमाणमेव तावदाख्यायते -एकोनत्रिंशद् दिनानि द्वात्रिंशच चन्द्रमासादीनां द्विषष्टिभागा (२९ हरू) दिवसस्य चन्द्रमासः । एवंप्रकारेण मासेन द्वादश-तन्नामसंवत्सरा-णां च स्वरूपम् मासपरिमाणश्चान्द्रः संवत्सरः । स चायं-त्रीणि शतान्यद्वां चतुष्प-श्राशदुत्तराणि द्वादश द्विषष्टिभागा ( ३५४ $\frac{\xi 2}{\epsilon 2}$  ) इति । एतेन शेषाणि चन्द्रसंवत्सराणि च्या-ख्यातानि ॥ अधुनाऽभिवर्धितसंवत्सरपरिज्ञानायाभिवर्धितमासोऽभिधीयते-एकर्त्रिशद् दिनानि एकविंशत्युत्तरशतं चतुर्विंशत्युत्तरशतभागा ( ३१<u>१२१</u> ) नामभिवर्धितमासः मासेन द्वादशमासप्रमाणोऽभिवर्धितसंवत्सरः, स चायं-त्रीणि शतान्यहां त्र्यशीत्यधिकानि चतुश्रत्वारिंशच द्विषष्टिभागाः ( ३८३ ६६२ ) । एतैश्रान्द्रादिभिः पश्चभिः संवत्सरैरेकं युगं भवति। तन्मध्येऽन्ते चाधिकमासकौ तेषां पश्चानां संवत्तराणां मध्येऽभिवर्धिताख्ये संव-त्सरे श्विकमासकः पतति, अन्ते च अभिवर्धित एव, सूर्यमासस्त्वयमवगन्तव्यः - त्रिंशर् दिनान्यर्ध च $(30\frac{3}{2})$ , एवंविधद्वादशमासनिष्पन्नः संवत्सरः सावित्रः, स चायं-त्रीणि शतान्यह्नां पट्रपष्ट्य-धिकानि (३६६), अनेन च मानेन सर्वकालः सर्वायूंषि समा विभागाथ गण्यन्ते । सावनमास स्त्रिशदहोरात्र एव, एप च कर्ममास ऋतुमासश्रोच्यते, एवंविधद्वादशमासनिष्पनः सावनसंव-त्सरः, स चायं-त्रीणि श्रतान्यहां षष्ट्यधिकानि (३६०)। चन्द्राभिवर्धितावुक्तौ । नक्षत्रमास-स्त्वयं सप्तार्वेशतिदिनान्येकर्विशतिः सप्तपष्टिभागाः (२७ है), एवंविधद्वादशमासनिष्पन्नो नक्षत्रसंवत्सरः । स चायं-त्रीणि शतान्यद्वां सप्तविंशत्युत्तराण्येकपश्चाशच्च सप्तपष्टिभागा (३२७<sup>५१</sup>) इत्येवं स्वस्वमासनामनिष्पन्नानि युगनामानि भवन्ति । विंशतिभिर्धुगैर्वर्षशतं भवति। दशभिर्वर्षशतैर्वर्षसहस्रम् । वर्षसहस्रं शतगुणं वर्षशतसहस्रम् । तचतुरशीति-पूर्वोङ्गादिस्वरूपम् पूर्वतः पूर्वतो विकल्पात् परः परो विकल्पश्वत्रशीतिलक्षगुणो वेदितव्यः तुखङ्गाद्यावच्छीर्षप्रहेलकेति, तुखङ्गं तुरिका, अडडाङ्गं अडडा, अनवाङ्गं अववा, (हाहाङ्गं हाहा ), हूहक्कं हू हुका, उत्पलाक्कं उत्पलम्, पद्माक्कं पद्मम्, नलिनाक्कं नलिनम्, अर्थनियूराक्कं अर्थनियूरम्, चूलिकाङ्गं चूलिका, शीर्षप्रहेलिकाङ्गं शीर्पप्रहेलिका, प्रावचनक्रमोऽयम्, औवा-

१ 'तिलक्षगु॰' इति ग-पाठः, स च चिन्तनीयः ।

२ शीर्षप्रहेलिकानुपादनात् उपलक्षणं, वाचनाभेदेनामिधानभेदस्तु नासंभवी ।

र्येण त्वन्यथोपात्तः स्वरूपस्थानश्रेति, सर्वथा शीर्षप्रहेलिकान्तः सङ्ख्येयः कालो भवति समयादिरिति । सूर्यप्रज्ञसौ तु पूर्वादुपरि लताङ्गादिक्रमः शीर्षप्रहेलिकान्त इति, एतावान् गणितशास्त्रविषयोऽपीति ।

भा०-अत अर्ध्वेषुपमानियतं वक्ष्यामः । तद्यथा हि नाम योजनविस्तीर्णं योजनो च्ह्रायं वृत्तं पल्यमेकरात्राद्युत्कृष्टसप्तरात्रजातानामङ्गर्भ पल्योपमादिविः लोझां गाढं पूर्णं स्याद्, वर्षशाताद् वर्षशाताद् केकास्मन्नुङ्गिय-माणे शुद्धिनियमतो यावता कालेन तद् रिकंस्यादेतत् पल्योपमम् । तद् दशिभः कोटाकोटिभिगुणितं सागरोपमम् । तेषां कोटाकोट्यश्चतस्रः सुषमसुषमा। तिस्रः सुषम। वे सुषमदुष्यमा । विचत्वारिशद् वर्षसहस्राणि हित्वा एका दुष्पमसुषमा । वावत्येव दुष्पमदुष्पमा ।।

टी०-अत ऊर्ध्वेमुपमानियनं वश्याम इति । सङ्ख्येयादनन्तरमसङ्ख्येयः कालो मण्यते । स च गणितविषयातीतत्वादुपमया कयाचिन्नियम्यते, सर्वश्रेष बौद्धो व्यवहारः परप्र-तिपत्तयेऽभ्युगम्यते, बाह्यार्थश्रून्यत्वात्, अन्यथा परमार्थविचारणायामतिदुष्करं स्यादिदं सर्वम्, तच्या हीत्यादि यावदेतत् पल्योपमिमिति सुज्ञानम्,तच त्रिविधम् -उद्धारपल्योपममद्भापल्यो-पल्योपमस्यावा- पमं क्षेत्रपत्योपमं चेति । पुनर्वादरस्रक्ष्मभेदादेकैकं द्विधा, तत्रीक्तलक्षणं भा-क्तरभेदाः,तेषां घ्ये बादराद्वापल्यं सङ्ख्येयवर्षकोटिच्यतिक्रान्तिसमकालम् । तान्येव वाला-ग्राण्येकैकशोऽसङ्ख्येयान्यद्वयानि खण्डानि कृत्वा बुद्धचा स एव पल्यो श्रियते । ततः प्रतिवर्षशतमेकैकवालाग्रोद्धारे वर्षाण्यसङ्ख्येयानि व्यतिकामन्त्येतत् स्क्ष्माद्धापल्योपमम्। अस्य च प्रयोजनमुत्सिर्पण्यादिविभागपरिज्ञानम्, ज्ञानावरणादिकर्मस्थितयः कायभवस्थितयश्र पृथिन्यादिकायानां निरूप्यन्त इति । उद्घारपत्योपमं तु बादरं स्थूलवालाग्रापहारे प्रतिसमयमेके-कस्मिन् सति भवति, तच सङ्ख्येयसमयपरिमाणं वेदिच्यम् । एतान्येव वालाग्राण्येकैकशोऽस-इष्येयखण्डीकृतानि । ततः प्रतिसमयमेकैकवालाग्रोद्धारे वर्षकोटिभिः सङ्ख्येयाभिः सुक्ष्मो-द्धारपर्यं भवति । अस्य च प्रयोजनमर्धेतृतीयसागरोपमोद्धारसमयराशिप्रमाणतुरुया द्वीपस-मुद्रा इति । क्षेत्रपल्योपममपि बादरसूक्ष्मभेदाद् द्विविधम्, बादरलोमखण्डभृतक्षेत्रप्रदेशराध्यप-हारे प्रतिसमयं बादरक्षेत्रपत्योपमम्, सक्ष्मलोमखण्डभृतक्षेत्रप्रदेशराज्यपहारे प्रतिसमयं सक्ष्म-क्षेत्रपल्योपमम्, असङ्ख्योत्सर्पिणीभिश्र परिनिष्ठानमस्य भवति । एतेन च पृथिव्यादिजीवपरि-माणमानीयत इति प्रवचनविदो वर्णयन्ति प्रयोजनम् । एषां च त्रयाणामपि पल्योपमानां प्रत्येकं कोटीनां कोटी द्शगुणिता सती सागरोपमिमिति न्यपदिश्यते त्रिविधमेव। एषां सागरोपमाणां चतसः कोटीकोटयः सुषमसुषमानामकालविशेषः । तिस्रः कोटीकोट्यः सागरोपमाणां

९ इतः परं सङ्गावेऽपि गणितस्य न तद्यावहारिकमिति नोक्तम् । २'माणे यावता' इति क-पाठः ।

सुषमा। द्वे सागरोपमकोटीकोटघौ सुषमदुष्षमा। द्विचत्वारिंदाद् वर्षसहस्राणि हित्वा चैका कोटीनां कोटी दुष्षमसुषमा। एकविंदातिर्वर्षसहस्राणि दुष्षमा। तावत्येव दु-ष्षमदुष्षमा, एकविंशतिवर्षसहस्राणीत्यर्थः।

भा०—एताः अनुलोमप्रतिलोमा अवसर्पिण्युत्सर्पिण्योर्भरतैरावतेष्वना-चनन्तं परिवर्तन्ते अहारात्रवत् । तयाः दारीरायुःशुभपरिणामानामनन्तर्गुणे

हानिवृद्धी । अद्युभपारिणाँमानां वृद्धिहानी । अवस्थिताऽ-क्षेत्रापेक्षया कार्लविचारः वस्थितगुणाश्चेकैकाऽन्यत्र । तद्यथा—कुरुषु सुषमसुषमा, हरि-रम्यकवासेषु सुषमा, हैमवतहैरण्यवतेषु सुषमदुष्पमानुभावः,

विदेहेषु सान्तरब्रीपेषु दुष्षमसुषमा इति,एवमादिमनुष्यक्षेत्रे पर्यायापन्नः कालवि-भागा ज्ञेय इति ॥ १५ ॥

टी०—एताः सुषमदुष्पमाद्या यथोपन्यस्ता आनुलोम्येन गृडप्यवसार्पणीनामकालः शरीरोच्छायायुष्ककल्पवृक्षादिपरिहाणेर्दशसागरोपमकोटीकोट्यः परिमाणतः। तथा प्रातिलो-म्येनोत्सर्पिणीनामकालः शरीरोच्छ्रायादिपरिवृद्धेर्दशसागरोपमकोटीकोट्य एव परिमाणतः । एतचोत्सर्पिण्यवसर्पिणीकालचक्रकं पश्चसु भरतेष्वैरावतेषु पश्चस्वनाद्यन्तं परिवर्तते, यथाऽ-होरात्रे-वासरो रजनी वा न श<del>व</del>्यते निरूपयितुमादित्वेनान्तत्वेन वाऽनादित्वादहोरात्रचक्रकप्र**यः** त्तेस्तर्थेतद्पीति । तत्रावसर्पिण्यां शरीरोच्छ्रायादेरनन्तगुणपरिहाणिः परतः परतः। सुपमसुषमायां गन्यृतत्रितयं शरीरोच्छ्रायो मनुष्याणामायुस्त्रीणि पत्योपमानि शुभपरिणामोऽपि करपृश्का-दिरनेकः । सुपमायां गन्यूतद्वयं पल्योपमद्वयं कल्पवृक्षादिपरिणामश्र शुभो हीनतरः । सुपम-दुष्पमायामेकं गव्यृतमेकं पल्योपमं हीनतरश्च कल्पवृक्षादिपरिणामः। दु-कालचंक रारीरो-ष्यमसुषमायां पञ्चधनुः शतप्रभृति सप्तहस्तान्तं शरीरप्रमाणमायुरिष पूर्वलक्ष-च्छायादिविचारः परिमाणं परिहीन्थ कल्पवृक्षादिपरिणामः । दुष्पमायामनियतं शरीर-प्रमाणमायुरप्यनियतं वर्षशतादवीक् पर्यन्ते विंशतिवर्षाणि परमायुः शरीरोच्छायो इस्तद्वयं अपिधिवीर्यपरिहाणिरनन्तगुणेति । अतिदुष्यमायामप्यनियतं शरीरोच्छायादि पर्यन्ते तु इस्तप्रमाणं वर्षुः परमायुः षोडश वर्षाणि निरवशेपीपधिपरिहाणिश्चेति, वृद्धिः प्रातिलोम्येन वक्तन्या । अञ्चभानां परिमाणविशेषाणामवसर्पिण्यां वृद्धिरुत्सर्पिण्यां हानिरिति । अवस्थिता स्वरूपेण न भ्रमति । ये च गुणास्तस्यां ते चावस्थिताः कल्पवृक्षादिपरिणामविशेषाः अतोऽवस्थिता ( वस्थितगुणा ) चान्यन्नेकैका सुषमसुषमादि-र्भवति, तद्यथा-देवकुरूत्रकुरुषुसुषमसुषमानुभावाःसर्वदावस्थिताः,हरिरम्यकवास्येषु सुषमानुभावोऽवस्थितः, हैमवतहरण्यवतेषु सुषमदुष्पमानुभावोऽवस्थितः,विदेहक्षेत्रेषु षद्पश्चाशत्सु चान्तरब्रीपेषु दुष्पमसुषमानुभावोऽवस्थितः । एवमादिर्मनुष्यक्षेत्रे पर्या-

१ 'ताः ' इति घ-पाठः । २ ' ॰गुण ' इति घ-पाठः । ३ ' ॰णामवृद्धि ॰ ' इति घ-पाठः ।

यापन्नः कास्रविभागो ज्ञेय इति । एवमादिरित्यनेनानेकभेदत्वमाद्श्यिति । कालस्य पुद्रलपरावर्तादेः, सर्वाद्वादिश्वानन्तः काल इति । मनुष्यक्षेत्रपर्यायापन्न इति परिमितदेशवतित्वं कालस्यावगमयति । इह प्रसिद्धेनान्यत्रापि वर्तमाना देवतादयो व्यवहरन्ति, कालस्य समृहबुद्धयाऽङ्गीकृतस्य समयादिर्विभागो वेदितव्यः इति, असङ्ख्येयत्वमनन्तत्वं च कालस्य भाष्यादेव परिगन्तव्यम् । गणितविषयातीतोऽसङ्ख्येयः, अविद्यमानोऽन्तोऽनन्त इति ॥१५॥

अत्राह-यदि ज्योतिष्का मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके (अ० ४, स० १४)

भवन्ति अथ ये बहिर्नृलोकात् ते कथमित्यत्रोच्यते—

#### सूत्रम्—बहिरवस्थिताः ॥ ४-१६॥

भा० नृलोकाद् बहिज्योंतिष्काः अवस्थिताः, अव-नृलोकबहिज्योंति- स्थिता इत्यविचारिणः, अवस्थितविमानप्रदेशा अवस्थितले-ष्कविचारः इयाप्रकाशा इत्यर्थः । सुखशीतोष्णरदमयश्चेति ॥ १२॥

टी०—नृलोकाद् यहिरवास्थिता ज्योतिष्का इत्यादि भाष्यम् । नृलोकादित्यर्थनशाद् विभक्तिपरिणतिः। मानुपोत्तरिगरेर्वहियं सूर्यादयस्ते व्यस्थिताः — न परिश्रमन्ति स्वभावादेवा-विचारिणा देवाः । अवस्थितविमानप्रदेशा इति विमानानां प्रदेशा—बुध्नाः प्रतिष्ठास्थानानि, अवस्थिता विमानप्रदेशा येषां ते व्वस्थितविमानप्रदेशाः निश्चलत्वान्न देवाः परिश्रमन्त्येवं न विमानानि यथा नृलोक इति प्रतिपादयित, अवस्थितलेश्याप्रकाशाः हत्यर्थः। अवस्थितौ लेश्याप्रकाशां येषां ते व्वस्थितलेश्याप्रकाशाः, लेश्या-वर्णः, म नृलोकान्तर्वार्तनाष्ठपरागादिभिरन्य-त्वमिप प्रतिपद्यते, तद्वहिर्वार्तनां तु तदभावादवस्थितपीतवर्णत्वम्, प्रकाशोऽप्यवस्थितस्तेषां योजनशतसहस्रपरिमाणो निष्कम्पत्वादस्तमयोदयाभावाचेति, अवस्थितशब्दव्याख्यानाविच्छे-दाभिप्रायेण सूरिरित्यर्थ इति प्रयुक्तवान् । सुखशीतोष्णरश्मयशेति । सुखाः शितिरत्विषः, नात्यन्तोष्णाः विराणाः ते सुखशीतोष्णरश्मयः चन्द्राः सवितारश्च, नात्यन्तशीताः शिशिरत्विषः, नात्यन्तोष्णाः किरणमालिनः किरणाः, किन्तु द्वयोरिप साधारणाः स्वभावादेवत्यतः सुखहेतुत्वात् सुखाः, सर्वशाश्चाश्च बहिरभिजिता युक्ताः, सवितारश्च पुष्येरिति ॥ १६॥

उक्ता ज्योतिष्काः स्थानादिप्रक्रमेण । अथ तुरीयो देवनिकायः किंनामा कतिभेदो वेत्य-त्रोच्यते—वैमानिकाः । अथवा तत्राभिहितलक्षणाधिवासिवशेषेभ्यस्तुर्यो देवनिकायो यस्तस्य विकल्पव्याख्याप्रसङ्गे लघ्वर्थमादितः प्राक् स्थितेः प्रतिस्त्रत्रिमदमवोचिमित्यध्यकाषीत्, स्था-नसम्बन्धेन यानुपदेक्ष्यामः, सर्व एवैते—

### सूत्रम-वैमानिकाः ॥ ४-१७ ॥

भा०-चतुर्थो देवनिकायो वैमानिकाः,तेऽत ऊर्ध्व वक्ष्यन्ते । विमानेषु भवा वैमानिकाः ॥ १७ ॥

टी० चतुर्थो देवनिकाय इत्यादि माष्यम् । चतुर्णा पूरणश्रतुर्थः देवनिकायः समृदः समृदः नामतो वैमानिकाः, तेऽतः इतः प्रभृत्यूर्ध्व प्राक् स्थितेः वक्ष्यन्ते, विशेषेण सुकृतिनो मानयन्ति विमानानि तेषु भया वैमानिका देवा इत्यतः प्रतिस्त्रमवचनमधिकारात्, अथवा परस्परस्य भोगातिशयं तत्रस्थं मिमत इति मन्यते वा हिताहितविज्ञानात्, तानि च त्रिविधान्येव भवन्ति इन्द्रकश्रेणिपुष्पप्रकीर्णकानि । सर्वत्रान्वर्था पारिभाषिकी व्याख्या, तेषु भवा वैमानिका इति ॥ १७ ॥

ते पुनरनेकविशेपर्द्धियुक्ता विमानवासिनी देवा मूलमेदतो द्विविधाः—

सूत्रम्-कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ॥ ४-१८ ॥

भा०-द्विविधा वैमानिका देवाः-कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च।

वैमानिकानां द्वैविध्यम्

तान् परस्तात् वक्ष्याम इति ॥ १८॥

टी०-कल्पोपपन्नाः इन्द्रादिदशतया कल्पनात् कल्पाः-सौधर्मादयोऽच्युतान्ताः तेषू-पपन्नाः कल्पोपपन्नाः, कल्पानतीताः कल्पातीताः उपरिष्ठाः सर्वे ग्रवेयकविमानपञ्चकाघि-वासिनः । द्विविधा वैमानिका इत्यादि भाष्यं सुज्ञानं प्रायः । तान् द्विप्रकारानिप परस्तात् प्रभेदतो वक्ष्याम इति ॥ १८ ॥

एतेषु पुनः कल्पाः कथं सिबविष्टा इत्याह—

# सूत्रम्-उंपर्युपरि ॥ ४--१९॥

भा॰-उपर्युपरि च यथानिर्देशं वेदितव्याः । नैकक्षेत्रे नापि तिर्यगधो वेति ॥ १९ ॥

टी०—उपर्युपरि चेत्यादि भाष्यम् । कल्पाः सम्बध्यन्ते, न देवा विमानानि वा, योऽयं निर्देशः करिष्यते सौधमीदिस्तदङ्गीकरणेन वेदितव्याः यथानिर्देशं, नैकक्षेत्रे वर्तिनः कल्पाः, नैकस्मिन् प्रदेशे वर्तन्त इत्यर्थः । नापि तिर्धक् प्रतिसन्निवेशेन व्यवस्थिताः, नाधस्तादिति ॥ १९ ॥

ते चामी क्रमात्-

सूत्रम्—सौधर्मैशान-सनत्कुमार-माहेन्द्र-ब्रह्मलोक-लान्तक-महाशुक्र-सहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु प्रैवेयकेषु विजय-वैजयन्त-जयन्तापराजितेषु सर्वार्थसिद्धे च ॥ ४–२० ॥ भा०—एतेषु साँधमीदिषु कल्पविमानेषु वैमानिका देवा भवन्ति । तथथा—

१ ' उपर्युपरि न तिर्थग् नाप्यसमज्जसं ज्योतिष्किविमानवत् ' इति ग्-टी-पाठः ।

सौधर्मस्य कल्पस्योपरि ऐशानः कल्पः। ऐशानस्योपरि सनत्क्रमारः। सनत्क्र-मारस्योपरि माहेन्द्र इत्येवमा सर्वार्थसिद्धादिति ॥

टी०-एतेषु सौधर्मादिष्वित्यादि भाष्यम् । कल्पः सम्रदायः सन्निवेशो विमान-मात्रपृथिवीप्रस्तारः, स निमित्तभेदाद् द्वादश्या उपयवस्थितः। तद्यथा-ज्योतिष्कोपरितनप्रस्ता-रादसङ्ख्येययोजनमध्वानमारुह्य मेरूपलक्षितदक्षिणभागार्धव्यवस्थितः प्राक् तावत् सौधर्मः कल्पः प्राचीप्रतीच्यायत उदग्दक्षिणविस्तीर्णोऽर्धचन्द्राकृतिरचिमीलीव भास्वरोऽसङ्ख्येययो-जनकोटीकोट्य आयामविष्कम्भाभ्यां परिक्षेपतश्च सर्वरत्नमयो लोकान्तविस्तारो मध्यव्यव-

सौधर्भकल्पादीनां वर्णनम्

स्थितसर्वरत्नमयाशोकसप्तपर्णचम्पकचृतसीधमीवतंसकोपशोभितशकावा-सः, तस्यैवंह्रपस्योपरि सौधर्मस्य ऐशानकल्पः । सोऽप्येवंविध एवोदगुव्यवस्थितः ईषरुपरितनकोट्या सम्रुच्छिततरो मध्यव्यवस्थि-

ताङ्कस्फटिकरजतजातरूपेशानावतंसकविभूपितः । सौधर्मस्योपरि बहूनि योजनान्यतिक्रम्य समश्रेणिव्यवस्थितः सनत्कुमारः कल्पः सौधर्मवद् द्रष्टव्यः, एवमेशानस्योपरि माहेन्द्रसम्र-च्छिततरोपरितनकोटिरैशानवदवगन्तव्यः । सनत्कुमारमाहेन्द्रकल्पयोरुपरि बहुनि योजनाः न्यतीत्य मध्यवती सकलनिशाकराकृतिब्रेझलोकनामकल्पः । अत्र लोकग्रहणं लोकान्तिकदेवप्र-तिपत्त्यर्थम् । ते हि किल भक्तिप्रवणीकृतचेतसः सर्वदा जिनेन्द्रजन्मादिप्रलोकनपराः श्रुमाध्य-बसायप्रायाः परिवसन्तीति । एवग्रुपर्युपरि लान्तकमहाशुक्रसहस्रारास्त्रयः कल्पाः प्रतिपत्तव्याः । अत्र च मत्रे मुरिणा सप्त सप्तम्य उपात्ताः, ताथ लघीयस्त्वावस्थितरधः क्रमप्रदर्शनार्था इति, तत उपरि बहूनि योजनान्यतिलङ्घ्य सौधर्मैशानकल्पद्वयवदानतप्राणतनामानौ द्वौ कल्पाव-बस्थिताविति. तदपरि समश्रेणिच्यवस्थितौ सनत्कुमारमाहेन्द्रवदारणाच्युतावित्येवं द्वादश कल्पाः । तत उपरि ग्रैवेयकानि नवोपर्यपरि, तद्वपरि च पश्च महाविमानानि, इत्येष वैमा-निकदेवानामवच्छेद इति ॥

भा०-सुधर्मा नाम शक्रस्य देवेन्द्रस्य सभा, सा तस्मित्रस्तीति सौधर्मः कल्पः। ईशानस्य देवराजस्य निवास ऐशानः, इत्येविमन्द्राणां निवासयोगाभि-ख्याः सर्वे करपाः । ग्रेवेयकास्तु होकपुरुषस्य ग्रीवाप्रदेशाविनिविष्टा ग्रीवाभरण-भता ग्रैवा ग्रीव्या ग्रैवेया ग्रेवेयका इति ॥

- टी०-कल्पमध्यवर्तिनी सुधर्मा नाम राऋस्य तनिवासिसुराधिपतेः सभा, सा त-स्मिन् कल्पेऽस्तीति सौधर्मः,चातुरर्थिकोऽण्। ईशानस्य देवराजस्य निवासः ऐशान इति, तस्य निवाससम्बन्धेनाण् । एवग्रुपरितनाः सर्वेऽपीन्द्राणां निवासयोगाभिष्वाः कल्पाः । ग्रैवेयकास्तु लोकपुरुषस्य ग्रीवाभरणभूताः उपचारालोक एव पुरुषस्तस्य ग्रीवेव ग्रीवा तस्यां भवा ग्रैवा ग्रैवेया च ' ग्रीवाभ्योऽण्य' ( पा० अ०४, पा०३, म्र०५७ ) इति । तथा 'कुलकुश्चिग्रीवाभ्यः श्वास्यलङ्कारेषु' (पा० अ०४, पा०२, स्व० ९६) वदत्र ग्रीवायां प्रायो भवा ग्रैवेयकाः, तथा ग्रीच्या इति भाष्यकृतोपन्यस्तं ग्रीवायां साधवो ग्रीव्या इति स्याद् व्युत्पत्तिः ॥

भा॰—अनुत्तराः पश्च देवनामान एव । विजिता अभ्युद्यविष्ठहेतवः एभिरिति विजयवैजयन्तजयन्ताः । तैरेव विष्ठहेतिभर्न पराजिता अपराजिताः । अनुसराणां सर्वेष्वभ्युद्यार्थेषु सिद्धाः सर्वार्थेश्च सिद्धाः सर्वे चैषामभ्युद्व पश्चविष्वम् यार्थाः सिद्धा इति सर्वार्थेसिद्धाः । विजितप्रायाणि वा कर्माण्ये- भिरुपस्थितभद्राः परीषहैरपराजिताः सर्वार्थेषु सिद्धाः सिद्धप्रायोत्तमार्था इति विजयाद्य इति ॥ २०॥

टी ० अनुत्तराः पश्चेत्यादि । विमानविशेषाः पश्च सर्वोपर्यनुत्तराः अविद्यमानप्रुत्तर-मन्यद् विमानादि येषां तेऽनुत्तराः देवनामान एव ते विमानविशेषाः । विजिता अभिभूताः, अभ्युद्यः- स्वर्गस्तस्य विष्नहेतवो निरस्ता एभिर्देवैरिति विजयवैजयन्तजयन्ताः, ते हि संकलानभ्युदयविधातहेतृनपास्य हस्तेकृत्य स्वर्गसुखसन्दोहरसमुपभुञ्जते । तैरेव चाभ्यु-दयविवातहेत् भिने पराजिता इत्यपराजिताः । सर्वेष्वभ्युद्यार्थेषु सिद्धाः सर्वार्थ-सिद्धाः आभ्युदयिकसुखप्रकर्षवर्तित्वात् सर्वप्रयोजनेष्वव्यादतशक्तयः सर्वार्थसिद्धाः । अथवा सर्वार्थेश्व सिद्धाः । चद्दाब्दो वाशब्दार्थः । सर्वैर्वाऽतिशयवद्भिः शब्दादिभिरतिमनोहरैः सिद्धाः-प्रख्याताः सर्वार्थसिद्धाः, सर्वे चैषामभ्युद्यार्थाः सिद्धाः सर्वार्थसिद्धा इति निख-शेषमभ्युदयप्रयोजनप्रतिष्ठत्वाद् वा सर्वार्थसिद्धा इति । अयमपरः कल्पः-विजितप्रायाणि वेत्यादि, प्रतनुकर्मपटलावच्छस्रत्वात् प्रत्यासस्रानवद्यसुखनिर्भरसिद्धिवधूसमागमत्वादुपस्थित-परमकल्याणाः साधुजन्मनि परीषहैरपराजिताः सन्तो मरणादुत्तरमपराजिता एव देवाः सम्रत्यन्नाः, तत्र वा सततत्वप्तत्वान्न श्रुदादिभिः पराजीयन्त इत्यपराजिताः, तथा सर्वकर्तव्य-तायाः परिसमाप्तेः सांसारिक्याः सर्वार्थसिद्धाः, सिद्धप्राय उत्तमार्थो येषां सकलकर्मक्षयलक्षणो मोक्षोऽनन्तरागामिजन्मभावित्वात् ते सर्वार्थसिद्धाः । एवं विजयाद्य इति । एवम्-एतेन प्रकारेण विजयादयोऽपि सर्वार्थसिद्धा एव । तथापि तु काचित कचित प्रसिद्धतरा भवति गमनाद् गौर्यथेति ॥ २० ॥

तत्राधिगतानुपूर्वीकाः दिवीकसः प्रकृताः —

सूत्रम्—स्थितिप्रभावसुखद्यतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियाविधिविषयतो-अधिकाः ॥ ४–२१ ॥

भा०-यथाक्रमं चैतेषु सीधर्मादिषु उपर्युपरि देवाः पूर्वतः पूर्वत एभिः स्थित्या

१ 'स्वास्यल्कारेबुढवुम्' इति ग-पाठः ।

दिभिरथैरिषिका भवन्ति।तत्र स्थितिकृत्कृष्टा जघन्या च परस्ताद्(स्०२९-४२) वक्ष्य-ते। इह तु बचने प्रयोजनं येषामपि समा भवित तेषामप्युपर्युपरि गुणतोऽधिका भव-तीति यथा प्रतीयेत ॥ प्रभावतोऽधिकाः। यः प्रभावो निग्रहानुग्रहविक्रियापराभि-योगादिषु सौधर्मकाणां सोऽनन्तगुणाधिक उपर्युपरि, मन्दाभिमानतया तु अस्प-

स्थितिष्रभावा-दिभिरुत्तरोत्त-रदेवानामाधि-क्यम् तरसंक्षिष्ठत्वादेते न प्रवर्तन्त इति ॥ क्षेत्रस्वभावजनिताच शु-भपुद्गलपरिणामात् सुखतो युतितश्चानन्तगुणप्रकर्षेणाधिकाः ॥ लेक्याविशुद्धश्वधिकाः।लेक्यानियमः परस्तादेषां वश्यते(स्०२३)। इह तु वचने प्रयोजनं यथा गम्येत यत्रापि विधानतस्तुल्या-स्तत्रापि विशुद्धितांऽधिका भवन्तीति । कर्मविशुद्धित एव वा

अधिका भवन्तीति ॥

दी० — यथाक्रमं चैतेष्वित्यादि भाष्यम्। येन क्रमसिबवेशेन वैमानिकाः सौधर्मीदिषु कल्पेषु व्यवस्थिताः उपर्युपिर तेनैव क्रमसिबवेशिवेशिषण पूर्वसाद पूर्वस्माद् विमानप्रस्तारात् कल्पाद् वा एभिः स्थित्यादिभिः सप्तिभिर्थेरिषका भवन्ति। तश्च स्थितिराषुषो द्विविधाऽप्युपिरष्टाद् (स०२९-४२) वक्ष्यते। इहोपन्यासे तु प्रयोजनं येषामप्यधस्तनेरौपरिष्ठानां तुल्यास्थितिर्भवित तेषामप्युपर्युपरि गुणतो धिका भवतीति यथा प्रतीयेत,गुणाः सुखाहारग्रहणाल्पश्चरीरत्वादयस्तैरुपरितंनानामधिका अवगन्तव्याः। अचिन्त्या शिक्तः प्रभावः,
सोऽधिको भवत्युपरीति, निग्रहानुग्रहौ प्रसिद्धौ विकिया-अणिमादिपरिणामशिकः,पराभियोगो यदाक्रम्य बलात् परः कारयितव्य इति। प्रतनुकर्मत्वादल्पाभिमाना अक्तिष्टा अक्तिष्टचित्ताश्चोपरितना इति। अनादिपारिणामिकशु भपुद्गरुपरिणामात् क्षेत्रस्यभावजनितादुपर्युपरि सुखोदयेनानन्तगुणप्रकृष्टेनाधिकाः, द्युतिर्विग्रहमृजा तयाप्युपरितनाः समभ्यधिकाः।
श्वरिरवर्णो लेश्या तद्विग्रद्धया चोपरिष्टाद्धिकाः, तं च लेश्यानियममेषामग्रे (स०२३)
वक्ष्यामः। इहं तु वचने प्रयोजनं यत्रापि तुल्यभेदत्त्वग्रुपरितनानामाधस्त्यैर्लश्चािस्तन्त्रापि विश्वादित उपर्युपरि समिधका भवन्ति, प्रतनुकर्मत्वात् श्वभवहुलत्वाच ॥

भा०-इन्द्रियविषयतोऽधिकाः । यदिन्द्रियपादवं दृरादिष्टविषयोपलञ्धी सौधमदेवानां तत्प्रकृष्टतरगुणत्वाद्रस्पतरसङ्क्षेद्रात्वाचाधिकमुपर्युपरीति ॥ अवाधिविषयतोऽधिकाः सौधमैद्द्यानयोर्द्वाः अवधिविष्यतोऽधिकाः सौधमैद्द्यानयोर्द्वाः अवधिविष्यतोअधिकात्तेत्तरात्तः वयेणाधो रन्नप्रभां पद्दयन्ति तिर्यगसङ्ख्येयानि योजनद्द्याः द्देवानाम् तसहस्राणि जर्ध्वमास्वभवनात् । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः द्दार्कराप्त्रभां पद्द्यन्ति तिर्यगसङ्ख्येयानि योजनद्द्रात्माः प्रभां पद्द्यन्ति तिर्यगसङ्ख्येयानि योजनद्द्रात्माः प्रभां पद्द्रपन्ति तिर्यगसङ्ख्येयानि योजनद्द्रात्माः द्वभवनात् इति, एवं द्रोषाः क्रमद्दाः । अनुत्तरविमानवासिनस्तु कृत्स्नां लोकनाडीं

१ 'गुणाधिका' इति घ-पाठः । २ ' रिष्ठात्तना॰ ' इति ग-पाठः । ३ 'जनसहस्राणि' इति घ-पाठः ।

पञ्चन्ति । येषामपि क्षेत्रतस्तुल्योऽवधिविषयस्तेषामप्युपर्युपरि विशुद्धितोऽधिको भवतीति ॥ २१ ॥

टी०—इन्द्रियाणि श्रोत्रादीन तेषां विषयः—शब्दादिर्योग्यदेशव्यवस्थितस्तद्वहणप्रयुतावुपर्युपर्याहितपाटवा भवन्ति, अविधिविषयेण चोपर्युपरि समिधकाः, अधस्ताद् रतनप्रभां पृथिवीं पश्यन्ति सौधर्मेशानयोर्देवास्तिर्यगसङ्ख्येयान् द्वीपसागरान्, ऊर्ध्वमास्वभवनस्तृपिकाष्रात् सर्व एवोपरि देवाः पश्यन्ति । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोरविधना शकराप्रभामधस्तिर्यग् बहुतरकानसङ्ख्येयान् द्वीपसम्रद्वान् । एवं सर्वत्र वक्तव्यमिति । ब्रह्मलान्तकयोवीलुकाप्रभां पश्यन्ति, शुक्रसहस्रारयोः पङ्कप्रभां, आनतप्राणतयोरारणाच्युतयोश्र
धूमप्रभां, अधस्तात्तनमध्यमग्रवेयकास्तमःप्रभां, उपरितनग्रवेयकास्तु महातमःप्रभामिति ।
अनुत्तरविमानपञ्चकनिवासिनस्तु समस्तां लोकनार्डी पश्यन्ति लोकमध्यवर्तिनीं, न
पुनर्लोकमिति । येषामपि देवानां तुल्यविषयमविध्वानमुपर्युपरि तेषामप्युपरिष्टाद् विशुद्धतरमवसेयमिति ॥ २१ ॥

एते चोपर्युपरि वैमानिकाः—

# सूत्रम् -- गतिशरीरपरिप्रहाभिमानतो हीनाः ॥ ४-२२॥

भा०—गतिविषयेण दारीरमहत्त्वेन महापरिग्रहत्वेनाभिमानेन च उपर्यु-परि हीनाः । तद्यथा—द्विसागरोपमजघन्यस्थितीनां देवानामासप्तम्यां गतिविषयः गत्यादिभिष्ठसरो- तिर्यगसङ्ख्येयानि योजनकोटीकोटीसहस्राणि, ततः परतो सरदेवानां हीन- जघन्यस्थितीनामकैकहीना भूमयो यावत् तृतीयामिति । गतप्-विश्व गमिष्यन्ति च तृतीयायां देवाः, परतस्तु सत्यपि गति-विषये न गतपूर्वा नापि गमिष्यन्ति । महानुभाविकयातः औदासीन्याचोपर्युपरि देवा न गतिरतयो भवन्ति ॥

टी॰—गतिशारीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः, द्वन्द्वात् तृतीयार्थे तसिः। गतिविषयेणेत्यादि भाष्यम्। गतिर्देशान्तरगमनम्, येषां द्वे सागरोपमे जघन्या स्थितिस्ते किल देवाः
सप्तमधरां प्रयान्ति, ते च सनत्कुमारकल्पात् प्रभृति लभ्यन्ते, शक्तिमात्रं चैतद् वर्ण्यते, न पुनः
कदाचिद्गमन् तिर्यगसङ्ख्येयानि योजनकोटीनां कोटीसहस्त्राणि, ततः परत इत्यादि
सागरोपमद्वयादधो जघन्या स्थितिर्येषां न्यूनतरा न्यूनतमा चेति, ते त्वेकैकहीनां भ्रुवमनुप्राप्नुवन्ति
यावत् तृतीया पृथिवी, तां च तृतीयां पूर्वसङ्गतिकाद्यर्थं गता गमिष्यन्ति, परतस्तु सत्यामिष्यक्ति न गतपूर्वा नापि गमिष्यन्ति, औदासीन्यात्—माध्यस्थ्यादुपयुपरि न
गतिरत्यो देवा जिनामिवन्दनादीन् मुक्वेति॥

१ 'तृतीयेति' इति घ-पाठः ।

भा०—सौधर्मेशानयोः कल्पयोर्देवानां शरीरोच्छ्रायः सप्त रक्षयः। उपर्यु-परि इयोर्द्धयोरेकैका रिक्हीना आ सहस्रारात्। आनतादिषु तिस्रः। प्रैवेयकेषु है। अनुत्तरे एका इति ॥

टी॰ सौधर्मेशानयोः सप्तहस्तवपुषो देवाः, उपर्युपरि क्रयोर्क्वयोरेकैका रिल-हींना आ सहस्रारात् द्वयोः कल्पयोरेकैकः शयोऽपैति, सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः पड् रत्नयः, ब्रह्मलोकलान्तकयोः पश्च रत्नयः, महाशुक्रसहस्रारयोश्चतुर्हस्ताः,आनतप्रा-पतारणाच्यतेषु हस्तत्रयोच्छिताः, श्रेवयकेषु हस्तद्वयम्, अनुत्तरविमान-वासिनामेका रित्नरिति।।

अधुना परिग्रहहानिरुपदिश्यते। तत्र सौधमैंशानयोविमानप्रस्तारास्त्रयोद्दश, सनत्कुमारमाहेन्द्रयोद्द्रादश, ब्रह्मलोके पद, लान्तके पश्च, महाशुक्ते चत्वारः, सहस्रारेऽपि चत्वारः,
आनतप्राणतयोश्रत्वारः, आरणाच्युतयोश्रत्वारः, अधस्तनग्रैवेयकेषु त्रयः,
सौधमीदीनां पध्यमग्रैवेयकेषु त्रयः, उपरितनग्रैवेयकेषु त्रयः, उपरि पश्चसु विमानेप्वेकः, वृत्तास्तत्र द्विषष्टिविमानेन्द्रकास्तानङ्गीकृत्येव दिक्ष्वाविकाः प्रवृताः, न विदिक्षु, सौधमैंशानयोश्र त्रयोदशानां प्रस्ताराणामधस्तनप्रस्तारे द्विषष्टिविमानप्रमाणवाविकका, त्रयस्रचतुरस्रक्रमेण चतुर्दिश्च, ततः परम्पर्यपरि प्रतिप्रस्तारं सर्वत्र विमानचतुष्कहान्या तावदारुद्धते यावत् पश्च विमानानि सर्वोपरीति, यावन्ति च लोके सम्भवन्तिष्टनामानि वैमानिकानामेतेषु प्रस्तारेषु भवन्ति । तेषां परिसङ्ख्यानमिदम्—

भा०—सौधमें विमानानां द्वात्रिं शच्छतसहस्राणि । ऐशानेऽष्टाविंशतिः । सनत्कुमारे द्वाद्श । माहेन्द्रेऽष्टौ । ब्रह्मलोके चत्वारि शतसहस्राणि । लान्तके पत्राशत् सहस्राणि । महाशुके चत्वारिंशत् । सहस्रारे षद् । आनतप्राणतारणा-च्युतेषु सप्त शतानि । अधो ग्रैवेयकाणां शतमेकाद्शोत्तरम् । मध्ये सप्तोत्तरं शतम्, उपर्येकमेव शतम् । अनुत्तराः पत्रैवेति ॥

टी०—सौधर्मे त्वावलिकाप्रविष्टानां सप्तदश शतानि सप्तोत्तराणि, पुष्पावकीणीनामेकत्रिशल्कक्षाः सहस्राण्यष्टानवतिः द्वे शते त्रिनवत्यधिके, एकत्र द्वात्रिंशाल्कक्षाः, ऐशाने द्वादशश्चान्यष्टादशोत्तराण्यावलिकाप्रविष्टानां, पुष्पावकीणीनां सप्तविंशतिर्लक्षाः सहस्राण्यष्टानवतिः
सप्त शतानि द्यशीत्यधिकानि, एकत्राष्टाविंशतिर्लक्षाः, सनत्कुमारे त्वावलिकाप्रविष्टानां
द्वादश शतानि षड्विंशत्युत्तराणि, पुष्पावकीणीनामेकादश लक्षाः सहस्राण्यष्टानवतिः सप्त
शतानि चतुःसप्तत्यधिकानि, एकत्र द्वादश लक्षाः,माहेन्द्रेऽष्टौ शतानि चतुःसप्तत्यधिकान्याव-

**१ १७०७+३१९८२९३=३२००००.** २ १२१८+२७९८७८२=२८००००,

३ १२२६+११९८७७४=१२०००००,

सौधर्मादिष्वाय-लिकाप्रविष्टानां पु-ष्पावकीणीनां च विमानानां सङ्ख्या लिकाप्रविष्टानां, पुष्पावकीणीनां सप्त लक्षा नवनवतिसहस्राणि शतं च पड्विंशत्युत्तरम्, एकत्रांष्ट्रों लक्षाः, ब्रह्मलोके छो शतानि चतुस्त्रिशदु-त्तराण्यावलिकाप्रविष्टानां, पुष्पावकीणीनां तिस्रो लक्षा नवनवतिसहस्रा-णि चत्वारि शतानि पञ्चदशोत्तराणि(१), एकत्र चैतस्रो लक्षाः, लान्तके

पश्च शतानि पश्चाशीत्यधिकान्यावलिकाप्रविष्टानां, पुष्पावकीर्णानामेकोनपञ्चाशत्सहस्नाणि च-त्वारि शतानि पश्चदशोत्तराणि,एकत्र पश्चाशत् सहस्राणि, महाशुक्ते त्रीणि शतानि षण्ण-वत्यधिकान्यावलिकाप्रविष्टानां, पुष्पावकीर्णानामेकोनचत्वारिंशत्सहस्राणि षट्ट च शतानि च-तुरुत्तराणि, एकत्रं चैत्वारिंशत् सहस्राणिति, सहस्रारे त्रीणि शतानि द्वात्रिंशदधिकान्यावलि-काप्रविष्टानां, पुष्पावकीर्णानां पट्पश्चाशच्छतान्यष्टपष्ट्यधिकानि, एकत्रं वेट् सहस्राणि, आन-तप्राणतयोरावलिकाबद्धानां शतद्वयमष्टपष्ट्यधिकं, पुष्पावकीर्णानां द्वात्रिंशदुत्तरं शतम्, एकत्रं चैत्वारि शतानि, आरणाच्युतयोरावलिकावबद्धानां देशते चतुरुत्तरं, पुष्पावकीर्णकानां षण्णवितः, एकत्रं त्रीणि शतानि, अधस्तनग्रवेयकेष्वावलिकाप्रविष्टानामेकादशोत्तरं शतं, पुष्पावकीर्णानि त न सन्त्येव, मध्यमग्रवेयकेषु पश्चसप्ततिरावलिकाप्रविष्टानि, पुष्पावकीर्णानि द्वात्रिं-शद्, एकत्रं स्त्रीत्तरं शतम्, उपरितनग्रवेयकेष्वेकोनचत्वारिंशदावलिकाप्रविष्टानि, पुष्पावकीर्ण-कानामेकषष्टिः, एकत्रं शतं च, अनुत्तरविमानानि त पश्चेव ।।

इदानीं सकलवैमानिकविमानपरिसङ्ख्या-

भा० — एषमूर्ध्वलोके वैमानिकानां सर्वविमानपरिसङ्ख्या चतुरशितिः शतसहस्राणि सप्तनविश्व सहस्राणि त्रयोविंशानीति (८४९७०२३)॥स्थानपरि-वारशक्तिविषयसम्पत्स्थितिष्वल्पाभिमानाः परमसुखभागिन उपर्युपरीति॥२२॥

टी०—चतुरशाितिर्रुक्षाः सप्तनवितः सहस्राणि त्रयोविंशतिश्र विमानानीत्येवमुपर्युपरि हीनतरपरिग्रहा भवन्ति ॥ अधुनाऽभिमानतो हीना इति प्रतिपादयति अहंकारपर्ययोऽभिमानः, स्थानं कल्पादि, परिवारो देवाः देव्यश्र, शिकः सामर्थ्यमचिन्त्यम्, विषयोऽत्रधेरिन्द्रियाणां वा, सम्पद्-विभूतिः, स्थितिरायुष इयत्ता, अथवा विषयसम्पत्-शब्दादिसमृद्धिः, इत्येतासु परिपेठवर्गवाः परमसुखभाजः उपर्युपरीति ॥ २२ ॥

स्त्रेणातुपात्तम्रुपर्युपरिहीनमुच्छासाद्यपन्यस्यति भाष्यकारः-

भा०—उच्छ्वासाहारवेद्नोपपातानुभावतश्च साध्याः । उच्छ्वासः सर्वजघ-

१ ८७४ +७९९१२६=८०००००. २ ८३४+३९९१६६ (टीका-पाठिश्चन्तनीयः )=४०००००.

<sup>3 464 +89894=40000. 8 396 +39608 =80000.</sup> 

<sup>6 04+33=900. 5 38+69=900.</sup> 

न्यस्थितीनां देवानां ससँस्तोकः आहारश्चतुर्थकालः । पल्योपमस्थितीनामन्तिद्वि-देवानामुङ्ख्वा- सस्योच्छ्वासो दिवसपृथक्तवस्याहारः । यस्य यावन्ति सागरोप-साहारो माणि स्थितिस्तस्य तावत्सु अर्धमासेषु उच्छ्वासः, तावेत्स्वव वर्षसहस्रोद्वाहारः ॥

टी०—दश् वर्षसहस्राणि येवां स्थितिस्तेवां स्तोकसप्तकातिकान्तावुच्छ्वासः एकदिवसान्तिरितश्राहाराभिलावः, पल्योपमस्थितीनां दिवसाभ्यन्तरे सम्रुच्छ्वासो दिवसपृथक्तव-स्याहारः, द्विप्रभृत्यानवभ्यः पृथक्तवसंज्ञा पारिभाषिकी । यस्य यावन्तीत्यादि सुज्ञानम् ॥

भा०-देवानां सहेद्नाः प्रायेण भवन्ति, न कदाचिद्सहेद्नाः । यदि चास-देद्ना भवन्ति ततोऽन्तर्भुहूर्तमेव भवन्ति, न परतः, अनुबद्धसहेद्नास्तूत्कृष्टेन षण्मासान् भवन्ति ॥ उपपातः । आरणाच्युताद्ध्वमन्यतीर्थानाम्पपातो न भवति । स्वलिङ्गिनां भिन्नद्र्शनानामा ग्रैवेयकेभ्य उपपातः । अन्यस्य सम्यग्दृष्टेः संयतस्य भंजनीयं आ सर्वार्थसिद्धात्। ब्रह्मलोकाद्ध्वमा सर्वार्थसिद्धा चतुर्दशपूर्वधराणामि-

ति ॥ अनुभावो विमानानां सिर्देक्षेत्रस्य चाकाचो निरालम्बस्थि-वेवानां वेवनोपपा-तो लोकस्थितिरेव हेतुः । लोकस्थितिर्लोकानुभावो लोकस्वभावो जगद्धमोंऽनादिपरिणामसन्तितिरित्यर्थः । सर्वे च देवेन्द्रा ग्रैवेया-

दिषु च देवा भगवतां परमर्षीणामहैतां जन्माभिषेकनिष्क्रमणज्ञानोत्पत्तिमहासमवसरणिनवीणकालेष्वासीनाः शायिताः स्थिता वा सहसैवासनशयनस्थानाश्रयेः प्रचलिन्त, शुभकर्मकलोद्यालोकानुभावत एव वा। ततो जनितोषयोगास्तां भगवतामनन्यसदृशीं तीर्थकरनामकर्मोद्भवां धर्मविभूतिमविधनाऽऽलोक्य
सञ्जातवेगाः सद्धमेबहुर्मानाः केचिद्गगत्य भगवत्पादमूलं स्तुतिवन्दनोपासनहितश्रवणैरात्मानुग्रहमवाप्नुवन्ति । केचिद्पि तत्रस्था एव प्रत्युत्थानाञ्जलिप्रणिणतनमस्कारोपहारैः परमसंविद्याः सद्धर्मानुरागोत्फुल्लनयनवद्नाः समभ्यर्चयन्ति ॥ २२ ॥

अत्राह-त्रयाणां देवनिकायानां छेश्यानियमोऽभिहितः । अथ वैमानि-कानां केषां का छेड्या इति?। अत्रोच्यते—

टी०—देवानां सद्धेदना इत्यादि भाष्यम् । यदा नाम केनचित्रिमित्तेनाश्चमा वेदना देवानां प्रादुरस्ति तदा अन्तर्भ्रहूर्तमेव स्यात् , ततः परं नानुवन्नाति, सद्देदनाऽपि सन्ततं

१ 'सप्तसु स्तोकेषु' इति घ-पाठः । २ 'भजनीयः ' इति क-पाठः । ३ '०द्धि॰' इति घ-पाठः । ४ '०च्य०' इति घ-पाठः । ५ ' तसवेगाः' इति घ-पाठः । ६ 'मानात् ' इति घ-पाठः । ७ ' त्सुपस्थापना ' इति घ-पाठः ।

षाण्मासिकी भवति, ततः पूर्व विच्छिद्यन्ते अन्तर्भुहूर्तं, ततः पुनरनुवर्तते । उपपातो अधुना, अच्यु-तात् परमन्यलिङ्गेन नोषपातो अस्ति मिथ्यादृष्टेः, स्वलिङ्गिनामिति साधुवेषधारिणां भिन्नद्-द्दीनानां मिथ्यादृशां यावदुपरितन्त्रेवयाणि तावदुपपातः, सम्यग्दृशस्तु साधोः सौधर्मा-दारभ्य यावत् सर्वार्थसिद्धविमानं तावदुपपातः । अयं चापरो नियमः—ब्रह्मलोकादधश्रतुर्दश-पूर्वधरो नोपपद्यते, परतस्तु सर्वार्थसिद्धविमानावधिक उत्पादः । शेषं सुज्ञानम् ॥ २२ ॥

अन्नाह-त्रयाणामित्यादिसम्बन्धग्रन्थः । भवनवासिव्यन्तरच्योतिष्काणां द्रव्यले-इयानियमोऽभिहितः, वैमानिकानां तु केषां का द्रव्यलेइया ? तत आह—

# सूत्रम्--पीतपद्मशुक्कलेश्या दित्रिशेषेषु ॥ ४-२३ ॥

भा॰—उपर्युपिर वैमानिकाः सौधर्मीदिषु द्वयोख्निषु शेषेषु च पीतपद्मशु-क्रलेश्या भवन्ति यथासङ्ख्यम् । द्वयोः पीतलेश्याः सौधर्मेशानयोः, त्रिषु पद्म-लेश्याः सनत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मलोकेषु । शेषेषु लान्तकादिषु आ सर्वोधीसद्धाच्छ-

वैमानिकानां स्टब्याः क्रलेइयाः । उपर्युपरि तु विद्युद्धतरेत्युक्तम् ॥ २३ ॥ अत्राह-उक्तं भवता-ब्रिविधा वैमानिका देवाः-कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च (स्०१८) इति । ततः के कल्पा इत्यत्रोच्यते—

टी०—पीतपद्मशुक्रुलेइया क्रिन्निशेषेषु। पूर्वत्र बहुवीहिरुत्तरत्र द्वन्द्वः, यथासङ्ख्यं चाभिसम्बन्धः कार्यः। उपर्युपिर वैमानिका इत्यादि भाष्यम्। समानत्वे सत्यप्युपर्युपिर विश्वद्विप्रकर्षः, सौधर्मेशानयोः कनकवच्छचयः सुराः, सनत्कुमारमाहेन्द्रब्रक्कलोकेषु पद्मदलन्तिवाः। लान्तकादिषु धवलरुंचयः सर्वार्थसिद्धपर्यवसानेषु, भावलेश्याः पुनरध्यवसायरूपत्वात् पडिप वैमानिकानां सन्तीत्यवगन्तव्यम्। अपरे वर्णयन्ति—भावलेश्यानियमोऽयम्, स तु न सुष्ठु सङ्गच्छत इति नाद्रियते, एकप्रदेशे सर्वदेवानां लेश्याविधानं किमिति न कृतं चेत्, तन्न, सुखप्रबोधत्वाद् व्यतिकरनिष्टुत्त्यर्थत्वाचेति ॥ २३ ॥

अन्नाह-उक्तं भवतेत्यादिपातनिकाग्रन्थः । द्विविधा वैमानिका इति प्रागिभिहितं-कल्पवासिनः कल्पातीताश्च, तत् के पुनः कल्पा इति ? अत्रोच्यते---

#### सूत्रम्-प्राग् मैवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ ४-२४ ॥

भा॰—प्राग् ग्रैवेयकेभ्यः कल्पा भवन्ति, सौधमीद्य आरणाच्युतपर्यन्ता इत्यर्थः । अतोऽन्ये कल्पातीताः ॥ २४ ॥

टी०—विविधविमानाश्रया व्याख्यातसङ्ख्याविशेषा ग्रैवेयकेभ्य आरात् कल्पा भवन्ति, शेषविषयसम्बन्धे दिग्लक्षणा पश्चमी, कल्पशब्द उक्तार्थः । इन्द्रादिदशकल्पनात्म-कत्वात् कल्पाः, सौधर्मादयोऽच्युतपर्यवसाना इति ॥ शेषाः कल्पातीता इति ॥ २४ ॥

१ 'रुवः' इति क-पाठः ।

भा०—अन्नाह-किं देवाः सर्व एव सम्यन्दष्टयो यद भगवतां परमर्षाणामहेतां जन्मादिषु प्रमुदिता भवन्तीतिः । अत्रोच्यते—न सर्वे सम्यन्दष्टयः, किन्तु
सम्यन्दष्टयः सद्धमेबहुमानादेव तत्र प्रमुदिता भवन्त्यभिगचेवानां दृष्टिः च । मिथ्यादृष्ट्योऽपि च लोकचित्तानुरोधादिन्द्रानुवृत्त्या परस्परद्द्यानात् पूर्वानुचरितमिति च प्रमोदं भजन्तेऽभिगच्छन्ति च ।
लीकान्तिकास्तु सर्व एव विशुद्धभावाः सद्धमेबहुमानात् संसारदुःखार्तानां च
सत्त्वानामनुकम्पया भगवतां परमर्षीणामहेतां जन्मादिषु विशेषतः प्रमुदिता
भवन्ति । अभिनिष्क्रमणाय च कृतसङ्कल्पान् भगवतोऽभिगम्य प्रदृष्टमनसः
सतुवन्ति सभाजयन्ति चेति ॥ २४ ॥

अन्नाह-के पुनर्लोकान्तिकाः कतिविधा वेति? अन्नोच्यते-

टी०—अत्राह-र्कि देवाः सर्व एवेति भाष्यम् । कल्पवासिनस्तावत् सुखासका अपि सन्तो भगवतां त्रिलोकबन्धूनामहतां जन्मनिष्क्रमणज्ञानोत्पत्तिमहासमवसरणनिर्वाणकालेष्व- तुमावतो ज्ञानाचासीनाः शियताः स्थिताः प्रस्थिता वा सहसैवासनचलनाद् दर्शनिवशुद्धिभ- क्ष्यनुष्ट्रत्यनुरागानन्यसद्दशतीर्थकरनामकमोद्दयविभूतिजनितकृत्हलसद्धम्बहुमानसंशयच्छेदा- पूर्वप्रश्नानुभावाद्यनेककारणनोदिताः प्रायस्तीर्थकरपादान्तिकमत्यन्तैकान्तहितमभ्येत्य स्तुतिव- न्दनपूजनोपासनधर्मश्रवणेः स्वपरश्रद्धासंवेगजननैरात्मानमपनीतकल्मषं कुर्वन्ति । ग्रवेयका- द्यस्तु यथावस्थिता एव कायवाद्यनोभिरभ्यत्थानाञ्चलिप्रणिपाततथागुणवचनकाग्रयभा- वनामिभगवतोऽर्हतो नमस्यन्ति । न च सर्वे देवाः सम्यग्द्दष्यः, किन्तु मिथ्यादृष्टयोऽपि वि(अभि)हितानेककारणाः पूजामर्हतां विद्धत इति । लोकान्तिकास्तु सर्वे सम्यग्दृष्टयो ज्वस्यं चाईचरणमूलमायान्त्यईदादिसंवेगप्रशंसार्थमात्महितार्थं चेति ।। २४ ।।

अत्राहेत्यादिपातनिकाग्रन्थः । कस्मिन् पुनः कल्पे विमाने वा लोकान्तिका देवाः प्रतिवसन्ति कतिविधा [ भेदा ] वा इति ? । अत्रोच्यते—

# सूत्रम्—ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः ॥ ४--२५ ॥

भा॰ -- ब्रह्मलोकालया एव लोकान्तिका भवन्ति नान्यकल्पेषु, नापि परतः । ब्रह्मलोकं परिवृत्याष्टासु दिक्षु अष्टविकल्पा भवन्ति ॥ २५॥ तद्यथा --

टी०—ब्रह्मलोकालया एवं लोकान्तिका भवन्तीत्यादि भाष्यम् । सामध्येल-भ्यमेवकारं दर्शयति, अवधारणफलं च, नान्यकल्पेषु नापि परतो ग्रैवेयकादिष्विति । लोकान्ते भवाः लोकान्तिकाः, अत्र प्रस्तुतत्वात् ब्रह्मलोक एव परिगृद्यते, तदन्तिनवासिनो लोकान्तिकाः,सर्वब्रह्मलोकदेवानां लोकान्तिकत्वप्रसङ्ग इति चेत्, न, लोकान्तोपश्लेषात्, जराम-

१ 'लोका॰' इति ग्र-पाठः ।

₹00

रणाप्रिज्वालाकीणों वा लोकस्तदन्तवर्तित्वात् लोकान्तिकाः कर्मक्षयाभ्यासभावाच । ब्रह्म-लोकं परिवृत्याष्टासु दिक्ष्वष्टविकल्पा भवन्ति । अत्र दिग्रहणं सामान्येन दिग्विदिक्-प्रतिपत्त्यर्थम् । ब्रह्मलोकाऽघोव्यवस्थितरिष्ठविमानप्रस्तारवर्तिन्योऽक्षपाटकसंस्थिता अरुणवर-सागरे समुद्भूता अतिवहलतमःकायप्रभवाः कृष्णराज्योऽष्टो भवन्ति, यासां मध्येन प्रयान् देवोऽप्येकः सङ्क्षोभमापद्येतेति । तत्र द्वयोर्द्वयोः कृष्णराज्योर्मध्यभाग एते भवन्ति । स्थापना ॥ २५ ॥

तद्यथा--

### सूत्रम्-सारस्वतादित्यवह्न्यरुणगर्दतोयतुषिताव्याबाधमरुतो-ऽरिष्ठाश्च ॥ ४-२६॥

भा०—एते सारस्वताद्योऽष्ठविधा देवा ब्रह्मलोकस्य पूर्वोत्तरादिषु दिक्षु प्रदक्षिणं भवन्ति यथासङ्ख्यम् । तद्यथा—पूर्वोत्तरस्यां दिशि सारस्वताः, पूर्व-स्यामादित्या इत्येवं शेषाः ॥ २६ ॥

टी०—विमानसाहचर्याद् देवानां सारस्वतादिसंज्ञाः । एते सारस्वतादयो-ऽष्टविधा देवा इत्यादि सुगमम् । पूर्वोत्तरस्यां दिशि सारस्वताः, पूर्वस्यामादित्याः,

ष्ट्रीकान्तिकानां व्य-वस्था पूर्वदक्षिणस्यां वह्नयः, दक्षिणस्यामरुणाः, दक्षिणापरस्यां गर्दतोयाः, अप-रस्यां तुषिताः, अपरोत्तरस्यामव्यावाधाः, उत्तर्स्यां मरुतः, मध्येऽरिष्ठाः॥

नन्वेवमेते नव भेदा भवन्ति, भाष्यकृता चाष्टविधा इति मुद्रिताः । उच्य-ते-लोकान्तवर्तिन एतेऽष्टभेदाः मूरिणोपात्ताः, रिष्ठविमानप्रस्तारवर्तिभिनेवधा भवन्तीत्यदोषः । आगमे तु नवधैवाधीता इति ।। एवमयं कार्मणशरीरप्रणालिकयास्रवापेक्षयाऽऽपादितसुखदुःखानां भन्याभन्यभेदाहितद्वेविध्यानां प्राणिनां संसारोऽनादिरपर्यवसानः, अन्येषां मोहोपशमनक्षपणं प्रत्यादतानामप्रतिपतितसम्यग्दर्शनानां परीतविषयत्वात् सप्ताष्टानि भवग्रहणान्युत्कर्षेणानुबन्धी-नि, जधन्येन द्वित्राण्यतिवाद्योच्छिद्यते, इत्यविशेषे सत्यन्ये भाज्याः ॥ २६ ॥

अमी पुनरुत्कर्षेण--

## सूत्रम्-विजयादिषु द्विचरमाः ॥ ४-२७ ॥

टी०--द्वी परमावेषां द्विचरमाः । चरमशब्द उक्तार्थः, चरमद्विदेहा इतियावत् । चरमत्वमेकस्मित्रिति चेत्, न, औपचारिकत्वात् ।

भा०—विजयादिष्वनुत्तरेषु विमानेषु देवा ब्रिचरमा भवन्ति । ब्रिचरमा इति तत्र धुताः परं ब्रिजेनित्वा सिध्यन्तीति । सकृत् सर्वार्थसिद्धमहाविमान-वासिनः, शेषास्तु भजनीयाः ॥ २७॥

१ 'व्याबाधारिष्टामरुतः' इति क--पाठः ।

टी॰-विजयादिष्वित्यादि भाष्यम्। विजयादिषु चतुर्षु विमा-अनुसरदेवानां नेषु, अन्यविजयादिच्यावृत्त्यर्थमनुत्तरग्रहणम्, अनुत्तरशब्दस्पर्शादियोगा-भवोच्छेद: दनुत्तरविमानानि तेषु देवा बिचरमा भवन्ति, दिचरमत्वं स्पष्टयति ततो विजयादिभ्य-अयुताः परम्-उत्कर्षेण द्विजीनित्वा मनुष्येषु सिद्धिमनुगच्छन्ति, विजयादिविमानाच्च्युतो मनुष्यः पुनर्पि विजयादिषु देवस्ततश्र्युतो मनुष्यः सन् सिध्यतीति । अपरे वर्णमन्ति-विज-यादिभ्यश्र्युताः परतो मनुष्याः सर्वार्थसिद्धजन्मलामं लब्ध्वा तृतीये भवे द्विचरमाः । एतत्त्वयुक्तं व्याख्यानम् । सर्वार्थसिद्धविमानोत्पादे सति तत्प्रच्यतिसमनन्तरज-न्मनि सिद्धिगतिश्रवणात् कोऽतिशयस्तत्र विजयादीनामिति? । सर्वार्थसिद्धविमानवासिनस्तु सकुज्जनित्वा मनुष्येषु सिद्धिमधिगच्छन्ति-मुक्तिमासादयन्ति, सर्वे चानुत्तरोपपातिनः किल देवाः प्रतनुकर्माणो भवन्तीति । यथाऽऽहागमे-"अणुत्तरोववादियाणं देवा णं ! भंते ! केवइएणं कम्मावसेसेणं अणुत्तरोववादियत्तेण उववस्ना ? गोयमा ! जावतिअसं छहभत्तीए सम-णे निग्गंथे कम्मं निज्जरेइ एवतिएणं कम्मावसेसेण अणुत्तरीववाइयत्ताए उववन्ना"। शोषा-स्त भजनीयाः । वैमानिकप्रतिपत्त्यर्थं वा शेषप्रहणम् । अथवा समस्तदेवप्रतिपादनार्थम-ध्यवसातव्यम्, अतः शेषाः कदाचित् कचित् सकृद् द्वित्रिचतुःप्रभृति वा मनुष्येषु जन्मासाद्य सिद्धचन्तीति ॥ २७ ॥

भा०—अत्राह उक्तं भवता-जीवस्यौद्यिकेषु भावेषु तिर्यतिर्वक्ष्मस्तावः ग्योनिगतिरिति, तथा स्थितौ 'तिर्यग्योनीनां च' (अ०३, सू०
१८) इति, आस्रवेषु 'माया तैर्यग्योनस्य' (अ०६, सू०१७) इति। तत्के तिर्यग्योनय इति १। अत्रोच्यते—

टी॰—अत्राह-उक्तं भवतेत्यादिसम्बन्धग्रन्थः । द्वितीयेऽध्याये ( सू॰ ६) औद-यिकभावन्याख्याप्रस्तावे तिर्यग्योनिगतिरुक्ता, तृतीयाध्यायपरिसमाप्तौ ( सू॰ १८ ) तिर्य-ग्योनिजानां चेति स्थितिरायुषोऽभिहिता, षष्ठे चास्त्रवप्रस्तावे (सू॰ १७ ) माया तैर्यग्यो-नस्येति वक्ष्यते, तत् के तिर्यग्योनय इति १ । अत्रोच्यते—

सूत्रम्-औषपातिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः ॥ ४-२८ ॥

तरक्षां निर्देशः भा० — औपपातिकेश्यश्च नारकदेवेश्यो मनुष्येश्यश्च यथोक्ते-

टी०-औपपातिकेभ्यश्चेत्यादि भाष्यम् । औपपातिका नारकदेवास्तेभ्यो मनुष्ये-

<sup>9</sup> अनुत्तरोपपातिका देवा भदन्त ! कतिपयेन कर्मावशेषेण अनुत्तरोपपातिकत्वेन उपपन्नाः ? गौतम ! यावत् षष्ठभ-क्तिकः श्रमणः निर्धन्थः कर्म निर्जरयति एतावता कर्मावशेषेण अनुत्तरोपपातिकतया उपपन्नाः ( भग० )।

२ 'उपपातिका ' इति क-पाठः ।

भ्यश्च गर्भव्युत्कान्तिभ्यः सम्मूर्च्छनजेभ्यश्च ये शेषाः एकद्वित्रिचतुष्पश्चेन्द्रियास्ते सर्वेऽपि तिर्यग्योनिव्यपदेशभाजो भवन्ति । देवादिवत् तदाधारनिर्देश इति चेत्, न, सर्वलोकव्यापि-त्वात्, तिर्यग्लोके चेते भूयांस इति तिर्यग्योनिसंज्ञा प्रतिपत्तव्येति ॥ २८ ॥

भा०—अत्राह-तिर्यग्योनिमनुष्याणां स्थितिरुक्ता । अथ देवानां का स्थितिरिति ? । अत्रोच्यते—

टी०—अत्राह-तिर्थयोनिमनुष्याणामित्यादिपातिकाप्रनथः । तृतीयाध्यायपरि-समाप्ता नृतिरथां परापरस्थिती गदिते । अथ देवानां भवनवासिप्रभूतीनां का स्थितिराष्ट्रप इति ? । अत्रोच्यते—

#### सूत्रम्-स्थितिः ॥ ४-२९ ॥

भा०-स्थितिरित्यत ऊर्ध्व वश्यते ॥ २९ ॥

टी० स्थितिरित्यत ऊर्ध्वे वक्ष्यत इति भाष्यम्। इतः प्रभृति स्थितिरित्यधिकियते, सा तु द्वयी जघन्योत्कृष्टभेदादिति, यद्येवम्रभयसम्भवे भवनवासिनामेव तावदादिनिर्देशभा- जाम्रच्यतां का परा स्थितिरिति, इमे अभिद्धमहे-सत्यिप तेषां विकल्पवहुत्वे महामन्दरावधेदे- क्षिणोत्तरार्धाधिपतिविभाग एवाद्रियते ॥ २९ ॥

# सूत्रम्-भवनेषु दक्षिणार्घाधिपतीनां पल्योपममध्यर्धम् ॥ ४-३० ॥

भवनासिनां भा॰—भवनेष तावर् भवनवासिनां दक्षिणाधीधिपतीनां स्थितिः परघोपममध्यर्धं परा स्थितिः, द्वयोर्यथोक्तयो भवनवासीन्द्रयोः पूर्वो दक्षिणाधीधिपतिः पर उत्तराधीधिपतिः ॥ ३०॥

टी०—अवनेषु दक्षिणार्धाधिपतीनां पत्योपममध्यर्धम्, चमरं विहायासुरिनकायपरिवृदं शेषअवनवासिद्क्षिणार्घाधिपतीनामधिषिकं पत्योपमं स्थितिरायुषो वेदितव्या,
उक्तलक्षणं पत्योपमम्, अधिकमधिमस्मिरतदिद्मध्यर्धम्, बहुवीहिणा पत्योपमाभिसम्बन्धः,
सन्देहापनोदनायेदमाख्यायते—पूर्वनिर्दिष्टयोक्योअवनवासीन्द्रयोः प्रथमनिर्दिष्टो यः स
दक्षिणार्घाधिपतिरवसेयः, पश्चानिर्दिष्ट उत्तराघोधिपनिरिति ॥ ३०॥

अथोत्तरार्घाधिपतीनामायुषः का स्थितिरित्याह —

#### सूत्रम्---शेषाणां पादोने ॥ ४-३१ ॥

भा०-शेषाणां भवनवासिष्वधिपतीनां (शेषाणां) द्वे पत्योपमे पादोने परा स्थितिः। के च शेषाः? उत्तराधीधिपतय इति ॥ ३१ ॥

१ ' द्वयोः ' इत्यधिको घ-पाठः ।

टी०—दक्षिणार्घाधिपतीनां व्यतिरिक्ता उत्तरार्घाधिपतयः शेषा बलिव्यतिरिक्ताः तेषां पादोने क्वे पल्योपमे स्थितिरायुगः, पादश्चतुर्थभाग इति ॥ ३१ ॥

अथ किमेपां भवनवास्यधिपतीनां सर्वेषामियं परा स्थितिः ? नेत्युच्यते, किन्त्वा-धिपत्यसामान्ये विशेषेणानयोः प्रतिपत्तच्या ॥ ३१ ॥

## सूत्रम्-असुरेन्द्रयोः सागरोपममधिकं च ॥ १--३२ ॥

भा०—असुरेन्द्रयोस्तु दक्षिणार्घाधिपत्युत्तरार्घाधिपत्योः सागरोपममधि-कं च यथासङ्ख्यं परा स्थितिर्भवति ॥ ३२ ॥

टी॰—पूर्वा (दक्षिणा ?) धीधिपतेश्वमरस्योत्तराधीधिपतेश्व बलिराजस्य यथासङ्ख्यमेव, सागरोपमं चमरस्य बलेस्तदेवाधिकं कियताऽपि विशेषेण सागरोपमस्थितिरायुषो भवतीति, । उक्तं च सागरोपमं लक्षणतः प्रागिति, असुरकुमारीणां चत्वारि पर्योपमानि साधीनि परा स्थितिः, शेषाणां नागवधूप्रभृतीनां सर्वभवनवासिनीनां देशोनं पत्योपमम्रत्कृष्टा स्थिति ।। ३२ ।।

आद्यदेवनिकायस्थितिव्याख्यानानन्तरं व्यन्तरज्योतिष्कानवसरप्राप्तानितलङ्घ्योपरि-ष्टादेव तावल्लाघवार्थिना वैमानिकनिकायस्थितिराख्यायते—

वैमानिकस्थिः सूत्रम्—सौधर्मादिषु यथाक्रमम् ॥ ४--३३ ॥ तिप्रस्तावः भा०--सौधर्ममादिं कृत्वा यथाक्रममित ऊर्ध्वं परा स्थितिर्व- क्ष्यते ॥ ३३ ॥

टी०—सौधमेमादि कृत्वा यावत् सर्वार्थसिद्धविमानं तावद् यथाक्रममिति ऊर्ध्व

स्थितिर्वक्ष्यते देवानामायुष इति ॥ ३३ ॥

#### सूत्रम-सागरोपमे ॥ ४-३४ ॥

भा०—सौंधर्मे कल्पे देवानां परा स्थितिर्झे सागरोपमे इति ॥ ३४ ॥ दी०—इन्द्रसामानिकानां सागरोपमद्भयं सोधर्मे स्थितिरुत्कृष्टा लभ्यत इति ॥ ३४ ॥

### सूत्रम्-अधिके च॥ ४--३५॥

भा०-ऐशाने हे सागरोपमे अधिके परा स्थितिभैवति ॥ ३५॥

टी० — अधिके च यथाक्रमग्रहणादेशानोऽभिसम्बध्यते । द्वे सागरोपमे कियताऽपि विशेषेणाधिके ऐशाने कल्पे परा स्थितिरिन्द्रादीनामिति ॥ ३५॥

सूत्रम्—सप्त सनत्कुमारे ॥ ४--३६ ॥ भा०--सनत्कुमारे कल्पे सप्त सागरोपमाणि परा स्थितिभैवति ॥ ३६॥

१ ' है' इत्यधिको ग-पाठः।

टी॰—सनत्कुमारे सप्त सागरोपमाणि परा स्थितिरिन्द्रादीनामिति ॥ ३६ ॥ सूत्रम्—विशेषत्रिसप्तदशैकादशत्रयोदशपञ्चदशाभरधिकानि च ॥४--३७॥

भा० — एभिर्विशेषादिभिरधिकानि सप्त माहेन्द्रादिषु परा स्थितिभैवति । सप्तेति वर्तते । तद्यथा – माहेन्द्रे सप्त विशेषाधिकानि, ब्रह्मलोके ब्रिभिरधिकानि माहेन्द्रादीनां परा सप्त, दशेत्पर्थः । लान्तके सप्तभिरधिकानि सप्त, चतुर्दशेत्पर्थः । सहस्रारे एका-स्थितः महाशुके दशिभरधिकानि सप्त, सप्तदशेत्पर्थः । सहस्रारे एका-दशिभरधिकानि सप्त, अष्टादशेत्पर्थः । आनतप्राणतयोस्त्रयोदशिभरधिकानि सप्त, विशित्पर्थः । आरणाच्युतयोः पश्चदशिभरधिकानि सप्त, ब्राविंश-तिरित्पर्थः ॥ ३७ ॥

टी०—सप्त सागरोपमाणि विशेषेणाधिकानि माहेन्द्रे परा स्थितिः, ब्रह्मलोके सप्त विभिरधिकानि परा स्थितिः,दश्च सागरोपमाणीत्यर्थः। लान्तके सप्त सागरोपमाणि सप्तिभिरधिकानि परा स्थितिश्रतुर्दशसागरोपमेतियावत्। महाशुक्ते सप्त सागरोपमाणि दश्मिरधिकानि परा स्थितिः, सप्तदश्च सागरोपमाणीत्यर्थः। सहस्रारे सप्त सागरोपमाण्येकादशानिरधिकानि परा स्थितिरष्टादशसागरोपमेतियावत्। आनतप्राणतयोः सप्त सागरोपमाणि त्रयोदशिकानि परा स्थितिरिद्यश्चात्रसागरोपमेत्यर्थः। एकेन्द्रोपभोग्यत्वाक पृथक् कल्पद्वयेऽभिहिता। आरणाच्युत्रयोः सप्त सागरोपमाणि पञ्चदश्मिरधिकानि परा स्थितिर्द्राविश्वतिसागरोपमेत्यर्थः। अत्राण्येकेन्द्रोपभोग्यत्वादेव न विवेकेनाभिधानमिति।। ३७।।

### सूत्रम्-आरणाच्युतादूर्धमेकैकेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धे च ॥ ४-३८ ॥

भा०—आरणाच्युतादृध्वेमेककेनाधिका स्थितिभेवति नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धे च। आरणाच्युते द्वाविंदातिग्रेवेयकेषु पृथगेककेनाधिका-स्वयोविंदाति(प्रभृति)रित्यर्थः। एवमेककेनाधिकाः सर्वेषु नवसु यावत् सर्वेषामुपरि नवमे एकत्रिंदात् । सा विजयादिषु चतुष्वेप्येकेनाधिका द्वात्रिंदात् । साऽप्येकेनाधिका, सर्वार्थसिद्धे त्वजवन्योत्कृष्टा त्रयस्त्रिंदादिति ॥ ३८॥

टी०—आरणाच्युतादिति कृतैकवद्भावो निर्देशः, आरणोपलक्षितो वाऽच्युतः, ऊर्ध्वमेकैकेन सागरोपमेणाधिका नवस्विप ग्रैवेयकेषु विजयादिषु च चतुर्षु सर्वार्थ-सिद्धे च परा स्थितिवेदितव्येति। शेषं भाष्यं सुज्ञानमेव॥ ३८॥

भा०—अन्नाह-मनुष्यतिर्यग्योनिजानां परापरे स्थिती व्याख्याते, अथौपपाति-कानां किमेकैव स्थितिः परापरे न विद्यते इति १ । अन्नोच्यते— टी०—अत्राहेत्यादिसम्बन्धग्रन्थः । नृतिरश्चां परापरे स्थिती व्याख्याते, औपपा-तिकानां पुनर्नारकदेवानां किमेकैवोत्कृष्टा स्थितिरितरा नास्ति ? । अस्तीत्याह—

सूत्रम्-अपरा पल्योपममधिकं च ॥ १-३९ ॥

भा०—सौधर्मोदिष्वेव यथाक्रममपरा स्थितिः पत्योपममधिकं च । अपरा जघन्या निकृष्टेत्यर्थः । परा प्रकृष्टा उत्कृष्टेत्यनर्थान्तरम् । तत्र सौधर्मेऽपरा स्थितिः पत्योपमम्, ऐद्याने पत्योपममधिकं च ॥ ३९ ॥

टी॰—सौधर्माद्षु यथाक्रममित्येतदनुवर्तते, अपरा जधन्या, सौधर्मे कल्पे पल्यो-पममायुषः स्थितिर्भवति, ऐशाने तदेव पल्योपममधिकं कियतापि विशेषेण जधन्या स्थितिरिति।

सूत्रम्-सागरोपमे ॥ ४-४० ॥

भा॰-सनत्कुमारे अपरा स्थितिर्दे सागरीपमे ॥ ४० ॥

टी॰-सनत्कुमारे द्वे सागरोपमे जघन्या स्थितिः ॥ ४० ॥

सूत्रम्-अधिके च ॥ ४-४१ ॥

भा०-माहेन्द्रे जघन्या स्थितरिधके वे सागरोपमे ॥ ४१॥

टी॰—द्वे सागरोपमे अधिके जघन्या स्थितिमाहेन्द्रे ॥ ४१॥

सूत्रम्-परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तरा ॥ ४-४२ ॥

भा०—माहेन्द्रात् परतः पूर्वा परा(पूर्वा)ऽनन्तरा जघन्या स्थिति भेवति । तद्यथा-माहेन्द्रे परा स्थितिर्विद्योषाधिकानि सप्त सागरोपमाणि सा ब्रह्मलोके जघन्या स्थितिभेवति । ब्रह्मलोके द्या सागरोपमाणि परा स्थितिः सा लान्तके जघन्या । एवमा सर्वार्थसिद्धादिति । विजयादिषु चतुर्षु परा स्थितिस्त्रयस्त्रिद्यात् सागरोपमाणि, साऽजघन्योत्कृष्टा सर्वार्थसिद्ध इति ] ॥ ४२ ॥

टी०—परतः परतः पूर्वी पूर्वीनन्तरा ब्रह्मलोकादिषु पूर्वकल्पस्थितिरुत्कृष्टा सोप-रितनानन्तरकल्पे जघन्या वेदितव्या । तद्यथा—माहेन्द्रे सप्त सागरोपमाणि विद्योषाधि-कानि परा स्थितिः सा ब्रह्मलोके जघन्या । ब्रह्मलोके दृश सागरोपमाणि परा सा लान्तके जघन्येत्येवं शेषेष्वप्यायोजनीया यावत् सर्वार्थसिद्धविमानम्।तत्र विजयादिषु चतुषु जघन्येनैकत्रिंशदुत्कर्षेण द्वात्रिंशत्, सर्वार्थसिद्धे त्रयिक्षिश्चात् सागरोपमाण्यजघन्योत्कृष्टा स्थितिः। भाष्यकारेण तु सर्वार्थसिद्धेऽपि जघन्या द्वात्रिंशत् सागरोपमाण्यजघन्योत्कृष्टा

१ यद्यपि वर्जनप्रसङ्गे प्राक् चतुथ्योः प्राक् भैवेयकेम्य इत्यादिवत् प्राक्शब्दः प्रयुज्यते, समादानप्रसङ्गे आचतुभ्ये इत्यादिवत् आङा निर्देश इत्यत्र आङा निर्देशात् सर्वार्थसिद्धस्यापि भ्रहणमापन्नमिति श्रूत्यभिप्रायः, परं प्राग् अजधन्योत्कृ-ष्टतया त्रयात्विशतः सागरोपमाणां कथनात् न तत्र जधन्यस्थितिरन्या भाष्यकृतोऽमिप्रेता । एकपुत्रस्य ज्येष्ठकनिष्ठता-वत् त अन्नाहोक्तिः ।

केनाप्यभित्रायेण । आगमस्तावदयम्—"सैव्वहसिद्धदेवाणं भंते! केवतियं कालं ठिई पण्णता ? गोयमा! अजहण्णुकोसेणं तित्तीसं सागरोवमाई ठिई पन्नता" (प्रज्ञा० प० ४, स० १०२)। सौधर्मे देवीनां परिगृहीतानां जधन्येन पल्योपममुत्कर्षेण सप्त पल्योपमानि, अपिगृहीतानां जधन्येन पल्योपममुत्कर्षेण तु पश्चाशत् पल्योपमानि, ऐशाने तु परिगृहीतदेवीनां सातिरेकं पल्योपममुत्कर्षेण नव पल्योपमानि, अपिगृहीतानां जधन्येन सातिरेकं पल्योपममुत्कर्षेण पश्चपश्चाशत् पल्योपमानीति ॥

परतः परतः पूर्वी पूर्वीनन्तरेत्यभिसम्बन्धुकामोऽत्राप्रकृतानामपि लघ्वर्थं पुनर्वक्तव्य-

गौरवभीत्याऽवतारयति-

#### सूत्रम् नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥ ४-४३ ॥

भा॰—नारकाणां च द्वितीयादिषु भूमिषु पूर्वा पूर्वा परा स्थितिरनन्तरा परतः परतोऽपरा भवति । तद्यथा-रक्षप्रभायां नारकाणांमकं सागरोपमं परा स्थितः, सा जघन्या द्यार्कराप्रभायाम् । त्रीणि सागरोपमाणि परा स्थितः द्यार्कराप्रभायां, सा जघन्या वालुकाप्रभायामित्येवं सर्वासु । तमःप्रभायां द्वाविंदातिः सागरोपमाणि परा स्थितः सा जघन्या महात-मःप्रभायामिति ॥ ४३ ॥

टी०—सुज्ञानमेव भाष्यं प्रायः, सप्तम्यां चतुर्षु नरकेषु जघन्या द्वाविंशतिसागरोपमा स्थितिरूकृष्टा त्रयित्वात् सागरोपमाणि, अप्रतिष्ठाने तु त्रयित्वात् सागरोपमाण्यजघन्योत्कुः ष्टेति ॥ ४३ ॥

अथ प्रथमायां कथं जघन्या प्रतिपत्तव्येत्याह-

### सूत्रम्—दश वर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥ ४-४४ ॥

भा०—प्रथमायां भूमी नारकाणां दश वर्षसहस्राणि जघन्या स्थितिः ॥४४॥ टी०—दश वर्षसहस्राणि प्रथमायां प्रथमवसुधानारकाणां स्थितिज्ञ्चन्यैतावतीति ४४

### सूत्रम्-भवनेषु च ॥ १-१५ ॥

भा०—भवनवासिनां दश वर्षसहस्राणि जघन्या स्थितिरिति ॥ ४५ ॥ टी०—भवनवासिनामप्येषैव जघन्येति ॥ ४५ ॥

### सूत्रम् - व्यन्तराणां च ॥ ४-४६ ॥

भा॰—ह्यन्तराणां च देवानां दश वर्षसहस्राणि जघन्या स्थितिः ॥ ४६ ॥ टी॰—एषामपि जघन्या भवनवासिदेववद द्रष्टव्येति ॥ ४६ ॥

<sup>9</sup> सर्वार्थसिखदेवानां भदन्त ! कियन्तं कालं स्थितिः प्रकृता ? गौतम ! अजधम्योत्कर्षेण त्रयस्त्रिशत् सागरोपमाणि स्थितिः प्रकृता ।

अथ व्यन्तराणां परा स्थितिः कीद्दशीत्याह-

सूत्रम्—परा पत्योपमम् ॥ ४-४७ ॥ भा०-व्यन्तराणां परा स्थितिः पत्योपम् भवति ॥ ४७ ॥

टी - व्यन्तरदेवानां पल्योपमग्रुत्कृष्टा, व्यन्तरीणाग्रुत्कर्षेण पल्योपमार्घमिति ॥ ४७॥ अथ ज्योतिष्काणामुत्कृष्टस्थित्यभिधित्सया प्राह्-

सूत्रम्--ज्योतिष्काणामधिकम् ॥ ४-४८ ॥

भा॰-- ज्योतिष्काणां देवानामधिकं पल्योपमं स्थितिर्भवति ॥ ४८॥

टी॰ - पल्योपममित्यनुवर्तते, तद्धिकं ज्योतिष्कदेवानामुन्कृष्टा स्थितिः सूर्यदेवस्य वर्षसहस्राधिकं पत्योपमम्, चन्द्रमसो वर्षलक्षाधिकं तदेव, ज्योतिष्कदेवीनामुत्कर्षेण पत्यो-पमार्घ पश्चाज्ञांद्धर्वर्षसहस्रेरभ्यधिकमिति ॥ ४८॥

सूत्रम्---प्रहाणामेकम् ॥ ४-४९ ॥

भा॰—ग्रहाणामेकं पल्योपमं परा स्थितिर्भवति ॥ ४९ ॥

टी०-पर्योपममभिसम्बन्ध्यते, अङ्गारकादीनामिति ॥ ४९ ॥

सूत्रम् -- नक्षत्राणामधेम् ॥ ४-५० ॥

भा०--- नक्षत्राणां देवानामधेपत्योपमं परा स्थितिभेवति ॥ ५० ॥

टी०-अधिन्यादीनां पल्योपमार्धं स्थितिः परेति ॥ ५० ॥

सूत्रम्—तारकाणां चतुर्भागः ॥ ४-५१॥ भा०—तारकाणां च पन्योपमचतुर्भागः परा स्थितिर्भवति ॥ ५१॥

टी०--परा स्थितिः पल्योपमचतुर्भागस्तारकाणामिति ॥ ५१ ॥

सूत्रम्—जघन्या त्वष्टभागः ॥ ४-५२ ॥

भा०- तारकाणां तु जघन्या स्थितिः, पत्योपमाष्टभागः ॥ ५२ ॥

टी०-तारकाणां पत्योपमाष्टमागो जघन्येति ॥ ५२ ॥

सूत्रम्—चतुर्भागः शेषाणाम् ॥ ४-५३ ॥

भा०-तारकाभ्यः शेषाणां ज्योतिष्काणां चतुर्भागः पत्योपमस्यापरा स्थितिरिति ॥ ५३॥

टी० तारकव्यतिरिक्तव्योतिष्काणां ग्रहनक्षत्राणां जघन्या स्थितिः पल्योपमचतु-भीगो वेदितच्येति ॥ ५३ ॥

॥ इति स्रीतत्त्वार्थसङ्ग्रहे अर्हत्प्रवचने भाष्यानुसारिण्या टीकायां

देवगतिप्रदर्शनो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥

॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥

# पञ्चमोऽध्यायः ५

टी० — निर्देशस्वामित्वादिमिरनुयोगद्वारैर्रुश्वणविधानमाजो जीवानिभधायोद्देशसूत्रे तत्समनन्तरोपदिष्टानजीवान् विवक्षः पश्चमाध्यायसम्बन्धाभिप्रायेणाह्—

भा०-- उक्ता जीवाः, अजीवान् वश्यामः ॥

टी० अभिहिता यथाशक्ति द्रव्यभावप्राणकलापवर्तिनो जन्तवः सुरितर्यश्चानुष्यनारक-विधानतस्तथा साकारानाकारोपयोगद्वयलाञ्छनाविच्छिक्चेतन्यशक्तितथ । अञ्चना तु लक्षणविधानाभ्यामजीवान् धर्मादींश्वतुरः सहकालानभिधा-स्याम इति प्रत्यज्ञायि वाचकपुरूपेन, अतः प्रकृतेप्रतिज्ञास्वतन्वप्रचिकाशयिषयेदमाह—

### सूत्रम्-अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः॥ ५-१॥

टी०—उक्तलक्षणा जीवाः, 'उपयोगो लक्षणम् ' (अ०२, म्०८) इति न जीवा अजीवाः द्रव्यभावप्राणानिभसम्बन्धादनात्त्रचैतन्यशक्तयः, वैशेषिकं जीवलक्षणमनुसन्धाय प्रतिषेधः क्रियते, न सत्त्वज्ञेयत्वप्रमेयत्वादि, 'नज्यक्तिमवयुक्तं चे'त्यादिन्यायात्, अन्य-था व्योमोत्पलादिकल्पाः स्युरजीवा इत्यतो जीवद्रव्यविपर्यया भवन्त्यजीवाः । न चात्र द्रव्यवस्तुतयोविपर्यास इष्टः, यस्माद् द्रव्यत्वमेवात्रानुशास्ति शास्त्रकारः, तथा वस्तुताविपर्यासे

प्रतिवेधस्य गगनेन्दीवरसमानताऽनुषच्येत धर्मादीनाम्, अतः पारिशेष्याचैतन्य-द्वेविष्यम् गुणविपर्ययः, स च विपर्यासरूपः प्रतिपेधो द्विधा-प्रसच्यपर्युदासभेदात्, तयोर्मृलल क्षणमिदम्—

> " प्रतिषेघोऽर्थनिर्दिष्ट, एकवाक्यं विधेः परः । तद्वानस्वपदोक्तश्च, पर्युदासोऽन्यथेतरः ॥ "

जीवादन्योऽजीव इति पर्युदासः सत एव वस्तुनोऽभिमतः, विधिप्रधानत्वात्, अतस्तुल्या-स्तित्वेषु भावेषु चैतन्यनिषेधद्वारेण धर्मादिष्वजीवा इत्यनुशासनम् ॥ अपरे वर्णयन्ति—जीवना-मकर्मणः प्रतिषेधोऽत्र विविध्यतः, तच जीवनाम जीवनात् किल भवति, अतोऽचेतनेष्वकर्मसु च वस्तुषु तुल्येऽस्तित्वे धर्मादिष्वजीवत्विमिति । अत्र द्वयं दुष्यति, प्राक् तावद् वाचोयुक्ति-रेवानुपपना जीवनामकर्मेति, निह किश्चिज्जीवनामकर्म प्रसिद्धमागमे, आयुहिं जीवनपुच्यते, न पुनर्नामेति, तथा यद्यकर्मसु वस्तुष्वजीवत्वविधिः, सिद्धानामप्यजीवत्वप्रसङ्गः, ततश्चाजीव-

१ '•तिप्रतिज्ञास्य तत्त्व ॰' इति ग-पाठः ।

२ अजीवन् जीविष्यन्ति चेति जीवा इतिब्युत्पत्तिर्द्रव्यभावप्राणधारणमाश्रित्य न कर्मणः प्रतिषेधोऽजीवे, यदा च केवलद्रव्यप्राणापेक्षया जीवनं तदा गोशब्दवत् वाच्यनियमनं वाच्यं पारिणामिकं जीवत्वं, तच सिद्धेऽपि, ततो नासावजीवः ऋजुसूत्रायपेक्षया तस्याजीवत्वेऽपि नैगमायपेक्षया तथात्वात् नात्र तस्याजीवत्वविवक्षा ।

कायाः धर्माधर्माकाशसिद्धपुद्रला इति षडस्तिकायाः प्रसच्येरम् । अथ मतमचेतनेष्वकर्मस्व-जीवत्वम्, एवं तर्हि चैतन्यप्रतिषेध एव ज्यायान्, किं जीवनप्रतिषेधेनेति ?। जीवो न भव-तीत्यजीव इति प्रसञ्यप्रतिषेधः, स च प्रसक्तस्य भवति भूयसेति, अत्र च न कथि अतु प्रसक्त-श्वेतन्यधर्म इत्यत उपेक्ष्यते । अजीवानां कायाः अजीवकायाः, शिलापुत्रकस्य शरीरमित्यभे-देऽपि पष्टी दृष्टा, तथा सुवर्णस्याङ्ग्रहीयकम्, अन्यत्वाशङ्काव्याष्ट्रस्यर्थो वा कर्मधारय एवाभ्यु-पेयते, अजीवाश्र ते कायाश्रेत्यजीवकायाः। कायशब्दः उपसमाधानवचनः। प्रदेशानामवयवानां च सामीप्येनान्योन्यानुवृत्त्या सम्यग्मर्याद्या धारणमवस्थानम्रपसमाधानम् । अथवा काया इवैते कायाः, शरीराणि यथा प्रदेशावयवित्वात् कायशब्दवाच्यान्येवमेतेऽपीति । कृतद्वनद्वाश्चैते धर्मादीनां विचारः धर्मादयो निर्दिष्टाः,तत्र धर्मो वक्ष्यमाणगत्युपग्रहकार्यानुमेयः,स्थित्युपग्रहका-र्यानुमेयश्राधमः।।अथादष्टी धर्माधर्मी ग्रुभाग्रुभफलदायिनी कस्मात्र गृह्येते?।। उच्यते-द्रव्यप्रस्तावापास्तत्वाद्, गुणत्वे सति तयोरप्रसङ्गः । अपि च-जैनानां धर्माधर्मी ग्रुमाग्रु-भफलप्रसवसमर्थीं मूर्तावेव पुद्रलात्मकत्वादतः पुद्रलग्रहणेनैव तयोर्प्रहणमिति नास्ति तद्विषया मनागप्यारेका । अवगाहोपकारानु मेयमाकाशम् । अलोकाकाशं कथमिति चेत् अनवगाह्यत्वादि-ति, उच्यते-तद्धि व्याप्रियेतैवावकाशदानेन यदि गैतिस्थितिहेतू धर्माधर्मी तत्र स्याताम्, न च तत्र स्तस्ता, तदभावाच विद्यमानोऽप्यवगाहनगुणी नाभिव्यज्यते किलालोकाकाशस्येति । प्रणाद गलनाच पुद्रलाः, संहन्यमानत्वाद् विसंहतिमत्त्वाच । पुरुषं वा गिलन्ति पुरुषेण वा गीर्यन्ते इति पुद्रलाः, मिथ्यादर्शनादिहेतुवर्तिनं पुमांसं बधन्ति वष्टयन्तीति गिरणार्थः, इतरत्रादानार्थी गिरतिः, पुरुषेणादीयन्ते कषाययोगभाजा कर्मतयेति पुद्रलाः । सत्यजीवत्वे कालः कस्मान निर्दिष्ट इति चेत् उच्यते—स त्वेकीयमतेन द्रव्यमित्याख्यास्यते द्रव्यलक्षणप्रस्ताव एव, अमी पुनरस्तिकायाः व्याचिख्यासिताः, न च कालोऽस्तिकायः, एकसमयत्वादिति ।

भा०—धर्मास्तिकायोऽधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकायः अजीवकायभेदाः पुद्रलास्तिकाय इत्यजीवकायाः । तान् लक्षणतः परस्ताद् व- क्ष्यामः । कायग्रहणं प्रदेशावयवबहुत्वार्थमद्धासमयप्रतिषेधार्थं च ॥ १ ॥

टी०—धर्मास्तिकाय इत्यादि भाष्यम् । स्त्रे धर्मादयः कायग्रहणं च साक्षात्कृतं तद-प्यजीवपदसम्बद्धं भाष्यकारः सामानाधिकरण्यनिर्देशे सति धर्मादिभिः सह संघटयति प्रत्येकं-धर्मास्तिकाय इति ॥ नतु च धर्मकाय इति भान्यम्, एवमस्तिशब्दोऽन्तरालवर्ती कुतोऽतिर्कतः

९ स्वरूपिवशेषणमेतत्, तेन नात्र गत्यादिना विशिष्टप्रतिषेधः, तत्त्वतः जीवपुद्गलानां गतिस्थितिहेत् धर्माधर्मौ न तत्र, तथा च शेषचतुष्टयास्तित्वाभावस्तत्रेति मनस्याधायैव वश्यित तदमावेत्यादि ।

२ अजीवकाया इति सुवचम् । यद्वा अस्तीत्यस्योभयत्रापि अन्ययीभूताख्यातता । यद्वा पर्दैकदेशे पदसमुदायो-पचार इति मूले कायशब्देनास्तिकायग्रहणं, तथा च भाष्ये धर्मास्तीत्यादिन्याख्या न विरोधिनी ।

पतित इति ? । उच्यते झानशब्दयोर्निबन्धमुभयमधिवदः प्रचक्षते स्वभावरूपमापतिरूपं च, तत्र प्रत्यस्तिमितनिरवशेषविशेषणः स्वभावरूपः सर्वदाऽप्यविकार्यो येनांशेन भ्रोव्यपद्व्यपदेश्यमञ्ज्ञतेऽसौ, यथा चैतन्यमात्मनोऽकृत्रिमम्, मूर्तत्वं वा पुद्गलद्रव्यस्य, धर्मादीनाममूर्तत्वं सकल्लोकव्यापिता गत्याचुपग्रहादिलक्षणानि च भ्रवाण्येतानि । आपादनमापत्तिः -आविभावतिरोभावौ, वस्तुनः उत्पादविनाशावितियावत्, तत्र मृन्मूर्तिरूपादिस्वभावमज्ञहद् वस्तु घटकपालशकल्लाकारमास्कन्दच्)दुः?ेत्पद्यत इति व्यपदिश्यते, यथा हि महतः सरसस्तरङ्गालाः पदुमारुतवेगायासिताः प्रादुष्ण्यन्ति जलद्रव्यात्मिकाश्च ताः, एवं घटादयोऽपीति । तथा विनाशोऽपि घटाद्याकारप्रलयः कारणापेक्षः स्थूलतरङ्गसन्ततीनामिव स्तिमितवारितयाऽवस्थानमुज्ञितसमीरणप्रवलवेगसम्पर्काणामित्येवपृत्पादप्रलयभौव्यलक्षणः प्रवचनेऽस्त्यर्थः प्रासिधत् । तत्रतितित्र-तयदिदशिषप्याऽऽचार्येणास्तिशब्दोऽव्ययसंज्ञः सकलधर्मादिद्रव्यभौव्यप्रतिपादनायाकारि, कायशब्दत्ति स्त्रीपात्त आपत्त्यर्थः । एवं तिर्हे सूत्र एवोपादानमस्तिशब्दस्य न्याय्यम्, विशिष्टार्थप्रतिपत्त्यर्थत्वात्, कायशब्दवत्, कायशब्दो वा नोपादेयस्तत एवःहेतोरस्तिशब्दवदिति । उच्यते—अन्यतरोपादाने ह्यत्रान्यतरसम्प्रत्ययो भवतीत्यभिप्रायः मूरेः, संसर्गादीनि कारणानि शब्दसान्यस्य सिन्धाने भवन्ति व्यवच्छेदं चै—

''संसर्गो विप्रयोगश्च, साहचर्य विरोधिता।
अर्थः प्रकरणं लिङ्गं, शब्दस्यान्यस्य सिन्निधिः॥
सामर्थ्यमौचिती देशः, कालो व्यक्तिः खरादयः।
शब्दस्यार्थव्यवच्छेदे, विशेषस्पृतिहेतवः॥ '' ( श्रीहेमचन्द्रकृत-काव्यातुद्यासनवृत्तौ पृ० ३९)

एषामनन्तरोक्तानां मध्ये संसर्गा गृह्यते, अत्र संसर्गमङ्गीकृत्य ध्रौन्यार्थप्रतिपत्तयेऽस्तिशब्दप्रक्षेपः, उत्पाद्विनाशौ हि ध्रौन्याविनाभूतौ संस्रष्टौ ध्रौन्येण, अन्यथा हि ध्रौन्यात्मकताभावेऽन्वियञ्ज्यत्वादसिमहितभवितकत्वादुत्पाद्विनाशौ निर्वीजौ न स्याताम् । नापि ध्रुवता आविभावतिरोभावरहिता, ततस्त्र्यात्मकं वस्तु जनेन्द्राणां बुद्धिन्यवस्थापितप्रविभागं प्रज्ञापनोपायत्वाक्तरसिंहादिवत्, अतः कायशब्देनापत्तिरभिधित्सिताऽस्तिशब्देन ध्रौन्यमिति ।
कथं पुनः कायग्रहणादापत्तिरुद्धवप्रलयात्मिका प्रतीयत इति १। उच्यते—प्रचीयमानाकारता
हि कायः सम्रदायः, स च विभागे सति भवति, विभक्तार्थे धर्मादिद्रन्यप्रदेशाः, न

<sup>9</sup> कायशब्दस्तावत् निरुपचारेण कायादेरुपचारेण चास्तिकायस्य वाचकः, अत्र धर्मादिना संसर्गादस्तिकायार्थस्य महः, यद्वा धर्मादिशब्दा एव धर्मास्तिकायाद्यर्थाः, पश्चमांगे तदनेकार्थेषु धर्म इत्यादेनिर्देशात्, अजीवतायाः कायतायाश्च व्यक्तये अजीवकाया इति, आदोन जीवास्तिकायस्य परेण कालस्य च व्यक्छेदः ।

२ 'तत्रोपात्त' इति क-पाठः । ३ 'वा' इति क-पाठः ।

४ पुद्गलपरमाणूनामप्यस्त्येव विभागः, पूरणगलनधर्मत्वात्, नेत्यादि तु विशिष्टविभागताख्यापनाय ।

यत्रैकः स्थितो धर्मप्रदेशः तत्रापरोऽपि तत्प्रदेशः प्रतिष्ठित इति, तेषां विभक्तप्रदेशानां योऽसौ परस्पराविच्छेदलक्षणः सम्रुदायः सोऽवन्धंतया तथोत्पनः सम्रुदायशब्दवाच्यत्वात् ॥ नन्वेव-मादिमत्त्वं धर्मादीनां प्रसज्यते तन्त्वादिसमुदायवत् । उच्यते तेऽपि हि नादिमन्तः पुद्गल-द्रव्यस्यानेकशक्तित्वात्, सा च शक्तिः शक्तिमतो भेदाभेदाभ्यां त्रिसूत्र्यामेव वक्ष्यते, यत्र चोत्पादस्तत्रावश्यं विनाशेन भवितव्यम्, तत्सहचारित्वात्, स च विनाशः पूर्वावस्थाप्रच्युति-लक्षणः समुदायादेवोन्नीयत इति । अथवाऽधुना गतिपरिणतिभाजश्रैत्रस्य धर्मद्रव्यम्रपग्रहं करते, तचोपग्रहकारितया प्रागजिगमिषति चैत्रे न व्यापारमगमत्, उत्तरकालं तु को अपित-श्चायः समुद्रपादि येन गतेरुपग्रहकृद् भवति कयाञ्पि विक्रियावस्थयेत्यतस्तेनाकारेणोत्पादः सम्परतगतिन्यापारे च चैत्रे तया गत्युपग्रहन्यापारावस्थया तत्युनरपैत्यतो विनाश एव । अधर्माकाशयोरिप स्थित्यवगाहनामुखेनोत्पादविनाशौ वाच्यावतः कायग्रहणात् सुगम आप-त्तिशब्दार्थ इत्यतोऽस्ति चासौ कायश्रेत्यस्तिकायः, ध्रुवश्रासावुत्पादविनाशवांश्रेत्यर्थः, धर्मः श्रासावस्तिकायश्र धर्मास्तिकायः, एवमधर्माकाशावपीति । पुद्रलास्तिकाये तृत्पाद्व्ययध्रवताः प्रकाशा एव प्रायः ।। एवमेतांश्रतुरोऽप्यजीवान् सूत्रेण परिगणय्याह—तान् स्रक्षणतः पर-स्ताद् वक्ष्यामः । तान् धर्मादीनेतावतः परस्ताद्-उपरि लक्षणतो गतिस्थित्युपप्रहावगाहशरी-राद्यपकाररूपाद् वक्ष्यामः, इदं तृद्देशमात्रमारचितमग्रुना सूत्रेण, अवक्यंतया च पदार्थमेद-मभ्यपयता विविक्तमेव लक्षणमासञ्जनीयम्, अन्यथा भेद एव दुरुपपादः स्याद्, अतस्तान् प्रत्येकं लक्षणभेदेनाग्रे प्रतिपाद्यिष्याम इति ॥ अथ कायग्रहणं किमर्थमित्यत आह —काय-ग्रहणं प्रदेशावयवबहुत्वार्थमद्धासमयप्रतिषेघार्थं चेति ॥ ननु च कायग्रहणस्य प्रयो-जनं वर्णितमापत्तिः कायशब्दार्थं इति, सत्यग्रुक्तं भाष्याक्षरानपेक्षम्, अधुना तमेवार्थं भाष्या-क्षरैर्दर्शयति, विनाऽपि कायग्रहणेन धर्मादीनामजीवता गम्यत एव, तस्मात् तस्योपादाने प्रयोजनमेषां धर्माधर्माकाशानां प्रदेशबहुत्वमिष्यते, प्रकृष्टो देशः प्रदेशो निर्विभागः खण्डमन-पायि स्वस्थानाद् अनादिकालपरिणामापादिततथास्थितिः, तेषामेवंविधप्रदेशानां बहुत्वं धर्माधर्मयोरसङ्ख्येयप्रदेशता प्रत्येकम्; आकाशस्यानन्तप्रदेशता बहुत्वार्थः, एवंविधासङ्ख्ये-यप्रदेशसमुदायो धर्मास्तिकायस्तथैवाधर्मास्तिकायः, आकाशमपि लोकपरिमाणमेतावत्प्रदेश-सङ्ख्यम्, समस्ताकाशं त्वनन्तप्रदेशमित्येवं सम्रदितिरूपत्वाद् गत्याद्यपप्रहिविकियापत्तिद्वारेण स्फुटैवापत्तिरिति । पुद्गलद्रव्यमङ्गीकृत्यावयवबहुत्वम्रुक्तम् , अवयुयन्तं इत्यवयवाः परमाणुद्य-णुकादयः, परमाणवो हि समुदायपरिणतिमनुभूय भेदमपि प्रतिपद्यन्ते, ततश्रैकका अपि भवन्ति, न त्वेवं धर्मादिशदेशाः, अत एव च नावयवास्तेऽभिधीयन्ते, तस्माद् भेदेनोपादानं प्रदेशा-वयवयोः, बह्ववयवं हि पुद्गलद्रव्यमवगन्तव्यम्, सङ्ख्येयप्रदेशः स्कन्धोऽसङ्ख्येयप्रदेशो-ऽनन्तप्रदेशोऽनन्तानन्तप्रदेशश्रेति ।। ननु चैकोऽपि परमाणुः पुत्रलद्रव्यमेव स कथं बह्ववयवी भवेत १ किमत्र प्रतिपाद्यम् १ नचु प्रसिद्धमेवेदमेकरसगन्धवर्णो द्विस्पर्शश्राणुभविति, भा-

१ अजीवप्रकरणायाजीवशब्द इत्यर्थः ।

वावयवैः सावयवो द्रव्यावयवैर्निरवयव इति। आगमश्र-"केइविहे णं भंते! भावपरमाणू पण्णत्ते ? गोयमा ! चउच्विहे भावपरमाणु पण्णत्ते, तंजहा-दण्णमंते रसमंते गंधमन्ते फासमन्ते इति"। (भग० स्०६७०) मतुबिह संसर्गे द्रव्यपरमाण्वपेक्षो वा तस्माद् वर्णाद्यवयवैर्बेहुत्वं द्रव्याणोः। यच तत् तथा प्रयतते संयुज्यते वियुज्यते श्वेत इत्यादिकारणं तत् परमाणुद्रव्यम्, अत्राप्यापत्तिः स्पष्टा। तथा द्वितीयं कायग्रहणे प्रयोजनमद्धासमयः कायो न भवति, अद्धा चासौ समयश्राद्धास-मयः, स चार्धतृतीयद्वीपान्तर्वतीं समय एकः परमस्क्ष्मो निर्विभागस्तस्य न कायता, समुदा-यश्च कायशब्दवाच्य इति, वक्ष्यत्यस्य द्रव्यप्रस्तावे द्रव्यतामेकीयमतानुसारिणीम्, द्रव्यं च प्रदेशप्रचितमवयवप्रचितं वा स्याद आशङ्कमानो न्यषेधीत् कायग्रहणात् कायतामद्वासमयस्य । एवं तर्हि कायप्रतिषेधादनुत्पादविनाशः स्यात् समयः, तदभावाच धौव्यमप्यपेयात्, ततश्र मण्डुकजटाभारकृतकेशालङ्कारवन्ध्यापुत्रखपुष्पमुण्डमालाख्यानवत् सकलमिद्मनालम्बनं समय-व्यावर्णनं स्यादिति । उच्यते-नायं नियमो यत्कायशब्देनाक्षिप्यते तदेवोत्पादविनाशवदितरम, कथं तर्हि प्रतिपत्तन्यमेवम् ? नतु यत्र कायशब्द उपात्तस्तत्रायमथींऽस्य यदुतोत्पादविनाशौ खरसिद्धावेव च कायशब्देन प्रकाश्येते, न पुनरभूतावि शब्दसामर्थ्यात् सिन्नधानं कल्प-यतः, यत्र तु कायग्रहणं नास्ति तत्र स्वरससिद्धावेत्रोत्पादविनाशौ तत्सहचरितत्वाच धौन्यम-पीत्येतत् समस्तमेव द्रव्यप्रस्तावे भावयिष्यामः । कारणसमुचयार्थश्रवाब्दो भाष्ये प्रतिपत्तव्यः। प्रशस्ताभिधानाद् धर्मग्रहणमादौ लोकव्यवस्थाहेतुत्वाद् विपरीतत्वादेकद्रव्यत्वाद् वाऽधर्मग्रहणम-नन्तरं, तत्परिच्छेद्यमाकाशं लोकत्वात् तदनन्तरममूर्तसाधम्योच, तदवगाढत्वात् तदनन्तरं पुद्रला इति विशिष्टक्रमसिनवेशप्रयोजनमेतदेवमवसेयमिति ॥ १ ॥

धर्मादीनां द्रव्यगुणपर्यायत्वेनानुपदेशे सति सन्देहः स्यात्, अतः सन्देहव्यावृत्त्यर्थमिद्गुच्यते-

### सूत्रम्—द्रव्याणि जीवाश्च ॥ ५-२ ॥

टी॰—उपरिष्टाद् वक्ष्यते लक्षणं 'गुणपर्यायवद् द्रव्यम्' (अ॰ ५, स॰ ३७) इति। तत्र द्रव्याणीति सामान्यसंज्ञा, धर्मादिका च विशेषसंज्ञा, अतः सामान्यविशेषसंज्ञाभाद्धि धर्मा-दीनि, द्रव्यसंज्ञा च द्रव्यत्वनिमित्ता द्रव्यास्तिकनयाभिष्रायेण जातिश्र शब्द्वर्थः, तच द्रव्यत्वं

परमार्थविचारणायां व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तपक्षावलिम्ब, नैकान्तेनान्यद्धर्माः इव्यवाब्दार्थः दिभ्यो नान्यदिति पुरो वक्ष्यते त्रिस्च्याम्, अत एतानि धर्मादीनि मयूराण्डकरसवत् संमूर्विछतसर्वभेदप्रभेदबीजानि देशकालकमन्यङ्ग्यभेदसमरसावस्थैकरूपा-णि द्रव्याणि गुणपर्यायकलापपरिणामयोनित्वाद् भेदप्रत्यवमर्शेनाभिन्नान्यपि भिन्नानीव भासन्ते, "द्रव्यं च भव्ये" (पा० अ०५, पा०३, सू० १०४) इति वचनाद् भावे कर्तरि च निपात्यते। इह तु भावे, द्रव्यं मव्यं भवनमिति, गुणाः पर्यायाश्च भवनसमवस्थानमात्रका

<sup>&</sup>lt;u>१ कतिविधो भदन्त । भावपरमाणुः प्रक्रमः १ गौतम । चतुर्विधः भावपरमाणुः प्रक्रप्तः । तद्यथा—वर्णवान् ,</u> रसवान् , गम्धवान् , स्पर्शवान् इति ।

एबोत्थितासीनोत्कुटकश्यितपुरुषवतः तदेव च वृश्यन्तरव्यक्तिरूपेणापदिश्यते जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यतीति, पिण्डातिरिक्तवृत्त्यन्तरावस्थाप्रकाशतायां तु जा-यत इत्युच्यते, सव्यापारे च भवनवृत्तिः, अस्तीत्यनेन निव्यापारात्मसत्ताख्यायते भवनवृत्तिरुद्धान्तिः, अस्तिश्वव्यक्त्यस्य निपातत्वात् , विपरिणमत इत्यनेनापि तिरोभूतात्प्ररूपस्यानु-चिछकातयाऽनुवृत्तिकस्य रूपान्तरेण भवनम्, यथा श्लीरं दिधिभावेन परिणमते विकारान्त-रवृत्त्या भवनमवतिष्ठते, वृत्त्यन्तरव्यक्तिवृत्तिर्हेतुभाववृत्तिर्वा विपरिणामः । वर्धत इत्यनेन तु स एव परिणामः उपचयरूपः प्रवर्तते, यथाऽङ्करो वर्धते, उपचयवत्परिणामरूपेण भवनवृत्तिः क्षव्यक्त्यस्य परिणामस्यापचयवृत्तिराभक्ष्ययते दुर्बलीभवत्यु-च्ववद्यच्यरूपेभवनवृत्त्यन्तरव्यक्तिरूपेन तु तस्येव परिणामस्यापचयवृत्तिरोभवनवृत्त्यते, यथा विनश्यतीत्यनेनाविभूतभवनवृत्तिरोभवनपुच्यते, यथा विनश्यतीत्यनेनाविभूतभवनवृत्तिरोभवनपुच्यते, यथा विनश्यतीत्यनेनाविभूतभवनवृत्तिरोभवनपुच्यते, यथा विनश्यतीत्यनेनाविभूतभवनवृत्तिरोभवनपुच्यते, यथा विनश्यतीत्यनेनादिभ्रताकारेर्द्रव्याण्येव भवनलक्षन्तान्त्रस्यन्तर्वे । अपरे सूत्रद्वयमेतद्धीयते—''द्रव्याणि, जीवाश्र्य', तद्युक्तम्, अस्तिकायता द्रव्यता च प्रतिपिपादयिषिता जीवानाम्, सा चक्रयोगेऽपि सित प्राणिनामव्याहतेव चशब्दोपा-दानसामर्थ्यद्तः क एष निर्विशेषो योगद्वयादरः? । सम्प्रति भाष्यमनुह्नियते—

भा॰—एते धर्माद्यश्चत्वारो जीवाश्च पञ्च द्रव्याणि च भवन्तीति । उक्तं हि-'मतिश्वतयोर्निबन्धा द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु, सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य' (अ॰ १, सू॰ २७, ३० ) इति ॥ २ ॥

टी०—एते धर्माद्य इत्यादि । एत इति प्रथमस्त्रोपदिष्टाः धर्माद्यश्रद्धःसङ्ख्याविच्छित्राः प्राणिनश्रास्तिकायाः द्रच्याणि, चशब्दादुभयमभिसम्बध्यते प्राणिषु, द्रव्यता
चैषां स्वपरिनिमित्तद्धयोपलिक्षता, तत्र स्विनिमत्तं स्वधर्मव्याप्तिर्ययाऽसाववष्टव्यस्तथा गृह्यते स्वधर्मव्याप्त्येव द्रव्यं, प्रतिषिध्यते प्रत्याय्यते च,यथाभृतं वा ज्ञायते । स्वधर्मप्राप्तिश्र व्याप्तिलक्षणा तादात्म्येन व्यवस्थानम्, ततश्र स्वभावावस्थानमेव द्रव्यलक्षणम् । परिनिमित्तं चक्षुप्राह्मं रूपिन्त्यादि योज्यम् । द्रव्यमेव हि तत् तथा व्यपदिश्यते रूपादितया गत्याद्यपग्रहकृत्तया च विशेष-णापेक्षम्, पितापुत्रभात्मागिनेयमातुलादिसम्बन्धिदेवदत्तवत् परिनजनिमित्तोपलक्षणदर्शना-भिप्रायेण चाह—उत्तं हीत्यादि । प्रथममभिहितं मितज्ञानश्रतज्ञानयोग्रहणता द्रव्यष्य धर्मादिष्व-सकलपर्यायेषु, चश्चरादिभिरिन्द्रियेस्तान्युपलक्ष्यन्ते, श्रुतेन चेत्यविश्चद्धप्रहणमेतद्, विश्चदं तु सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्येति, तेनापास्तसकलविशेषणेन केवलज्योतिषा द्रव्याणां याथात्म्यं स्विनिमत्तलक्षितमागृद्धते, अतः स्वपरिनिमत्तोपलक्षितानि धर्मोदीनि द्रव्याणि द्रव्यास्तिका-याभिप्रायवशात् प्रतिपत्तव्यानीति ॥ २ ॥

१ भवनकप 'इति क-पाठः । २ भाषिनथ 'इति घ-पाठः।

अर्थेतानि पश्चसङ्ख्याविष्ठकानि धर्मादीनि द्रव्याणि किं कदाचित् स्वभावात् प्रच्य-वन्ते ? पश्चत्वसङ्ख्यां वा व्यभिचरन्ति ? मूर्तान्यमूर्तानि वेति प्रश्नत्रितयम् । अतः संशी-तिव्यवच्छेदायेदमुच्यते—

### सूत्रम्--निरंयावस्थितान्यरूपाणि च ॥ ५-३॥

टी०--यथासङ्ख्यमनेन स्रुत्रेण प्रश्नत्रितयं प्रत्युच्यते । नित्यप्रहणाद् धर्मादीनां स्वभावादप्रच्युतिराख्यायते, अवस्थितप्रहणादन्युनानिथकत्वमाविर्भाव्यते, अनादिनिधनेयत्ता-भ्यां न स्वतस्त्रं व्यभिचरन्ति ॥ ननु च पृथिव्यादीनि नव द्रव्याणि, तत् कथं पश्चत्वसङ्ख्यां न व्यभिचरन्तीति ?। उच्यते-पृथिव्यप्तेजोबायुमनांसि तावत् पुद्रलद्रव्यमेव मूर्तिकयावस्वाद् आ-त्मपरिणमिता वा वसुधाद्यः पुद्रला जीवा एव मनुष्यादिवत, कालक्षेकीयमतेन द्रव्यमिति बस्यते, वाचकमुख्यस्य पञ्चेत्रेति । दिश्रथाकाशाच द्रव्यान्तरम्, आकाशप्रदेशा एव विशिष्टरच-नाभाजो दिग्न्यपदेशमवरून्धन्ति, न च तद्वधितरेकेण तत्स्वरूपोपलब्धिर्दिशामस्तीति । अरू-पिष्रहणाद् धर्माधर्माकाशजीवानाममूर्ततामाविष्करोति, रूपरसगन्धस्पर्शपरिणामबहिर्वर्तित्वाद-मूर्तान्युच्यन्ते । अपरे द्विधा मिन्दन्ति सूत्रम्, 'नित्यावस्थितानि' पश्चापि धर्मादीनि नित्यावस्थि-तानि भवन्ति, ततो 'इसपौषि', एतान्येव धर्मादीन्यविद्यमानरूपरसादीनि द्रष्टव्यानि, बत्वारीति पृथग्योगक्रणात् किल पश्चानामप्यवस्थितत्वमरूपत्वं चतुर्णामिति । एतच शक्यमेकयोगेऽपि हि, अरूपंत्रहणात् सम्भवतो धर्मादय एव सम्भत्स्यन्ते, न पुद्रलाः । अथवाऽप्यरूपप्रहात् पञ्चानामपि प्रसङ्गे अपवदिष्यते 'रूपिणः पुद्रला '( अ० ५, स० ४ ) सुत्रपाठविचारः इति । न च पृथग्योगेऽप्येषोऽर्थः शक्यो लब्धुमतो दृथा वाञ्छेति । अपरे वर्णयन्ति—एकयोग एव नित्यावस्थितान्यरूपाणि, अत्राद्ययोः समस्तपद्योः पाठः कृतः, अरूपग्रहणं तु न समस्तमाभ्यां सहाती विभक्तिद्वयश्रवणमेतस्मादुनीयते-नित्यावस्थितग्रहणं समस्तद्रव्यविशेषणमरूपग्रहणमेककं पुद्रलद्रव्यव्युदासेन धर्मादिचतुष्टयविशेषणम् ॥ अत्रापरे क्याचक्षते यत्किश्चिदेतत् नित्मावस्थितारूपाणीत्येवमपि पाठे लभ्यत एवाभिलपितोऽथे उत्तर-सूत्रोपादानात्, तस्मात् समस्यैव त्रीण्यपि पदानि सूत्रमध्येयम् । अस्मिन् पक्षे सूरिविरचित-सूत्रेविन्यासभङ्गापत्तिन तु प्रक्रिया दुष्यति । अपरे नित्यग्रहणमवस्थितविशेषणं कल्पयन्ति, नित्यमवस्थितानि नित्यावस्थितानि, " सह सुपा " (पा॰ अ॰ २, पा॰, १ स्॰ ४) इति समासो नित्यप्रजल्पितवत्, अस्मिन् विकल्पे भाष्यमगमितं स्यात्, माष्यकारेण त्वेतानि त्री-ष्यपि स्वतन्त्राण्येव व्याख्यातानि, तत् कथं नित्यम्रहणमवस्थितविशेषणं स्यात् ? भाष्यभेदे

१ नैतानि कदान्विदिप न सन्ति, न नाम्ये तत्त्वा परिणमन्ति ।

२ 'अरूपीमि' इति क-पाठः । ३ 'अरूपिमहणात् ' इति क-पाठः । ४ 'अतो मक्तिह्रय ' इति ग-पाठः ।

५ विधाय अपन्नवन्येक्षया विभक्तेगौरकतामचेक्य सूरिविभ्यासः, एवमेवासर्वपर्यायः।

सतीति ॥ अपरे त्वाहुः-किलाचार्येण सत्रमेवमधीतम्-नित्यावस्थितान्यरूपीणीति, अत्र च बहुत्रीहिणोक्तत्वान्मत्वर्थीयानुपपत्तिरिति । अत्रोच्यते-कित्तद् बहुत्रीहिं वाधित्वा तत्पुरूपष्टत्तौ मत्वर्थीयो भवति, तद्यथा-''इङ्धार्योः शत्रकृच्छिलि'' (पा० अ० ३, पा० २, स० १३०), तथा अनरवन्ति चक्राणि, सर्वधनादित्वाद् वा ॥ अपरे ब्रुवते-भवतु मत्वर्थीयोऽत्रार्द्धः, स च मतुरेव रसादिपाठान्नत्विनिरिति, उक्तं तत्रान्यतरस्यांग्रहणं समुचयार्थमित्यदोषः ॥

माष्यमधुनाऽऽश्रियते—

भा०—एतानि द्रव्याणि नित्यानि भवन्ति । 'तद्भावाव्ययं नित्यम्' (अ०५, सू० ३०) इति च वक्ष्यते । अवस्थितानि च, न हि कदाचित् पश्चत्वं भूतार्थत्वं च व्यभिचरन्ति ॥ अरूपाणि च, नैषां रूपमस्तीति । रूपं मूर्तिः, मूर्त्याश्रयाश्च स्पर्शाद्य इति ॥ ३ ॥

टी०-एतानि द्रव्याणि नित्यानीत्यादि भाष्यम् । एतानि-अनन्तराविष्कृतानि पश्चापि धर्मादीनि, द्रव्याणीति द्रव्यास्तिकनयाभिप्रायेण, न तु पर्यायसमाश्रयणात्, द्रव्यास्तिको हि भ्रीव्यमेवेच्छति,नोत्पादविनाशौ,अतः तद्भिप्रायेणैपामाचार्यः शास्ति नित्यताम्,अन्यथा द्रव्या-स्तिकनयनिरपेक्षनिरूपणायामेकान्त्वादः स्यात्, स च बहुविधदोषाघातत्वात् सामीक्षिकाभिप्रा-यवदसमञ्जसः स्यात् ॥ नतु चैवमेकनयनिरूपणा न जैनेन्द्रदर्शनप्रतिपूरणायालम्, सत्यमे-तत, किन्तु द्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकयोः प्रधानगुणभावविवक्षावशाद् वस्तुतत्त्वप्रुपनीयते ज्ञातपु-त्रीयैः, अन्यथा हीत्थं वस्तुप्रज्ञापनाऽतिदुष्करा स्यात्, अतः प्रज्ञापनेयमभिकाशस्य वस्तुनी नरसिंहस्येव नरकेसरिशब्दमेदेन । तत्र हि द्रव्यास्तिकस्य प्राधान्यमाश्रित्येतरस्य च गुणभावं नित्यता प्रज्ञाप्यते, यथा चैतानि नयद्वयोपसंगृहीतानि तथा प्रथमसूत्रेऽभिहितमभिधास्यते च त्रिसुत्र्यामिति । तमेव च ध्रीव्यांशं द्रव्यास्तिकनयप्रज्ञाप्यमादर्शयतुमाइ-नित्यानि भवन्ति 'नेर्धुवे त्यब्' (सिद्ध० अ० ६, पा० ३, स्० १७ ) इति नित्यानि ध्रुवाणि, नोत्पादविनाशवन्तीतियावत, भवन्तीत्यनेन सकलकालाविकारिणी सत्ताऽऽख्यायते धर्मादी-नाम्, तच नित्यलक्षणं वक्ष्यमाणग्रुद्धद्यति नद्भावाच्ययं नित्यमिति । यत् सतो भावात न न्येति न न्येष्यति तन्नित्यमिति भवतीति भावः । योऽसौ भवति स कर्ता द्रव्यम्, स च तस्मात खरूपान विगमेन युज्यते योक्ष्यते वाऽतो नित्य उच्यते, न कदाचित् सद्भूपतां परि-त्यक्ष्यतीत्यर्थः ॥ अधुनाऽवस्थितशब्दार्थं निरूपयति नित्यावस्थितयोरमेदभ्रान्तिमपनयन्-मा भूत सङ्करोऽनयोः, अन्यन्नित्यलक्षणमन्यचावस्थितलक्षणमिति, अवस्थितानि च, न हि कदाचित् पश्चत्वं भृतार्थत्वं च व्यभिचरन्ति । नित्यत्वानुज्ञापेक्षया चशब्दोपादानम्, अवस्थितानि भवन्ति धर्मादीनि द्रव्याणि, तचावस्थानमेषां वाक्यान्तरेण निरूप्यते न कदा-चित् पञ्चत्वं व्यभिचरन्ति, तद्भावाव्ययतायां सत्यामियत्तेषां निर्धार्यतेऽवस्थितशब्दोपादानात.

१ 'इन्द्रायों: शककुच्छ्रीण' इति श-पाठः । २ 'अरूपाण' इति ध-पाठः, 'अरूपीणि' इति तु ख-पाठः ।

पञ्जैव भवन्त्येतानि न न्युनान्यधिकानि वेति सङ्ख्यानियमोऽभिष्रेतः, सर्वदा पञ्जास्तिकायात्म-कत्वाज्जगतः, कालस्य चैतत्पर्यायत्वादिति । नापि भूतार्थत्वं व्यभिचरन्त्येतानि, अतोऽवस्थिता-न्युच्यन्ते । अन्योन्यावबन्धितायां सत्यामपि धर्मादीनि न स्वतत्त्वं भूतार्थत्वं वैशेषिकं लक्षण-मतिवर्तन्ते, तच धर्माधर्मयोगितिस्थित्युपग्रहकारिता, नभसोऽवगाहदानव्यापारः, स्वपरप्रका-शिचैतन्यपरिणामो जीवानाम्, अचैतन्यशरीरवाश्चानःप्राणापानसुखदुःखजीवितमरणोपग्रहमु-र्तत्वादयः पुद्रलानाम् । अथवाऽसङ्ख्येयादिवदेशानादिपरिणामस्त्रभावता वा भूतार्थता मूर्त-ताऽमूर्तता चेति, तां न जातुचिदनादिकालप्रसिद्धिवशोपनीतां मर्योदामतिकामन्ति, स्वलक्षण-व्यतिकरो हि निर्भेदताहेतुः पदार्थानाम्, अतः स्वगुणमपहाय नान्यदीयगुणसम्परिग्रहमेता-न्यातिष्ठन्ते, तस्मादवस्थितानीति । अरूपाणि च, नैषां रूपमस्तीति । न सप्रदायविशेषण-मेतदरूपाणीत्यसम्भवाद् धर्माधर्माकाञ्जावेषु चतुर्ष्वेव सम्भवत्यमूर्तत्वं, न पुनः पुद्रलेषु, अत एव प्रसक्तौ सत्यामुत्तरसूत्रेण निषेधः करिष्यते, चक्षुर्प्रहणलक्षणं रूपं तदविद्यमानं येषां तान्यरूपाणीत्यरूपत्वाचक्षुषा नैतानि गृह्यन्ते, न तु चक्षुपैषामगृह्यमाणत्वमरूपत्वे कारणग्रुच्यते, परमाण्वादिभिरनेकान्तात्, तस्मादरूपिग्रहणं द्रव्यस्वतस्वनिक्रीपनार्थं मूर्तिमस्वनिष्टत्तिप्रकाशना-य, प्रात्ययिकोत्पादवत्त्वे तु भाज्यमङ्गुल्याकाञ्चादिवत्, स्वतस्तु नैशं रूपमस्तीति । किं पुना रूपं नामेत्यत आह —रूपं मूर्तिः, मूर्तिहिं रूपादिशब्दाभिधेया, सा च रूपादिसंस्थानप-रिणामा, नासर्वगतद्रव्यपरिमाणलक्षणा, व्यभिचारदर्शनात्, सर्वतः परिमितत्वे लोकस्य आत्म-नोऽपि मूर्तिमस्वप्रसङ्गः, काणभुजानां (१) परिमितत्वं चावश्यमभ्युपेयं विशिष्टसंस्थानत्वादि-मिर्लोकस्य, अतो रूपमेवाव्यमिचारित्वान्मूर्तिरुच्यते । अपरेऽभिद्घति-रूपग्रव्दो नीठादिवर्णा-भिधायी समस्ति, अस्ति च दीर्घादिसंस्थानप्रतिपादनपरः,तद् यः संस्थानप्रतिपत्तिमाविष्करो ति रूप्शब्दस्तमुररीकृत्यावीचदाचार्यो रूपं मूर्तिरिति, एवंविधमृत्यीश्रिताश्च स्पर्शोद्यः किल सर्वदा न कदाचिदसंस्थाना भवितुमईन्ति, अन्यथा वान्ध्येयच्योमकुसुममण्ड्रकशिखण्डकल्याः स्युरिति । अत्र पक्षे धर्माधर्मसिद्धसंस्थानैरनेकान्तः ।तस्माद् रूपमेव मूर्तिरस्त । एवं तर्हि गुणमात्रं मूर्तिशब्दस्य विषयः प्रसक्तः, न च रूपमेव मूर्तिरिति,उच्यते द्रव्यास्तिकनयावष्टम्भात् सकल-मिदं निरूप्यते, तत्र किमाश्वेव विस्पृतं भवतः, न खल रूपादयस्तस्य केचिन्मूर्त्या विविक्ताः

सन्ति, सैव हि मूर्विई व्यस्वभावा चक्षुग्रेहणमामाद्य रूपमिति व्यपदिश्यते, अत एव पुनराह सहचराव्यभिचारप्रदिद्शियिषया—मृत्यीश्रयाश्च स्पर्शा-द्य इति। न खलु मूर्ति स्पर्शादयो व्यभिचरन्ति, सहचरितत्वात, यत्र रूपपरिणामः तत्रावश्यन्तया स्पर्शरसगन्धरपि भाव्यम्, अतः सहचरमेतचतुष्ट्यम्, अतः परमाणाविष विद्यते, न च परमाण-वश्चतुर्शुणादिजातिभेदभाजः, सर्वेषामेकरूपत्वात्, इयांस्तु विशेषः—किश्चिद् द्रव्यमुरुकटं गुणप-रिणाममासाद्य तमेव त्यजति, यथा लवणहिङ्गुनी संहतिपरिणामसामध्येवती लोचनस्पर्शनग्र-हणगोचरतामुपेत्य जले विलीने सति रसनद्राणग्रहणयोग्यतामागच्छतः, न च वर्णस्पर्शी तत्र

सम्भवन्तावि पुनर्प्रहीतुं शक्यो, परिणामविशेषवन्तात्, एवं पार्थिवाप्यते बसवायवीयाणवीउप्येकजातीयाः कदाचित् काश्चित् परिणतिं विश्वतो न सर्वेन्द्रियग्राह्या भवन्ति, अतो रूपरसगन्थस्पर्शा एव विशिष्टपरिणामानुगृहीताः सन्तो मृतिंग्वपदेशमाजो भवन्ति ॥ अपरेऽन्यथा
वर्णयन्ति भाष्यम् मृतिंशब्देन रूपमेवाभिधीयते, ये च रूपमाश्चित्य वर्तन्ते स्पर्शादयस्तेऽपि
मृतिंशब्दवाच्याः, तदेतदयुक्तम्, 'द्रव्याश्चया निर्गुणा गुणाः' (अ० ५, स्० ४० ) इति
वक्ष्यते, द्रव्यमाश्चयो भवति स्पर्शादीनां, न पुना रूपमुपन्नतयेष्यत इति । अथापि पर्यायनयसमाश्चयणादुच्येते न द्रव्यमस्ति रूपदिग्रहे द्रव्यमुद्धचमावादतो रूपादय एव परस्परसमाश्चयेण
वर्तमानाः सेनावनादिवन्मृतिंशब्दवाच्या इति, तथापि भाष्यं न सङ्गच्छते, रूपं मृतिंर्म्त्र्याश्चयाश्च स्पर्शाद्य इति, न ह्येकः पदातिः करी वा सेना, किन्तु परस्परसमाश्चयेण वर्तमानास्तुरगकरिरथपदातयः सेनेत्येवं न रूपमेव मृतिंः किन्तु समुदाय इत्यतो यथावर्णितमेवास्तां भाष्यमिति ॥ ३ ॥

नित्यावस्थितान्य स्पाणीत्यविशेषविधाने केषांचिदपवादार्थं लक्षणमारभ्यते—

### सूत्रम्—रूपिणः पुद्रलाः ॥ ५-४ ॥

टी॰-विशेषश्चतेः सामान्यश्चितिनिषेधमुखेनात्मलाभादागृहीतविशेषत्वादपवादस्य नित्य-त्वावस्थितत्वाभ्यनुज्ञानद्वारेणारूपत्वमात्रप्रतिवेधोऽत्र विवक्षितः, अरूपाः पुद्गला न भवन्ति, किं तर्हि ? रूपिगः, तत्स्वभावाव्ययत्वाच नित्यता सदा समस्त्येव, रूपादिमत्तया चाव्यति-कीर्यमाणस्वभावतयाऽवस्थितत्वं पुद्रलानाम् ॥ ननु चोत्पादविनाशवस्वादनित्यतेवातिस्पष्टेषां, तत् कथं तद्विरोधिनी नित्यतानुवु(व १)ध्यत इति १ । अत्रोच्यते -द्विविधा हि नित्यता प्रवचनवि-द्भिराख्यायते -अनाद्यपर्यवमाननित्यता सावधिनित्यता च, तत्राद्या लोकसिनवेशवदनासादित-पूर्वापराविधविभागा सन्तत्यव्यवच्छेदेन स्वभावमजहती तिरोहिताने मपरिणतिश्रसवशक्तिगर्भा भवनमात्रकृतास्पदा प्रतीतैव, अपरा श्रुतोपदेशनित्यतावदुत्पत्तिप्रलयव-नित्यताया द्वैत्रिष्यम्, स्वेऽप्यवस्थानात् पर्वतोद्धिवलयाद्यवस्थानवच सावधिका । अनित्यता-ऽपि द्विविधा -परिणामानित्यता उपरमानित्यता च, तत्र परिणामानि-त्यता नाम मृत्पिण्डो हि विस्नसाप्रयोगाभ्यामनुसमयमवस्थान्तरं प्राग्वस्थाप्रच्युत्या समञ्जुते, उपरमानित्यता तुं भवोच्छेदवदपास्तगति वतुष्टयपरिश्रमक्रियाक्रमपर्यन्तवर्तिती परिप्राप्ताव-स्थानविशेषरूपा, नात्यन्ताभावभाविनीति, तत्र परिगामानित्यतया पुद्ग उद्गव्यमनित्यमित्याच-ध्यते, तद्भावान्ययतया च नित्यम्, उभयथा हि दर्शनात् । न च विरोधोऽस्ति कश्चिदित्येतत् प्रपञ्चतः प्रतिपादयिष्यते परस्तात्, उभयीमेव वाःवस्थामास्थाय वस्तु सकलां वास्तवीं धियमा-धिनोति, अन्यथाऽक्कारिकतमात्रनियतपलाशस्त्रतत्त्वग्राहिवस प्रधानाराधनसाधीयसीं बुद्धिमा-

१ ' नुभव ' इति क-पाठः ।

द्ध्याद्दिविकलत्वात्, प्रधानोपसर्जनतया तु कदाचित् किश्चिद् विवक्ष्यते शिविकावाहकयाने -श्वरयानवत्, अतः प्रत्यक्षप्रमाणप्रसिद्धपदार्थस्वरूपे नातीवायासयति बुद्धिमात्मवन्तः, तसामि-त्यानित्ययोरास्पदमेकममी पुद्रला इति न किश्चित् कस्यचिद् बाध्यते, ते च रूपवन्त इति ॥ अधुना भाष्यमन्तिश्चयते—

भा०—पुद्गला एव रूपिणो भवन्ति । रूपमेषामस्त्येषु वाञ्स्तीति रूपिणः ॥४॥ दी०—पूरणाद् गलनाच पुद्गलाः-परमाणुप्रभृतयोऽनन्तानन्तप्रदेशस्कन्धपर्यवसानास्त एव रूपवत्तामनन्यसाधारणीमनेकरूपपरिणति आमध्यीपादितस्क्ष्मस्थूलविशे-

षाविशेषप्रकर्षाप्रकर्षवर्तिनीं बिश्रति, न धर्मादिद्रव्यविशेषा इति रूपवरंत्र, मत्रावधार्यते, तद्धि न जात्विद्तिचित्परिचितपरमाणुद्यणुकादिक्रमष्टद्भद्रव्यकलापमुज्झति सामध्यीच पुरला अपि न तां विहाय वर्तन्ते, अतः पुद्रला एव रूपिण इति सुष्ठ्च्यते । रूपं मूर्तिरिति च प्राक् (स्० ३) प्रतिपादितम्, अतस्तदनुषन्धानाभिप्रायेणाह—रूपमे वामस्त्येषु बाऽस्तीति रूपिण इति । एवामिति पुद्गलानां परमाणुद्यणुकादिकमभाजाम्, उक्तलक्षणं रूपं मूर्तिः सा विद्यत इति रूपिणः, पष्टीप्रदर्शनात् तु भेदवित्रक्षावशपरिप्रापितं द्रव्यगुणयोर्नाना-त्वमध्यवसातव्यम्, अभेदविवक्षोपनीतं च द्रव्यपर्याययोरैक्यम्, अतस्तत्प्रदर्शनाय व्यापकाधि-करणलक्षणा सप्तमी विगृह्मता आचार्येणोपात्ता। अथवा तुल्य एव मत्वर्थोऽयग्रुभयत्राभेदो भेदश्व पर्यायनयापेक्षो द्रव्यास्तिकनयापेक्षश्र योजनीयः। न मृतिंव्यतिरेकेण पुद्गलाः सन्ति, भिन्नदेशस-म्बन्धित्वेनानुपलब्धेः, व्यतिरेकिणोऽपि गमकत्वादसन्निहितविपक्षकस्येत्यभेदः, तथा यदिदं चन्द्रनमुपलभ्यते तस्य श्वेतं रूपं, तिक्तो रसः, पदुर्गन्धः, शीतलः स्पर्शे इति; यश्चेष प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षस्य व्यवदेशः सोऽर्थान्तरे दृष्टः, तद्यथा-अस्य ब्राह्मणस्यायं कमण्डलुरिति ॥ नतु चोपन्यस्तनिद्शनवलेन द्रव्यमेव द्रव्यादर्थान्तरमिति न गुणेभ्यो द्रव्यमिति, उच्यते-योऽय-मुपलभ्यस्य समस्तैरुपलब्धैर्व्यपदेशः सोऽर्थान्तरं गमयति, तच द्रव्यं गुगः क्रियावा स्यादिति कोऽपरितोषः १। सेनावनादिवद्नेकान्त इति चेत्, दृष्टो द्यनर्थान्तरेऽपि व्यपदेशः सेनायाः कुञ्चरः सहकारः काननस्येति । अत्रोच्यते-न खलु प्रसिद्धमनर्थान्तरत्वं सेनाकाननयोर्यस्माद-नियतदिग्देशसम्बन्धियु करिपुरुष गुरगस्प(स्य?)न्दनेषु परस्परप्रत्यासत्ति जनितोप हारेष्वत्रधा-रितानवधारितेयत्तेषु बहुत्वसङ्ख्यैव सेना, तथा काननमपि, एतच द्वयमप्यर्थान्तरमेव, यूप-पङ्क्यादयोऽपि ह्यर्थान्तरतयेवं वक्तव्याः, यूषो ह्युत्पन्नपाकजानां द्रव्याणां कालविशेषानुप्रहे सति द्रव्यान्तरसम्प्रकानां पाकजोत्पत्तौ यः संयोगः स युष इत्याख्यायतेऽर्थान्त रभूतश्र, पङ्कि रप्येकदिग्देशसम्बन्धिषु परस्परप्रत्यासस्युपकृतेष्ववधारितानवधारितेयताकेषु भिन्नाभिन्नजा-तीयेष्वाधारेषु वर्तमाना बहुत्वसङ्ख्येत्राभिधीयत इति । तस्मात् सापेक्षभिदं नयद्वयं वस्तुनः सद्भावमापादयति नैकान्त इत्यस्यार्थस्योद्भामनार्थमकरोद् भाष्यकारो विमक्तिद्वयेन विष्रहम्, अतोऽयं वाक्यार्थः-पुद्रलेषु मृर्विर्भेदाभेदवर्तिनी, विवक्षावशादिति ॥ ४ ॥

पुनरेषां विशेषाभिधित्सया सूत्रमाह-

### सूत्रम्-आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ५-५ ॥

टी०—अथवा पुद्गलद्रव्यं परमाणुभेदेनानेकथा जीवद्रव्यं च नारकादिविशेषेण, तत् कि-मेवं धर्मादिद्रव्याण्यपीत्यारेकानिराकरणायेदग्रुच्यते —

भा०—आ आकाशाद् धर्मादीन्येकद्रव्याण्येव भवन्ति । धर्मातीनां सङ्ख्या पुद्गलजीवास्त्वनेकद्रव्याणीति ॥ ५ ॥

टी० —आ आकाशादित्यादि माष्यम् । अभिविधित्राचित्वादातो द्वित्वं तत्रश्च संहितया स्त्रपाठस्तं विष्टणोति भाष्येण —आ आकाशात् अध्यायादिस्त्रोपात्तकममुद्दिश्या-काशाभिव्याप्तिप्रचिकाशयिषया आ आकाशादित्युवाच । धमोदीनीति प्रथितप्रतिविधि-ष्टानुपूर्वीप्रदर्शनं धर्माधर्माकाशानि एकद्रव्याण्येवेति, नेषां समानजातीयानि द्रव्यान्तराणि सन्तीति, अविलक्षणोपकारात्, धर्माधर्माकाशानां हि गतिस्थित्यवगाहोत्पत्त्या प्रभावित उपकारः, स्थित्यादित्रययुक्तं हि वस्त्वर्थिक्षयासमर्थमभ्यपयेतेऽनेकान्तवादिभिः, धर्मादिद्रव्याणां च गत्यादय उपकाराः स्वस्थाने युक्या प्रतिपादयिष्यन्ते, एकशब्दोऽसहायार्थमभिधत्ते, यथा परमाणुः परमाण्यन्तरेण सद्वितीयः, आत्मा आत्मान्तरेण ज्ञानसुखदुःख्जीवनादिभेदभाजा, न धर्मद्रव्यं धर्मद्रव्यान्तरेण ससहायम्, अधर्मव्योमनी चेत्रमाविष्कार्ये, द्रव्यं गुणपर्यायवद् (स०३७) वक्ष्यते, तदनेन स्वगतधर्मपरिणामप्राप्तिरापाद्यते स्रक्तस्येत, अन्यथा गुणपर्यायश्चरं द्रव्यमेव न स्याद् व्योमोत्पलादिवत्, एवशब्देन नियम्यते एकद्रव्याण्येवेतानि, तुल्यजातीयद्रव्याभावात्, नियमेन चेष्टार्थसिद्धं प्रदर्शयति —पुद्रस्रज्ञीवासत्वनेकद्रव्याणीति, सम्भाव्यानेकत्या पुद्रलात्मानो विशेष्यन्ते तुशब्देन, इतिकरणं यस्माद्र्ये, यस्मात् तुल्यजातीयभूयस्त्वमेषां तस्मादनेकद्रव्याणि परमाणुप्रभृतीन्यनन्ताणु-कस्कन्धावसानानि श्वितिजलज्ञवलनानिलतसदित्रिचतुष्यत्रेनिद्रयात्मानश्चेति भावनीयम् ॥ ५॥

अयमपरो विशेषस्तेषामेवाभिधीयते-

### सूत्रम्-निष्क्रियाणि च ॥ ५-६ ॥

टी ० — अथवा एवं ताबदरूपित्वैकद्रव्यत्वे विभज्याख्याते इदमपि विभज्याख्यायत इत्याह-चार्थमाचष्टे भाष्यकारः —

भा०—आ आकाशादेव धर्मादीनि निष्कियाणि भवन्ति । <sup>धर्मादिखु कियावि-</sup> पुद्गलजीवास्तु कियावन्तः । कियेति गतिकमीह् ॥ ६ ॥

टी०—आ आकाशादेव धर्मादीनीत्येतावता भाष्येण कथं भाव्यते ?। अनन्तरसूत्रे सामर्थ्यपरिप्रापितानि धर्मादीन्यनुकृष्यन्ते, धर्मादीन्याकाशान्तानि निष्क्रियाणि भवन्ति,

अपेतिक्रयाणि निष्क्रियाणि, करणं क्रिया-द्रव्यस्य भावस्तेनाकारेण, स चैषां न समस्ति, यस्माद् धर्माधर्माकाशान्यनासादितातिशयान्येव सर्वदा पूर्वापरावस्थाभेदमनाजिहानानि किल लक्ष्यन्ते, तदेतदपव्याख्यानमवधीरितसमयसद्भावैरकारि, यतः सर्वमेव सदुत्पादव्ययधीव्यधर्मात्मव्यवस्थां नातिक्रामति, तदेतेऽपि धर्मादयो यदि सत्तां नातिलङ्घयन्ति भवितव्यं तदा तिर्हे क्रिययेषाग्रुत्पादविगमलक्षणया जीवानामिव। अथ सत्तातिक्रमेणाभ्युपेयन्ते तदानीं द्रव्यत्वावहीयते गगनेन्दीवरादिवत्, भगवानपि व्याजहार प्रश्नत्रयमात्रेण द्वादशाङ्गप्रवचनार्थ सकलवस्तुसङ्ग्राहित्वात् प्रथमतः किल गणधरेभ्यः—''उप्पण्णेति वा विगमेति वा ध्रवेति वा''। तदेतदशेषं विशीर्यते । तस्माद् द्रव्यत्वान्ग्रक्तात्मवदुत्पादव्ययस्थितिमत्त्वमनुमिमते हेतुकाः। तथा चावधतसिद्धान्तहृदयेन विशेषावश्यककारेण नमस्कारनिर्युक्तौ शब्दानिन्यत्वप्रतिपादनेच्छयाञ्वाचि—

" अवगाहणादओ नणु गुणत्तओ चेव पत्तधम्मव्व ।
उप्पादादिसभावा तह जीवगुणावि को दोसो ? ॥
अवगाढारं च विणा कत्तोऽवगाहोत्ति तेण संजोगो ।
उप्पत्ती सोऽवस्सं गच्चवकारादओ चेवं ॥
ण य पज्जयतो भिण्णं दव्वमिहेगं ततो जतो तेण ।
तण्णासंमि कहं वा नभादओ सव्वहा णिचा ? ॥" (गा० २८२१–२८२३)

अयमासामथींऽवधार्यः—गुणत्वात् पत्रनीलतावनभोऽवगाहोऽप्यनित्यः, नभसोऽवगाहः स्वलक्षणम्रुपकारः, स चावगाढारमन्तरेण जीवादिकं नाभिव्यज्यत इति अवगाढजीवादिसंयोगमात्रमवगाह इति, संयोगश्रोत्यादी संयुज्यमानवस्तुजन्यत्वाद् द्वयङ्गुलसंयोगवत्,यथा चावगाह आकाशस्यैवं गतिस्थित्युपकाराविष धर्माधर्मयोगतिमदादिद्रव्यसंयोगमात्रत्वादुत्पादादिस्वभावा इति । कथं तिहं निष्क्रियत्वमेषामत आह—पुद्रलजीवास्तु क्रियाचन्तः, क्रियेति गति-कमीह सूत्रकारः, पुद्रलजीववार्तिनी या विशेषिक्रया देशान्तरप्राप्तिलक्षणा तस्याः प्रतिषेधोऽयम्, नोत्पादादिसामान्यिक्रयायाः, पुद्रलास्त्वितो देशान्तरमास्कन्दन्तः सम्रुपलभ्यन्ते जीवाश्रेत्यतस्ते क्रियावन्तः, अम्रुमेवार्थं धात्वन्तरेण प्रसिद्धदेशान्तरप्राप्त्यर्थेन प्रकाशयति—गतिः क्रियाश्चरे-

१ उत्पन्न इति वा विगत इति वा धव इति वा।

२ अवगाहनादयो ननु गुणत्वतश्चेव पत्रधर्म इव । उत्पादादिस्वभावास्तया जीवगुणा अपि को दोषः ? ॥ १ ॥ अवगाढारं च विना कुतोऽवगाह इति तेन संयोगः । उत्पादी सोऽवश्यं गत्युपकारादयश्चेवम् ॥ २ ॥ न च पर्ययतो मिन्नं इक्यमिहैकाम्ततो यतस्तेन । तन्नाशे कथं वा नमआद्यः सर्वेषा नित्याः ? ॥ ३ ॥

नामिघित्सिता विशिष्टेव, न क्रिणसामान्यम्, धर्मादयः पूर्वात्रष्टब्धप्रदेशात् प्रदेशान्तरमपि विचलितु पनुत्सहमानाः कथमेवैवंविधिक्रयाधारतां प्रतिपत्स्यन्ते ? तस्मािकिष्क्रयाणीति निर-वधं दर्शनम् ॥ ६ ॥

अधुनाऽधिकृतधर्मीदिद्रव्याणां सर्वेषामेव प्रदेशावयवेयत्ताविष्करणार्थमिद्युच्यते— भा०—अन्नाह-उक्तं भवता-प्रदेशावयवबहुत्वं कायसंक्रमिति । तेत् क एष धर्मादीनां प्रदेशावयवनियम इति ?। अत्रोच्यते—

टी॰—अन्नाह-उक्तिमित्यादिना सम्बन्धयित, अध्यायादिस्तृत्रे यस्मादजीवकाया इत्यत्र कायग्रहणं प्रदेशावयवबहुत्वार्थमिति च्याहृतम्, तस्मात क एषां धर्मादीनां जीवान्तानां प्रदेशावयवित्यम इति, अन्त्रेति प्रदेशावयवित्यमप्रक्रने यथागममभिधीयते मया, एषोऽभि-प्रायः प्रश्नयितः-अमूर्तेषु धर्मादिष्ववयवव्यवहारो नास्ति, मूर्तेषु चान्त्यमेदावस्थेषु परमाणुषु, अवयवव्यवहारो हि मूर्तेष्वेव प्रतीयत इत्यतो नियमोऽभिधेयः के एषामवयवा इति ।

भा०—सर्वेषां प्रदेशाः सन्ति, अन्यत्र परमाणोः। अवयवास्तु स्कन्धाना-मेष। वक्ष्यते हि-'अणवः स्कन्धाश्च, सङ्घातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते' (अ० ५, सू० २५-२६)॥

टी०—सर्वेषामित्यादि माष्यम् । मूर्वानाममूर्वानां च प्रदेशाः सन्ति-विद्यन्ते, संव्यवहारार्थं प्रदिश्यन्त इति प्रदेशाः, तत्र धर्माधर्माकाश्रजीवानां द्रव्यपरमाणुमूर्तिव्यविद्यक्षाः प्रदेशाः, यथाऽऽह्—''निरवयवः खलु देशः, खत्य क्षेत्रप्रदेश इति दृष्टः '' । पुद्रल्ड्यस्य तु निरंशो द्रव्यात्मना मागः प्रदेश इत्युच्यते, न तु तस्यान्यः प्रदेशोऽस्ति, अतः परमाणोरन्यत्रत्युक्तम्, इदं च द्रव्यांशं प्रदेशध्वनिवाच्यमाधाय चेतिस भाष्यकारेणोक्तमन्यत्र परमाणोः प्रदेशाः सन्ति, न पर्यायांशं रूपादिलक्षणम् । यतः प्रशामरत्तौ (स्रो०२०८) अनेनेवोक्तं—''परमाणुरप्रदेशो, वर्णादिगुणेषु भजनीयः'' । अत एव च भेदः प्रदेशानामवयवानां च, ये न जातुचिद् वस्तुच्यतिरेकेणोपलभ्यन्ते ते प्रदेशाः, ये तु विशकलिताः परिकलितमूर्तयः प्रज्ञापयमवतरन्ति तेऽवयवा इत्यत आह— अवयवा इत्यादि । विशेषार्थस्तुशब्दः । विस्नसाप्रयोगाभ्यामवय्यन्त हत्यवयवाः पृथक् क्रियन्त इतियावत्, ते च स्कन्धानामेव द्यणुकादिक्रमवतामनतिक्रान्तरूपादिभेदानाम्, एवशब्दो नियामकः । धर्माधर्माकाशजीवाणूनां न सन्त्यवयवाः, स्कन्धानामेव भवन्ति । कृत एतदेविमित्याह—वक्ष्यत इत्यादि । यसाद् वक्ष्यते सूत्रकारः—संघातभेदजाः स्कन्धाः ( सू० २६ ) । विश्वतानामवयवानां संहतिपरिणतो स्कन्धा जायन्ते, संहतानां च भेदपरिणतौ द्यणुकादयः सम्भवन्ति, परमाणवस्तु भेदादेवावयूयमाना अवयवास्तस्मादवयवव्यवहारः पुद्रलद्भव्यविष्य एवाध्यवसेयः ॥

१ 'तस्मात् क एषां धर्मा ॰', इति घ-पाठः ।

२ एवं च सति स्कन्धादिरूपभेदचतुष्टयं पुद्रलास्तिकाये च स्यात् तस्वतः स्पष्टोपलभ्याः स्नेहादिकृतसंयोगिव-योगभावः अद्या अवयवास्ते येः इञ्चमम्यत् क्रियते मवन्ति वा ते स्कन्नेजेव, परेज्यत्रसिद्धसादवयवप्रहो न ।

अधुनाऽवसितप्रदेशावयवनियमो धर्मादिद्रव्यप्रदेशानामियत्तामाविष्करोति, तत्र-धर्माधर्मयोः प्रदेशसङ्ख्या सूत्रम्-असङ्ख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मयोः ॥ ५-७॥

टी० तन्नेत्यादि । तेषु धर्मादिषु द्रव्येषु पश्चसङ्ख्यावच्छिनेषु धर्माधर्मयोर-सङ्ख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मयोः प्रत्येकमसङ्ख्येयाः प्रदेशा भवन्ति, ते च लोकाकाश-प्रदेशमानाः सङ्ख्येयानन्तसङ्ख्याद्वयव्युदासेनासङ्ख्येयाः कथ्यन्ते ।

प्रदेशस्वरूपनिर्दिधारयिषुराह—

भा॰-प्रदेशो नीमापेक्षिकः सर्वसूक्ष्मस्तु परमाणोरवगाह इति ॥ ७ ॥

टी०—प्रदेशो नामेत्यादि। प्रकृष्टो देशः प्रदेशः परमनिरुद्धो निरवयव इतियावत्, नामशब्दः किलार्थे, परोक्षत्वात् तस्य, एवं हि सर्वज्ञाः प्रत्यक्षेणोपलभ्य कथयन्ति, अपेक्षा-प्रयोजनः अपेक्षानिर्द्वत्तो वा आपेक्षिकः, स च स्वसिद्ध एवार्वाग्रदर्शनैरस्मदादिभिरनेनाभ्युपायेन प्रज्ञाप्यमान आपेक्षिक उच्यते, सर्वेषां धर्माधर्माकाशजीवानामापेक्षिकत्वे सत्यिष सूक्ष्म एव, न स्यूलः । तुशब्दोऽवधारकः । आपेक्षिकत्वं निरूपयति—परमाणोरचगाह् ति । द्रव्यपरमाणुपरिग्रहेणं, प्रदेशपरिमाणोरवगतिः कियते, तदेतदुक्तं भवति—तन्मूर्तिमान्त्राक्षान्तो देशः प्रदेश उच्यते, अवगाहो व्यवस्थानमाक्तान्तिरध्यासनमिति पर्यायाः, न पुनरिहावगाहो गतिः । नन्वेवमाकाशस्यैव प्रदेशो निरूपितः स्यात्, नो धर्मोदीनाम्, यतो-ऽवगाह आकाशस्य लक्षणम् । अस्तु, को दोषः १ प्रदेशलक्षणं ताविक्षज्ञीतम्, लोकाकाश च यत्राकाशप्रदेशः स च यावांस्तत्रैव धर्मोस्तिकायप्रदेशोऽवगाढः स च तावानेवेति, एवमधर्मप्रदेशोऽपि तत्र वाच्योऽतस्तुल्यप्रमाणत्वादेकेनैव प्रघट्टेन प्रदेशनिरूपणम्, तत्राकाशमवकाशदाने व्याप्रियते, गतिपरिणतौ धर्म उपकारकः, स्थितिपरिणामे चाधर्मद्रव्यप्रकरोति, तस्रात् सर्वप्रदेशानामिदमेवापेक्षणीयमव्याहतं लक्षणम् । इतिशब्देनोपसंहरन्ति—धर्माधर्मयोरियती प्रदेशसङ्ख्येति ॥ ७ ॥

अधुना त्वसङ्ख्येयप्रदेशे प्रस्तावग्रुपजीवन् जीवस्य तत्तुल्यप्रदेशनियतत्वात् प्रदेश-नियमं विधत्ते—

जीवस्य प्रदेश- सूत्रम्-जीवस्य च ॥ ५-८॥ स्म्स्या भा०-एकजीवस्य चासङ्ख्येयाः प्रदेशा भवन्तीति ॥ ८॥

<sup>9</sup> यथा हि स्कन्धेषु संबद्धः प्रदेशः कदाचिदपि आगत्य संलग्नो नैवमयमिति भावः । २ निश्चयपरमाणुङ्गापनाय सर्वेत्यादि, अन्यथा तु एकस्मित्रपि परमाणुसमूहस्य तन्मयस्य च स्कन्धस्य चावगाहात्, तथापि नैकः परमाणुः प्रदेशद्वयावगाहीति सुष्कृक्तमिदं, सूक्ष्मावगाहस्य तस्येव भावात्।

टी०-एकजीवस्य चेत्यादि भाष्यम्। जीवो ज्ञानदर्शनोपयोगस्त्रभावः स कदाचित् सामान्येन निर्दिश्यते जीव इत्याक्षिप्तसकलनारकादिभेदो गोशन्दवत् समस्तस्त्रभेदाक्षेपी, कदाचित् प्रतिविशिष्टोपाधिन्यविच्छिक्षो न्यक्तिपदार्थाश्रयणेन, तत्रैकशन्देन सर्वजीवराशिन्यवच्छेदमाद्रश्चित, एकजीवस्य एकस्या न्यक्तेरिति, चशन्देनासङ्ख्येयप्रदेशतामात्मन्यनुसन्धत्ते, प्रसिद्ध-धर्मादिक्रमोङ्खनाभिधानं तुल्यप्रदेशाख्यानलाधवार्थम् । एकयोगाकरणाचोक्षीयते सूत्रकाराभिप्रायः सङ्कोचविकासस्वभावास्तुल्येऽप्यसङ्ख्येयप्रदेशत्वे जीवप्रदेशाश्रमादिवत्, धर्मावर्मेयोस्तु सत्तमेव विततावस्थिताः, ते च सङ्कोचविकासस्वाभान्याज्ञातुचिक्षिकृष्टकृन्युविग्रहगाहिणः कदाचित् तामेव सङ्ख्यामजहन्तः स्थुलं करिणः शरीरमाददते विकाशित्वादिति।।८।।

आकाशस्यापि यथोक्तद्रव्यवत् प्रदेशनियममभिधित्सुराह—

#### सूत्रम्-आकाशस्यानन्ताः ॥ ५-९ ॥

टी०—अगवाहदानादाकाशमित्येवं न गृह्यते लोकाकाशमात्रसिद्धेः, नद्यलोकेञ्चगा-ढमस्ति किञ्चिज्जीवपुद्गलादि, तदभावादनाकाशमेव तत स्यात्, इष्यते च, अतः संज्ञैवेयमना-दिकालीना द्रव्यान्तरस्य धमादिसंज्ञाकत् ॥ अन्ये मन्यन्ते—तस्याप्यवगाहदानशक्तिरस्ति, सा त्ववगाहकाभावाञ्च व्यज्यते, यदि स्यादवगाहकं तत्र व्यापारं यायात् तदवगाहपरिणत्या, न त्वस्ति, तस्मात् तदप्यवगाहदानशक्तियुक्तत्वादाकाशम् ॥ अपरे पुनक्षचारमाचरन्ति—आका-शवदाकाशं शुक्रिदर्शनादिति, एतदप्यसत्, सिद्धान्तापेतत्वात् । अथ ये

अलोकेऽवगाह-दाततायां विचारः व्याचक्षते-व्ययोत्पादौ न स्वतो व्योम्नः, किन्तु परप्रत्ययाञ्जायेते, अवगाहक-सिन्धानामिन्धानायत्तावुत्पादव्ययाविति, तेषां कथमलोकाकांशे ? अवगाह-काभावाद, अर्धवैशसं च सतो लक्षणं स्याद्, व्यापि चेष्यते स्थित्युत्पादव्ययत्रयमिति । अत्रो-च्यते-य एवं महात्मानस्तर्कयन्ति स्वबुद्धियलेन पदार्थस्वरूपं तेऽत्र निषुणतर्मनुयोक्तव्याः-

कथमेतत् १ वयं तु विस्नसापरिणामेन सर्ववस्तुनाम्धत्पादादित्रयमिच्छामः प्रयोगपरिणत्या च जीवपुद्गलानाम्, इत्यं तावदस्मद्दर्शनमविरुद्धसिद्धान्तसद्भावम्, अस्मदुक्तार्थानुगुणमेव च भाष्यकारेणाप्युच्यते ॥

भा० — लोकालोकाकाशस्यानन्ताः प्रदेशाः । लोकाकाशस्य सङ्ख्या तु धर्माधर्मैकजीवैस्तुल्याः ॥ ९ ॥

टी० — लोकेत्यादि । यद्याकाशशब्देनाकाशमविशिष्टमभिधित्सितं ततोऽनन्तप्रदेशता समीचीना भवेद् , विभागव्याख्यानं च जीवाजीवाधारक्षेत्रं लोकस्ततः पर-

९ एकयोगकरणे हि जीवास्तिकायस्य जीवसमूहमयस्यासंख्येयप्रदेशत्वं स्थात्, न तु प्रतिजीवं सांकर्यात्, एक-जीवेति प्राक्सूत्रे न प्रवेशितम्, यथा दश वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु व्यन्तराणां चेत्यत्र, अन्यथा तत्रापि दश षर्षसहस्राणि रत्नप्रभाव्यन्तरेष्वित्येवं वक्तुं शक्यत्वात्, यथा वा रूपिजीवयोगोपयोगेष्वादिमानित्यपि नोक्तमिति । १ आकाशस्यावगाह इति सिद्धस्याकाशस्योपकाराख्यानं; न तु तेनैव सिद्धः, तस्य साधनत्वेऽपि च व्याप्यत्वात् न तद्भावे आकाशमानः।

मलोकः, अतः सर्वाकाशस्यानन्ताः अपर्यवसाना इत्यर्थः । अय योऽयं जीवाजीवाधाराविधना कृतो लोकाकाशविभागस्तत्र कियन्तः प्रदेशा इत्याह—लोकाकाशस्येत्यादि । अन्यूनानिध-कप्रतिपत्त्यर्थस्तुशब्दः । धर्माधर्मैकजीवैस्तुल्या एव नोनाधिकभावभाज इति ॥ ९ ॥

अथ पुद्गलानां का प्रदेशस<sub>क</sub>रूयेत्युच्यते—

# सूत्रम्-सङ्ख्येयासङ्ख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥ ५-१० ॥

टी०—सङ्ख्येया इत्यादि सूत्रम् । पूरणगलनपरिणतिलब्धसंज्ञकाः पुद्रलाः परमाणूपक्रमा अचित्तमहास्कन्धपर्यवसाना विचित्ररूपादिपरिणतयस्तेषां प्रदेशाः सम्भवतः सङ्ख्येया असङ्ख्येया अनन्ताश्च भवन्ति, सङ्ख्येयपरमाणूपचितः स्कन्धः सङ्ख्येयप्रदेशः, एवमितराविष स्वसङ्ख्याविच्छिन्नाणुघटितावसङ्ख्येयानन्तप्रदेशौ वाच्यौ, अनुपात्तानन्तप्रदेशता
सूत्रे न लभ्यते, त्लाभाय यत्तश्चशब्दोपादानं, तदर्थदर्शनार्थमिदमाह—

पुद्रहानां प्रदेश- भा॰—सङ्ख्येया असङ्ख्येया अनन्ताश्च पुद्रहानां प्रदेशा संस्था भवन्ति-अनन्ता इति वर्तते ॥ १० ॥

टी०—अनन्ता इति वर्तते, तदेतदुक्तं भवति-अनुवर्तन्ते च नाम वि(ध)घेयो न चानुवर्तनादेव भवन्ति, किं तिर्हे ? यत्नादिति । नन्वणुरिष पुद्रलशब्देनाक्षिप्तः पूरयति गलति च यतः तस्य चानन्तरसूत्रेण सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तप्रदेशविकल्पानामन्यतमेन विकल्पेन भवितव्यम्, पुद्रलत्वाभावो वा परमाणोः, यदि च सङ्ख्येयादिप्रदेशभागिष्यते ततोऽज्ञरेव न स्याद् घटादिवत्, अथाप्रदेशस्ततोऽसन्नतौ गगनोत्पलादिवदिति, अत्रोच्यते—द्वये प्रदेशाः द्रव्यह्तपाः पर्यायस्त्रपाः, पर्यायस्वभावाश्च हृत्पाद्यस्तदङ्गीकरणेन सप्रदेशः पर्माणुः ॥१०॥

अय यथा द्रव्यात्मकैरणुप्रदेशैः सप्रदेशो घटस्तथाऽणुरित्येवमसिद्धार्थताप्रचिकाशयि-षया आह—

### सूत्रम्-नाणोः ॥ ५-११ ॥

भा॰-अणोः प्रदेशा न भवन्ति ॥

टी०—अणोरापूरकाः परिणामिकारणभावभाजो द्रन्यरूपाः प्रदेशा न भवन्ति । अथ सप्रदेशत्वेन परमाणुत्वाभावः साध्यते, ततः स तादृशोऽन्त्यः प्रदेशः परमाणुर्न भवतीति प्रतीतिविरोधः, सप्रदेशत्वं चाव्यापकासिद्धदोषाघातं वनस्पतिचैतन्ये स्वापवत् । निह पश्चीकृतेऽणौ सर्वत्र सप्रदेशत्वमस्ति, क्षेत्रकारुभावाख्ये द्रव्यपरमाणावेव तत् । येऽपि प्रमाणयन्ति मध्यविभागादिरहितत्वाद्योमोत्पर्हादिवदसम्बसौ तद्वस्वाद् वा नाणुर्घटादिवदित्यत्रापि पूर्वके प्रमाणे विज्ञानक्षणेनानेकान्तः, दिग्विभागकल्पनाऽप्यनेन प्रत्युक्ता, पाश्चास्यप्रयोगे हेत्वसिद्ध-तोद्विभावयिषया भाष्यकार आह्—

१ परमाणुरिप संयुज्य पूरयति वियुज्य गालयतीति, कश्चिदपि नानादिपरमाणुः ।

भा०-अनादिरमध्योऽप्रदेशो हि परमाणुः ॥ ११ ॥

दी०—यस्मादादिमध्यान्त्यप्रदेशेः परिहीण एव परमाणुरिष्यते,
अप्रदेशप्रहणादन्तपरिग्रहः, अथवाऽऽदिमध्यग्रहणादर्थप्राप्तमेवान्त्यग्रहणम्, अस्मिन् पक्षे अप्रदेश
इति प्रतिविशिष्टप्रदेशनिराकरणमेव कृतं भवति, आदिमध्यान्तप्रदेशैरप्रदेशो न रूपादिभिरिति।
न चादिमध्यान्तावयवनिवन्धनं वस्तुत्वं प्रतीतम्, विनाऽपि तैर्विज्ञानाद्युपलब्धेः, अविभागत्वादेव च व्योमानुप्रवेशोऽपि प्रत्याख्यातः, न च सर्वगतत्वव्याघातो व्योग्नः, सकलवस्तुसम्बर्गन्धित्वनाभ्युपगम्यमानत्वात् प्रसिद्धविज्ञानक्षणवत्, अतः स्वयमेव प्रदेशोऽसौ,न तस्यापरे प्रदेशाः
सन्ति द्रव्यस्वभावाः, सर्व च साधनं तित्रराकरणेऽभिधीयमानमनुपासितयथार्थगुरुवचसा
परेणवमधिगतद्रव्यपर्यायनयद्वयसद्धावेन स्याद्वादिना विघटनीयमागमयुक्तयनुसारिणेति॥११॥
अथैतानि धर्माधर्मपुद्वलजीवद्रव्याणि किं व्योमवत् स्वात्मप्रतिष्ठान्याहोस्विज्ञलादिवदाधा-

रान्तरप्रतिष्ठानीति १। उच्यते-निश्चयनयामिप्रायात् सर्वमेव वस्तु स्वात्मप्रतिष्ठं व्योमवत्, व्यव-हाराभिप्रायाद् धर्माधर्मपुद्गलजीवानाम्—

सूत्रम्—लोकाकाशेऽवगाहः ॥ ५-१२ ॥ अवगाहविचारः भा०-अवगीहिनामवगाहो लोकाकाशे भवति ॥ १२ ॥

टी०-अवगाहिनाम्-अनुप्रवेशवतामवगाहः-प्रवेशः प्रतिष्ठा पुद्गलादीनां धर्माधर्मद्रव्य-द्वयावगाढे व्योक्ति भवति, धर्माधर्मयोश्वाकाशेऽवगाहोऽनादिकालीनः, परस्पराश्लेषपरिणत्या तथासिक्षवेशात्, इतरत्राकाशेऽवगाहो नास्ति जीवादीनाम्, धर्माधर्माभावात्, गतिस्थित्युपप्र-हकारित्वात् धर्माधर्मयोः, तावेव तत्र कस्माक् स्तः ? न हि स्वभावे पर्यनुयोगोऽस्तीत्युपेक्ष्य लोकाकाशेऽवगाहो धर्मादीनामेतावदुक्तम्॥१२॥

इदं त्वधुना वाच्यं-किं सर्वात्मनाऽवगाहः सर्वलोकाकाशप्रदेशच्याप्या क्षीरोदकविषरुधि-

रादिवदुत पुरुषहदवदिति ?। एतद् विभज्योच्यते-

# सूत्रम्--धर्माधर्मयोः कृत्स्रे ॥ ५-१३ ॥

मा०-धर्माधर्मयोः कृत्स्ने लोकाकाशेऽवगाहो भवतीति॥ १३॥

टी० सर्वत्र लोकाकाशे धर्माधर्मयोरयुतसिद्धाविष चन्द्रमण्डलाधेयचिन्द्रकावद्व-गाहो न परतः, चेतनावच्छरीर एवोपकारदर्शनाद् बहिरदर्शनाच तन्मात्रवर्तित्वमध्यवसीयते, अतः क्षीरोदकवदन्योन्यावगाहपरिणत्या व्यवस्थानं, न पुरुषहृद्वदिति व्यवच्छिनति कृत्स्रशब्दोपादानादिति ॥ १३ ॥

१ ' धर्मादीनां' इति क-पाठः ।

अथ पुद्रलानां कथमवगाहो लोकाकाश इत्युच्यते—

सूत्रम्-एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥ ५-९४ ॥

टी॰ एकप्रदेशादिष्वित्यादि स्त्रम् । एकप्रदेशादिष्विति समानाधिकरणगर्भो बहुव्रीहिः, एकथासी प्रदेशश्वेति, प्रदेश उक्तलक्षणः, एकप्रदेश आदिर्थेषां तेष्वेकप्रदेशादिषु प्रदेशेषु पुद्गलामणुप्रभृतीनामवगाहो व्याख्येयः ।

भा०-अप्रदेशसङ्ख्येयासङ्ख्येयानैन्तप्रदेशानां पुद्रलानामेकादिष्वाका-

श्वदेशेषु भाज्योऽवगाहः । भाज्यो विभाष्यो विकल्प्य इत्यन-

पुद्रस्थाना- थिन्तरम्। तद्यथा-परमाणोरेकस्मिन्नेव प्रदेशे, ब्रणुकस्यैकस्मिन्

ह्योश्च, त्र्यणुकस्यैकस्मिन् द्वयोिश्चिषु च, एवं चतुरणुकादीनां सङ्ख्येयासङ्ख्येयप्रदेशस्यैकादिषु सङ्ख्येयेषु असङ्ख्येयेषु च, अनन्तप्रदेशस्य च ॥ १४ ॥

टी०-अप्रदेशेत्यादि भाष्यम्। अविद्यमानद्रव्यान्तरप्रदेशः परमाणुरप्रदेशः, स्वयं च प्रदेशः,प्रचयविशेषात् सङ्ख्येयपरमाणुघटितः सङ्ख्येयप्रदेशः पुद्गलः, एवमसङ्ख्येयानन्तप्र-देशाविप स्कन्धौ पुद्रलाविति वाच्यौ, एकादिष्वाकादाप्रदेशोष्विति स्त्रावयवं स्पष्टतरेण वृत्तिवाक्येन व्याचष्टे-एक आदिर्येषामाकाशप्रदेशानां तेषु भाज्योऽवगाहः अप्रदेशादीनाम्, अनेकार्थत्वाद् धातूनां विभाष्यो विकल्प्य इत्याह, विशेषेणातिशयेन परमाणूपक्रमेण माषणीयो व्याख्येयः, विकेल्पस्तु भेदसम्भवे, यथा द्यणुकस्यैकस्मिन् प्रदेशे द्वयोश्चेत्यादि माष्यं सुज्ञानमेव, परमाणोस्तु भेदाभावादेकस्मिन्नेव प्रदेशेऽवगाह इति विकल्पाभावः, कथं पुनरेकत्रोंकाशप्रदेशेऽत्यन्तसूक्ष्मेऽसङ्ख्येयादिप्रदेशाः स्कन्धाः प्रतिष्ठां प्रतिपद्यन्ते ? न हि घटे चतुरुद्धिजलावस्थानमस्ति,अतिबहुत्वादल्पावकाशत्वाच घटस्येति । अत्रोच्यते – ननु प्रचयविद्ये-षाद् दन्तिदन्तशकलमल्पप्रदेशावगाहि दृष्टम्,भेण्डखण्डं तु तावत्परिमाणमेव बहुतराकाशप्रदेश-न्यापि दृष्टम्, अथ च बहुतरावयवता कुञ्जरदन्तशकले, तस्माद् परिणतिविशेष एवास्मै तादृशः परमसूक्ष्मो येनानन्ता अपि परमाणवः स्कन्धीभूताः प्रदेशमेकमाश्रित्य विहायसो वर्तन्ते, यथा वाऽतिनिविडेनायस्पिण्डेन व्याप्ते नभोदेशे निरन्तरे भस्नासमीरणसमीरिताः पुनर्विभावसोरव-यवास्तत्रानुमज्जन्ति, विध्याप्यमाने च विगतरन्ध्रेऽयसि प्रतप्ते वारिलेशाः स्र्क्ष्मपरिणामवर्तिनो निर्व्याहति प्रविशन्त्येवेत्येवमागोपालाङ्गनादिजनप्रतीतमाकाशस्य दुर्भरत्वमिति मा ग्रहः, सिकताकणनिकरेण वा परिपूरिते प्रस्थके प्रस्थ एवापरोऽपां विश्वन् दृष्टः, एकप्रदीपप्रभा-वितानकावमासिते च गर्भगृहकादौ प्रदीपसहस्रप्रभाजालाकारपरिणतपुद्रलानुप्रवेशः प्रत्यक्ष-प्रमाणसम्बिगतस्तद्वदेवैकाकाशदेशे घनपरिणतिविशेषाभ्यपगमादनन्तपरमाणुघटनाविनिर्मि-तस्कन्धावस्थानमवसेयमिति ॥ १४ ॥

१ 'नन्तानां' इति क-ख-पाठः । २ एकः संख्येयशब्दोऽधिकः ग-पाठः । ३ 'विकल्प्यस्तु' इति ग-पाठः । ४ ' रेकाकाश ' इति ग-पाठः । ५ ' एवापरः पयसां प्राविशन् ' इति ग-पाठः ।

अथ जीवानां कियति क्षेत्रेऽवगाह इति उच्यते —

338

### सूत्रम्-असङ्ख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥ ५-१५ ॥

टी॰-असङ्ख्येयभागादिष्वित्यादि सूत्रम् । असङ्ख्येयभागादिष्विति समाना-धिकरणगर्भो बहुवीहिः, लोकाकाश इत्यनुवर्तते सप्तम्यन्तम्, अर्थवशाच विभक्तेः परिणाम इति लोकाकाशस्यासङ्ख्येयभागादिष्वित्यभिसम्बन्धनीयम्, असङ्ख्येयश्रासौ मागश्र स आदिर्येगां तेऽसङ्ख्येयभागादयस्तेऽसङ्ख्येया एव मागाः, तत्र कदा-

जीवानामवगाहः चिदेकस्मिन् लोकाकाशप्रदेशासङ्ख्येयभागे कदाचिद् द्वयोरसर्ख्ये-

यभागयोः कदाचित त्रिष्वित्यादि जीवानामवगाहो भवति ।।

भा० — लोकाकादाप्रदेशानामसङ्ख्येयभागादिव जीवानामवगाहो भवति, आ सर्वलोकादिति ॥१५॥

अन्नाह-को हेतुरसङ्ख्येयभागादिषु जीवानामवगाहो भवतीति ? ।

टी० लोकाकादोत्यादि भाष्यम्। अग्रुना भाष्येणाधिकारानुदृत्ति दर्शयति विमक्तिप-रिणतिं च । लोकाकाशप्रदेशाः सर्व एवासङ्ख्येयास्ते पुनरसङ्ख्येयैभीगैर्धिया विभज्यन्तेऽङ्गु-लासङ्ख्येयभागप्रमाणैः, तत्रैकस्मिन्नसङ्ख्येयप्रदेशे वियत्खण्डे जघन्यत एकजीवस्यावगाही भवति कार्मणशरीरानुविधायित्वात्, कश्चित् पुनस्तादृशं खण्डद्वयमाक्रम्य वर्तते, कश्चित् त्रीणि तादशं, परश्रत्वारीत्यादि यावत् सकललोकाकाशमन्यो व्याप्यावतिष्ठते,समुद्धातकाले केवल्येव, नापरः, लोकमर्यादया, न पुनरलोकाकाशस्यैकमपि देशमाकामतीति दर्शयति ॥ १५ ॥

अन्त्राहेत्यादि सम्बन्धग्रन्थः। एवं मन्यते अधृतासङ्ख्येयप्रदेशपरिमाणस्य कार्मणशरीरा-पादितौदारिकादिशरीरसम्बन्धादल्पबहुप्रदेशव्यापितायां को हेतुरसङ्ख्येयभागादिष्वित्या-दि । नहि तुल्यपरिमाणानां पटादीनामवगाहे वैषम्यं दृष्टम्, अस्यापि तुल्यप्रदेशत्वात् किमिति तथा नाभ्यपेयत इत्याक्षिप्ते, अन्त्रोच्यत इत्याह । अत्र प्रश्ने प्रतिविधीयते-

## सूत्रम्--प्रदेशसंहारविसर्गाभ्यां प्रदीपवत् ॥ ५-१६ ॥

टी०—प्रदेशलक्षणग्रक्तम्, एकस्यात्मनः प्रदेशा लोकाकाशप्रदेशराशिमानाः तेषां संहारः-सङ्कोचः विसर्गो-विकासस्ताभ्यां संहारविसर्गहेतुभ्यामेतदेवं वैषम्यं प्रदीपवत, यथा प्रदीपास्तेजो ज्वयवा यथावकाशानुविधायिनः स्वल्पे ज्वकाशे सङ्कीचमास्थायासते, महति चोपन्ने विकाशं भजन्ते, तथात्मनोऽपि प्रकर्षप्राप्तसङ्कोचस्यैकस्मिनसङ्ख्येय-आत्मप्रदेशानां ु भागे लोकस्यावस्थानमुत्कृष्टविकाशशाप्तस्य च केवलिनः सर्वलोकेऽवगाहो-आत्मभद्गाना **सङ्कोच**विकासी <sup>ऽन्या</sup> मध्यमावस्थानेकभेदेति । एतदेव विस्तरेण दर्शयति भाष्यकारः-

भा०-जीवस्य हि प्रदेशानां संहारविसर्गाविष्टौ प्रदीपस्येव।

टी० — जीवस्य हीत्यादि । यस्माज्जीवस्य प्रदेशानां सङ्कोचिवकासाविष्येते, पटस्येव पिण्डितविततावस्थायिता, प्रदीपप्रकाशस्येव सङ्कुचनप्रसारणे, चर्ममण्डलस्येव संहारवि-सर्गाविति ॥ नतु च तद्वदेवानित्यः स्यात्, असाम्प्रतिमदम्, निह स्याद्वादिभिः प्रदीपादी-नामनित्यत्वमेकान्ततोऽभ्युपगम्यते, द्रव्यपर्यायनयद्वयाविष्टत्वात् सर्वस्य वस्तुन इत्यतो नित्यानित्यादिविकल्पभाजः सर्वे पदार्था इति सङ्गरो जैनानाम् । आत्माऽप्येवंधर्मक एवेति चेत्, सिद्धसाध्यता । एतेनैतद्पि प्रत्युक्तम्—

''वर्षातपाभ्यां किं न्योम्भश्यमेण्यस्ति तयोः फलम्। चर्मोपमश्चेत् सोऽनित्यः खतुल्यश्चेदसत्फेलः॥"

न व्योमैकान्तेन नित्यं नापि चर्मानित्यमुत्पादादित्रययुक्तत्वाद् विश्वस्य वस्तुनः, तचोक्तं वक्ष्यते च, एकान्तिनित्यानित्ययोश्च कर्मफलसम्बन्धाभावः ॥ दीपस्य सङ्कोचिवकासप्रदिदर्शयिषया आह—

भा०—तद्यथा-तैलवर्त्यग्न्युपादानप्रवृद्धः प्रदीपो महतीमपि क्रागारशालां प्रकाशयेति, अण्वीमपि, माणिकावृतो माणिकां, द्रोणावृतो द्रोणं, आहकावृत-श्राहकं, प्रस्थावृतः प्रस्थं, पाण्यावृतः पाणिमिति ॥

टी०—तद्यथा—तैलवर्तीत्यादि। भास्वित्करणनिकरः प्रदीपो माणिकाढकप्रस्थाद्यधि-करणसम्बन्धी निरावरणव्योमसमन्धकारावधृतप्रमाणः तेजोऽनयवसंहाराद ल्पोऽल्पतरोऽल्पतमो वाऽन्यतमश्र लक्ष्यते, स एव चापनीतसकलस्थगनको विद्योतमानमूलमूर्तिरदभ्रं व्योमदेशमव-भासयित, तैलवत्यम्युपादानप्रवृद्ध इत्यनेनाविकलां कारणसामग्रीमाचष्टे, कूटागारशाला-दिभिरनेकामवस्थामादश्यित, अपरित्यक्तस्वात्माव्यवोऽप्यनेकमाकारमाद्त्ते प्रदीपः ॥

भा०—एवमेव प्रदेशानां संहारविसगीभ्यां जीवो महान्तमणुं वा पश्चविर्ध शारीरस्कन्धं धर्मीधर्माकाशपुद्रलजीवपदेशसमुदायं व्याप्रोतीति, अवगाहत

इत्यर्थः ॥

2ी०—एवमेव प्रदेशानामित्यादि भाष्यम्। दार्ष्टान्तिके दृष्टान्तार्थम्रपसंहरति-पश्च-विधमौदारिकादिशरीरसङ्कातं धमोधमीकाशपुद्रस्त जीवप्रदेशाश्च भजनीयाः, यत्रैकोऽवगाढो जीवस्तत्रा-स्वस्याप्यवगाहो न विरुद्ध्यत इति, एवं धर्मादिसमुहं व्यामोति, अवगाहत् इत्यर्थः।।

भा०—धर्माधर्माकाशजीवानां परस्परेण पुद्रलेषु च वृत्तिने विरुद्धयते,

अमूर्तत्वात्।

९ 'असत्फर्न' इति क-ख-पाठः । २ '०शयति अथो (१) मणिका॰' इति क-ख-पाठः, तत्र अण्वीमपीति नास्ति ।

३ अनाम्रतस्तु स्वावयवमानमाकाशं व्याम्नोति, न तु सर्वे जगत्, आत्मा तु समुद्घातकाले लोकव्यापी, सिद्धिकाले तु त्रिभागोनावशिष्टः, अञ्चिषरसंभूतशरीरानुकार्यवगाहादनन्तरं निष्प्रयोजनत्वेन अवगाहसेकोन्वाभावः ।

४ एकस्मिन्नाकारादेशे अनेकजीवानेकप्रदेशावगाहात्।

टी०--धर्माधर्माकाशेत्यादि । धर्मादीनाममूर्तत्यात् परस्परेण वर्तनं न विरोध-कारि, नापि पुद्रलविषया वृत्तिर्धर्मादीनां विरुद्धयते, तद्बलेन गतिस्थित्यवगाहदर्शनादात्म-नश्च कर्मपुद्रलव्याप्तेः, सिद्धमिदं जीवो महान्तमणुं वा संहारविसगीभ्यां विग्रहं गृह्वाति ॥

भा०-अत्राह-सित प्रदेशसंहारविसर्गसम्भवे कस्मादसङ्ख्येयभागादिषु जीवानामवगाहो भवति नैकप्रदेशादिष्विति ! । अत्रोच्यते—

टी०—अत्राहेत्यादि । इदिमदानीं चोदयित-प्रदेशसंहरणसामध्यमस्त्यात्मनः, तत् किमित्यविकलकारणकलापः सर्वान् प्रदेशानुपसंहत्य एकस्मिन्नाकाशदेशे नावस्थानं कल्पयिति प्रतिवन्धकवस्त्वभावात् ? कस्मादसङ्ख्येयभागादिष्ववगाह इष्यते, नैकप्रदेशादिष्विति निरुपपत्तिकमित्याशङ्क्षयते, अत्रोच्यन इत्याह, न वयमनुपपत्तिकमर्थं प्रतिजानीमहे, किन्तु।

भा॰—सयोगत्वात् संसारिणां, चरमशरीरित्रभागहीनावगाहित्वास सिद्धानामिति ॥ १६॥

टी०-सयोगत्वात् संसारिणामित्यादि । योगाः प्रथिता एव औदारिकविग्रैहाः, सत्यपि च सामान्योपादाने व्यापित्वात् कार्मणयोग एव परिगृह्यते, सह योगेन सयोगः-कार्मणशरीरीतियावत्, सूर्वस्य संसारिणो भवितव्यमवश्यं कार्मणेन वपुपा, ततश्चानन्तानन्तपु-द्गलप्रचितसर्वसंसारिकार्मणशरीरोपश्चेपादसङ्ख्येयप्रदेशावगाहितैव नैकादिप्रदेशावँगाहितेति । चरमदारीर इत्यादि । चरमशरीरं त्रिभागहीनमवगाहन्ते सिद्धा इति च, अनेनैतद दशयति-देहे त्रैभागः ग्रुषिरस्तत्पूरणात् त्रिभागहीनावगाहः, स च योगनिरोधकाल एव भवति,अतः सिद्धोऽपि तद्वस्थप्रमाण एवेति सामर्थ्याभावान्नातः परमस्ति संहरणमनावरणवीर्यस्यापि भगवतः, कि पुनः शेषसंसारिणः ? स्वभावश्रायमेतावानेवोपसंहारः, न चास्ति स्वभावे पर्यनुयोगः । अपि च-सकर्मासी, ततश्च नास्त्युपसंहृतिरल्पतरा । कुर्मवियुक्तः कस्मान्नोपसंहरतीति चेत्, प्रयता-भावात्, प्रयत्नाभावश्च करणाभावात्, अनवद्यं दर्शनम् । इद्युक्तं भवति-सङ्क्षिपतो विकसनस-क्कोचनधर्मत्वादात्मप्रदेशसन्तानः पद्मनालतन्तुसन्तानवद्विच्छेदेन विकासमासादयति,अवि-च्छेदश्च प्रदेशानाममूर्तत्वाद् विकासधर्मत्वादेकत्वपरिणतेः जीवाभिष्टद्वेर्विकासश्च सिद्धः, छेदद-र्शनात् सिकयरवाचारविन्दनालतन्तुसन्तानवदेव च जीवप्रदेशाः सकलमितरद् विशन्त्यस्पमप-हाय, छिन्ने तर्हि मुर्धन्यपविध्य शिरः किमिति स प्रदेशसन्तानस्तनुं नाविशतीति चेत्, असदे-तत्, वेदनायुषोर्भेदात्, बहवो हि जीवदेशाः समुदायीभूयासते यत्र तदाचक्षते मर्म, बहुमर्मकश्र मूर्धी, महती च वेदना भवति मर्भदेशेषु, आयुर्भेदश्राध्यवसानादिनिमित्तः सप्तधा प्रसिद्धः,

१ 'प्रदेशेष्वित' इति क-स्त-पाठः ।

२ शरीरमात्रे व्यापनात् कार्मणावव्याप्तेः औदारिकादिविष्महा इति योगव्याख्यायां शरीरमात्राख्यानम् ।

३ औदारिकादिस्थूलशरीराणां कार्मणावगाहानुसारिस्वात् कार्मणस्यैव प्रहः।

४ असंख्याकाशप्रदेशावगाढस्यैव कार्मणादेर्घहात् आरात् अयोगत्वाद् अप्रहः,एकाकाशप्रदेशावबोधस्तु न केवलमन्तरम्।

तस्मात् संहारविसर्गावात्मनः कर्मानुभावजनितौ, न च नाशः सत्यिप संहारे विकासे वाऽमू-र्तत्वात्, न च स्वतत्त्वनाशोऽस्ति वस्तुनः कस्यचित् सर्वथा स्याद्वादिनं प्रति, प्रदेशसङ्ख्याया-श्रात्मनः सङ्कोचविकासयोः सतोरिप हासो दृद्धिर्वा न समस्ति, क्षेत्रतस्तु तावात्मनः स्याता-मिति प्रतिपद्यध्वम् ॥ १६ ॥

भा०—अत्राह-उक्तं भवता ( अ० ५, सू० १ )-धर्मोदीनस्तिकायान् पर-स्ताह्यक्षणतो वक्ष्याम इति । तत् किमेषां रुक्षणमिति !। अत्रोच्यते—

टी॰-अत्राह-उक्तं भवतेत्यादिसम्बन्धग्रन्थः । अस्यैवाध्यायस्य प्रथमसूत्रे ताँछ-क्षणतः परस्ताद् वक्ष्याम इत्युक्तं तदिदानीमवकाशप्राप्तमभिधीयते-

# सूत्रम्—गतिस्थित्युपेत्रहे धर्माधर्मयोरुपकारः ॥ ५-१७ ॥

टी०—गतीत्यादि सूत्रम् । अथवा तुल्येऽसङ्ख्येयप्रदेशत्वे सति कृत्स्नलोकव्यापित्वमेव धर्माधर्मयाने पुनरसङ्ख्येयभागादिषु वृत्तिरित्येतत् कथमनपदिष्टहेतुकमवसातुं शक्यमित्यत्र अमो वयमवसीयतामसंशयम्, यस्मात् प्रयोगविस्नसापरिणामजनितामनेकप्रकारां सार्वलौकिकीमन्यद्रव्येष्वसम्भवन्तीमात्मपुद्गलानां क्रियामारभमाणानां चक्षुषो दर्शनशक्तेरुपग्राहकादित्यादिरिश्मवद् गतिस्थित्योरुपग्राहकौ धर्माधर्माविति कार्यतो निश्चीयते सकलजगद्यापिनाविति, तच्चासाधारणं कार्यं सुत्रेण दर्शयति ॥

भा०—गतिमतां गतेः स्थितिमतां च स्थितेरुपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारो यथासङ्ख्यम् । उपग्रहो निमित्तम्पेक्षाकारणं हेतुरित्यनथीन्तरम् । उपकारः प्रयोजनं गुणोऽथे इत्यनथीन्तरम् ॥ १७ ॥

टी०—गितमतामित्यादि भाष्यम् । देशान्तरप्राप्तिहेतुः परिणामो गितः, तद्विपरीतः परिणामः स्थितिः, तद्वन्तस्ताद्दशा परिणामेनाविष्टा इति, अत एवंविधिकयापरिणतद्रव्यमेव गितिस्थितिशब्दाभ्यामुच्यते, तद्यतिरेकेण गितिस्थितिक्रियानुपरुव्धः, एकस्यैवोपप्रहृद्वयनिष्टु-स्यथं यथासङ्ख्यकमुपन्यस्यति—गितमतामित्यादिना भाष्येण । जीवपुद्गलाः क्रियावन्तो यत्र च गितः तत्रावश्यंतया स्थित्याऽपि मिवतव्यम्। अथवा धर्मद्रव्यस्य सिनिहितत्वात् किमित्यव्याहता गितिरेव सततं न भवत्यविकलकारणकलापसिन्नधाववश्यंभाविनी कार्योत्पत्तिरेवं स्थितिरिप वाच्येत्याक्षिप्ते गितमतामित्याह । स्वत एव गितपिरणितिर्भेषां द्रव्याणां स्थितिपरिणितिश्च तेषामुपप्राहकौ धर्माधर्मावपेक्षाकारणमाकाशकालादिवन्न निर्वर्तकं कारणम्, निर्वर्तकं हि तदेव जीवद्रव्यं पुद्गलद्वव्यं वा गितिस्थितिक्रियाविष्टम्, धर्माधर्मौ पुनरुपग्राहकावनुप्यातकावनुग्राहकावित्यर्थः । स्वभावत एव हि गितिस्थितिपरिगतानि द्रव्याणि तानुपगृक्षीतः,

९ 'इद्धिर्न समस्ति' इति क-स्त्र-पाठः । २ '०पग्रहो धर्मा ॰' इति घ-पाठः । ३ ' निवर्तकं ' इति क-स्त्र-पाठः ।

यथा च सरित्तडागन्हदसमुद्रेष्वंवगाहित्वे सित मत्स्यस्य स्वयमेव सङ्घातजिगमिषस्योपग्राहकं जलं निमित्ततयोपकरोति, दण्डादिवनमृदः परिणामिन्याः, नभोवद् वा, अपेक्षाकारणं हेतुरिति कारणसामान्यप्रतिपत्तिकारि, एते हि शब्दा नार्थान्तराभिधायितया प्रवर्तन्ते । तथा चोक्तम्-

> "निर्वर्तको निमित्तं, परिणामी च त्रिधेष्यते हेतुः । कुम्भस्य कुम्भकारो, वर्ता मृचेति समसङ्ख्यम् ॥"—आर्या

न पुनस्तज्जलद्भव्यं गतेः कारणभावं विश्राणमगच्छन्तमपि झषं बलात् प्रेर्य गमयति, क्षितिर्वा स्वयमेव तिष्ठतो द्रव्यस्य स्थानभूयमापनीपद्यते, न पुनरतिष्ठद् द्रव्यं बलाद-वनिरवस्थापयति, व्योम वाऽवगाहमानस्य स्वत एव द्रव्यस्य हेतुताप्रुपैत्यवगाहं प्रति, न पुनरनवगाहमानमवगाहयति स्वावप्टम्भात्; स्वयमेव च कृषीवलानां कृष्यारम्भमनुतिष्ठतां वर्षमपेक्षाकारणं दृष्टं, न च नृनकुर्वतस्तांस्तद्र्थमारम्भयद्वर्षवारि प्रमितम्, प्राष्ट्रिष वा नवाम्भो-धरध्वनिश्रवणनिमित्तोपाधीयमानगर्भा प्रसुते स्वत एव बलाका, न चाप्रसुयमानां तामभि-नवजलधरनिनादः प्रसमं प्रसावयति, प्रतिबुध्य वा पुरुषः प्रतिबोधनिमित्तां विरतिमातिष्ट-मानोऽवद्याद् दृष्टः, न च पुगांसमिवरमन्तं विरमयति बलात् प्रतिबोधः । यदि तहिं निमित्तकारणे धर्माधर्मी दण्डादिवदेवं सत्यपेक्षाकारणतैव हीयते, यतो निर्च्यापारमपेक्षा-कारणमुच्यते, नैतदेवम्, अपेतयुक्तित्वात्, नहि निर्चापारं कारणं, किं तहिं ? कुर्वत कारणम्, अपेक्षाकारणं चैतावतोच्यते, धर्मादिद्रव्यगतिकयापरिणाममपेक्षमाणं जीवादि-गत्यादिकियापरिणति पुष्णाति, एवं तर्हि निमित्तापेक्षाकारणयोने कश्चिद् विशेषः, अस्ति विशेषः, दण्डादिषु प्रायोगिकी वैस्रसिकी च क्रिया, धर्मादिषु वैस्रसिक्येवेति, भाष्यकारेण कारणसामान्यप्रतिपिपादयिषयोपन्यस्तो निमित्तशब्दः, यावता चांशेन स्वतो व्यापारपरिण-तिर्दण्डादीनां तदंशप्रदर्शनपरतया निमित्तशब्दोपादानमिति, न च गत्यपकारोऽवगाहलक्षणा-काशस्योपपद्यते, किं तर्हि ? धर्मस्यैवोपकारः स दृष्टः, स्थित्युपकारश्चाधर्मस्य, नावगाहुलक्षणस्य व्योम्नः, अवश्यमेव हि द्रव्यस्य द्रव्यान्तरादसाधारणः कश्चिद् गुणोऽभ्युपेयः, द्रव्यान्तरत्वं च युक्तरागमाद् वा निश्चेयं, युक्तिर्वक्ष्यते । आगमस्तु सर्वज्ञदत्तस्वहस्तः प्रकाशत एवाच्याहतः-''कई णं भंत्ती दब्बा पण्णता? गोयमा! छ दब्बा पण्णता, तंजहा-धम्मत्थिकाए, अधम्म-त्थिकाए, आगासत्थिकाए, पुग्गलत्थिकाए, जीवत्थिकाए, अद्धासमये " ॥ ननु धर्मद्रच्यो-पकारनिरपेक्षमेव शकुनेरुत्पतनमूर्ध्वज्वलनमधर्भरुतश्च तिर्धग्गमनं स्वभावादेवानादिकालीना-दिति, उच्यते-प्रतिज्ञामात्रमिदं, नाईतं प्रति हेतु दृष्टान्तावनवद्यौ स्तः, स्वाभाविक्यां गतौ धर्मद्रव्यो कारनिरपेक्षायां, यतः सर्वेषामेव जीवपुद्रलानामासादितगतिपरिणतीनामुपग्राहकं

१ ' घ्वेवगवाहित्वे' इति श-पाठः । २ ' प्रतीतं ' इति क ख-पाठः ।

३ कांत भदन्त ! द्रव्याणि प्रज्ञप्तानि ? गोतम ! षड् द्रव्याणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा—धर्मास्तिकायः, अधर्मास्तिकायः, आकाशास्तिकायः, पुद्रलास्तिकायः, जीवास्तिकायः, अद्धायमयः । ४ 'तिर्थम्बलनं 'इति क-ख-पाठः ।

धर्ममनुरुध्यन्तेऽनेकान्तवादिनः, स्थितिपरिणामभाजां चाधमेम्, आभ्यां च न गतिस्थिती क्रियेते, केवलं साचिव्यमात्रेणोपकारकत्वं यथा भिक्षा वासयित, कारीषोऽत्रिरध्यापयतीति ॥ ननु तवापि लोकव्यापिधमेद्रव्यास्तित्ववादिनः सन्धामात्रमेव तदुपकारो गत्युपप्रह इति स्थित्युपप्रहश्चाधमेद्रव्योपकारस्तन्मात्रत्वादिति, अत्र जागद्यते युक्तिरस्माभिरत्रधत्तां भवान् न गतिस्थिती ये जीवानां पुद्रलानां च ते स्वतः परिणामाविभीवात् परिणामिकर्तृनिमित्तकारण-त्रयव्यतिरिक्तोदासीनकारणान्तरसापेक्षात्मलाभे, अस्वाभाविकपर्यायत्वे सित कदाचिद भावात्, उदासीनकारणपानीयापेक्षात्मलाभञ्चपगतिवत्, तद् यद्यतयोरमूर्तयोरपि सतोर्भमकमेकैकस्या-भावे न भवति, न चान्येनोपिक्रयते, तद्धक्षणमुपकारः प्रयोजनं सामर्थ्यं गुणोऽधे इत्य-नर्थान्तरमित्यत्यन्तप्रसिद्धा एवोपकारादयः समानार्थाभिधायित्वेन, उपकारो-गतिस्थिति-परिणतद्रव्यसामीप्येन व्याप्रियमाणता, तदुपप्राहितयाऽनुष्टानमिति प्रयोजनमतिश्येनोपकारि गुणः सामर्थ्यमात्मीय्यक्तिंत्रभावः, अर्थस्त द्रव्यान्तरासम्भवि प्रयोजनमेवेति ॥ १७ ॥

यद्यतीन्द्रिययोधेमीधर्मयोख्पकारसम्बन्धेनास्तित्वमवधतम्, अनन्तरोदिष्टस्य नभसो-

ऽतीन्द्रियस्याधिगमे क उपकार इति?। उच्यते—

सूत्रम्-आकाशस्यावगाहः॥ ५-१८॥

विक्रांति प्राप्तारः विक्रियमारम्भा त्राप्तार्थित्वाहः इति प्राण् निरूपितमेव लक्षण-माकाशस्य, पुनः किमयमारम्भो लक्षणाभिधित्सया १। सत्यमुक्तं, प्राण्वणाहिनां जीवपुद्ग-लानां प्राधान्यप्रचिकाशियप्या, इह तु तत्स्वरूपमेव निर्धार्थते, इहैव स्वरूपसिद्धिं बुद्धौ सन्निवेश्य नमसस्तदुक्तं प्राक्त, अतोऽवश्यं स्वरूपव्यावर्णनं पदार्थस्य कार्यभिति ॥

### भा० — अवगाहिनां धर्मपुद्गलजीवानामवगाह आकादास्योपकारः ॥

टी०—अवगाहिनामित्यादि भाष्यम् । विहितनिर्वचनं प्रागाकाशं तस्य लक्षणमवगाहः-अनुप्रवेशनिष्क्रमणस्वभावः, अवगाहस्य सम्बन्धिशब्दत्वात् सम्बन्धिनाष्ठुपादानमवगाहिनां धर्मादीनाम्, आकाश्यावगाह उपकारो लिङ्गं स्वतत्त्वमेव, एपामवकाशदायित्वेनोपकरोति, स चोपकार आत्मभूतोऽस्य लक्षणप्रच्यते । एतदुक्तं भवति - अवगाहमानद्रव्याणामवगाहदायि भवति, न पुनरनवगाहमानं पुद्रलादि बलादवगाहयित, अतो निमित्तकारणमाकाशमम्बुवन्मक-रादीनामित्युक्तं प्राय्, अनेकमुदाहरणमिहावर्तनीयम् ॥ नन्वयमवगाहः पुद्रलादिद्रव्यसम्बन्धी व्योमसम्बन्धी चेति उभयोधिमः, स कथमाकाशस्यव स्वतत्त्वमुभयजन्यत्वात् ब्रङ्गुलसंयोगवत्, न खलु द्रव्यद्वयजनितसंयोगो द्रव्येणकेन व्यपदेष्टं पार्यते लक्षणं

वैकस्येति वक्तम्, सत्यमेतत्, तथापि लक्ष्यमाकाशमवगाद्यं प्रधानम्, अवगाहनमनुप्रवेशो यत्र तदाकाशमवगाहलक्षणं विवक्षितम्, इतरत् त्ववगाहकं पुद्गलादि

१ 'चाधर्मः ' इति क-पाठः । २ 'शक्तिः प्रभावः ' इति क-पाठः ।

सत्यि संयोगजन्यत्वे न विवक्ष्यते, अत एव च तल्लक्षणमाकाशस्य, यस्माद् व्योमेवासाधारणकारणतया तथोपकरोति,अतो द्रव्यान्तरसम्मविनोपकारेणातीन्द्रियमप्यनुमेयमात्मवद् धर्मादिवद् वा, यथा पुरुषहस्तदण्डसंयोगभेर्यादिकारणः शब्दो मेरीशब्द इति व्यपदिश्यते यवाइकुरश्चासाधारणकारणत्वादेवमवगाहोऽप्यम्बरस्य प्रतिपत्तव्यः । यद्प्याहुः—अवगाहतेऽणुरवगाहते जीव इति सामानाधिकरण्यदर्शनादवगाहकद्रव्यविषय एवावगाह इति आस्ते देवदत्त इत्यासनवत्, एतदप्येनेनैव प्रत्युक्तं वेदितव्यम् ॥ ननु प्रागिदम्रक्तमलक्षणमवगाहः खस्याव्याप्तरिति, उच्यते—नवेदमशेषाकाशलक्ष्म प्रतिजानते समयवेदिनः, किं तिर्हे ? लोकाकाशस्य, अत एवोक्तं—लोकाकाशेऽवगाह इति, आकाशं श्रुषिरलक्षणमेकरूपं तस्य धर्मादिद्रव्यरवगाहिभिविभागः कृत इत्यतो लोकाकाशमुच्यते, अन्यथा तुल्ये शौषिर्ये निर्लक्षणमेव लोकाकाशं स्यादितरद् वा। कथं केषाम्रपक्तरोतीति व्याख्यायते—

#### भा०-धर्माधर्मधोरन्तः मैंवेशसम्भवेन पुद्रलजीवानां संयोगविभागैश्चेति॥१८

टी० — धर्माधर्मयोरित्यादि । धर्माधर्मप्रदेशा ह्यालोकान्तालोकाकाशप्रदेशनिर्विभाग्वितितेनावस्थितास्तरमादन्तरवकाशदानेन धर्माधर्मयोरूपकरोति, आकाशप्रदेशाभ्यन्तरवर्तिन्त्वात् धर्माधर्मप्रदेशानाम्, अलोके तदसम्भवादिति, स्वल्पतरासङ्ख्येयप्रदेशव्यापित्वात् कियावन्ताच पुद्गलजीवानां संयोगैर्विभागैश्वोपकरोति, अन्यत्रावगाद्याः सन्तो मृन्मनुष्य-लोष्ठशकलादयः पुनरन्यत्रोपलभ्यन्ते, सर्वत्र चाभ्यन्तरेऽवकाशदानादेकोऽप्यवगाहोऽवगाह्योपा-धिमेदाकानेव लक्ष्यते, चशब्दादन्तः प्रवेशसम्भवेनोपकारः संयोगविभागेश्वेति योजनीयम्, न चाभाव उपकारको दृष्टः शशविपाणादिवदित्यनावरणमात्रताव्युदासोऽवगाह्यत्वाज्ञलादिनव्लोकसंव्यवहारप्रतीतेः । अथाविद्यमाना आद्यतिर्यस्य यत्रेति वा बहुत्रीहावन्यपदार्थप्रधानत्वाद् भावरूपतेव, आवरणादन्यदनावरणं चेत् आवरणं न भवतीति वा पर्युदासप्रसज्यप्रतिषेधान्य-तराभ्युपगमे च सदोषतैवानिच्छतोऽपि वलात् पदार्थान्तरत्वप्राप्तेः ॥

अपरे शब्द लिङ्गमाकाशं सङ्गिरन्ते, गुणगुणिभावेन व्यवस्थानात्, तदयुक्तं, रूपादि-मस्वाच्छब्दस्य, प्रतिघातामिभवाभ्यां च रूपादिमत्ता विनिश्चेया । अन्ये प्रधानविकारमा-वक्षते, तदप्यसमी वीनम्, असिद्धत्वात् प्रधानस्य, कथं वा प्रधानं नित्य-आकाशालिङ्गसम्य-निरवयवनिष्क्रियत्वादिस्वभावं सद् अनित्यादिभिराकारैः परिणंस्यत इति ?। अथैवं मन्येथाः -प्रधानविकारो विज्ञानं दृष्टं सिक्तयं, न चापह्रवः प्रत्यक्षसमिधगते समस्तीति, सत्यिमदं दृष्टं, न तु प्रधानविकारतया, न च सत्त्वं प्राधान्येन

१ आकाशस्य द्रव्यत्वेऽपि शुषिरतया प्रतिपादनं परप्रसिद्धेः अवगाहकतागुणप्राधान्यता ।

२ नींह तेषां कुतोऽपि प्रवेशः किन्तु सदा अरूपितया तदनतिरिक्तवृत्तितयावस्थानं, जीवादीनां विभुत्वाभावात् संयोगादिभावः, चकारो जीवपुद्गळक्षणोपकार्थसंप्रहार्थं, अन्वयश्चोपकारेण, अन्तःप्रवेशस्यान्यूनानतिरिक्तवृत्त्यर्थत्वात्, जीवादीनां प्रतिप्रदेशसमानावगाहाभावात् न स तेषाम् ।

ज्ञानाधि( निव १) कारेण परिणमते गुणत्वात् तमोवत्, अभेद् एव वा चैतन्यविज्ञानयोश्चेत-यते जानीते बुध्यते इति च प्रयोगदर्शनात्, तच्च चैतन्यं विज्ञानरूपमात्मनः स्वभावः, न च मूर्तादिधर्मरहितत्वान्मुक्तात्मन इव परपरिकल्पितात्मान्तः करणयोः प्रतिबिम्बोदयहेतुतेत्यलं प्रसङ्गेन ॥ १८ ॥

परपरिकल्पितप्रधानादिपरिणामप्रतिषेधार्थम्रपकारप्रकरणाभिसम्बन्धेनेदमुच्यते---

पुत्रस्नामुपकारः टी०—शरीरे वाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥५-१९॥
टी०—शरीरे मत्युत्तरेषां प्रवृत्तिदर्शनादादौ तद् वचनं, तदनन्तरं वागिभधानं,
द्वीन्द्रियादिपु दर्शनात्र सर्वशरीरिषु । अन्येन्द्रियप्रहणमि तिर्हं कर्तव्यं चेत्, न
आत्मप्रदेशत्वात् तेषाम्, अयं तु पुद्गलजनितोपकारप्रख्यापनायारम्भः, तदनन्तरं मनः पश्चेनिद्रयँविषयत्वात्, अन्ते प्राणापानाभिधानं सकलसंसारिप्राणिकार्यत्वात्, शरीरादीनामितरेतरयोर्द्वन्द्वः, प्राण्यङ्गन्त्वासपुंसकलिङ्गकवद्भावप्रसङ्ग इति चेत्, न, अङ्गशब्दस्यावयवाभिधायित्वे सित अङ्गाङ्गद्वन्द्वे तस्यासम्भवात्, पुद्गलानामित्युपप्रहप्रकरणात् कर्तरि षष्ठी, पाद्गलिकत्वाच्छरीरादिचतुष्टयं गमनादानव्याहरणचिन्तनप्राणनादिभावेन परिणामविशेषाहितमनुप्राहकं शरीरादिभाजाम् ॥

टी०—पश्चविधानीत्यादि भाष्यम् । पश्चप्रकाराणि रारीराणि विशरारूण्यौदारिक-वैक्रियाद्दारकतैजसकार्मणाख्यानि पुद्रलानामुपकाराः, तथा वाब्यनः प्राणापानौ च, इति-करणश्चार्थे गदितः, उच्यत इति वाक्, असाविष पौद्रलिकी, सा च भाषापर्याप्तिभाजां वीयोन्त-रायज्ञानावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामनिमित्ता रणनस्वभावा, भाषायोग्यान् स्कन्धान् कायव्यापा-रेणादाय वीर्यवानात्मा भाषात्वेन परिणम्य्य वाक्पर्याप्तिकरणेन निस्चति स्वपरात्मोपका-

राय, सत्यिप च मूर्तत्वे न चक्षुर्याद्या, जलमध्यप्रकीर्णलवणशकलवत्, वाक्समनआदीनां न चावश्यं रूपादिमत् समस्तमेव चक्षुरादिग्राह्यं, परमाण्वादिविचित्रपरिणामावेर्यात् पुद्रलानाम्, तस्मान्नामूर्ता वाक् पारस्त्यसमीरणवेगाभ्याहता परिदर्भागावस्थितश्रवणपरिणतोपलभ्यत्वात् प्रतिधाताभिभवसद्भावाच, मनश्चानन्तपुद्गलस्कन्धमनोद्रच्यप्रायोग्योपचितमूर्तित्वात् पौद्गलिकं, तच मनः पर्याप्तिभाजां पश्चेन्द्रियाणामेव,

१ कार्मणे औदारिकादौ वा । २ कि एकमतेनाशङ्का, तन्मते तस्या इन्द्रियत्वात्, पञ्चेन्द्रियाणीति सूत्रे च तत्प्रत्युक्तमेवेति नात्रायासः । ३ स्पर्शनद्राणादीनामिति । ४ स्पर्शादयः सर्व एव विषया अस्य । ५ कर्मबन्धिर्नि-रादिहेतुतया शरीरादीनिभिधाय तिदेतरकाययोगिवशेषाभिधानं प्राणापानित्यादि, प्राणापाना इति प्रथमान्तत्याऽभिधानं तु पुद्गलानोवे एतत्त्या परिणमनात्, नैते धर्मादिवत् औदासीन्येनोपकारका इति भावः ।

६ 'वेशाः' इति क-पाठः ।

छग्रस्थानां श्रुतज्ञानावरणक्षयोपश्चम(जन)नाय करणं तदवष्टम्भजनितं च गुणदोषविचारणात्मकं सम्प्रधारणं संज्ञाज्ञानं धारणाञ्चानं तद्भावमनः ॥ तथा चाह—

''चित्तं चेतो योगोऽध्यवसानं चेतना परीणामः । भावो मन इति चेते ह्यपयोगार्था जगति शब्दाः ॥''

अत्र त्वेवंवियभावमनोनिमित्तेन पौद्गलिकेन सर्वात्मप्रदेशवर्तिना मनसाऽधिकारः, कोष्ठयो वायुरुच्यातलक्षणः प्राणस्तद्वियारिगामापत्तेः, तथा बाह्यो वायुरभ्यन्तरीकियमाणो-ऽपानसंज्ञितः, एतावप्यात्मनोऽनुपाहकौ, रूपिद्रव्यपरिणामात् प्रतिघातदर्शनाद् द्वारानुविधा-यित्वाच मूर्तिमत्ताऽवसेया ।।

भा० —तत्र शरीराणि यथोक्तानि (अ०२, सू०३७)। प्राणापानौ च नामकर्भणि व्याख्यातौ (अ०८, सू०१२)॥

टी॰ — द्वितीयाध्याये दारीराण्यादारिकादीनि यथा व्याख्यातानि तथैवेह प्रतिपत्त-व्यानि, प्राणापानावष्टमेऽध्याये नामकर्मणि गतिजात्यादिसूत्रे पञ्चप्रकारपर्याप्तिकर्मणि प्रा-णापानिकयायोग्यद्रव्यप्रहणशक्तिः निर्वर्तनिक्रियापिरसमाप्तिः प्राणापानपर्याप्तिरित्यत्र भाष्ये व्याख्यास्येते, कथं तर्हि व्याख्यातौ आशंसायामर्थे भूतवद् वर्तमानवच प्रत्यया भवन्ति, उपाध्यायश्चेद् आगमिष्यति तद्याकरणमधीतमेवमिहापि नामकर्माशंसितमित्यदोषः ॥

भा०--- ब्रीन्द्रियादयो जिहेन्द्रियसंयोगाद् भाषात्वेन गृह्णन्ति नान्ये, संज्ञि-नश्च मनस्त्वेन गृह्णन्ति, नान्य इति ।

टी०—द्वीन्द्रियादि भाष्यम् । द्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रियाः पर्याप्त्रेरसनेन्द्रियसम्बन्धतो भाषात्वेनेति भाषापरिणामयोग्याननन्तप्रदेशान् स्कन्धानाद्दते काययोगेन, भाषापर्याप्तिकरणेन निस्जति, अनेनतद् दर्शयति—यत्रेव जिह्नेन्द्रिययोगस्तत्रेव भाषापर्याप्तिः जिह्नाश्रयत्वाद्,अतोऽन्ये व्यवच्छिद्यन्ते पृथिव्यादयो वायुपर्यन्ता एकेन्द्रियाः, तेषां रसनेन्द्रिययोगाभावादजिह्नत्वाद् भाषाभावः, द्वीन्द्रियादयश्च तद्यक्ताः सन्तः स्वभाषात्वेन तान् पुद्गलान् परिणमय्यार्यम्लेच्छवत् प्रतिनियता एव भाषाः प्रयुद्धते, संज्ञिनश्चेत्यादि गुणदोषविचारणात्मिका सम्प्रधारणा संज्ञा तद्योगात् संज्ञिनः, चशब्द एवार्थे, त एव मनःपरिणामेन मनोवर्गणायोग्यान् स्कन्धाननन्तान् मन्तुकामाः सर्वाङ्गीणानाद्दते, ततस्तद्धलेन पुनर्गुगदोषविचारणाभावेन परिणमन्ते, ये त्वेवंविध्यसंज्ञाभाजो न भवन्त्येकेन्द्रियादयोऽसंज्ञिपश्चेन्द्रियान्तास्ते नैव मन्यन्ते,मनःपर्याप्तिकरणाभावात्,

१ 'धारणसंज्ञानं 'इति क-ख-पाठः।

२ प्राणापानरोधेन मरणादिभावात्, अत एव च कायोत्सर्गेऽपि नोच्छ्वासादिरोधानुज्ञा, आकारता च तत्र तेषाम् ।

३ सूत्रावतरणेष्वनेकेषु वक्ष्यते इत्यादिकथनं मूलसूत्रविषयतयोक्तं, अत्र तु व्याख्यातावितिकथनं तयोरसिद्धतां कथयति, निह क्वापि कर्मण्येते शूयेते, ततः पारमार्षसिद्धं विषयं मनसिक्तरयाहैतत् ।

४ नापर्याप्ते वाग्योग इति पर्याप्तेति, तथा च पर्याप्तस्य यद् रसने न्द्रियं तस्य संबन्धत इत्यर्थः ।

अतो व्यवच्छिनत्ति नान्य इति । यत् तु तेषां स्वनीडाभिसपेणं कृमिपिपीलिकादीनां तण्डुलकण-इयामाकबीजादिसंङ्ग्रहणवन्मैनोव्यापारमन्तरेणैव तदवग्रहपाटवात्, ताद्दशी लिब्धरेव सा, न पुनरीहादिज्ञानभेदविचारयोग्यो द्वीन्द्रियादिः ।

कथं पुनरात्मा शरीरादियोग्यान् पुद्गलानादत्ते कथं वा परस्परेण ते संहतास्तिष्ठन्ति न विशीर्यन्ते इत्याक्षिप्ते आह—

भा ॰ — वैक्ष्यते हि—सकषायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान् पुद्रलानाद्त्त इति (अ॰ ८, सू॰ २)॥१९॥ किञ्चान्यत्—

टी०--वक्ष्यते हीत्यादि। यस्मादिभधास्यतेऽष्टमेऽध्याये बन्धलक्षणं सक्कषायत्वाज्ञीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानाद्त्त इति, कषायाः क्रोधादयः सह तः सकषायस्तस्मात् प्रत्य-यात् कषायाख्यादात्मा ज्ञानावरण।दिकर्मयोग्यान् सर्वात्मप्रदेशैनीकर्मयोग्यांश्च पुद्गलानादत्ते, आह च—

" ऊष्मगुणः सन्दीपः, स्नेहं वर्त्या यथा समादत्ते । आदाय शरीरतया, परिणमयति चापि तं स्नेहम् ॥ तद्वद् रागादिगुणः, स्वयोगवर्त्यात्मदीप आदत्ते । स्कन्धानादाय तथा, परिणमयति ताँश्व कर्मतया ॥ "

तस्मात् शरीराद्याकारेणोपकारिणः प्राणिनां पुद्गला एव, न प्रधानविज्ञानस्वभावेश्व-रनियतिहठपुरुषकालादयः शरीराद्याकारपरिणतिभाजो, निर्धुक्तिकत्वादिति ॥ १९ ॥

एष तावत् पुद्गलकृत उपकारो जीवानां शरीरादि, अधुना निमित्तमात्रताप्रदर्शनार्थं सम्बन्नाति-किञ्चान्यदिति, पूर्वोपकारापेक्षमुच्यते । आकारान्तरेणापि पुद्गलानामुपकारकत्वं निमित्तमात्रतयेत्याह—

## सूत्रम्-सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥ ५---२०॥

टी॰—चशब्देन पुद्गलानामुपकार इत्यनुकृष्यते । शरीरादिस्त्रविन्यासं कृत्वा प्राक् किमर्थ-मिदं विभागेनाधुना भण्यते १। उच्यते-सुखादीनामुदँयापेक्षत्वात् प्राच्यानां ग्रॅहणमात्रविषयत्वाद् विभक्तिरिति, द्वन्द्वपूर्वः समानाधिकरणस्तत्पुरुषः, सुखग्रहणं प्राक्त तदर्थं चेष्टादर्शनात्, तद-नन्तरं दुःखवचनं तत्प्रतिपक्षन्वात्, जीवतस्त रुभयदर्शनात् तदन्ते जीवितग्रहणं, कर्मोपभोग-

१ 'संप्रहं तन्मनो' इति क-पाठः ।

विशिष्टमनोव्यापारमपेक्यैतत्, हेतुवादसंज्ञा तु तेषामस्त्येव तत्प्रयोजिका । ईहादि चात्र संप्रधारणरूपं दीर्घकालीन-स्मरणादिरूपं वा, प्राप्तेन्द्रियोहादेस्तु तेषां सद्भावोऽविरुद्धः ।

३ सिद्धालयेऽपि पुद्रलसद्भावात् कि न सिद्धानां शरीरादितया पुद्रलोपकार इत्याह—

४ सातवेदनीयोदयादौ अपेक्षाकारणत्वात् इति भावः । ५ शरीरादौ तु परिणामिकारणं पुरूला इति महणेत्यादि ।

६ 'प्रहणविषयत्वाद्' इति क-ख-पाठः।

परिसमाप्तौ तदसम्भवान्मरेणैवचनम्, प्रैकृतम्रपग्रहवचनमनादृत्यः यत् पुनरुपग्रहग्रहणं तद् वि-शिष्टार्थप्रतिपत्त्यर्थं, शरीराद्याकारेण साक्षात् कुर्वन्त्युपकारमात्मनः पुद्गलाः, अत्र पुनरात्मनः सुखाद्याकारेण परिणममानस्योपग्रहे वर्तन्ते पुद्गला इति ।

भा॰—सुखोपग्रहो दुःखोपग्रहो जीवितोपग्रहश्च मरणोपग्रहश्चेति पुद्गलाना-

मुपेकारः ॥

टी० सुखोपग्रह इत्यादि भाष्यम् । बाह्यद्रव्यसम्बन्धापेक्षसद्वेद्योद् संसार्यात्मनः प्रसादपरिणामः सुखम्, इष्टदारापत्यस्मगन्तरेपनाभपानादिद्रव्योपजनितमिति विस्तरः, तदेव च सुखसुपग्रहोऽनुग्रहः पुद्रलानां निमित्तत्या परिणतावात्मनः, एवं दुःखादिष्विप योजनीयम्, असद्वेद्योद्यादात्मपरिणामो बाह्यद्रव्यापेक्षः सङ्क्रेश्वप्रायो दुःखं, भवस्थितिनिमित्तायुर्द्रव्यसम्बन्धभाजः पुरुषस्य प्राणापानलक्षणिकयाविशेषाच्युपरमो जीवितं, तदशेषोपरितर्मरणम्, कथं मरणमात्मोपग्रह इति चेत्, निर्विण्णस्य पुरुषस्य तित्रयत्वाद् विषादिद्रव्यसम्बन्धे सत्यायुषो यौगपद्यनोपभोगोदयात् कण्टकवेदनावत् ॥

भा०—तद्यथा-इष्टाः स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दाः सुखस्योपकाराः । अनिष्टा दुःखस्य । स्थानाच्छादनानुलेपनभोजनादीनि विधिप्रयुक्तानि जीवितस्यानपवर्तनं चायुष्कस्य । विषशस्त्राग्र्यादीनि मरणस्य, अपवर्तनं चायुष्कस्य ॥

टी०—तद्यथेत्यादिना प्रत्येकमुदाहरणं सुखादीनां दर्शयति स्पर्शाद्यः केचित् कदाचिदाशयवशाज्जन्तृनां वल्लभाः सन्तः सुखमात्मपरिणामस्त्रभावमुपकुर्वन्ति । कर्मणि पष्टी द्रष्टव्या । त एव चानिष्टा द्वेष्याः सन्तः स्वाशयोत्प्रेक्षया दुःखस्योपकुर्वन्ति । तथा चाह—

> ''तानेवार्थान् द्विषतस्तानेवार्थान् प्रलीयमानस्य । निश्चयतोऽस्यानिष्टं न विद्यते किञ्चिदिष्टं वा ॥''—प्रदाम० श्लो० ५२

अतः स्वचेतोविकल्पापेक्षमिष्टत्वमिष्टत्वं वा स्पर्शादीनाम्, तथा स्नानादयो विधिष्र-योगाज्जीवितस्य प्राणधारणलक्षणस्योपकारकाः, विधिष्रयोगो देशकालमात्रासात्म्यद्रव्यगुरुला-घवस्ववलापेक्षः, जन्मान्तरप्रतिबद्धस्य चायुषोऽनपवर्तनम्, अपवर्तनं तु दीर्घस्यायुषोऽध्यवसाः यादिविशेषसाचिव्यादल्पतापादनं जीवितसंवर्तनमित्यर्थः । अनुग्राहकहेतुसिश्चधानात् तु ताव-न्मात्रतैव, सुबद्धत्वात्, पर्वनश्लेषवत्, अनपवर्तनमिति, बद्धस्पृष्टनिहितनिकाचितचतुष्करण-

१ 'मरणं' इति क-पाठः ।

२ विप्रियस्य दुःखमरणकारितया पुद्गलानामुपयोजनमध्यक्षसिद्धमेव, स्वरूपख्यापनमेतत्, तेन नैतत्कार्यता ।

३ गतिस्थित्युपग्रहाविस्यत्र समस्तत्वादुपग्रहस्य न तस्यानुवृत्तिः सिन्नयोगेतिन्यायात्, उपकारशब्दस्त्वन्नापि पुद्गला-नामुपकार इति अनुवर्श्वत एवं, तत आवश्यकं उपग्रहग्रहणं, अन्यच मुखादीनि न पुद्गलरूपाणि किन्तु तज्जन्यानीति युक्तमुपग्रह इति, भावि भाष्यमपि तथैव ।

४ तस्यापि पौद्गलिकत्वात् तद्धारणाषाधिकत्वादेव जीवितस्येति ।

५ पवनेन-वायुना शुष्यमाणः श्हेषः पवनश्हेषः, स हि गाढतमो न च शक्यते उद्वेष्टग्रितुम् ।

सङ्गृहीतकर्मणामुपक्रमाभावाज्जीवितसंवर्तनाभाव इत्यर्थः । विषशस्त्राग्निमन्त्रप्रहरणाद्यो मर-णस्य-जीवितोच्छेदलक्षणस्योपकारकाः पूर्वोपात्तायुपश्चापवर्तनकारिणः, कर्म हि पौद्रलिक-मिष्टं भेत्तुं बहिः पौद्रलं (पुद्रलैः १) शक्यम् । आह च—

> "सोपक्रममायुष्कं, वेदनयाऽऽतस्य मूर्च्छतो जन्तोः। बन्धप्रायोग्याभ्यां, विगच्छति स्नेहराक्ष्याभ्याम् ॥ १॥—आर्या निरुपक्रमं तु न तथा—ऽऽयुष्कं दृढसंहितं यदिष्टं तत् । नन्वग्न्याद्यरतुप—क्रम्यं कंकडुकमपरात्रम् ॥ २॥ आयुष्कस्यावयवा, बन्धनमुक्ता जटन्ति ते तसात् । आर्द्राद् वस्ताद् यद्वत्, प्रशोष्यमाणाज्जलावयवाः ॥ ३॥ प्राणाहारनिरोधा—ध्यवसाननिमित्तवेदनाघाताः । स्पर्शाश्रायुभेंदे, सप्तेते हेतवः प्रोक्ताः ॥ ४॥"

भा॰-अत्राह-उपपन्नं तावदेतत् सोपक्रमाणामपवर्तनीयौग्रुषाम् । अथान-पैवत्योग्रुषां कथमिति ? । अत्रोच्यते--

टी०—अन्नाहेत्यादिना ग्रन्थेनाशङ्कते, सोपक्रमायुपामनशनरोगादिवाधाभिरूपक्षीणायुपामपवर्तनीयायुषां च भृगुपतनोद्धन्धनादिभिरपवर्तमाँनायुपाग्चपक्वन्तु नाम पुद्गलाः, ये
पुनरनपवर्तनीयायुषो भवन्त्यापपातिकचरमदेहोत्तमपुरूषासङ्ख्येयवर्षायुषस्तेषां कथं जीवितमरणोपग्रह इत्याक्षित्ते अत्रोच्यत इत्याह—

भा०-तेषामि जीवितमरणोपग्रहः पुद्गलानामुपकारः। कथमिति चेत्, तरुच्यते॥

टी०—तेषामपीत्यादि । तेषामप्यनपर्वतनीयायुषां जीवितोपग्रहो मरणोपग्रहश्च पुद्गल-जालायत्त एव, पुद्गलकृत एवोपकार इतियावत्, कथिमिति चेत्, आश्च हते, केन प्रकारे-णानपवर्त्यायुषाग्रुपकुर्वन्ति पुद्गलाः, एवं मन्यते—न तेषामायुर्वधियतुं शक्यम्, न न्हासियतुम्, अतः कग्रुपकारं पुद्गलाः कुर्युरिति तदुच्यते इत्याह—

भा०—कॅर्मणः स्थितिक्षयाभ्याम्। कर्म हि पौद्गलिमिति। आहारश्च त्रिविधः सर्वेषांमेवोपकुरुते। किं कारणम्?। द्यारीरिधित्युपचयबलद्ददिप्रीत्यर्थे स्वाहार इति ॥ २०॥

९ अपवर्तनीयायुषां निरुपक्रमत्वाभावात् सोपक्रमेत्यादि । २ आयुषः पराजुपम्राह्यत्वात् स्वभावतस्तेषां मर्णं, न जातु तेषां पुद्गलोपमहो नामेति शक्कते । ३ शीघ्रमायुःक्षयप्रतिपादनाय मेद इत्याशयः । ४ कर्मशब्देनायुः कर्मेव माश्रं, प्रकरणात् जीवितमरणयोः, अनपवर्तनीयायुषामपि नायुरन्तरेण जीवितं तत्क्षयमन्तरा च मरणमिति युक्तमुक्तं तेषामपीत्यादि ।

टी - कर्मण इत्यादि । यस्मात् सकलमेव ज्ञानावरणादि कर्म पुद्रलात्मकम्-अन-न्तप्रदेशात्मकस्कन्धविकारः, कर्मनिमित्ता च तेषां स्थितिस्तद्द्वारेण जीवितोपप्राहिणः, त एव च कर्मपुद्गलाः क्षीयमाणा मरणोपग्राहिणः सम्पद्यन्त इति, तस्मात् सुष्ट्रच्यते-तेषामपि जीवितमरणोपग्रहः पुद्गलानामुपकारः। आहारश्च त्रिविध

पुद्रलेषु सर्वोपकारिता इत्यादि । समुचयार्थभ्यशब्दः, ओजोलोमप्रक्षेपलक्षणस्त्रिप्रकार आहारो-ऽभ्यवहरणम् , तत्रौजआहारः सर्वप्रदेशैरात्मनः सर्वस्यापर्याप्तकावस्था-

यां जन्मैकाले घृतमध्यप्रक्षिप्तापूपवत्, पर्याप्तकावस्थायां तु लोमाहारस्त्वगिन्द्रियप्रहूणलक्षणः, प्रक्षेपाहारस्तु कावलिकः, सोऽपि पर्याप्तकानामेव पृथिवीकायाद्येकेन्द्रियनारकदेववर्जानामसुम-ताम्, सैर्वेषामित्यनेन संसारिणः परिगृह्यन्ते ॥ नर्तुं संसारिणोऽपि केचिदन्तर्गतावनाहारकाः, केवलिनस्तु समुद्वातकाले शैलेक्यवस्थायां चेति, अतः कथं सर्वेषामुपकुरुत इत्युच्यते ? बाहल्यमङ्गीकृत्येदमुक्तमल्पकालत्वाच नापेक्षितं भाष्यकारेण । किं कारणमेतदेविमति प्रश्न-यति, दारीरेत्यादिनोपपादयति । यस्मादाहाराधीनाः शरीरस्य स्थित्यादयोऽनपवर्त्यायुषाम् , आहारश्र पुद्रलविकारः, ततः पाँद्रलिकत्वादुपकुरुने, तत्र स्थितिः सन्धारणमन्यथा नावंति-ष्टेत, उपचयः परिपोषो मांसमज्जादीनाम्, वलं शक्तिः, प्राणः सामर्थ्यम्, वृद्धिरारोहपरि-णाहरुक्षणाः प्रीतिश्वित्तधर्मः परितोपरूपः, एवमनेकप्रयोजननिवर्तनसामध्योदाहार उप-कारक इति ॥ २० ॥

भा०--अत्राह-गृहीमस्तावद् धर्माधर्माकाशपुद्गलजीवद्रव्याणामुपकुर्वन्ती-ति । अथ जीवानां क उपकार इति १। अन्नोच्यते-

टी०-अत्राहेत्यादिसम्बन्धग्रन्थः । सर्वैर्धमीदिभिरुपकृतं निमित्तन्यापारविशेषेण जीवानाम्, अथात्मानः किमन्येपामात्मनामेवोपकुर्वन्तीत्युपकारं जीवसम्बन्धिनं पृच्छति । अथवा धर्माधर्माकाशपुद्रलानां परानुग्रहः सान्ततिक उक्तः, किमेवमात्मनामप्युतान्यो विधि-रिति प्रश्नयति । तत्र जीवद्रव्याणामिति । जीवानां सर्वे धर्माद्य उपकुर्वन्ति, धर्माधर्मा-काशाः पुद्गलद्रव्याणामुपकारकाः, आकाशं धर्माधर्मपुद्गलानामुपकारकम्, इत्यमेतेऽनुत्रह-कारिणः प्रसिद्धा धर्माद्य इति बुद्धचामहे । अथ जीवानामुपकारः क इत्यनवबोधात प्रश्निते अन्नोच्यते इत्याह ।

जीवोपकारः

सूत्रम् — परस्परोपप्रहो जीवानाम् ॥ ५-२१ ॥ भा०-परस्परस्य हिताहितोपदेशाभ्यामुपग्रहो जीवाना-मिति॥ २१॥

१ जम्मशब्देन नात्र प्रसवः, किन्तु गर्भावतारः । २ शरीरपर्याप्टयेव पर्या<sup>स</sup>का प्राह्याः, अम्यथा अपर्याप्ताना छोमाहारस्याप्यभावसंभवात् । ३ अपवर्तनीयेतरायुष्मतामित्यर्थः, अत एव शरीरेत्यादिहेतुः संगतः ।

४ ' ननु च संसा॰ ' इति ग-पाठः । ५ ' नावितिष्ठते ' इति क-ख-पाठः ।

टी०-परस्परशब्दः कर्मव्यतिहारविषयः । अन्योन्योषब्रहो जीवानाप्रपकारः । न-न्वपरस्परेति भवितव्यमित्यत्र परस्परा क्रिया सातत्येनेत्यत्रैके व्याचक्षते, वर्णलोपं कृत्त्रा निरदिश्वदाचार्यः परम्परोपग्रह इति कात्यायनवचनाद् वा 'इतरेतरान्योन्योपपदाच (पा० अ० १, पा० ३, सु० १६ ) इत्यत्रोक्तं 'परस्परोपपदाचेति ( वक्तन्यं )' ( वार्तिके ९०० ) परस्परस्य व्यतिलुनन्ति । हिताहिनोपरेशाभ्यामिति । हितमायत्यां वर्तमाने च यत् क्षमं युक्तं न्याय्यं वा, तद्विपरीतमहितम्, हितप्रतिपादनेनाहितप्रतिषेधेन चोपग्रहं कुईन्ति, पुनरु-पप्रहवचनमाभिप्रायिकं दर्शयति, जीवाः परस्परहिताहितोपदेशदायित्वेनानुगृह्णन्त न त्वेवं पुद्र जाः । अथवा सुखादीनामेकैकोऽप्यनुत्राहको जन्तोर्भवति सम्रपजातः, इह तु पुनरुपप्रह-मागोपप्राहकयोः परस्परेण स्त्रीपुं मत्रदनुष्रहे योगपद्यार्थं पुनरूपप्रहत्रचनं प्रतिपत्तव्यम्, सर्वदैव द्विप्रभृतीनाम्रपकारो नैककानाम्, उपसर्जनं चोपग्रहः पूर्वसूत्रे, इह तु खतून्त्रः, जीवाना-मुपदेशस्य भूयस्त्वेनोपकारकत्वाद् ग्रहणम्, न तथा प्राणिनो वित्तादिभिरुपकुर्वन्ति यथोपदेशे-नेति, अहितोपदेशोऽहितानुष्टानं वा कथमुपकारः, न, उपकारवचनस्य निमित्तार्थत्वात्, अन्यथा हीष्टोपग्रह एवोपकारः स्यात्, नानिष्टोपग्रह इत्यन्यापिता भवेत् ॥ ननु जीवानामुक्तं लक्षणमुप्योग इति किं पुनरारम्भेग ? नैतत्, तदस्त्यन्तरङ्गं लक्षणिमदं तु बहिरङ्गम्, एवं तिहैं धर्मादित्रयस्य लक्षणं नास्ति । अत्रोच्यते - गतिस्थित्यवगाहानां स्वाभाव्याद्, यो हि यत्रासाधारणो धर्मः स एव तस्य लक्षणम्, इतिशब्दोऽधिकारपरिसमाप्त्यर्थ इति ॥ २१ ॥

भा॰ - अत्राह-अथ कालस्योपकारः क इति १। अत्रोच्यते -

टी०—अन्नाहेत्यादिना सम्बद्धनाति—अन्नेति पञ्चास्तिकायपरिसमाप्तिप्रस्तावे पर आह—अय कालस्पोपकारः क इति ।। नतु च पूर्वोपन्यस्तेषु धमीदिषु द्रव्येषुपकारविषयः प्रश्नो घटमानः कालद्रव्यं तु नैवोपन्यस्तम्,अतः कथं तत्कृतोपकारविषयः प्रश्नः सङ्गच्छेत । सत्यम्, नोक्तं कालद्रव्यं, किन्तु कालञ्चेत्येके (अ० ५, स०३८) इति वक्ष्यत्येकीयमतेन स कदाचिद् धर्मास्तिकायादिद्रव्यपञ्चकान्तर्भृतस्तत्परिणामत्वात्, कदाचित् पदार्थान्तरं धर्मादिवत्, सर्वथा लक्षणं वक्तव्यमेतचेतिस संनिवेश्य प्रश्नयति—अथ कालस्योपकारः क इति । असाधारणलक्षणविषयः प्रश्नः। कथं पुनर्धमीदिपरिणाममात्रं काल इति चेत् यतस्तद्धमीवशेषा एवातीतानागतवर्तमाना आख्यातशब्दवाच्याः, ते च बुद्धपर्थशब्दास्त्रयः, सर्व च वस्त्वर्थाभिधानप्रत्ययसङ्गृहीतं. तुल्यव्यपदेशत्वात् शब्दार्थबुद्धीनाम्, तत्रार्थलक्षणः कालोऽर्थवृत्तिमिरेवावधियते इत्यन्नोच्यत इत्याह ॥

१ ' अन्यस्योपप्रहः ' इति ग-पाठः ।

२ एकेन जीवेन द्वितीयस्य तेन तृतीयस्येत्येवं परम्परार्थे परस्परशब्दः, यथा च धर्मादीनां स्वभावेनैवोपकर्तृता नैवमेषां, किन्तु अनुम्रहिधयेव, यद्वा इन्द्रियादिकार्याण्याश्रित्य परस्परेषामुपमाहकता, तच्छक्तीनां कार्यद्वारावस्थितेः । ३ 'धर्मादिव्रव्येषु ' इति क-पाठः ।

## सूत्रम्—वर्तना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ ५-२२ ॥

टी०—यदा तु पृथक् कालद्रव्यं धर्मादिभ्यस्तदाऽप्यवश्यं सतोप-कालस्योपकारः कारिणा भवितव्यम् । संश्र कालोऽभिमतः स किम्रुपकार इति तस्य खलु वक्ष्यमाणस्वतत्त्वमूर्तेः वर्तना परिणाम इत्यादिनाऽविनाभूतं लिङ्गम्रुपदर्भ्यते । यच प्राङ् नोपान्यासि सूत्रकारेण कालस्तद्स्तिकायत्वप्रतिषेधाय । आह च—

> "तसान्मानुषलोक-व्यापी कालोऽस्ति समय एक इह । एकत्वाच स कायो, न भवति कायो हि सम्रदायः ॥"

स चैकः समयो द्रव्यपर्यायावत्रद्ववृत्तिरेव द्रव्यार्थरूपेण प्रतिपर्यायमुत्पाद्व्ययधर्माऽपि स्वरू-पानन्त्यभूतक्रमाक्रमभाव्यनाद्यपर्यवसीनोऽनन्तमङ्ख्यापरिणामः, अत एव पर्यायप्रवाहव्या-पिनमेकमात्मानमातनोति, अतीतानागतवर्तमानावस्थास्विप कालः काल इत्यविशेषश्रतेः सर्वदा धौव्यांशावलम्बनात्, सामान्यः परमार्थत्वात् सन्नेत्र न कदाचिद्प्यस्वं भजत इति यद्यधत्तियद्वीपसमुद्रद्वयाक्रान्तक्षेत्रपरिणामस्तिर्यग्मानेन पश्चवत्वारिशद्योजनलक्षप्रमाणः ( कैथ्वमधश्चाष्टादश्योजनप्रमाणः ) कालो नाम द्रव्यमिति निरुप्यते वर्तनादिलिङ्गस्वावात्,

ततः किमिति मनुष्यलोकादपि परतो नाभ्युपेयते, तिङ्क्षेपपत्तेः, कालस्य हह वर्तनालक्षणः कालः उच्यते, सा चास्ति तत्र वृत्तिः, तथा प्राणा- पानिमेषोन्मेषायुःप्रमाणादि परत्वापरत्वादिलिक्नं चेति। अत्रोच्यते—

सत्यामि भावानां वृत्ती तस्यास्त्वविशेषेण काललिङ्गत्वं नेष्यते, सन्तो हि भावाः स्वयमेवोत्पद्यन्ते व्ययन्त्यविष्ठन्ते च, अस्तित्वं च भावानां वस्त्वन्तरापेक्षम्, न च तत्रत्याः
प्राणादिवृत्तयः कालापेक्षास्तुल्यजातीयानां सर्वेषां युगपदभवनात्, कालापेक्षा ह्यर्थास्तुल्यजातीयानामेकस्मिन् काले भवन्ति, न विजातीयानाम्, ताश्र प्राणादिवृत्तयस्तद्वतां नैकस्मिन् काले भवन्त्युपरमन्ति चेति, तस्माच कालापेक्षास्ताः, न च परत्वापरत्वे तत्र कालापेक्षे,
स्थितिविशेषापेक्षे हि परत्वापरत्वे, पष्टिवर्षाद् वर्षशितिकः परोऽपरः पष्टिवर्ष इति षष्टिवर्षागां शतं
वर्षाणामिति स्थितिरेषा, सा च सत्त्वापेक्षास्तित्वादेव, भावानामस्तित्वं चानपेक्षमित्युक्तम् ॥
नन्वेवमेव मनुष्यलोकेऽपि कालन्तरपेक्षा वर्तनादयो भविष्यन्ति, किं कालकल्पनयेति चेत्, उच्यते—यदि निर्वर्तककारणं परिणामकारणं वा कालोऽकलयिष्यताऽभविष्यदेतदेवम्,अपेक्षाकारणं हि
सः । न ह्यसाविष्ठाय स्वातन्त्रयेण कुलालवत् करोति। न च मृत्तिकावत् परिणामिकारणं, किन्तु
सम्भवतां स्वयमेवार्थानामस्मिन् काले भवितव्यम्, नान्यदेति अपेक्षाकारणं धर्मद्रव्यमिव गता-

<sup>9 &#</sup>x27;नोपन्यासि ' इति क-ख-पाठः । २ 'पर्यवसाने' इति ग-पाठः । ३ चिह्नान्तर्गतो भागो नास्ति क-ख-योः । ४ 'वियत्यव ॰ ' इति ग-पाठः ।

विति न दोषः, सुखादिदृष्टान्ताश्च पूर्ववद् वाच्याः ।। अत्र च केचिदाचश्चते – विरोधासम्भवाद् वर्तनादिपदत्रयसमासः, अपरे पुनरसमस्तान्येवाधीयते, परत्वापरत्वयोः पुनः समास एव, अन्योन्यापेक्षत्वात्, वर्तनाग्रहणमादौ पूर्वापरिनरपेक्षप्रत्ययाभिधानहेतुत्वानिद्शेनार्थत्वात् । तदनु परिणामग्रहणं, क्रियाग्रहणं वर्तनादिनं तज्जातीयत्वात् । तदनु परत्वापरत्वे विशिष्टलिङ्गत्वात् प्रशंसाक्षेत्रकृतव्युदासार्थम् । उपकारानुक्षणार्थश्च्याब्दः ।।

भा॰—तद्यथा-सर्वभावानां वर्तना कालाश्रया वृत्तिः। वर्तना उत्पत्तिः, स्थितिरथ गतिः प्रथमसमयाश्रयेत्यर्थः ॥

टी॰—तद्यथा—सर्वभावानामित्यादि भाष्यम् । तद्यथेत्यनेन वर्तनास्वरूपम् वर्तनादीनां सकलभावव्यापितां दर्शयति । तत्र वर्तनेव तावद् भाव्यते— वर्तना कालाश्रया वृत्तिरिति, वर्तन्ते स्वयमेव पदार्थास्तेषां वर्तमानाां प्रयोजिका कालाश्रया वृत्तिः, वर्त्यन्ते यया सा वर्तना । 'ण्यासश्रन्थो युच्' (पा॰ अ॰ ३, पा॰ ३, स॰ १०७)। अथवा सैव कालाश्रया वृत्तिर्वर्तनशीलेति, 'अनुदात्ततश्र हलादेः' (पा॰ अ॰ ३, पा॰ २, स॰ १४९) इति युच् । वृत्तिर्वर्तनं तथाशीलतेति, सा च वर्तना प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्णीतेकसमयस्वसत्तानुभृतिलक्षणा उत्पाद्यस्यत्तरस्य वा भावस्य प्रथमसमयसंव्यवहारोऽनुमानगम्यस्तण्डलादिविकारवदग्न्युदकसंयोगनिमित्ता विक्रिया प्राथमिक्यतीतानागतिवेशेषविनिर्मक्ता, वर्तते पाकः अस्य वा भावाऽनुसमयस्थितेर्वर्तना प्रतीता, सा चातिनिप्रणप्रकाबुद्धिगम्या। यथाऽऽह—

"विसस्य बाला इव द्रह्माना, न लक्ष्यते विकृतिरिहाविपाते। तां वेदयन्ते मितसर्वभावाः, सूक्ष्मो हि कालोऽनुमितेन गम्यः॥"

ननु च सिवत्रह्यंन वर्तमानेनोपलिश्वता भावानां प्रतिविशिष्टा कियैव वर्तते इत्या-वैद्यंते कोऽन्यस्तद्यतिरिक्तः काल इति, तथा द्यः श्व इत्यतीतानागतोदयलक्षणा ब्रध्नमण्डल-अमणानुमेया वस्तुक्रियेवोच्यतेऽवृतद् वर्तिःयत इति । यथा चोक्तम्—नृलोके, तत्कृतः कालो विभागः (अ० ४, स्० १४, १५) इति, अत्रोच्यते, प्रागुत्पत्रद्धिरेवास्माभिरिद्युक्तम्—धर्मादि-द्रच्यपरिणतिमात्रं कालस्तदन्यो वा, तत्र प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यता, तदन्यपक्षेऽपि न दोपः, आ-दित्यगत्युपलिश्वता नेपा वस्तुक्रिया वर्तत इति, तद्गताविष सद्भावाद्, वर्तते त्रज्या सिवतुर्यथा आकाशप्रदेशनिमित्तेति चेत्, तद्व्यसमञ्जसम्, तां प्रत्यधिकरणभावात् स्थालीवत्, कथं पुन-

<sup>9</sup> यदि च तिर्यग्लोकन्नात्तपदार्थानां चन्द्रपूर्यादिगतिकिययोपकृतिः तदा स्पष्ट एवोपकारस्तस्य तिर्यग्लोके, धुरलोकादौ न सूर्योदेगीतिकिया न च तया तस्योपकार इति स्पष्ट एवान्यत्र तदनुपकारः, प्रागुक्तमपि च यदुतात्रत्येनैव कालेनान्यत्र व्यवहारः, परमनिरुद्धः समयोऽपि सूर्यादिकियाव्यङ्ग्यदिनादेः परमो लव एव, सूर्यादिगताविप प्राचीना तद्गतिहेंतुरेव, एवंच तिर्यग्लोक एव तस्य वृत्तिर्युक्ता, कथमन्यथा लोकालोकयोर्वर्तनादिसद्भावात् न स सर्वत्र, एवं च पर्यायताऽपि तस्य युज्यत् एव।

२ 'प्रथमसमाश्रयेत्यर्थः' इति क-ख-पाठः । ३ 'ण्याश्रयो युन्' इति ग-पाठः । ४ 'वेद्यन्ते ' इति ग-पाठः ।

रिदमिभधातुं पार्यते—कालाश्रया वृत्तिरिति ? अवधृते हि काले तदाश्रया वृत्तिर्युज्येत ॥ नतु चात्मादयो ऽप्यनवधृतस्त्रस्त्वा एव साक्षाद् बुद्धिसुखदुःखादिभिः कार्येरुभयनिश्चितैरिधगम्यन्ते, दृश्याश्चामी, न चान्यथोपपद्यन्ते, तद्वदेव वर्तना सकलवस्तुव्युपाश्रया, अतोऽस्ति कार्यानुमेयः कालः पदार्थपरिणतिहेतुः, लोकप्रसिद्धाश्च कालद्रव्याभिधायिनः शब्दाः सन्ति, न वस्तुकि-यामात्राभिधायिनः । यथाऽऽह—"युगपदयुगपत् क्षिप्रं चिरं चिरेण परमिदमपरिमदिमिति च, वर्त्स्यति नैतद् वर्त्स्यति वर्तते तद् वृत्तमपि वर्तत इदमन्तर्वर्तते " इति, कालापेक्षमेव आप्ता यत् सर्वे ब्रुवन्ति, तसान्ननु सर्वेषां मतः कालः, द्याः श्वोऽद्य सम्प्रति परत् परारि नक्तं दिवेषमः प्रातः सायमिति कालवचनानि कथं युक्तान्यसित काले ? । तस्याश्च वृत्तेः कालापेक्षायाः कालस्वरूपाया वा भाष्यकारः शब्दानेकार्थान् कथयति—वर्तनेत्यादि ॥ वर्तनोक्तरक्षणा, उत्पत्तिरात्मलाभः, स्थितिरप्रच्युतिरिति किञ्चिद्धेद्वा वर्तनैवोच्यते, निर्विभागः कालः समयः स च प्रथम इति वस्तृत्पत्त्या व्यवचिक्तन्त्रस्तदाश्चया समयपरिणतिस्वभावेत्यर्थः ॥

भा॰—परिणामो द्विविधः-अनादिरादिमांश्च । तं परस्ताद् ( अ॰ ५, सू॰ ४२ ) बश्यामः ॥

टी०—परिणामो ब्रिविध इत्यादि । द्रव्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन परिस्पन्देत्रप्र-योगजपर्यायस्वभावः परिणामः, तद्यथा—अङ्कुरावस्थस्य वनस्पतेर्भूल-काण्ड-त्वक् पत्र स्कन्ध-शाखा-विटप-पुष्प-फलसन्द्रावलक्षणः परिणामः, आसीदङ्कुरः सम्प्रति

परिणामस्वरूपम् स्कन्धवानैषमः पुष्पिष्यतीति, पुरुषद्रव्यस्य वा बाल-कुमार-युव-मध्यमा-द्यवस्थापरिणामसद्भावलक्षणः, स द्विविधः, अविद्यमानादिरनादिरमर्तेषु

धर्मादिषु, मूर्तेषु पुनरादिमानभ्रेन्द्रधनुरादिषु स्तम्भक्तम्भादिषु च । चशब्दोऽवधारणार्थः । परिणामो द्विविध एव, तं चाध्यायपरिसमाप्तौ (स० ४१) वक्ष्यामः — तद्भावः परिणाम इति, स च वस्तूनामृतुविभागवेठानियमकृतः, तत्रतेवो हेमन्त १ शिशिर २ वसन्त ३ प्रीष्म ४ वर्षा ५ शरत्संज्ञाः ६ कालस्यैकस्य शक्तिभेदाः प्रतिविशिष्टकायप्रसवानुमेयाः । तद्यथा—हेमन्ते हिमानीनिपातप्रम्लानानि चन्ताककापीसीवनानि । पथिकाः सङ्कोचितपाणयः कणद्द-तवीणिकाः कम्पमानगात्रयष्टयः प्रत्यप्रिश्चलभा इवापतन्तो लक्ष्यन्ते । वायवश्च तुपारलेशसं- कृतोऽतिशयशिशिराः शरीराण्यायासयन्तः प्राणभाजामावान्ति । प्रियतमापरिष्वक्षदुर्लालेतेषु

युवसु प्रसरमलभमानाः कुङ्कुमारुणाः प्रियतासुपनमन्त्यंशवः सहस्तर-हेमन्तवर्णनम् इमेर्जीवलोकस्य । अनवरतशीतपातजनितव्यथाः काष्ठशकलानि डिंम्भाः समाहृत्येकतो हृतसुजमादीप्य तापमासेवन्ते प्रसारितपाणयः सहःसह-

स्यसंज्ञयोमीसयोः ॥

<sup>9 &#</sup>x27;युज्यते' इति क-ख-पाठः । २ 'सर्वेषामिमिनतः' इति ग-पाठः । ३ 'कर्पासी ' इति क-ख-पाठः । ४ 'क्षणद्वदन्त 'इति ग-पाठः । ५ 'सङ्गिनोऽतिशय ' इति क-ख-पाठः । ६ 'ण्यावासयंतः' इति ख-ग-पाठः । ५ ' ॰माभिः समा ' इति क-पाठः ।

तथा शिशिरे—अतिदुर्भगशशाङ्किरणे परिपाकसुरिभफलसम्पद्विनम्यमानशाखाभराः फलार्थिभिः शिशुकद्म्बकैरनुगततला बदरीतरवः, तुहिनशिलाशकलविशदकुन्दमालतीकुसुम-वासवाहिनो मारुताः, प्रियङ्गरोधप्रसवसनाथानि दिङ्गुखानि, प्रलीनाः शिशिरवर्णनम् पङ्कजाकराः सायामा यामिन्यः, कर्रमीरजागुरुगन्धाळ्यगर्भगेहशायिनः

सुखिनस्तपस्तपस्यनाम्नोर्मासयोः ॥

तथा वसन्ते-समन्ततः किञ्चिद्विभाव्यमानकुसुमाः कुन्द्यष्टयः केसरतिलककुरबक-शिरीषकोल्लप्रसुनजृम्भमाणपरागभाजः समीरणाः तरुणजनहृद्यहारिणः, सहकारमञ्जरीरजः-पुञ्जपिञ्जरितविग्रहाः कुसुमासवपानवशगताः सहचरीपक्षपातराच्छरन्तः कलगिरो बद्धमण्डलाः कातरजनान् रागपरिवृतः कुसुमधनुषो गोचरीकुर्वन्तः परिपतन्ति वना-

वसन्तवर्णनम् नि मधुपाः, परभृतकुलकलिनादकोलाहलप्रतिवध्यमानगमनाः पदे पदे प्रस्खलन्तः पलाञ्चवनानि कुसुमभरभाञ्चि ज्वलदनलकूटानीव पुरः प्रेक्ष्य-

माणा मलयवायुवेगावधूतचम्पकरजःपटलरवकीर्यमाणलोचनपुटाः प्रत्यावर्तन्त एवं पथिक-सार्थाः, परिणतिबम्बफलच्छविभिरशोकपुष्पप्रकरैरुपशोभिताश्च सर्वतो दिशां भागा मासयो-मेधुमाधवाभिधानयोः ॥

तथा निदायसमये—दहनमिव किरणनिकरैः किरन् किरणमाली ध्रवस्तलमास्तीणीङ्गा-रत्रकरमिव करोति, चीरीविरावद्राघीयांसो दिवसाः कथिश्वदपवाद्यन्ते पथिकजनैः, आवाहो-पकण्ठत्रकृदमुच्छायाधिश्रयितश्रान्तकार्पटिकधोरणध्वानपरिपूरिता दिगाभोगाः, चन्दनपङ्का-

ङ्गरागपरिपाण्डराः किङ्करकरोतिक्षप्तताल्यन्तश्वसनशीतलित्यरीराः शि-

श्रीष्मवर्णनम् शिरेषूपवनेषु सरित्सरसीतीरेषु च विविधधारागृहान्तर्गता भोगिनो निरस्तधर्मप्रसरमभिरमन्ते, करिदशनशकलधवलमिककाकोरकबहलपरि-

मलहारिणः परिमलितपाटलप्रसवाः सायं प्रातश्च पवना विलासिनां मदनमादीपयन्तः सुरभयो विचरिनतः अर्रण्यान्यः कठोरकठिनकन्धरवराहदंष्ट्राकोटिविलेखोत्खातसुस्तादलसुगन्धयः क-रिमहिषयूथावगाढपस्वलाः कलभचीत्कारपूरितदद्यादिशो मृगतृष्णाभिरारचितसरस्तरङ्गमाला-भिरिव विप्रलब्धमुग्धहरिणव्रजाः श्चिश्चकाभिरुययोगीसयोः ॥

तथा वर्षासु सौदामिनीवलयविद्योतितोदराभिनवजलधरपटलस्थंगितमम्बरमारचितपा-कशासनचापलेखमासारधाराप्रपातशमितधृलिजालं च विश्वम्भरामण्डलम्, अङ्गसुखाः समीराः कदम्बकेतकरजःपरिमलसुरभयः, स्फुरदिन्द्रगोपकप्रकरशोभिता शाद्दलवती भूमिः, कूल्क्क्य-

जलाः सरितः, विकासिकुटजप्रस्नकन्दलीशिलीन्ध्रभूषिताः पर्वतोष-वर्षावर्णनम् त्यकाः, पयोदनादाकर्णनोपजाततीबोत्कण्ठाः परिम्रुषितमनीषा इव प्रवा-सिनः, चातकशिखण्डिमण्डलमण्डलभ्वनिविषमविषवेगमोहिताः पथिक-

९ 'कस्मीरगुरु ' इति क-ख-पाठः । २ 'केलगिरी ' इति क-ख-पाठः । ३ 'परिधृतः ' इति वा-पाठः । ४ 'अरणान्यः ' इति वा-पाठः । ५ 'चितस्तरक् ' इति क-ख-पाठः ।

जायाः, क्षणं क्षणद्यतिदीपिकाप्रकाशिताशाम्रसासु क्षणदासु परिश्रमत्सद्योतकीटकासु सञ्च-रन्ति मस्रणमभिसारिकाः, पङ्कबहुलाः पन्थानः कचिज्जलाकुलाः कचिद्विरलवारिधाराधौत-हारिसैकताः नभोनभस्ययोभीसयोः ॥

तथा शरदि-दिनकृतो मयूखाः पङ्कमाश्यानयन्तः प्रतापग्रुग्रतरमातन्वते, विनिद्राम्भो-जकुग्रुद्वनानि सरांसि सहंससारसानि स्फटिकमणिभित्तिविमलवारिपूर्णानि, कल्हारकुवलया-मोदवाहिनो गन्धवाहाः सप्तच्छदकुसुमरजोधूलिधूसरितवपुषः कलगुङ्जिनो मधुलेहिनः काष्टाः कृतबन्धुजीवकावतंसाः, सञ्जातदर्पास्तथोक्षाणो मत्तध्वानगम्भीरग्रुन्नदन्तः श्रिष्टमृत्तिका-

खण्डमण्डितशृङ्गकोटयः परिष्वष्कन्ते, कृषीवलहृदयहारीणि हरिणक-

श्चरद्वर्णनम् दम्बकद्शनाॡ्नतटस्तम्बाग्राणि कैदार्याणि समधिगतपाककलमानि कलमगोपिकाच्छ्त्कारवित्रासित्युक्मण्डलानि नितरां च्कास्ति, तुषा-

रदीधितेर्धवलयन्तो मुखानि हरितामभीशवः कामिनां प्रमोदमन्तःकरणेषु शनकैः समेधयन्ति प्रसभमिषोर्जयोमीसयोः ॥

तथा वेलानियमसमधिगतपाटवानि प्रातः कुशेशयकोशजालानि भास्वत्करसम्पर्काद् विकासमादद्वे, कुमुद्वतीनाथिकरणकलापपरामृष्टानि च कुमुदकुवलय-

वेलानियमः कुङ्मलानि निष्ठणूतसुरिभपरिमलं दल्लिन्त, कोशातकीपुष्पपटप्राव-रणाः सन्ध्यासु ग्रामवृत्तयः सुरिभगन्धोद्गारिणः कामिजनजनितसम्म-

दास्तरुण्य इव बहलाङ्गरागा विराजन्ते, जलधिरिप वेलानियममनुवर्तमानः शिशिरिकरणोदये विलित्तुङ्गवीचिवाहुभिरम्भोधरध्वानगॅम्भीरव्याहारमेलाफलपरिमलिपशुनामालम्बते वेलाव-धूम्, काशिकशकुन्तयश्च रजनीषु द्राघीयसा भयानकध्वनिना स्थायं स्थायमारटन्ति, प्रतानित-प्रीवाः कृकवाकवोऽपि वेणुपर्यन्तन्यस्तच्छित्वरकृताधिवसतयो दीर्घैः कलगम्भीरध्वनिभिरावे-दयन्ते यामच्छेदान्, वनस्पतयश्च केचिदाबद्धपत्रसङ्कोचाश्चिराय नियतवेलासु निद्रां भजन्ते ॥

सोऽयमृतुविभागो वेलानियमश्च चित्रपरिणामः कारणं नियामकमन्तरेणानुपपन्नः सकलकारणकलापसिन्नधाने सत्यप्यनासादितोपजनत्वात्, अनेकशक्तियुक्तकालद्रव्यापेश्वस्तु प्रादुर्रित, तस्मात् प्रतिांवशिष्टकार्यानुमेयः कालोऽणुवत्, अन्यथा नियामकहेत्वभावे युगपदेते भावा भवेयुरपरायत्तत्वात्, अतः प्रतिनियतकालभावित्वादमीषां परिणामानामस्त्येकमनेकशक्तिकलापान्वितं कारणम्, ताश्च शक्तयः कदाचिदेव स्वकार्यनिष्पादनाय प्रवर्तन्ते समासादितपरिपाका न सर्वदेति । अथ कदाचिदेवमधिगच्छेत् कश्चित् खरविषाणशक्तिरसौ ताद्दर्शिति, तदयुक्तम्, अवस्तुत्वापत्तेः, प्रतिवाद्यप्रसिद्धेश्वेति ॥

भा०-- क्रिया गतिः । सा त्रिविधा-प्रयोगगतिः विस्रसागतिः मिश्रिकेति ॥

१ ' भारधेत ' इति क-ख-पाठः । २ ' मभीषवः ' इति श्व-पाठः । ३ ' ०द्रारिण्य ' इति क-पाठः । ४ ' गभीर' इति क-ख-पाठः । ५ ' भानेन ' इति क-ख-पाठः ।

टी० किया गतिरित्यादिभाष्यम् । करणं किया द्रव्यपरिणामस्तस्यानुप्राहकः कालः, तद्यथा आकाशदेशावल्यामक्गुली वर्तते अतीताऽनागतेति च, अन्यथाऽतीत एव वर्तमानोऽनागतश्च स्यात्, एवमनागतो वर्तमानश्च सङ्कीर्येत, अनिष्टं गति-विचारः चैतत्, तस्मादस्ति कालो यदपेक्षयाऽतीतादिव्यपदेशाः परस्परामङ्कीणाः संव्यवहारानुगुणाः प्रथन्ते, तत्रातीतो द्विविधः भाव-विषयभेदात्, विनष्टो घट इति भावातीतः, विषयातीतश्चकुरादिग्रहणानन्तरमद्राक्षं घटम्, तथानागतदिद्धः साभ्यणों घटो विषयानागतः, अलब्धात्मभावो भावानागत इति । तत्र प्रयोगगतिः जीव-परिणामसम्प्रयुक्ता शरीराहारवर्णगन्धरसस्पर्शसंस्थानविषया, विस्नसागतिः प्रयोगमन्त-रेण केवलाजीवद्रव्यस्वपरिणामरूपा, परमाण्वभ्रेन्द्रधनुःपरिवेषादिरूपा प्रयोगगत्यादिविचारः विचित्रसंस्थाना, मिश्रिका प्रयोगविस्तसाभ्याग्रभयपरिणामरूप-त्याजीवप्रयोगसहचरिताचेतनद्रव्यपरिणामात् कुम्भस्तम्भादिविषया, कुम्भादयो हि तेन तादशा परिणामेनोत्पन्तं स्वत एव शक्ताः कुम्भकारसाचिव्यादुपजायन्ते, वर्तनापरिणामयोः कियाजातीयत्वादेव पर्यन्ते कियोपादानम्, परिणामश्चात्र प्रधानमित्यतो वर्तनाकिययोः स मध्येऽधीतः सुत्रकारेण, परिणतिविशेषा एव वर्तनाकियाभेदा इति ॥

भा॰—परत्वापरत्वे त्रिविधे-प्रशंसाकृते क्षेत्रकृते कालकृते इति । तत्र प्रशंसाकृते परो धर्मः परं ज्ञानमपरोऽधर्मः अपरमज्ञानमिति । क्षेत्रकृते एक-दिकालावस्थितयोविपकृष्टः परो भवति, सन्निकृष्टोऽपरः । परत्वापरत्वविचारः कालकृते द्विरष्टवर्षाद् वर्षशतिकः परो भवति, वर्षशतिकाद् द्विरष्टवर्षोऽपरो भवति । तदेवं प्रशंसाक्षेत्रकृते परत्वापरत्वे वर्जियत्वा वर्तनादीनि कालकृतानि कालस्योपकार इति ॥ २२ ॥

टी०—परत्वापरत्वे इत्यादि । प्रशंसाक्षेत्रकालभेदात् त्रैविध्यम्, तन्न प्रशंसायाम्, परो धर्मः सर्वोत्तमत्वात् प्रशस्तः सकलमङ्गलनिलयत्वात् प्रकर्षकाष्ठागत इति, अपरोऽधर्मो जधन्यः स्वल्पगुणत्वात् निकर्षावस्थाप्राप्तः, तथा परं ज्ञानं यथावस्थितवस्तुवेदित्वात्, अपर-मन्यथा, तचाज्ञानमेवाप्रशस्तत्वात् कुत्सितमसम्यग्दष्टेरिति । क्षेत्रकृते इत्यादि, एकस्यां दिश्येकदा विप्रकृष्टो द्रवर्तां परः प्रत्यासन्नोऽपरः सन्निकृष्ट इत्यर्थः, दिशः प्राधान्यमविनाभावित्वात् कालोऽप्यत्राक्षिप्यते, कालैकत्वेऽप्यपदेशो भवत्येकदिग्व्यवस्थितयोः परोऽपर इति । कालकृते इत्यादि, व्यतिकरेणापरस्मिन् परं परस्मिश्रापरमिति यन्निमित्ते प्रत्ययामिधाने स कालः । तद्यथा—षोडशवर्षात् परो वर्षशतायुः वर्षशतायुषोऽपरो द्विरष्टवर्षायुः, प्रशंसाक्षेत्रकृत्वपरत्वापरत्वे चैते न भवतः, छब्धकादाविष दर्शनात्, यस्माङ्गब्धकेऽपि देशकुलजातिविद्यान्तपरत्वापरत्वे चैते न भवतः, छब्धकादाविष दर्शनात्, यस्माङ्गब्धकेऽपि देशकुलजातिविद्यान

<sup>9 &#</sup>x27;सङ्कीर्णतोऽनिष्टं ' इति क-स्व-पाठः । २ 'जातीयकत्वादेव ' इति ग्र-पाठः । ३ 'घर्मः अपर् ज्ञानमिति 'इति क-स्व-पाठः ।

परिद्दीणे परत्वापरत्वप्रत्ययाभिधानसम्भवात्, न च बन्धुजनापेक्षे, एकािकन्यपि भावात्, न तपश्चरणालम्बने, अतपस्केऽपि दर्शनात्, न कर्मसंस्कारापेक्षे, तयोरनिधकारात्, न चािदित्यनिमित्ते, तत्रापि दष्टत्वात्, परोऽभियोग्यः अपर आदित्यः परः सिवताऽपरोऽभियोग्य इति, अतः सामर्थ्यात् कालकृते, तयोविंशेषणार्थमिदमुच्यते—प्रशासाक्षेत्रकृतेऽपि पर्रत्वापरत्वे वर्जियत्वेति, वर्तनादयः सर्वे कालकृताः कालस्यापेक्षाकारणस्यानुग्रह उपकार इति सूत्रार्थः ॥ एवं चायं यत्परत्वापरत्वे सूत्रभेदेन समस्य निर्दिष्टे सूरिणा तदवगमकं-न प्रशंसाक्षेत्रकृतयोरत्र परिग्रहः, वर्तना परिणामः क्रियाश्च द्रव्यस्वभावः कालापेक्षो निरदिशे, परत्वापरत्वे चावधित्वेन काललिङ्गमिति ॥ २२ ॥

भा॰—अत्रोह-उक्तं भवता ( अ० ५, सू० १९ भाष्ये )—शरीरादीनि पुद्गरानामुपकार इति । पुद्गरा इति च तन्त्रान्तरीया जीवान् परिभाषन्ते । स्पर्शादिरहिताश्चान्ये । तत् कथमेतदिति ? । अत्रोच्यते ॥

टी०—अन्नाह-उक्तं भवतेत्यादिसम्बन्धग्रन्थः । अत्र प्रस्तावे परोऽभिधत्ते-प्रतिपा-दितं भवता शरीरादयः सुखादयश्च पुद्गलानामुपकार इति । तन्त्रान्तरीयाश्च मायासनवीयाः पुद्गला इत्यनेन शब्देन जीवान् परिभाषन्ते-पुद्गलशब्दं जीवेषु सङ्कतयन्ति व्यवहारसि-द्वचर्थमिति ॥ नतु च तेषां जीव एव नास्ति, कथं तद्विषयं पुद्गलध्वनिं परिभाषेरिश्विति १ । उच्यते—अस्त्यार्थसम्मितीयानामात्मा, सौत्रान्तिकानां तु चित्ततद्यक्तसन्ततौ तत्पुद्गल-प्रज्ञितः, चित्तसन्ततौ वेदनासंज्ञा चेतनादिधर्मयुक्तायां चक्षुरादिसहितायां च चित्तेनान्योन्या-तुविधानात्, इत्येषा चित्ततद्यक्तानां धर्माणां सन्ततिरहङ्कारवस्तत्वादा-

पुर्गलशब्दार्थः वापपानात्, १९५५ प्रपाद्यानात् प्रदेश हत्युपचर्यते, वोगा-स्मेत्युपचर्यते, तथा प्रनः पुनर्गत्यादानात् पुद्रल इत्युपचर्यते, योगा-चारणां त विज्ञानपरिणामः पुद्रलः ॥ यथाऽऽह—

> ''आत्मधर्मोपचारो हि, विविधो यः प्रवर्तते । विज्ञानपरिणामोऽसौ, परिणामः स च त्रिधा ॥''

एवं तन्त्रान्तरीयैः पुद्गलो जीव उक्तः, त्वया पुनः शरीराधुपकारिणः पुद्गला इत्यु-च्यते तदेतत् कथं विश्रतिषिद्धत्वादिति प्रश्नयति ॥ नन्वनुपपद्मः संशयः, पूर्वमुक्तमेव-रूपिणः पुद्गलाः (अ०५, सू०४) इति, न च रूप्यात्मा प्रतीत इति, उच्यते—रूपशब्देन तत्र मूर्तिरुक्ता, सा च मूर्तिरन्यैरसर्वगतद्रव्यपरिमाणमिष्यते, यथा मनः, तद्य स्पर्शादिर-हितम्, एतित्ररासार्थमिदमवश्यं वक्तव्यं भवति सूत्रं-स्पर्शादियुक्ता मूर्तिः, तथा चतुः स्विश्वे-

९ धर्मादयस्ताबदरूपिणो लक्ष्याश्च गत्यादिद्वारेण जीवानां च लक्षणमुपयोग इति प्रागेवोक्तमिति पुद्रललक्षणानि वक्षकामः परविश्रतिपत्तिनिरासाय शहते, यद्वा संघातभेदौ बक्तकाम आरभते हेतूनाल्यातुं तत्राह ।

२ ' चित्तेऽन्योन्या ' इति क-खन्याठः ।

कगुणानि पृथिव्यादीनि कणभुजोक्तानि, तत्प्रतिषेधार्थं चावश्यंतया विधेयं सर्वाण्येतानि चतुर्गुणानीति, एता विप्रतिपत्तीः सर्वाश्वेतस्याधायात्रोच्यत इत्याह ॥

भा --- एतदादिविप्रतिपत्तिप्रतिषेघार्थं विशेषवचनविवक्षया चेदमुच्यते-

टी॰—एतदादीत्यादि। एषा आदियीसां ता एतदादयः, पुद्गलशब्देनात्मोच्यत इत्येषा विप्रतिपत्तिराद्या, द्वत्तिसता प्रतिपत्तिविद्यतिपत्तिः, तथा सर्वगतं द्रव्यं स्पर्शादिरहितं चेति द्वितीया विप्रतिपत्तिः, तिन्नपेधाय सूत्रारम्भः, तथा च पृथिव्यादिद्रव्याणि विशेषवचनैर्वक्तु-मिष्टानि पृथक् पृथेक चतुर्गुणानीत्येतदभिधीयते—

सूत्रम्—स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ ५-२३ ॥ दी०—प्राङ्निर्दिष्टेन्द्रियक्रमापेक्षः स्पर्शदिविन्यासः, विषयवलवन्वात् स्पर्शप्रहणमादौ, सित च तस्मिन् रसादिसद्भावात् । एतदुक्तं भवति—स्पर्शित्वादवादीनि चतुर्गुणानि पृथिवीवत्, तथा मनः स्पर्शदिमदस्वगतद्रव्यत्वात् पार्थिवाणुवत् कृतद्वन्द्वानां मत्वर्थीयः, स च सम्बन्धापेक्षः, सम्बन्ध्य स्पर्शनादिप्राप्ताः पुद्गलाः स्पर्शादाकारेणोपपद्यन्त इति, अथवा सर्वदेव स्पर्शादियुक्ताः पुद्गला इति नित्ययोगे मतुप् विहितः, यस्मादिन्द्रिय-सम्बन्धात् प्रागपि स्पर्शोद्याकारभाजस्त इति ॥

भा॰ स्पर्शः रसः गन्धः वर्णे इत्येवंत्रक्षणाः पुद्गला भवन्ति ॥

टी०—स्पर्शे इत्यादि भाष्यम्। कर्मसाधनाः सर्वे स्पर्शादयः। इतिशब्दो यस्माद्र्थे। यसादित्थंलक्षणाः पुद्रला मनन्ति तस्मान्न जीवाः पुद्रलशब्दवाच्या इति, यथा चैते परमाण्वादिगताः स्पर्शादयो गुणाः परमाण्वादिभ्यो भिन्नाश्चाभिन्नाश्च तथा 'गुणपर्यायवद् द्रव्यम्' इत्यत्र (३७) सूत्रे प्रतिपादयिष्यामः॥ ननु च नैव केचन विज्ञानाद् वहिः स्पर्शोदिमन्तः पुद्रला विद्यन्ते, विज्ञानमेव तथा प्रत्यवभासते, बाह्यार्थनिरपेक्षस्वप्नादाविवेति । अयुक्तमेन्त्त्व, अनुभवविरोधात, यस्माद् देशविच्छेदेन स्वान्तर्वर्तिनोऽनुभवाद् वहिरवभाममानो दृश्यते नीलपीतादिर्थः। स्वसंवेद्यो हि बुद्धिमन्निवेशी बाद्यार्थाकारानुकारो द्योतते स निद्धोतुम-शन्यः, यदा चार्थस्य ज्ञानग्राद्यं स्वरूपं तद् द्योतते कथं सोऽर्थो नास्तीत्युच्यते, स्वप्ने चित्रवेषाच। बाद्यार्थयदर्शनाच जाग्रदवस्थायामित्यसमञ्जसग्रदाहरणम्, प्रमाणप्रमाणाभामानिवेश्वाच। बाद्यार्थयदर्शनाच जाग्रदवस्थायामित्यसमञ्जसग्रदाहरणम्, प्रमाणप्रमाणाभामानिवेशवाच। बाद्यार्थयदर्शनाच विश्वेषो न स्थात्, तस्माद् विज्ञानं वहिर्थस्वरूपानुकारितया साकारम्, अनाकारत्वे प्रत्यासचिविप्रकर्षाभावात् सर्वार्थग्रहणं वा स्यात्, अतो ग्राहक-विशेषादेव प्राह्यदृष्टिनिबन्धनम्, अन्यथाऽर्थज्ञानमित्येतद्पि न स्यात्, व्यपद्शस्यापकारप्रभावित्वात्, उपकारस्य च जन्यजनकर्भावनान्तरीयकत्वात्, अलमतिप्रसङ्गेन, प्रकृतग्रुच्यते—

१ ' पृथग्गुणानी ॰' इति क-स्त-पाठः । २ ' बाह्मार्थाकारो ' इति ग-पाठः । ३ ' भावाना ॰' इति ग-पाठः ।

भा०—तत्र स्पर्शोऽष्टविधः—कठिनो मृदुर्गुरुर्लघुः शीत उष्णः स्पर्शोदीनां प्रकाराः सिग्धो रूक्ष इति । रसः पश्चविधः—तिक्तः कदुः कषायोऽम्लो मधुर इति । गन्धो द्विविधः—सुरेभिरसुरभिश्च । वर्णः पश्चविधः—कृष्णो नीलो लोहितः पीतः शुक्क इति ॥ २३ ॥ किश्चान्यत्—

टी०—तन्नेत्यादि । स्पर्शादीनामनन्तपर्यायत्वे पि मौलमेदप्रसिद्धचर्थकठिनप्रमुखस्पर्शा मिदं प्रक्रियते, कठिनादयो विद्वदङ्गनावालादिप्रतीतास्तथापि सुप्रयुक्तकादिनां लक्षणानि प्रत्येकं प्रकारयन्ते, अनमनात्मकः कठिनः, सोन्नितिलक्षणो मृदुः, अधोगमनहेतुर्गुरुः, प्रायस्तिर्यग्रुध्वेगमनहेतुर्लुष्ठः, वैशद्यकृत् स्तम्भनस्वभावः
श्वातः, मार्द्वपाककृदुष्णः, संयोगे सित संयोगिनां बन्धकारणं स्निष्धः, तथैवाबन्धकारणं
च रूक्षः, इतिशब्दः परिस्पूरस्पर्शभदेयत्ताप्रतिपादनार्थः । अत्र च स्निष्धस्त्रश्वशीतोष्णाश्चत्वार एवाणुषु सम्भवन्ति, स्कन्धेष्वष्टाविष यथासम्भवमिधानीयाः । स्नेष्ममनकृत् तिकः,
स्नेष्मभदेपाटवकृत् कदः, अन्नस्विस्तम्भनकर्मा कषायः, आश्ववणक्नेदनकृदम्लः, ह्नादनवृंहणक्नमधुरः, लवणो मधुरान्तर्गत इत्येके, संसर्गज इत्यपरे । सुरिभश्चन्दनोश्चीरकश्मीरजादीनाम्, असुरिभिलेसुनविष्ठादीनाम्, सोमुख्यवैमुख्यकारित्वात् साधारण इत्येके, तन्न, उभयोरन्तर्णातविषयत्वात् । कृष्णादयो वर्णाः क्रमेणाञ्चनश्चकप्रकृत्विश्वतः स्वगदि विभावनीयाः,
संसर्गजाः सारङ्गादयः । एवमेतद् द्रव्यमेव स्पर्शाद्ये एव, न द्रव्यं, तद्यहे तद्बुद्धचमावाकियुक्तत्वाद् द्रव्यनयाभिप्रायः, पर्यायस्य तु स्पर्शाद्य एव, न द्रव्यं, तद्यहे तद्बुद्धचमावादिति ॥ २३ ॥

किश्वान्यदित्यनेन सम्बन्धयति । असकलरूपद्रव्यधर्मनिर्देशादनेनेदग्रुच्यते-किश्वा-न्यदिति । पुद्गलानां न केवलं स्पर्शादयो धर्माः, शब्दादयश्रेति दर्शयति—

पुर्<sub>गलानां</sub> सूत्रम्----राब्द-बन्ध-सौक्ष्म्य-स्थौल्य-संस्थान-भेद-तमञ्जाया-भन्दादिधर्माः तपोद्योतवन्तश्च ॥ ५-२४ ॥

टी०-शब्दादयः कृतद्वन्द्वा मतुपा निर्दिश्यन्ते पुद्गलपरिणामप्रदर्शनाय । चशब्दः पुद्गलातुक्तर्षणार्थः ॥

भा०--तम्र शब्दः षड्विधः-ततो विततो घनः शुधिरैः संघर्षो भाषा इति॥

टी० तश्र शब्द इत्यादि भाष्यम् । तत्रेति तेषु शब्दादिषु पुद्गलपरिणामेषु शब्दस्ता-वदेवंस्वरूपः, विवक्षावशादन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रधानगुणभावतया सामान्यविशेषवतोऽर्थस्यामि-

१ ' प्रुरिमश्राप्रुरिमश्व ' इति क-क-पाठः । २ ' ०रो घर्षो भाष इति ' इति घ-पाठः ।

धायकः प्रत्यर्थनियतसङ्गतवर्णादिविभागवान् ध्वेनिरेव शब्दः, न स्कोटः, अनादिष्टद्धपरम्प-रासङ्केतप्रसिद्धिवशात् प्रत्यर्थनियतत्वम्, परस्परापेक्षातः स्वाभिधयेकार्थकारितया शिविको-द्वाहकवत् सङ्गतत्वम्, वर्णपदवाक्यानि विभागः, तद्वान् ध्वनिरेव च शब्दः-श्रोत्रग्रहणः, न

स्कोटः शालातुरीयमतानुसारिवैयाकरणनिकायपरिकल्पितः, तेर्पा हि शब्दस्य ध्वनिरुचरितः स्कोटं किलाभिव्यनक्ति, तस्मादभिव्यक्ताद्रथप्रतीतिरिति, स्कोटाद भिकत्वम् असम्बन्धमेतत्, अनित्यत्वापत्तेः, स्कोटस्य अभिव्यज्यमानत्वान्मूल्की-

लोदकादिवत, अर्थप्रतीतिहेतुत्वात, प्रदीपादिवत, प्रदीपादिनित्यत्वे वा दृष्टान्ताभावः, न च स्फोटमभिन्यञ्जनित ध्वनयः, अचाक्षुषप्रत्यक्षत्वात् गन्धवदित्यतो ध्वनि-रूपः शब्दः स्पृतेः कारणम्, सर्वस्य शब्दस्य प्राग्व्युत्पन्नसङ्केतवशादर्थप्रत्यायनम्, ततश्च पूर्वी-पलब्धार्थानुस्मरणात् स्मार्तं शब्दविज्ञानम्, न चान्यापोहमात्रं शब्दार्थः, विधिनिरपेश्वस्य व्यतिरेकस्यात्राप्रसिद्धेरन्वयस्य च व्यतिरेकशून्यस्यानुपलब्धेः, परस्परापेक्षाभ्यामन्वयव्य-तिरेकाभ्यां सर्वत्रार्थाधिगतेः व्यतिरेकस्यैव प्राधान्यमित्ययुक्तम्, तथाचाह दत्तकिश्चु-रेव-- "अर्थान्तरापोहं हि स्वार्थे कुर्वती श्रुतिरिभधत्त इच्युच्यते" । हिशब्दो यस्मादर्थे । यथा रक्षेशब्दोऽबृक्षशब्दिन र्वार्थे कुर्वन् स्वार्थे वृक्षतक्षणं प्रत्याययतीत्युच्यते, एवं च निवृत्तिविशिष्टं वस्तु शब्दार्थः, न निवृत्तिमात्रम्, अलक्षणीयमेव च स्यात्रिवृत्तिमात्रमवस्त-त्वात् खरविषाणकुण्ठतीक्ष्णतादिवर्णनांवत्, अत्र च न प्राग् विधिना घटं गृहीत्वा पश्चादन्या-पोइं करोति, नाप्यन्यापोइं कृत्वा पश्चाद् घटं कालभेदेन गृह्णाति, क्रमेण हि ग्रहणे इसिष्ठत्वात क्षणिकत्वाच सर्वभावानां ध्वनेज्ञीनस्य च न युक्तं व्यापारद्वयानुष्ठानम्, सन्तानाचेत् तदयु-क्तमवस्तुत्वात्, एवं तर्हि घटप्रहणमन्यापोहश्र युगपदुभयं सिद्धम्, यथा सवितुरुदये सन्तम-सविदलनं स्वरूपप्रकाशनं च स्वभावात्, एवं सत्युभयमभिधेयं सामान्यं विशेषश्रेत्यवशेनापि प्रतिपत्तव्यमन्यापोहशब्दार्थवादिना, अन्वयव्यतिरेकयोस्तुल्य प्रक्षत्वाद् विधेयमपि प्रधानमे-वास्तु, निह द्वयोरर्थयोर्धवखदिरवद् युगपदुपात्तयोरेकस्य गुणभावकल्पना श्रेयसी ॥ ननु चान्वयस्य प्राधान्येऽभ्युपेयमाने प्रयत्नानन्तरीयकत्वमच्याप्तसपक्षं सन्नैवानित्यत्वं गमयेत्, केन चेदमुक्तं-च्याप्तसपक्षं गमयति अव्याप्तसपक्षं न गमयतीति, एतावत् तु उच्यते-अन्त्रयनिरपेक्षो न गमयति व्यतिरेकः, नापि व्यतिरेकनिरपेक्षोऽन्वयः प्रतिपादकोऽर्थस्य, परस्परापेक्षतायां च शिबिकोद्वाहकादिवत् सर्वत्र प्राधान्यं, कचिद् विवक्षावशात् वाऽन्यतरस्य गुणप्रधानकल्पनेति । यथाऽऽह—द्वादशशतिकायाम् ''यदप्युक्तमप्रसक्तस्य किमर्थं प्रतिषेध इति, नैवैतत्, प्रतिषे-धमात्रप्रुच्यते, किन्तु तस्य वस्तुनः कश्चिद् भोगार्थान्तरनिष्ट्रच्या लोके गम्यते यथा विषाणि-त्वादनश्व इति, न चार्थाक्षिप्तो विशेषः, साक्षादिभधीयमानत्वात्", यथैव सामान्यमुच्यते तथा विशेषोऽपीत्युभयमत्र ग्रुख्यं वाच्यमित्यतः सामान्यविशेषात्मकमेवाभिधेयम् । शब्दश्र

१ 'वृक्षशब्दः' क-ख-योनीस्ति । २ 'वर्णनवत्' इति क-पाठः ।

पुद्रलद्रन्यपरिणामः,तत्परिणामता चास्य मूर्तत्वात् ,मूर्तता च द्रव्यान्तरविक्रियापादनसामर्थ्यात् पिप्पलादिवत्, ताड्यमानपटहतलस्थकलिचौदिप्रकम्पनात्, तथा शङ्कादिशब्दानामतिमात्र-

प्रदूदानां श्रवणवधिरीकरणसामर्थ्यम्, तच नाकाशादावमूर्तेऽस्ति, तथा प्रतीपयायित्वात् पर्वतप्रतिहताश्मवत्, द्वारानुविधायित्वादातपवत्, संहा-रसामर्थ्यादगुरुष्रूपवत्, वायुना प्रेर्यमाणत्वात् तृणपणीदिवत्, सर्वदिग्ग्राह्य-

त्वात् प्रदीपवत्, अभिभवनीयत्वात् तारासमृहादिवत्, अभिभावुकत्वात् सवितृमण्डलप्रकाश-वत्, महता हि शब्देनाल्पोऽभिभूयते शब्द इति प्रतीतम्, तस्मात् पुद्रलपरिणामः शब्दः ॥ नतु चाकाशस्य गुणाः -शब्दसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः, आकाशस्य गुणः शब्द इति कणभुक्त्मतम्, एकद्रवैयवत्त्वाद्, एकेनाश्रयद्रव्येण द्रव्यवत्त्वमेकद्रव्यवत्त्वम्, अथवा एकं च तत् द्रव्यं चेत्येकद्रव्यं तदस्याश्रयोऽस्तीत्येकद्रव्यवांस्तद्भाव एकद्रव्यवत्त्वं तस्मादेकद्रव्यवत्त्वान्न द्रव्यम्, न च कमीचाश्चषप्रत्यक्षत्वात्, अतः परिशेषाद् गुणः, स च क्षणिकः प्रागृध्वं चो-चारणात् सत्त्वे लिङ्गाभावात्, कारणसामग्र्याः प्रागभूतात्मलाभत्वात्, शब्दाभिव्यञ्जकवस्त्वभा-वात्, सति चाभिव्यञ्जके कारणजो विकारो न स्यात्, निह घटस्य प्रदीपादिदिव्यमणि-

व्यञ्जकसिवधाने परिमाणानुविधानं दृष्टम्, तावानेव हि घटकोऽभि-वैशेषिकविचारः सैयोगान्निष्पत्तेर्वेणुर्पविभागाच्छब्दाच शब्दनिष्पत्तेः वीचिसन्तानवत्,

न चापं विशेषगुणः स्पर्शवतां द्रव्याणां भूजलानलानिलानामकारणगुणपूर्वत्वात्, यथा श्रुची शृक्कं कारणगुणपूर्व धवलं रूपमालक्ष्यते, विनष्टेऽपि तस्मिन् जलजे तथालक्षणमेव रूपं शकलेषु गृह्यते, न त्वेवं भेयादिशब्दाः प्रध्वस्तेषु भेयादिषु तद्वयवेषुपलभ्यन्ते, शरीरे वा सामश्लोकादिशब्दाः शरीरावयवेषु वोपलक्ष्यन्ते, तस्मान कारणगुणपूर्वः शब्दः, तथा यदि स्पर्शवतो गुणः स्यात् शब्दस्ततो यावत् तानि स्पर्शवद् द्रव्याणि तावद् भवेद् रूपादिवत्, न चैवमुपपद्यते, तस्मादयावद्द्रव्यमावित्वान्न पृथिव्यादिगुणः शब्दः, इतथ न स्पर्शवद्द्रव्यगुणः शब्दः, आश्रयादन्यत्रोपलब्धेः, अन्यत्र हि शङ्कमुखसंयोगोऽन्यत्र दिगन्तरेऽवस्थितेः श्रोतृ-मिरुपलभ्यते शब्दः, स्पर्शवद्दुणास्त रूपादयोऽन्यत्राश्रयान गृह्यन्ते, तस्मान शब्दः स्पर्शवतां गुणः, नाह्येन्द्रयप्रत्यक्षत्वाच नात्ममनोदिकालानाम्, पारिशेष्यादाकाशगुणः, लिङ्गमाका-

शस्यानुपलभ्यमानस्येति । तदेतदघटमानकमेव वैशेषिकैर्वाचालतया शब्दस्य गुणत्विनिरासः स्वमतिविकल्पशिल्परचनामात्रमावििकयते गगनमहाशिंखरवर्णनवत्, मूर्तत्वं हि प्रत्यपादि प्रागस्यास्माभिग्रीक्तितः, तत् कथं मूर्तस्य व्योमगु-णत्वोपपत्तयः सङ्गस्यन्ते ? नहि रूपादयो व्योमगुणा इति व्याहारः शोभते, पुद्गलानामेव हि

९ 'कलिम्बादीप्र' इति श-पाठः । २ 'द्रव्यव<sup>म्य</sup>ात्' इति क-ख-पाठः । ३ 'कारणतो' इति श-पाठः । ४ 'किसरवत्' इति क-ख-पाठः ।

ंतथाविघः परिणामः शब्दव्यपदेशभागित्येकद्रव्यवच्वाभावः, ततश्र स्याद् द्रव्यं स्याद् गुणः, परिणामस्य परिणामिनोऽर्थान्तरानर्थान्तरत्वेनाभ्युपेतत्वात , एतेनानित्यत्वैकान्तः प्रत्युक्तः, सर्ववस्तृनां द्रव्यपयीयात्मकत्वात् , एवं तद्यीकाशस्यापि केनचिदाकारेण गुण एवेति चेत् , नामाकाशादिविवक्षावशाददोषोऽयमनेकान्तवादिनः, द्रव्यपरिणाममात्रत्वाच कर्मणोऽचाक्षु-षप्रत्यक्षताऽप्यसिद्धा, यदि कथश्चित् क्षणिकत्वम् , सिद्धसाध्यता, सर्वात्मना चेत् , दृष्टान्ता-भावः, सत्त्वमपि केनचित् पुद्गलरूपाद्याकारेणेत्यतः सत्त्वे लिङ्गाभावादित्यसम्बद्धम्, कारण-चाकारान्तरावस्थानमापद्यत इत्युत्थितासीनशयितपुरुषवदित्यभूतात्मलाभत्वमसि-द्धम्, शब्दपर्यायेणाभूत इति चेत् , उक्तमसकुन वस्तु पर्यायमात्रं, किं तार्हे ? द्रव्यं पर्या-यश्चेत्युभयम् , अभिव्यक्तिदृषणान्यप्येकान्तावस्थितवस्तुपक्षेऽवतरीतुम्रुत्सहन्ते, न तु परिणामा यस्य कथित्रदिनत्यं कथित्रित्रित्यमिति, दण्डादिताडनोत्थितभेर्यादिपुद्रलाश्च समासादित-शब्दरूपादिमन्तः सन्तोऽपि स्क्ष्मत्वात् कारणगुणपूर्वका अपि नोपलक्ष्यन्ते, विध्यातदीपशि-खारूपादिवद् गन्धपरमाणुच्यवस्थितरूपादिवद् वा, न च सर्वदा स पर्यायः शब्दाख्यः प्रादु-रस्ति, द्रव्यक्षेत्रकालभावापेक्षत्वात् पित्तादि<sup>प्र</sup>कोपवत्, मेर्याद्याश्रयाश्र निश्च(स्स)रन्तः स्कन्धाः शब्दपर्यायमजहतो दिगन्तरस्थितैरपि गृह्यन्त इति नाश्चर्यम्, नैव चोपलभ्यते स्वोपन्नादन्यत्र शब्दपरिणामः, ताद्दिश्वधाकारेषु परमाणुष्वेवावतिष्ठते, आध्यात्मिकश्र शब्दः काययो-गात्तशब्दवर्गणायोग्यस्कन्धपरिणतिर्वाग्योगः, प्रयोगविक्षिप्तो रूपादिमत्पुद्गलसङात एवेति, बाह्यस्त्वनेकाकारः सङ्कर्षजादिः । अपि च-शब्दत्वं नित्यमभ्युपयन् कणादः पर्यनुयुज्यते श्रावणत्वान्नित्यः शब्दत्ववच्छव्दः, कृतकत्वस्यानित्यत्वेन व्याप्तेविरुद्धाच्यमिचारित्वमिति

नित्यानित्यत्वयो-र्विरोधाभावः चेत्, नित्यानित्यस्वभावसर्वपदार्थवादिनस्तन्न बाधायालम्, अनेका-न्तवादिना च न नित्यत्वानित्यत्वयोविरोधोऽभ्युपगम्यते, विरोधलक्ष-णासम्भवात्, एकस्तावद् विरोधोऽहिनकुलाविजलादीनामेकस्मिन् काले

सित संयोग द्वित्वदनेकाश्रयत्वाद् वध्यघातकलक्षणः, नद्यसंयुक्तसुदकमप्रि विध्यापयति, त्रेलोक्येऽव्यव्यभावप्रसङ्गात्, संयोगेन तु क्षणमात्रावस्थितत्वात् पथादेकस्याऽवलता द्वितीयस्यः बलीयस्त्वम्, न चैवं नित्यानित्यत्वयोः क्षणमात्रमप्येकस्मिन् वृत्तिरेकान्तवादिनाऽभ्युप्येते, अतो न वध्यघातकलक्षणो विरोधः समस्ति, नाप्यसद्दावस्थानलक्षणः, तत्र द्वि श्रीतोष्णयोः फले वृन्तसंयोगविभागयोराम्रफले च श्यामतापीततयोनैकस्मिन् वस्तुनि एककाला वृत्तिरस्ति, किन्त्वेकस्य प्राग्विद्यमानता द्वितीयस्य चोत्पद्यमानतास्वभाव इत्यसावृत्यद्यमानः पूर्व विरुणद्वि, यथा सद्दकारफले पीतता श्यामताम्, न चैवमवस्थितं प्राप्तित्यत्वमनित्यत्वेनोप्जायमानेन नाश्यते, तद्वि नित्यमेव न स्यादधवत्वादिति, न च प्रतिबध्यप्रतिबन्धकलक्षणो विरोधः स्याद्वादिनं प्रति घटते, यत एकस्मिकात्मद्रच्ये युगपद् धर्माधर्मावुभौ सम्भवतः, तत्र

१ ' लभ्यन्ते ' इति क-पाठः ।

त्वेकस्य गुणभूतत्वमन्यस्य प्रधानत्वमेवं चेत्, इष्यते एव द्रव्यपर्याययोरन्यतरस्य गुणप्रधान-भावः, त्वयाऽप्येकस्मिन् काले द्रव्ये च धर्माधर्माववक्यमभ्युपगन्तव्यो, अन्यथा प्रतिबन्ध्यप्र-तिबन्धकभाव एव न स्यात्, अतो वाद्मात्रमेव विरोध इति । न च सामान्यादत्यन्तिमञ्जा व्यक्तिरिति जैनसिद्धान्तः । एतेन नादवृद्धिः परेति प्रत्युक्तम्, नादो महान् मध्योऽल्पश्च, न शब्द इति दाबरेणोक्तम्, तदसत्, शब्दस्यैव ताथाविध्यात्, तीवमन्दमध्यप्रयत्नमेदान्महाष्ट्य-

अन्यमतपूर्वकं शब्दस्वरूपम् राब्दस्वरूपम् ततोऽन्योऽनन्य इति वाच्यम्, उभयथा च दोष इति । येऽपि प्रधानपरिणाम-

मुशन्ति शब्दं तरिष सामान्यविशेषवान् मूर्तश्राभ्यपेयः, अन्यथा तत्कृतव्यवहारो विच्छिद्येत, येऽपि सङ्गिरन्ते श्रोत्रेन्द्रियविषयम्भवात्तानुपात्तोभयमहाभूतहेतुकं शब्दम्, तैरिष न विशेषमात्रमृत्खातसामान्यमूलमवलम्बनीयम्, अयोनयो हि विशेषाः खपुष्पसारभवदनासादितात्मलाभा एव स्युः, एकान्तक्षणिकता च दृष्टान्ताभावादेवातिदुलेभेति । तसादवस्थितमेतत्—पुद्गलद्रव्यमेव प्रतिविशिष्टपरिणामानुगृहीतं शब्द इति । स द्विधा विस्तसाप्रयोगमेदात्, तत्र

वस्तिको जलधरध्वानादिः, प्रयोगजो जीवव्यापारनिष्पनः षोढा
ततादिः, ततो मृदङ्गपटहादिसमुद्भवः, विततो वीणात्रिसरिकादितवर्षायसः वर्षायस्यस्य विश्वताकादिन्तिको स्वतः वेणक्रमवर्ष्यविश्वाद्यस्य स्वर्

न्त्रीप्रभवः, कांस्यभाजनकाष्ट्रशलाकादिजनितो घनः, वेणुकम्बुवंशविवराद्युद्धवः श्रुषिरः, क्रक-चकाष्ट्रादिसङ्घर्षप्रसूतः सङ्घर्षः, व्यक्तवाग्भिर्वर्णपदवाक्याकारेण भाष्यत इति भाषा, प्रतिनियतसंस्थानान्यक्षराणि वर्णाः, वर्णसम्रदायः पदम्, पदसम्रदायो वाक्यमर्थविशेषप्रति-पत्तिहेतः, इतिशब्दः शब्दभेदेयत्तापरिसमाप्तिप्रदर्शनपरः।।

भा०—बन्धस्त्रिविधः-प्रयोगबन्धो विस्नसाबन्धो मिश्रबन्ध बन्धस्य त्रैविध्यम् इति । स्निग्धरूक्षत्वाद् भवतीति वक्ष्यते ( अ०५, सू० ३२ )॥

टी०—बन्धस्त्रिविध इत्यादि । बन्धनं बन्धः—परस्पराश्चेपलक्षणः, प्रयोगो—जीवव्या-पारस्तेन घटितो बन्धः प्रायोगिकः—औदारिकादिशरीरजतुकाष्टादिविषयः, विस्नसा—स्वभावः प्रयोगनिरपेक्षो विस्नसाबन्धः, स द्विधा आदिमदनादिमद्भेदात्, तत्रादिमान् विद्युदुल्काज-लधराप्रीन्द्रधनुःप्रमृतिर्विषमगुणविशेषपरिणतपरमाणुप्रभवः स्कन्धपरिणामः, अनादिरपि धर्मा-धर्माकाशविषयः, प्रयोगविस्नसाभ्यां जीवप्रयोगसहचरिताचेतनद्रव्यपरिणतिलक्षणः स्तम्भकु-म्भादिर्मिश्रः, अत्र चोभयमपि प्राधान्येन विवक्षितम्, सामान्यलक्षणं च बन्धस्य स्तिग्धस्थ्य-त्वादित्युपरि व्याख्यास्यते, एतच बन्धलक्षणंमनादौ वैस्नसिके न सम्भवत्यन्यत्र तु सङ्ग-च्छते, 'सामान्योक्तो विधिर्विशेषेऽवस्थानं लभत ' इति वचनात् ॥

१ पौद्गलिकबन्धस्यैन लक्ष्यरनात् नोपयोगोऽस्य, बन्धसामान्याधिकारे एव विश्वसाबन्धस्यानादितया यामः।

भा०—सौक्ष्म्यं द्विविधम् -अन्त्यमापेक्षिकं च । अन्त्यं परमाणुष्वेव, आपे-क्षिकं च ब्रणुकादिषु सङ्घातपरिणामापेक्षं भवति । तद्यथा-सौक्ष्म्यस्य

आमलकाद् बद्रामिति॥ द्वविध्यम्

टी॰ सौक्ष्म्यं ब्रिविधमित्यादि । सुक्ष्मता सौक्ष्म्यं पुद्गलप-रिणामः, तद् द्विधा, अन्ता-विभागाः परमाण्वस्तद्भवमन्त्यमन्यत्रासम्भवात् परमाणुष्वे-वेत्युच्यते, अपेक्षा-प्रतीत्यबुद्धिस्तत्प्रयोजनमापेक्षिकम्, द्यणुकस्कन्धस्त्र्यणुकाद्यपेक्षया सूक्ष्मः चतुरणुकादीन् प्रतीत्य त्र्यणुकस्कन्धः सुक्ष्म इत्यादि बहुभेदम्, सङ्घातपरिणामः-स्कन्ध-परिणामस्तदपेक्षं भवति । तद्यथेत्यनेन निदर्शनोपन्यासं स्चयति, आमलकं प्रतीत्य बदरं सूक्ष्मम्, आदिशन्दार्थ इतिशन्दः ॥

भा०-स्थौल्यमपि द्विविधम्-अन्त्यमापेक्षिकं च । सङ्घातपरिणामापे-क्षमेव भवति । तत्रान्त्यं सर्वेलोकव्यापिनि महास्कन्धे भव-स्थोल्यस्य ति । आपेक्षिकं बदरादिभ्य आमलकादिष्विति ॥

द्वैविष्यम्

टी०—स्थौल्यमपीत्यादि । स्थूलभावः स्थाल्यं-परमाणुप्रच्यप-

रिणामः, तत्रान्त्यमशेषलोकच्यापिन्यचित्तमहास्कन्धे, इह चावयवविकासः स्थील्यं विवक्षितम्, प्रवचने त्वयं सङ्मपरिणाम एवाधीतः, यदि च बादरः स्थूलपरिणामः स्यात ततो महामहीधवत् समस्तं लोकमुत्सादयेदतः स्थील्यं विकासितावयवानामचक्षुर्गम्यम्, आपे-क्षिकं तु बदरादामलकं स्थूलमामलकाद् दाडिमम्, इह तु विकासे सत्यप्यवयवानां वादरः परिणामः, ततश्रामलकाँदिनीयनोपलभ्यम् ॥

भा० संस्थानमनेकविधम् । दीर्घहस्वाद्यनित्थन्तवपर्यन्तम् ॥

टी० संस्थानिमत्यादि । आकृतिः संस्थानं रचना सन्निवेशः, तद् द्विविधमात्माना-त्मपरिग्रहात्, तत्रात्मानः पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पत्यः द्वित्रिचतुरिन्द्रियाः पञ्चेन्द्रियाश्च, क्रमेणेषां मसूरस्तिबुकस्चीकलापपताकानित्थन्त्वसंस्थानानि, पुदूलकृतानि शरीराणीतियावत्, विकले-न्द्रियाणां हुण्डकं त्रयाणामपि वपुः, पञ्चेन्द्रयाणां पोढा शरीरसन्निवेशो यथासम्भवं नाम-कर्मीदयनिष्ट्रेतः समचतुरस्र-न्यग्रोधपरिमण्डल-सादि-कुब्ज-वामन-हुण्डलक्षणोऽनया गाथया विभावनीयः--

''तुंछं वित्यडबहुलं, उस्सेहबहुं च मडहकोटं च। हिटिछकायमडहं, सव्वत्यासंठियं हुंडं ॥"—आर्या

अथाजीवपरिगृहीतं वृत्त-त्र्यस्न-चतुरस्नायत-परिमण्डलभेदात् पश्चधा, तत्र वृत्तं द्विविधं युग्मायुग्मभेदात्, युग्ममपि द्विविधं प्रतरघनभेदात्, तत्र प्रतरयुग्ममिदं जघन्येन द्वादशप्रदे-शम्, इदमेव च युग्मं घनवृत्तं भवति द्वादशभिरन्यैः प्रक्षिप्तैर्मध्यमेषु च चतुर्षु घरकेषूपर्य-

४ तुल्यं विस्तृतबहुलं, उत्सेधबहुलं च मडभकोष्ठं च । अधस्तनकायमदभं, सर्वत्रासंस्थितं हुण्डम् ॥

१ अचित्तमहास्कन्धः स्थूलताऽभावात् अपर उत्कृष्टप्रदेशिको प्राह्यः, यतस्तस्याष्टस्पर्शवत्ता, न त्वचित्तमहास्कन्थस्य । २ प्रचयविशेषेण स्थूलरूपेण धूमादिवत् व्यापकत्वेऽपि नोत्सादनम् । ३ '०कादि नियतोपलभ्यम् 'इति का-ख-पाठः।

धश्रतुर्भिः प्रिक्षित्रद्विश्वरप्रदेशमिदम्, विषमप्रतरवृत्तं तु जधन्येन पश्चप्रदेशमिदैम्, एतदेव मध्यगेहे प्रदेशहयक्षेपादुर्पयध्य विषमधनवृत्तं सप्तप्रदेशमिति, उत्कर्षणानन्तप्रदेशमसङ्ख्ये- यप्रदेशावगाहम्, अधुना त्र्यसं द्विधा युग्मायुग्मभेदात्, युग्मं द्विधा प्रतरघनभेदात्, युग्म- प्रतरत्र्यसं जघन्येन पट्टप्रदेशंमिदम्, उत्कर्षणानन्तप्रदेशम्, युग्मघनत्र्यसं जघन्येन चतुः- प्रदेशम्, उत्कर्षणानन्तप्रदेशम्, अत्रव चान्त्यान्त्य- प्रदेशम्, उत्कर्षणानन्तप्रदेशम्, धनत्र्यसं जघन्येन पश्चित्रश्चर्त्तः, अत्रव चान्त्यान्त्य- प्रदेशानुज्ञित्वा दश पट्ट त्रय एकश्च क्षेप्यः, उत्कर्षणानन्तप्रदेशम्, एतदेव प्रदेशचतुर- स्त्रमपि द्विधा युग्मायुग्मभेदात्, युग्मं द्विधा प्रतरघनभेदात्, युग्मप्रतरचतुर सं जघन्येन चतुः- प्रदेशम्, उत्कर्षणानन्तप्रदेशम्, एतदेव प्रदेशचतुर- प्रदेशम्, उत्कर्षणानन्तप्रदेशम्, एतदेव प्रदेशचतुर- प्रदेशम्, उत्कर्षणानन्तप्रदेशम्, एतदेव प्रदेशचतुर्घ्यक्षेपाद् युग्मघनचतुरसं भवत्यष्टप्रदेशम्,

उत्कर्षेणानन्तप्रदेशम्, ओजचतुरस्रमपि द्विधा प्रतरघनभेदात्, ओजप्रते चृत्तादिसंस्थानानां रचतुरस्रं जघन्येन नवप्रदेशम्, इदम्रुत्कर्षेणानन्तप्रदेशम्, एतदेवीजघन-तन्नेदपूर्विका न्यास्या चतुरस्रं भवत्युपर्यथश्च नवभिनवभिः प्रक्षिप्तः सप्तविंशतिप्रदेशम्, उत्क-

र्वेणानन्तप्रदेशम्, आयतमपि द्विधा युग्मायुग्मभेदात्, युग्मं द्विधा श्रेणिप्रतरभेदात्, तत्र युग्मश्रेण्यायतं जघन्येन द्विप्रदेशम्, उत्कर्षेणानन्तप्रदेशम्, युग्मं प्रतरायतं जघन्येन प्रद्र्रदेशम्, उत्कर्षेणानन्तप्रदेशम्, एतदेव च युग्मघनायतं भवति यथान्यासमुपरिष्ट्प्रदेशक्षेपाज्ञघन्येन द्वादशप्रदेशम्, उत्कर्षेणानन्तप्रदेशम्, अयुग्मायतमपि द्विधा श्रेणिप्रतर्रभेदात्, तत्रोजश्रेण्यायतं जघन्येन त्रिप्रदेशम्, उत्कर्षेणानन्तप्रदेशम्, अत्कर्षेणानन्तप्रदेशम्, ओजप्रतरायतं जघन्येन पश्चदशप्रदेशम्, उत्कर्षेणानन्तप्रदेशम्, एतदेवौजघनायतं भवत्यप्रयिधश्च पश्चदशिमः क्षिप्तः जघन्येन पश्चचत्वारिशत्प्रदेशम्, उत्कर्षेणानन्तप्रदेशम्, परिमण्डलं द्विधा प्रतरघनभेदात्, तत्र प्रतर्परमण्डलं जघन्येन विशतिप्रदेशमिदम्, एतदेव घनपरिमण्डलं भवत्यन्यिवंशितसंख्यैः प्रदेशिनिद्विकेघन्येन चत्वारिशत्प्रदेशम्, उत्कर्षेणानन्तप्रदेशम् ॥ अत्र च भाष्ये दीर्घहस्व-प्रदेशम् परिमृहितमादिशब्दाच्छेपाणि, उक्तेन प्रकारेण वृत्तादिना निरूपयितुं यस्र शक्यं तदनित्थं तद्वावोऽनित्थन्तवं तत्पर्यन्तमनेकधा संस्थानमिति ॥

भा॰—भेदः पञ्चविधः-औत्कारिकः चौणिकः खण्डः प्रतरः अनुतर इति ॥ शि॰—भेदः पञ्चविध इत्यादि। एकत्वद्रव्यपरिणतिविश्लेषो भेदः, सच पुद्रलपरि-

१ ००० । २ मध्याणोहपर्यध्य एकैकाणुन्यासात् । ३ बतुर्ष्विप वृत्तभेदेषु समन्वाय्येतत् । ४ ००० ।

५ % अत्र यस्य कस्यचिदुपरि न्यस्योऽन्योऽणुः । ६ % । ७ ०००० । ८ ०० । ९ ००० ।

<sup>90 00 1 99 800 1 97 000 1 97 80000</sup> 

१४ व्यवहारातुसार्युपवेशात् न कतिपयपरमाणुजन्यसंस्थानोपदेशः, अनित्थं तु संस्थानं दीर्घादिमा व्यपदेष्टुं यमार्हे नाधिकारश्च जीवसंस्थानेरपि ।

णामो भिद्यमानवस्तु विषयत्वात् , तद्यतिरेकेणानुपरुष्धिभिद्यमेव भेदः, तत्रौत्कारिकः समुत्कीर्यमाणदारुप्रस्थकभेरी बुन्दा घर्षादिविषयः, अवयवशस्त्रूर्णनं चौणि- भेदानां पञ्चविधत्वम् कः क्षिप्तिपष्टमुष्टिवत् , खण्डशो विशरणं खण्डभेदः क्षिप्तमृत्पिण्डवत् , प्रतरभेदोऽश्रपदरुभूर्यपत्रादिषु बहुतिथपुरोच्छोटनरुक्षणः, अनुतरभेदस्तु वंशेक्षुयष्टित्वगुत्पा- टनम् , इतिशब्देन भेदेयत्तामवधारयति ॥

भा॰--तमइछायातपोद्योताश्च परिणामजाः ॥ सर्व एवैते स्पर्शाद्यः पुद्ग-स्रेष्वेव भवन्तीत्यतः पुद्गसास्तद्वन्तः ॥

टी॰—तमइछायेत्यादि भाष्यम् । समानविचारत्वादेकप्रघट्टेन निर्देशः, एते च तमः इछायादयः पुद्रलद्रव्यपरिणामजा इति प्रतिपादयति । तमस्तावत् पुद्रलपरिणामो दृष्टिप्रतिषन्य कारित्वात् कुड्यादिवद् आवारकत्वात् पटादिवत्, छायाऽपि शिशिरत्वादाप्यायकत्वाज्ञलवाता-दिवत्, आतपोऽपि तापकत्वात् स्वेदहेतुत्वादुष्णत्वादिषवत्, उद्योतश्र

तमदछायादीनां मूर्त- चिन्द्रकादिराह्णादकत्वाज्ञलवत् प्रकाशकत्वादिशवत्, तथाऽनुष्णाशीत-द्रच्यविकारता त्वात् उद्योतः पद्मरागोपलादीनाम् ,अतो मूर्तद्रच्यविकारस्तमदृश्यादिः।।

ननु च द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर्म्याद् भावाभावस्तमः, यदि चेदं द्रव्यं भवेदनित्यत्वाद् घटादिद्रव्यवत् निष्पद्येत्, न च द्रव्यविष्ण्यते, असूर्तत्वादस्पर्शत्वात् प्रकाशविरोधादणुभिरकृतत्वाच, नापि गुणः, तदाधारानुपलब्धेः प्रकाशविरोधाच, कर्मापि न भवति, तदाश्रयानुपलब्धेः संयोगविभागसंस्काराहेतुत्वात्, अतस्तेजसो यत्राभावस्तत्र तमः, तथा तेजसो द्रव्यान्तरावरणाच तमो भवतीति । अत्रोच्यते—व्यवधानिक्रयासामध्यात् कुड्यादिवत् तमः पौद्रलम्, असूर्तत्वास्पर्शत्वपरमाण्यकृतत्वान्यसिद्धानि मूर्तत्वादियोगात् तमसः, सत्यपि च मूर्तत्वादिमत्त्वे न स्पर्शादयोऽस्मदादिभिर्लक्ष्यन्ते, तमसस्तथाविधपरिणितिभाक्त्वाद् वातायनदृश्यरेणुस्पृशोदिवत् । यत् तृक्तं—'प्रकाशिवरोधात्' इति, न किल

किञ्चित् कार्यद्रव्यं तैज्रुसेन प्रकाशेन विरुध्यते, तमस्तु प्रकाशविरोधि,

तमसः पुद्रस्त्वम् तस्मान पृथिव्यादिकार्यं तम इति, एतदयुक्तम् , तेजःप्रकाशयोरेकत्वाभ्युपगमात् , जलद्रव्यं च विरोधकमित्यसिद्धार्थतेव, स्यादारेका—
निरन्तरधारं वर्षति बलाहके प्रदीपोऽलिन्दकादिव्यवस्थापितः प्रद्योतत एव बहिः, यदि
च विरोधः स्यान्न बहिः प्रकाशो विभाव्येत, जलपातेनापनीतत्वादिति । अत्रोच्यते—
प्रादीपाः पुद्रलास्ताथात्म्यमपरित्यजन्तो निःस्रताः तथाविधतासुद्विन्दुसम्पर्काद् विजहति,
तत्समकालं चापरे प्रदीपशिख्या विकीर्णाः कृशानुपुद्रलास्तमाकाशमञ्जवते, न च ते
जैलपातेन विध्यापयितुं शक्याः, परिणामवैचिन्न्याद् वडवानलावयवा इवेति, स्याद्वादिनां च

१ 'कभदीबुन्दाघ 'इति क-स्त्र-पाठः । २ 'भावस्तमः' इति क-स्त्र-पाठः ।

३ प्रदीपरस्मीनां पुष्करावर्तभारामिरप्यनुपवातात् , न सर्वथा जलानलयोर्विरोध एव , उत्पत्तिस्थान एव विरोध: ।

किश्चिद द्रव्यं केनचित् सह विरुध्यते दध्यादि तैलादिना न तु गुडादिना, न च किश्चिम विरुध्यते तैलं दध्यादिना, न च तस्य द्रव्यता हातुं पार्यते, अतः परिणतिक्रमिवशेषात् तथा-विधं परिणाममपहाय पुद्रलाः परिणामान्तरेण वर्तन्ते पृथिव्यादिपरमाणुजातिनियमश्चासि-द्रः, सर्वेषां स्पर्शत्वे सति रूपादिमच्चात् , गुणिक्रययोश्च द्रव्यपरिणाममात्रत्वात् तदाधारा-तुपलब्ध्याद्यपसिद्धम् , एतेन छायादयो व्याख्याताः । कथं पुनर्दपेणतलादिषु प्रतिविम्बं मुखादीनां सम्मुखमेव छायाकारेण परिणमते न पराङ्मुखम् १ कथं वा कठिनमादश्चमण्डलं प्रतिभिद्य मुखतो विनिर्गताः पुद्रलाः प्रतिविम्बमाजिहत इति । यत् तावदुच्यते सम्मुखमेव प्रतिविम्बमुदेति नान्यतोमुखमिति तत्र परिणामः स तादशः पुद्रलानाम् , निष्ठ तिद्वयः पर्यनुयोगः कर्तुं शक्यः, को हि नामाभिद्ध्यात् प्रेक्षापूर्वकारी पयः किमिति दध्या-

दित्वेन परिणमते तृणगोभध्यादयो वा क्षीरादित्वेनेति, किमत्र युक्या ? प्रविश्वस्य पर्याक्षोचना तथा हि तं पर्यामः, न च दृष्टे किश्चिदनुपपन्नम्, उपहास्यभैवमाचक्षाणो भवति, केन हेतुना वा चक्षू रूपं गृह्णाति ? तस्मान्न परिणामः पर्यनुयोगाईः, येषामपि न परिणामस्तेषामपि मुखाद्याश्चित्यानेकं कारणं प्रतिविम्बोत्पादः सप्रति- षस्तेनाकारेण भवति नान्येनेति तुल्यः पर्यनुयोगो विधेयः, प्रतिभेदः पुनः कठिनशिलातल- परिश्वतुजलेनायस्पिण्डेऽप्रिपुद्गलप्रवेशेन शरीरात् प्रस्वेदवारिलेशनिर्गमनेन च व्याख्येयः

प्रतिबिम्बोदयः शुचौ दर्पणेऽन्यत्र वा, तमुश्छायादयः पुद्रलपरिणतिविशेषाः ॥

सम्प्रति निगमयति स्त्रद्वयोपात्तमधे सर्व एवैत इत्यादिभाष्येण । स्पर्शरसगन्धवर्ण-शब्दादयः पुद्गलेष्वेव भवन्त्यतः पुद्गलाः स्पर्शादिमन्त इति नित्ययोगार्थं विद्वितस्त-त्परिणामविशेषाविष्कारी मतुप्प्रत्ययः, स्पर्शादिशब्दादिपरिणामो येषामात्मभूतो येषु वा ते तद्वन्त इत्यनन्यत्वं प्राक्तनपरिणामापेक्षया चान्यत्वमिति ।

भा०-अत्राह-किमर्थं स्पर्शादीनां राव्दादीनां च पृथक्तूत्रकरणमिति ! ॥ अत्रोच्यते-स्पर्शाद्यः परमाणुषु स्कन्धेषु च परिणामजा एव भैवन्ति । शब्दा-द्यक्ष स्कन्धेष्वेवं भवन्त्यनेकनिमित्ताश्चेत्यतः पृथक्करणम् ॥ २४ ॥

टी॰ अन्नाहेत्यादि भाष्यम् । गरीयस्त्वात् पृथग्योगस्य एकयोगप्रतिबन्धाचाभिल-षितप्रसिद्धः प्रश्नयति, आचार्यस्तु विवक्षितार्थप्रतिपत्तरभावादेकयोगसङ्ग्रहन्युदासायाह—स्पर्शाद्य इत्यादि । प्राक्तनस्त्रोपन्यस्ताः स्पर्शादयः परमाणुषु स्कन्धेषु च झणुका-दिषु नानाविधपरिणामोत्पत्तेः प्रादुर्भवन्ति, शब्दादयः पुनः स्कन्धविषया एव, नाणुविष-याः, झणुकादिस्कन्धविषयत्वप्राप्तौ नियमेन विकल्पयति, चशब्देनानेकनिमित्ताश्चेति, शब्दो न झणुकादिविषयोऽनन्ताणुकस्कन्धविषयत्वात्, एवमन्यद्प्यायोज्यं सम्भवात्, अतः पृथग्यो-गकरणं विवक्षितमर्थे पुष्णाति नैकयोग इति ॥ २४ ॥

१ ' भवन्तीति' इति घ-पाठः।

३ अन्ययोगव्यवच्छेदफलोऽयं तेन न सर्वस्कन्धविषयाः शब्दादय इति।

364

भा०—त एते पुद्गलाः समासतो द्विविधा भवन्ति ॥ तद्यथा — टी०—त एते पुद्गला इत्यादिसम्बन्धग्रन्थः । सत्यपि पुद्गलजातीयत्वे निरवयवसाव-यवभेदात् परिव्राप्तानन्त्या अपि आहितद्वैविध्या वेदितच्या इत्यभित्रायः, य एते स्पर्शादिशब्दा-

यवमदात् पारप्राप्तानन्त्या आप आहितद्वावच्या वादतच्या इत्यामप्रायः, य एत स्पर्शापराण्याः **दिपरि**णतिभाजः पुद्रलास्ते संक्षेपाद् द्विविघा भवन्ति, द्वैविध्योपन्यासाय तद्यथेत्याह—

पुत्रस्थानां द्विष्यम् टी०-अण्यन्त इत्यणवोऽस्मदादीन्द्रियन्यापारातीतत्वात् केवलसं-श्रविष्यम् शब्दनसमिथाम्याः सोक्ष्मयात्, स्थाल्याद् ग्रहणादानादिन्यापारसमर्थाः

प्रायः स्कन्धाः सङ्घाताः इति, चशब्दः समुचेता, समस्तपुद्गला एव द्विविधाः-परमाणवः स्कन्धाश्रेति, तत्र परमाणोर्लक्षणमाचार्यैः पूर्वकेरेवावाचि तदुपन्यासाय उक्तं चेत्याह—

भा॰ - उक्तं च"कारणमेव तदन्त्यं, सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः।
एकरसगन्धवणों, द्विस्पर्शः कार्यलिङ्गश्च॥"—आर्या

इति ।

टी० कारणमेव तदन्त्यमित्यादि । करोतीति कारणं सकलभेदपर्यन्तवर्तित्वा-दन्त्यं, ज्ञणुकस्कन्धप्रभृति स्थूलस्क्ष्मभेदं कार्यं यावदिचत्तमहास्कन्धः, स एष कारणकार्य-विभागः कारिक्या निरूप्यते — मूर्तस्य वस्तुनः कारणं परमाणवो ज्ञणुकादेः, अमूर्तस्य ज्ञाना-देरात्माद्यः, तचोभयमपि कार्णं ने सुर्वथा नष्टम् , असत्त्वापत्तेः, न च तादृगवस्थं किश्चिज्जन-यति व्योमपुष्पादिवत्, नानष्टमेकान्तेनैवाविकृतत्वात् प्रागवस्थावत्, न चान्यावस्थाऽस्त्येका-न्तवादिनः कार्यकारणाभ्युपगतौ ॥ ननु चावक्तव्यपक्षः प्रज्वलति पक्षान्तरत्वात्, इत्ययुक्तम्, अवक्तव्यतायाः सुदुःस्थितत्वात्, वक्तुमशक्यत्वात् तावदवक्तव्यं न भवति, लोके तथा प्रती-तत्वात, नाज्ञानात्, आप्तस्य तद्नुपपत्तेः, नाभावाद् वस्तुनः, तथादृष्टत्वात्, एवं तर्ह्ययमन्यः पक्षः कारणकार्ययोनिश्चीत्पादसमकालत्वात्, एषाऽपि हि व्यवस्था नातिक्रामिति पूर्व विकल्पद्ध-यम्, यतः कारणं नष्टं कार्यं चोत्पन्नम् । अनष्टे तावत् कारणे न कार्योत्पादः । अथैवं मन्येत-कारणं च विनक्यति कार्यं चोत्पद्यते, तदपि विचाराक्षमम्, तत्र विनक्ष्यतीत्यनेन विनादा-क्रियाविष्टमेकं वस्तूच्यते स्वरसभङ्गरं वर्तमानुकालावधिकमनासादितसमस्तनाशमध्नष्टम्-तोऽयं बाह्यार्थः किंचित्रष्टं किश्चिचानष्टमुभयधर्माघ्रातं विनक्यतीत्यनेन प्राप्तक्रियापवर्गमार्ग-मभिधीयते वस्तु, न चैवमसम्बद्धबुद्धच्याहारोपहतचेतसः सौगताः सङ्गच्छन्ते, अभिन्नैक-तुलादण्डकद्रव्यप्रतिबद्धान्तद्वयस्य वा युक्ते नतोन्नती समकमत्र तु विनन्यति वस्तुनि नैकं किश्चिदमिस्रम्स्यन्विय प्रदीर्घतुलादण्डकाकृति कारणं यत्प्रतिवद्धौ नाशोत्पादौ युगपद भवेताम् , पूर्वोत्तरक्षणयोश्चात्यन्तभेदे सभागसन्ततिरियं विसभागसन्ततिरेषेति व्यपदेशा-भावात् स्वसन्ततौ फलाधानमसाम्प्रतम् , निह बुद्धसन्तानोऽस्मत्सन्ताने फलमाधातुम्रुत्सहते, तस्माद् यत् किश्चिदेतत् ॥ प्रकृतमनुश्चियते तत्र परमाण्वात्मादि परिणामिकारणम् , तस्मिन्

९ ' विनश्यतीत्यप्राप्तः' इति कः-स्त-पाठः ।

सित भवत्येव कार्य यणुकादि ज्ञानादि वा, अन्यथा तु न भवत्येव, यंतो यस्मिन् सित भवत्येव यस सद्भावस्तद्भावे च न भवत्येव यत् तत् कारणिमतरत् कार्यम्, एवं च यद-च्छया प्राप्तानां व्योमाराममहीधादीनां कारणभावोऽन्यत्र निराकृतोऽवसेयः। एवमप्यनुपपक्षिकारणछक्षणम् व्यम्पद्मारणं यस्मिन् सित भवत्येव कार्यं न भवत्येव चान्यथेति, यतः कर्यवारजन्मारुणोत्पलफलात् स्वकाण्डात् स्ववीजाच दृष्टम्, द्वी च गोली-माविलोमादिभ्यः, सरस्तु शृङ्गादिति, अत्रोच्यते—परमाणुषु सत्सु भवत्येवेदमात्मिन चेत्य-दोषः, सङ्क्षेपात् परिणामिकारणापेक्षाः परिणामाः प्रतिस्वमासादयन्त्युपजननं कारणवेकत्ये तु न प्रादुष्यन्ति मन्त्रप्रतिवद्धविषमारणशक्तिवत् । इत्थं निरवद्यं कार्यकारणलक्षणम् । यान्यपि कर्वनिमत्तापेक्षाख्यानि कुम्भकारदण्डाकाशादीनि तान्यप्यनयेव दिशा योजनीयानीति न किश्वद् विरोध इति स्चनीयः सूक्ष्म आगमसमधिगम्योऽस्मदादिभिः, नित्यथेति द्रव्यास्ति-कन्यापेक्षयाऽनुज्ञितमूर्तिः, पर्यायापेक्षया तु नीलादिभिराकारैरनित्य एवेति, न ततः परमण्णीयोऽस्ति द्रव्यमिति परमाणुः, पश्चानां रसानां द्वयोगन्धयोः पश्चिवधस्य वर्णस्यान्यतमेनैकेन रसादिना युक्तः, चतुणां स्पर्शानां मध्ये स्पर्शद्वयेनाविरुद्धेन युक्तः कार्येणास्मदादिप्रत्यक्षदृष्टेन वादरपरिणामभाजाऽनेकविधेन लिङ्ग्यते—समधिगम्यत इति । अणुस्कन्धमेदप्रतिपादनायेदमाह—

भा०-तत्राणवोऽषद्धाः, स्कन्धास्तु षद्धा एवेति ॥ २५ ॥

टी०—तन्त्राणव इत्यादि । अबद्धाः परस्परेणासंयुक्ताः परमाणवः, स्कन्धाः पुन-बीदरपरिणामपरिणता अष्टस्पर्शा बद्धा एवाणुसङ्घाताः, सूक्ष्मपरिणामभाजस्तु चतुःस्पर्शा एव भवन्ति बद्धाश्चे(एवे)ति परस्परसंहत्या व्यवस्थिता इति ॥ २५ ॥

भा॰--कथं पुनरेतद् द्वैविध्यं भवतीति ?। अत्रोच्यते-स्कन्धास्तावत् ॥

अत्राह—

टी॰—अन्नाहेत्यादिसम्बन्धग्रन्थः । अज्ञः प्रश्नयति—परमाणवः स्कन्धाश्चेति किंकु-तोऽयं विशेषस्तुस्ये पुद्गलद्रव्यत्वे ? स्रिराह-स्कन्धास्तावदित्यादि । क्रमप्राप्तेषु परमाणुषु वक्तव्येषु स्कन्धास्तावद् बहुवक्तव्यत्वात् प्रथमग्रुच्यन्ते, तावच्छब्दः क्रमभेदावद्योतनार्थः, यंथा च ते स्कन्धाः समुद्भवन्ति तथा स्वत्रऽत्र दर्शयति—

#### सूत्रम्-सङ्घातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ ५-२६॥

भा०—सङ्घाताद् भेदात् सङ्घातभेदादित्येभ्यस्त्रिभ्यः सङ्घातोद्भवे कारणेभ्यः स्कन्धा उत्पद्यन्ते द्विप्रदेशाद्यः।

टी० —सङ्घातादित्यादि भाष्यम् । एतदुक्तं भवति —संहतत्वाद् भिन्नत्वात् सङ्घातभेदाच स्कन्धानामुद्भवः । इतिशब्दः कारणेयत्ताप्रकाशनार्थः, क्षिप्रदेशाद्य इति सकलस्कन्धराशेराद्यस्कन्धोपन्यासभावनयाऽशेषस्कन्धविषयः सङ्घातः सुज्ञान इत्यादिग्रहणग्रुदचीचरत् ॥

<sup>9 &#</sup>x27;ततो यस्मिन्' इति क-पाठः । २ 'गोलोमानुलोमा' इति क-पाठः । ्३:' यथा वा ' इति क-ख-पाठ: ।

भा०—तद्यथा-व्रयोः परमाण्वोः सङ्घातात् व्रिप्रदेशः, व्रिप्रदेशस्याणोश्च सङ्घातात् त्रिप्रदेशः, एवं सङ्ख्येयानामसङ्ख्येयानां च प्रदेशानां सङ्घातात् तावत्प्रदेशाः ॥

टी ० - तद्यथेत्यादिना सङ्घातादित्रितयं भावयति, स्कन्धोत्पादकारणं त्रिविधम्, प्र-कारान्तराभावप्रदर्शनपरिमदं वचनं मुनेः, द्वयोरित्यादि द्वयोरणुकयोः सङ्घाताद् अन्योन्या-श्लेषपरिणामात् द्यणुकस्कन्ध्रो निष्पद्यते,वक्ष्यत्युपरिष्टात्(अ०५,स्रू०३२)-'स्निग्धरूक्षत्वाद् बन्धः' इति, कथं पुनर्निरवयवयोर्द्वयोरणुकयोः संहतौ द्याणुकः स्कन्धो निष्पद्यते, एवं मन्यते तयोहिं संश्लेषः परस्परेण सर्वात्मनैकदेशेन वा भवेत ? यदि च सर्वात्मना ततः सकलमपि जगदेक-परमाणुमात्रं स्यात्, एकदेशेन चेत् सावयवोऽणुः प्रसज्यते, सेवोभयतःपाशा रज्जुरिति दुर्घटः सङ्घातः, तस्मातं परमाणवः परस्परेणानाश्चिष्टा एव प्रत्यासिनभाजः केशा इवाकाशे समुदि-ता एवोपलभ्यन्ते न विद्रवर्तिन इति प्रतीतं तथा दर्शनमाविद्वदङ्गनाबालम्, परस्परसङ्घट्ट-स्त्वसम्बध्यमानकत्वादुपेक्षणीय इति । अयुक्तमेतदुच्यते परेणाप्रेक्षितवस्तुयाथात्म्येनेति यथा तथा विभाव्यते, परमाणवो हि रूपरसगन्थस्पर्शात्मकत्वात् सप्रतिघाः संयोगकाले सव्यवधयो न परस्परच्याप्त्या वर्तन्ते रूपाद्यवयवृत्वात्, स्तैम्भकुम्भादिवत्, प्रतिपादितश्चायमर्थः प्राक्-स्याश्नि-रवयवः स्यात् सावयवः परमाणुर्द्रव्यभावभेदात्, अपि च द्रव्यात्मनाऽणुरेकः प्रत्यस्तमितस कलभेद्स्तत्र कथं सर्वशब्दः प्रयुज्यमानोऽनेकवस्तुविषयो निरवशेषाभिधायितया लोकेऽविगा-नेन रूढो नासम्बन्धार्थो भवेत ? कथं वा नानाध्यवसितस्य वस्तुनः क्स्यचिद्वाभिधाय्येक-देशशब्दो निर्भेदपरमाणुविषये प्रसञ्यमानः साध्यमानं प्रतिपत्स्यते ? सोऽयमेवंविकल्पद्वयातु-सारी वचनप्रयोगः शब्दार्थानभिज्ञानानामत्यन्तप्रसिद्धलोकव्यवहारपराङ्मुखानां जडिमानमात-नोति क्षुद्रसत्त्वानाम् । आशङ्कते चैवंप्रकारान् कातरपुरुष एवैकान्तवादी, न पुनः सुकलवादपर्-मेश्वरस्याद्वादसमाश्रयोपपन्नातुलसामर्थ्यः स्याद्वादीति । न च परमाण्वन्तरेण सह घैटमानोऽसौ केनचिद् देशेन युज्यते निरवयवत्वात्, किन्तु स्वयमेवावयवो द्रव्यान्तरावयवद्रव्यरहितः परमा-णुना सह भेदेन योगमायाति, न चाण्वन्तरमाविश्वति, स हि सिक्रयः परमाणुस्थमाकाशमेवा-विज्ञति, अणुस्तिष्ठत्यस्मिनित्यणुस्थं करणाधिकरणयोर्घञर्थे कविधानम् । स्थास्नापाव्यधिहति-बुध्यर्थमणौ वा तिष्ठतीति विवक्षावशादणुसम्बद्धमुच्यते । यद्यावेशो नास्ति देशे न तर्हि योगः प्रसक्तः, परस्परमनाश्चिष्टत्वाद् ब्रङ्गुलवदिति, अयमनपदेशः, न वयमावेशतो योगं स-ङ्गिरामहे, किन्तु निरवयवत्वात, तस्य द्रव्यप्रदेशान्तरं झङ्गुलस्येव संयुक्तं नास्ति, स्वयमेवासौ युक्त इत्येतावद्भिद्ध्महे, हेतीथानैकान्तिकता, सुक्ष्मक्षेत्रच्छेदप्रविभक्तस्यङ्गुलपर्यन्तवर्तिनी प्रदेशों निरन्तरावस्थितावनाविशन्तावेव संयुक्तों, न च देशेन, सूक्ष्मत्वादन्यस्य देशान्तरस्या-सम्भवात्, न च नाङ्गुल्यौ युक्ते, निरन्तरत्वात् , न चान्योन्यावेशः प्रदेशानाम् , बङ्गु-लाभावप्रसङ्गादिति ॥ ननु च संस्थानित्वात् सावयव एवाणुः किमिति निरवयवता अभ्युपे-यत इति ? उच्यते-द्रन्यावयवकृतं संस्थानम्, तचावयविनो घटादेखयवेषु सत्सु भवति, ते

१ 'अनन्तानामनन्तानन्तानां 'इत्यधिको घ्र-पाठः । २ 'स्तम्भादिवत् ' इति क-ख-पाठः । ३ 'संध-टमानो 'इति क-पाठः ।

जाणोर्न सन्त्यतो निरवयवत्वात संस्थानित्वासिद्धिः, एवं तह्येसंस्थानित्वादसत्परमाणुरिति, उच्यते च्योमास्ंस्थानमपि सदेवेत्यनेकान्तः, न च कन्दुकादिवद् दृष्टपरिधित्वेनाभ्युपगम्यते विहायः, सर्वलोकशास्त्रानुमानविरोधादिति । योऽप्याशङ्केत् अभूतान्तर्वहिर्भावान्यदेशत्वेन युष्मामिरभ्युपगतत्वास्रास्ति परमाणुः, तस्यापि हेतोर्निरंशैकक्षणवृत्तिविज्ञाने वर्तमानत्वाद-नैकान्तता । अपि च -योगः सम्प्राप्तिलक्षणः न चासौ प्रदेशैरेव क्रियते, निष्प्रदेशस्यापि स्वयं प्राप्तिर्स्त्येवेति । एतेन नास्तित्वं प्रतिषिद्धमप्यवसातव्यम्, अवयवैरकृतत्वात् तस्येति, पिष्टपेषणं चैतत कार्या( रया )महे वयम्, उक्तं प्राक्-सर्वमेवं हि स्थूलं प्रविभज्यमानमव-इयन्तया निरवयवनिष्टमुपजायते द्रव्यं, सक्ष्मपूर्वकत्वात् स्थूलस्येति । आह च-" सर्व सवि-भागम्विभागप्रविष्टम्,'' यत् पुन्स्तेषामेकस्मिन्नेवाकाशप्रदेशेऽनन्तानामप्यवगाढत्वं तदप्रति-घातपरिणामपरिणतत्वात् व्याप्तेकापवरके प्रदीपप्रभयेवान्यप्रदीपप्रभाणाम्, शीततमःशब्दत्व-परिणतपुद्रलानां चाप्रतिधातित्वदर्शनात्, तद्वत् परमाणुरेकस्मिन् व्योमप्रदेशे व्यवस्थितो-**उन्येषामपि परमाणूनां भूयसामवगाहमानानां विघातं प्रति न निवर्तितुमुत्सहते, कथं तर्हि** असति प्रैंतियाते महतो द्र्यस्य निष्पत्तिः ? सङ्घातस्तु सति संयोगे सम्भवति, संयोग-श्वाप्राप्तयोः प्राप्तिमात्रं, नान्योन्यावेश इति, उच्यते-महतो द्रव्यस्यारम्भकाले परमाण्यनामप्र-तिघातित्वमसान् प्रत्यसिद्धम्, यतस्त्रिविधं प्रतिघातमामनन्ति भगवन्तः परमाणूनां-बन्धपरि-णामोपकाराभाववेगाख्यम्, तत्र बन्धपरिणामप्रतिघातः स्त्रिग्धकुक्षत्वाद् बन्ध इत्यत्र (स्०३२) वक्ष्यमाणः, उपकाराभावलक्षणप्रतिघातो गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकार इत्यत्र (अ० ५,

परमाणुनां प्रतिघात-स्य त्रैविष्यम् अन्वयः सामान्येन सुशक्यः कर्तुम्, अतः परमाणुर्लोकान्ते प्रतिद्दन्यत

इति उपकाराभावात् प्रतिघातितेति, तथाऽणोरण्वन्तरेणापतता विस्नसासमुद्भूतगितरेहसा प्रतिघातो दृष्टः, प्राप्तवेगगितिहैं परमाणुरापतन् जविनमेव परमाणुं प्रतिहिन्ति, वेगवन्वे सित स्पर्शवन्वान्मूर्तिमन्वाच प्रवलवेगः प्रभञ्जनो वाद्यान्तरिमवेति प्रतिघातित्वं वेगादः यवसी-यत इति, एवमनेकयोपपत्त्या प्रतिघातित्वाप्रतिघातित्वे परमाणुविषये प्रसाधिते, सम्प्रति ते-पामकव्योमप्रदेशास्किन्दिनामणुनामनन्तानामपि कदाचित् संयोगवृत्त्यावस्थानमनारव्धस्कन्थ-कार्याणामेव जातुचिद् बन्धाकारेण घटितकार्याणाम्। कः पुनरनयोः संयोगवन्धयोविंशेष इति १।

उच्यते— नैरन्तर्येणावयवप्राप्तिमात्रं संयोगः, बन्धः पुनरन्योन्याङ्गाङ्गिभा-संयोगबन्ध-योर्विशेषता कस्यैवाणोः प्रतिघातित्वाप्रतिघातित्वे परस्परविरुद्धे स्त इति ? उच्यते—

विरोधाभावः प्रागुक्तः, अपि च-परिणामविशेषादुभयम्पि सम्भान्यते पुद्गलेषु, शब्दस्तावत् तिरस्कृतोऽपि कुड्यादिभिरप्रतिहन्यमानः श्रवणपथमभ्युपैति, स एव कदाचिदुद्यमानत्वाद् वा-युना प्रतिहन्यते, प्रतिवातिस्थितेनानुपलभ्यमानत्वाद् नुवातिस्थितेन चोपलभ्यमानत्वाद् गन्धवत्, उद्यते च वायुना शब्दो मा स्म संशयिष्ठाः, तस्मात् सुष्टृच्यते-सङ्घातादुत्पत्तिः स्कन्धानाम्,

१ ' व्योमदेशे ' इति क-स्त्र-पाठः । २ ' वाबन्तरमिवेति ' इति ग-पाठः ।

एकदेशयोगस्तु दूरादुत्सारितः,कृत्स्व संयोगस्तु कदाचिदुपचारवशादिष्येताप्यनवयवत्वान कृत्स्नो योगो नावेशतो होषामिति ॥ अथ यदुक्तमनाश्चिष्टा एवाणवः प्रत्यासत्तिभाजः सप्रदिता विभा-व्यन्ते, तदतितरामसमञ्जसम्, अणुपमवस्थानानामसंहतत्वाच दर्शनं न स्यात्, कस्तेषामतिशः योऽतीन्द्रियाणामुपाजनि प्रत्यासत्तावसंहतानां येन ते लोचनादीन्द्रियगोचरतामापद्यन्ते, नहि पूर्वावस्थायामेककाः सन्तोऽदृष्टास्तद्वदुत्तरावस्थायामपि न दृश्येरन्, नहि शक्या विच्छिना अणवोऽनन्ता अपि द्रष्टुम् । केशनिद्र्शनादेवं प्रतीयत इति चेत्, तदयुक्तम्, केशा ह्येकका अपि कदाचिद् दृश्या भवन्ति, न कदाचिद् अणवः प्रत्येकं चक्षुरादिग्राह्याः. परस्परमनाश्लिष्टेषु चाणुषु भूयांसो दोषाः सम्भवन्त्यमी, देशे च धार्यमाणे घटस्य कृत्स्नस्य धारणं न स्यात्, उत्क्षेपावक्षेपाकषीथ तथैव न भवेयुः, तस्मादङ्गाङ्गिभावरूपेणाणुनां बन्धपरिणामाभ्युपगमात् सकलस्य संहतस्य महतो द्रवस्याकर्षणादीन्येकदेशेऽपि वर्तमानानि सिद्धान्यतोऽन्यथा न स्युः। संयोगमात्रत्वे बालिकापुरुषादिवदिति बहुलोकसिद्धं विघटेत । तच महद् द्रव्यं कणश्चक्परिक-ल्पितावयवीव नास्ति मोनीन्द्रदर्शने, द्रव्यास्तिकनयाभिप्रायानमुञ्जेषिकीयद् भेदेनाग्रहणात्, अतो नावयवी स्वदेशेभ्योऽन्यो भिन्नोऽञ्जमा प्रत्यक्षेणानुमानेन वा प्रहीतुं शक्येतेत्यर्थान्तरभू-तावयविनो निषेधः, नान्यो देहादिरवयवी स्वावयवकलापादबद्धत्वे सिक्रयत्वे च सति विभागेनागृद्यमाणत्वाद्वयवस्वरूपवत् स्थानासनशयनादिक्रियावान् देहस्तद्वयवाश्रादानविह-रणादिक्रियया सचेष्टाः। परस्परप्रतिवद्धपुरुषद्वयव्यभिचारनिरासार्थमबद्धग्रहणम्। तथा धर्माधर्मा-काशानां नानात्वेऽपि विभागेनागृद्यमाणत्वमस्तीत्यनैकान्तिकारेकाव्युदासाय सत्क्रियत्वविशे-षणम्, तस्माद्वयवव्यतिरेकेणासन्परिकल्पितोऽवयवी कन्दलीदलव्यतिरिक्तकदलीदलसारवत्। यदपि लोके तस्य दर्शनं तदपि देशेष्वेव, तदेकदेशदृष्टी सर्वी दृष्ट इति व्यवहारात, अत्यन्त-व्यतिरेकपक्षे चावयविनः प्रत्यवयवद्यत्तित्वादयोऽप्युद्धाहणीया दोषाः, सर्वथा चानुपपद्यमीन-वृत्तित्वात् खपुष्पवत् असम्बवयवी, उपलब्धिकारणसिवधाने सत्यवयवरूपादिव्यतिरेकेणानुपल-भ्यमानह्रपादिगुणत्वात् , हर्स्त्याद्यवयवन्यतिरेकेण सेनावत्, न्यतिरेके घटवदरादयः, पर्यायन-याभिप्रायेण तु नानात्वमवयविनोऽवयवेभ्यः, अवयवगुणेभ्योऽन्योऽवयविगुणो व्यस्तेषु तेष्व-वयवेषु तत्त्रमाणवर्णाकृतिरूपेणाद्यमानत्वात्,अनेकरत्नसंघातनिष्पन्नरत्नावलीवत् रत्नेभ्यः,येन तेषु देशेषु व्यस्तेषु न चतुर्हस्तः पटश्रित्रः पटः समचतुरस्रः पट इत्यादिविशेषोपलन्धिः, एवं द्रव्यपर्यायनयैकान्ते बहवो दोषाः, स्याद्वादिनस्तु यथापरिणामप्रपेणानर्पणविशेषोपनिपातिस्या-च्छब्दोषपदप्रतिषिपादयिषितधर्मस्वरूषाभिनिवेशादशेषधर्मकलापोपसङ्ग्रहणा । सर्वैकान्तधर्म-विनिद्वत्त्या सर्वेकान्तवाक्यसमवतारणात् स्यादन्यः स्यादनन्यः स्यादन्यानन्यः स्यादवक्तव्य इत्यादिसप्तभङ्गीप्रतिज्ञानाद् दोषाणामनवकाश एव, यस्मादर्पितानर्पितनयद्वयविवक्षाऽविवक्षा-भ्यामन्यत्वानन्यत्वे भाज्ये, पर्यायनयोऽपितस्तन्मतेन त्ववयवावयविनोर्भेदः, अनिर्पतो द्रव्या-

१ ' मानत्वावृत्तित्वात् 'इति क-पाठः । २ ' इस्ताद्यवयव ' इति क-स्व-पाठः ।

स्तिकः तदभिष्रायादैनयम्, एवं विश्वपरिणामप्रपश्चस्थितिभाञ्जि द्रव्याणि स्वात्मन्यविद्यमाने रेव पर्यायतः केश्विद् धर्मेरुत्पद्यन्ते केश्विद् विद्यमानैरिप धर्मैर्विनश्यन्ति, केश्वित्पुनरन्विषिभः पर्यायानित्यानि ध्रुवाण्येव सर्वद्रव्याणाति मोनीन्द्रदर्शनमनवद्यम् ॥

सम्प्रति प्रस्तुतमनुश्रियते । द्विप्रदेशस्य स्कन्धस्य परमाण्वन्तरेण योगे त्रिप्रदेशस्कन्धोत्पादः चर्ञब्दात् त्रयाणां च परमाण्यनां सङ्घातपरिणामे त्र्यणु कस्कन्धस्योपजननम्। एवमित्यादिनाऽतिदेशं करोति ।। शीर्षप्रहेलिकास्थानपर्यन्तवार्तं द्विसङ्ख्योपक्रमं गणितम्, तत्राप्युक्तेन
न्यायेन भावना कार्या, ततः परं गणितविषयातिकमादसङ्ख्येयो राशिः, तत्रापि संघातपरिणामभावना तुल्येव, ततोऽप्यसङ्ख्येयादुपरि बहुबहुतरबहुतमपरमाणुप्रचयोऽनन्तकराशिः,
तस्मिन्नपि संहतिपरिणतिभावना सद्य्येव, अनन्तानन्तानां चेत्यनेनानन्तकराशेरनन्तानि
स्थानानि भवन्तीति प्रदर्शयति। एवं तावत् संघातात् परस्य प्रदेशाः स्कन्धतयोपजायन्त इति ।।

अधुना द्वितीयं प्रकारं वक्तुकाम आह—

भा - एषामेव भेदाद् बिप्रदेशपर्यन्ताः ॥

टी०—द्यणुकादिक्रमेणानन्तानन्तपरमाणुकपर्यवसानाः स्कन्धाः संघाताद् ये समुत्प-कास्तेषां पर्यन्तवर्तिनः स्कन्धादेकोऽणुर्यदा भिन्नः पृथग् भवति तदैकाणुभेदात् तन्न्यूनः स्कन्धः सम्रुत्पद्यते, एवं द्वित्र्यादिपरमाणुभेदक्रमेणाधोऽधो यावत् द्विप्रदेशस्कन्धोत्पाद इति भावनीयम्।

भा०-एत एव च संघातभेदाभ्यामेकसीमधिकाभ्यां द्विप्रदेशाद्यः स्कन्धा उत्पद्यन्ते । अन्यसंघातेनान्यतो भेदेनेति ॥ २६ ॥

अन्नाह-अथ परमाणुः कथमुत्पचते इति १। अन्नोच्यते—

टी० एत एव चेत्यादिना तृतीयविकल्पभावना, बहुवचननिर्देशात् कृतैकशेषी निर्देशः, संघातश्र भेदश्र संघातभेदौ संघातभेदौ च संघातभेदौ च संघातभेदौः, एत एव धनन्तरोक्ता ब्रणुकादयः स्कन्धाः सङ्घातभेदाभ्यामेकसामियकाभ्यां उद्भवन्ति, अविभागीयः कालः परमनिरुद्धश्र समयः स तत्रैकस्मिन् समये अभिन्नकाले ब्रणुकस्कन्धादेकी-ऽणुभिंद्यते परः संहन्यते समकमेवेत्यतः सङ्घातभेदाभ्याप्तृत्पचन्ते, समये भवः सामधिकः, एकशब्दः समानार्थाभिधायी, एकशब्दः समानार्थे, तद्यथा—'तेनैकदिक्' (पा॰ अ० ४, पा॰ ३, स्० ४१२) सुदाम्ना पर्वतेनैकदिगित्यण् । सौदामिनीति विद्यदेकदिक् सभानदिगित्यर्थः । समानः समयो ययोः सङ्घातभेदयोस्ताभ्यामेककालाभ्यामिति याव-दिति, पाठान्तरं वा एकसामयिकाभ्यामिति, एवं ब्रणुकादयोऽपि भाव्याः, अन्यस्य परमाणोः सङ्घातेनान्यतः स्कन्धाद् भेदेनेत्येवं स्कन्धात् कारणादुत्यद्यत इति प्रतिपादितम् ॥२६॥

१ ' एतदेव च 'इति क-छ-योभीष्ये टीकायां च पाठः। १ 'सामायिकाभ्यां 'इति क-खा-पाठः। ३ 'अन्यस्य संघा॰ 'इति ध-पाठः।

एवं स्कन्धानामुत्पत्तौ व्याख्यातायामजानानः संश्वयानो वाऽत्रावसरे परमाणूत्पादविष-येण प्रश्नेनोपक्रममाण आह—कथं परमाणुरित्यादि ।। एवं मन्यते स्कन्धानामविशेषेण सङ्घाताद् भेदाद् सङ्घातभेदाचोत्पत्तिरवधृता, तत्र किं परमाणूनामप्येवमाहोस्विदन्यथेति ? । अन्नोच्यते—उत्पत्तिकारणत्रविध्याविशेषे सति ।।

# सूत्रम्—भेदादणुः ॥ ५-२७॥

भा०-भेदादेव परमाणुरुत्पचते, न सङ्घातादिति ॥ २७ ॥

टी ० — सामर्थ्यादवधारणप्रतीतिमादर्शयति, यदि भेदादणुरित्युक्तेऽपि सङ्घातादेरप्यु-त्यद्यतेऽणुस्ततः सूत्रारम्भो निष्फलः स्यात्, अतो भेदादेव द्रव्याणुरुत्पद्यते न सङ्घाता-दिति, इतिचाब्दः समुचितौ वर्तते, नापि सङ्घातभेदात्, प्रस्तुते विकल्पत्रये भेदादेवौत्पद्य-तेऽणुरिति विकल्पद्वयपरित्यागः फलम् ॥ नतु च स्नेहरीक्ष्यविगमात् स्थितिक्षयाद् द्रव्यान्तरेण भेदात् स्त्रभावगत्या च अणुकादिस्कन्धभेदादुपजायमानोऽणुः कार्यमपि अणुकादिस्कन्धेषु सङ्घातपरिणतौ सत्यां नाणोरणुभावेनावस्थानमस्ति, स्थुलद्रव्यत्वेन, शेषपर्यायैश्व विद्यत एव ''तज्ञावः परिणामः'' (अ०५, सू०४१) इति वचनात् तस्य भावः सम्भवतीति कर्तृषष्टयां पूर्व-परिणामीपमर्देन उत्तरपरिणामभवनम्, तस्मिश्रोत्तरपरिणामे पूर्वपरिणामस्यासम्भव एव, भावा-न्तरापतिफलत्वात् परिणामस्येत्यतः स्क्ष्मपरिणामाद् बादरपरिणामस्यार्थान्तरत्वात् तत्राणुपरि-णामाभाव इति, यथा गुडोदकधातकीद्रव्यसंयोगविशेषात् सरकद्रव्यपरिणामः सम्भवति, तदेव हि तत्तर्द्रव्यत्रयसंयोगविशेषात् कालान्तरापेक्षं भावान्तरमन्यदेव प्रतिपत्तव्यं यत्र तेषां विवेकी दुं:शकः कर्तुम्, अथ च तानि द्रव्याण्यन्तरेण स परिणामो नास्ति, न च तदानीं तानि प्राक्तनरू-पेण सन्ति, यदि च स्युस्ततस्तत्परिणामासम्भव एव पूर्वकाल इव । प्रयोगश्र-बादरपरिणाम-परिणतमहाद्रच्ये परमाणवः स्वेन रूपेण न सन्ति, परिणामान्तरापन्नत्वात्, यथा सीधुपरि-णतौ गुड़ादय इति, ततश्च कारणमेव तदन्त्यं ब्यणुकादीनामिति अवधारणविरोधः, न विरोधः यतः सर्वमेव मूर्तद्रव्यं स्थूलं विदार्यमाणमञ्जयभेदपरमाणुपर्यवसानं जायते, न पुनरत्यन्ता-भावरूपं निरुपारूयमिति, द्रव्यनयापेक्षया वा कारणमेवेत्यवधारणं सर्वेषां खणुकादिद्रव्याणां तदेव कारणिमति, पर्यायनयाभिप्रायेण तृत्पद्यत इति उक्तम्रपजायमानत्वाच कार्यं भवत्येवेत्य-विरोधः । स चाणुः स्वतो द्रव्यावयवद्वारेणाभेद्यः, रूपादिभिस्तु स्याद् भेदवान्, न चासावप्र-देशत्वाद् गगनकुसुमादिवदसिभत्याशङ्कनीयः, सावयवद्रव्याभावात्, सावयवप्रतिपक्षेण चावश्य-मनवययेन सता वस्तुनैव भवितव्यम्, स चादिमप्रदेशोऽणुरिति युक्त्याऽऽगमेन च द्रव्यपर-माणुप्रसिद्धिः तत्सिद्धौ च क्षेत्रकालमावपरमाणुसिद्धिरवश्यंभाविनीति विस्तरो द्रष्टव्य इति ॥

१ 'स्कन्भसङ्घात ' इति क-स्क-पाठः । २ ' हुःशक्यः ' इति क-स्क-पाठः ।

प्रागुपदिष्टमणुवर्जानां त्रिहेतुकोत्पत्तिः सङ्घातभेदेभ्य उत्पद्यन्त इत्यत्र सूत्रे, स एष झणुका-दिष्वचाक्षुषेषु क्रमस्तद्विपर्ययभाजस्त्वेकान्तेनैव स्कन्धाः सम्रुपजायन्ते ॥ २७ ॥

## सूत्रम्-भेदसङ्घाताभ्यां चाक्षुषाः॥ ५-२८॥

भा० — भेदसङ्घाताभ्यां चाश्चषाः स्कन्घा उत्पद्यन्ते । अचाश्चषास्तु यथो-कात् सङ्घाताद् भेदात् सङ्घातभेदाचेति ॥ २८ ॥

टी०-चक्षुष इमे गोचरीभूता इति 'तस्येदं' (पा० अ० ४, पा० ३, स्० १२०) इत्यण् । चक्षुर्प्राह्याश्राक्षुषाः प्रयोगविस्नसाजनितात् साङ्गत्यादायत्या स्कन्दनात् स्कन्धाः ते त्वी-दृश्या उत्पद्यन्ते, ये च चक्षुषा गृह्यन्त इति, न त्वयं नियमो भेदसङ्घाताभ्यामुत्पन्नाः सर्वे चाक्षुषा भवन्ति, यतो भेदसङ्घाताभ्यामचाक्षुपाणामप्युत्पत्तिः, अत एवं व्याख्येयम्-स्वत एव परिण-तिविशेषाचाक्षुपत्वपरिणामभाजो बादराः स्कन्धाः सङ्घातभेदाभ्याम्रुत्पद्यन्ते इत्येतन्नियम्यते ॥ अपरे वर्णयन्ति सङ्घातादेव कतन्यानामात्मलाभसिद्धेर्भेदसङ्घातप्रहणमनर्थकम्, नैतदेवम्, तद्विशेषज्ञापनार्थत्वात्, न सर्वे एव सङ्घातश्रक्षुपा ग्राह्यः, यतोऽनन्तानन्ताणुसंहतिनिष्पाद्योऽपि स्कन्धो बादरपरिणतिमानेव नयनादिगोचरतां प्रतिपद्यते, न शेष इति । एवं च व्याचक्षा-णानां भेदग्रहणमनर्थकमेत्र स्यात् तचायुक्तम्, यतः सूक्ष्मपरिणामोपरतौ स्थौल्यपरिणामः, तत्र च यथा संहन्यन्ते परमाणवस्तथा भिद्यन्तेऽपि च केचनेत्यतः सङ्घातभेदाभ्यामेव चाक्षुषा निष्पद्यन्ते, न सङ्घातादेवेति ॥ ननु चाचाक्षुपाणामणूनां समुदायस्तन्मात्रः, स कथमनाहिता-तिशयश्राक्षुषः स्यात १। उच्यते-सर्वस्य वस्तुनः सतः परिणामात् परिणामान्तरं कथित्रद् भिद्यन एवेत्यणुत्वपरिणामाचक्षुर्विपयपरिणामो भिन्नः, परमाणत्रो हि अणुत्वपरिणामपरिणतत्व-मपद्वाय बादरपरिणाममागृह्वते रीक्ष्यस्रोहविशेषात्, अष्टविधः स्पर्शो भगविद्धिरुक्तः स्कन्धेषु यथासम्भवम्, परमाणुषु पुनश्रतुर्विधः स्पर्शो नान्यः, स च शीतोष्णस्त्रिग्धरूक्षाख्यः, तत्राप्ये-कपरमाणी परस्पराविरोधिद्वयं समस्ति, अत्र च वन्धपरिणामे स्पर्शद्वयप्रुपयुज्यते स्निग्धरूक्षल-क्षणम्, केचित् स्निग्धपरिणामपरिणताः केचिद् रूक्षपरिणतिभाज इति, उभयस्य तु विरुद्धत्वादे-कस्मिन् परमाणावसम्भवः, तत्राप्येकगुणस्त्रिग्धत्व रिणता इत्यादि यावदनन्तगुणस्त्रिग्धत्वप-रिणतास्तथा रूक्षत्वेऽपि। परमाणवश्च सर्वेऽपि सजातीया एव, न केचिइ विजातीयाः, रूपादिः चतुर्गुणत्वं सर्वेषां स्पर्शवन्वादिति द्रष्टव्यम्, एवं च तेषां रौक्ष्यस्त्रेहविशेषाद् भवति द्रव्यान्तरेण बन्धपरिणामस्तादक्षे। येन प्रचयविशेषान्महत् स्थूलं घटाद्यभिनिवर्त्यते. श्लेषपृद्रज्ञःसम्बन्धित्-णादि बदित्यत न्तन्मात्रत्वमनाहि तातिशयत्वं न सङ्गच्छते, एवं चोपवर्णितस्वगतभेदाभ्युपगमा-न्निर तशयत्वं सवया सर्वप्रकारं न वे.पांचिदुपपद्यते परार्थानाम्, न चात्यन्तिक एवं भेदः, किन्तु किंचित् सामान्यमप्यस्त्येव, न च केवलः परिणाम एवैन्द्रियकत्वे कारणं भवति, किन्तु प्रतिविशिष्टानन्तसङ्ख्यासङ्घातापेक्षः परिणामः स्थूलः प्रतीन्द्रियनियतविषयतामास्कन्दति,

तसाम्नेन्द्रियकत्वे सङ्घातः केवलो हेतु भैवति, नापि परिणामः, किं तिर्हि? उभाभ्यां भेदसङ्घाताभ्यामेककालाभ्यां चाश्चुषा भवन्ति, चश्चुर्ग्रहणाच समस्तेन्द्रियपरिग्रहः, पश्यति-उपलभते
हित चश्चः, स्पर्शरसगन्ध्रञ्ञब्दा अप्येवंविधपरिणामभाज एव निजोपलम्भनेरुपलभ्यन्त हिति ॥
अचाश्चुषास्त्वित्यादि । ये पुनरतीन्द्रिया द्यणुकाद्योऽनन्ताणुकपर्यवसानाः स्कन्धाः
सूक्ष्मास्ते यथाभिहितात् त्रिविधात् कारणात् सङ्घातादेरुत्पद्यन्ते । न चेदमाशङ्कनीयम् –त एव
बादरास्त एव च पुनः सूक्ष्मा हित, यतो विचित्रपरिणामाः पुद्रलाः कदाचिद् बादरपरिणाममनुभूय जलधरशतकतुचापसौदामिनीलवणसकलादिकमथ पश्चादलक्षणीयपरिणाममात्मस्वरूपावस्थानस्वभावमितसूक्ष्ममाददते करणान्तरग्रहणलक्षणतां वा भजन्ते लवणहिङ्गुप्रभृतयः,
सूचनीयपरिणामश्च जनित्वा पुनरिप वियति परितः सकलदिगन्तरावरोधिवारिधरत्वादिना
स्थूलेनाकारेण परिणमन्ते । तुशब्दः पुनःशब्दार्थे, चशब्दः समुच्चे, इतिशब्दः प्रकृतपुद्रलप्रकरणपरिसमापनार्थः ॥ २८ ॥

भा॰-अन्नाह-धर्मादीनि सन्तीति कथं गृह्यत इति १। अन्नोच्यते-लक्ष-णतः । किश्व सतो लक्षणमिति १। अन्नोच्यते-

टी०— अत्राहेत्यादिसम्बन्धग्रन्थः । धर्मादीनां द्रव्याणां यथासम्भवं गतिस्थित्युपग्रहादिलक्षणग्रुक्तं वैशेषिकम् , अधुनाऽन्तरङ्गव्यापिलक्षणजिज्ञासया सन्दिहानः प्रश्नयति-घर्मादीनि सन्तीति कथं गृद्धात इति । अस्ति चात्र सन्देहबीजम् - किं विकारग्रन्थिरहितं सत्तामात्रमेते धर्मादयः आहोस्विद् विकारमात्रग्रुत्पादिविनाशलक्षणमथोभयम् ? इत्येवमनेकप्रकारसम्भवे सन्देहः, कथं-केन प्रकारेण, धर्मादीनि सन्ति-विद्यन्त इति । इतिशब्दो हेतौ । येन
हेतुना सन्त्रमेषां निश्चीयते तद्विषयत्विमितिकरणस्य, वाक्यपर्यन्तवर्तीतिशब्दः प्रष्टव्यार्थयत्ताख्यापनार्थः । गृद्धात इति ग्राह्य, निश्चयमित्यर्थः। किं तदस्तित्वमेषामिति ।अथवा धर्मादीनि सन्तीत्यस्तित्वमेव सन्दिग्धे परः ।। नतु च येषां गत्याद्यपकारेणानुमितमस्तित्वं प्राक्ष ते प्रसिद्धसत्ताका
एव, कुतः सन्देहः ? अयमभिप्रायः प्रष्टः-गत्याद्यपग्रहकारिणः किल धर्मादयः केऽपीत्यप्र-

सिद्धसत्ताकेनैव प्रपत्त्राभ्युपेतम्। इदानीं तु प्रश्नयति कथं पुनरेषां धर्मादीनां सिद्धसणस्त्राव-विद्यमानत्वं निश्चेयमिति ?। आचार्य आह-अन्त्रोच्यत लक्षणतः ॥ आचार्यस्यायमभिप्रायः, सङ्ग्रहादेकीभावादुत्पादादयः सङ्क्षणमस्तिश-

ब्दिविषयः, एवंविधाश्चेत उपलभ्यन्त इत्यतः सामान्येन तावदुपन्यस्यति लक्षणत इति । पुन-रिष सामान्याभिधाने सन्दिहान आह-किश्च सतो लक्षणमिति ?। किं पुनः सतो लक्षणं, लक्ष्यते येन लक्षणेन प्रमाणानि तिष्ठपयश्च, लक्ष्यते येन सदेतिदिति । अञ्चोच्यते हत्याचार्यः प्रतिजानीते, सन्वलक्षणम्, तेषां धर्मादीनामस्तित्वाच्यभिचारिलिङ्गमिदग्जच्यते ॥ एतदुक्तं मवति—धर्माधर्माकाशपुद्रलजीवाः पश्चास्तिकाया जगतः स्वतन्त्वम्, तत्र जीवद्रव्यं धर्मादीनां प्राहकं स्वरूपस्य चेति, सङ्क्षेपतः शब्दार्थज्ञानानि सन्चलक्षणलक्ष्याणीति, अतः सकलाधिन

गम्याभिगमोपायविषयेण प्रश्नेनोपक्रान्तं चोद्यित्वाऽतः प्रतिवचनमपि तथैवाचार्येणोच्यते, येन रुक्षणेन प्रमाणानि तद्विषयथ रुक्ष्यते तद्यापि रुक्षणमभिधीयत इति । तथेदं सूत्रम्—

### सूत्रम्-उत्पादव्ययभीव्ययुक्तं सत् ॥ ५-२९ ॥

भा॰—उत्पोद्य्ययाभ्यां श्रीव्येण च युक्तं सतो लक्षणम्; यदुत्पचते, यद् व्येति, यच धुवं तत् सत्; अतोऽन्यदसदिति ॥ २९ ॥

टी॰ उत्पाद्व्ययाभ्यामित्यादि । समासतश्रायं सुत्रार्थः — स्थित्युत्पत्तिविनाशस्वभावं सद्, अवश्यन्तयेव स्थित्युत्पाद्विनाशाः समुद्तिता एव सक्तं गमयन्ति । स्थित्याद्यो हि सत एव मवन्ति, न जातुचिकिरुपारुयस्य, केनचिद्प्याकारेणानुपारुयायमानत्वादिति । यत् कथं-चिक्र धृवं न चोत्पद्यते न च व्येति तन्न सदिति । इदं च सृत्रं द्रव्यपर्यायनयद्वयगभम्, यत्ते द्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकानुत्सर्गापवादस्वभावो मूलं सङ्ग्रहादिप्रपञ्चस्य, तिक्रिरूपं च सर्व वस्तु, ते च सङ्ग्रहादयः प्रथमाध्याये विध्यपवादस्वरूपतया निरूपिताः, विशेषविवश्चया तु किश्चिद्वच्यते—उत्तर्गो विधिव्यापित्वमप्रतिषेधः, न ह्यसो द्रव्यनयो विशेषमिच्छति, विशेषो द्यन्यप्रतिषेचनत्मानं प्रतिपादयति भावान्तरत्वात्, न चाभावः प्रतिषेधमात्रम् । प्रागभावो हि घटस्य मृत्तिपदः प्राग्यटोत्पादाद् घटस्याभावः पिण्ड एवानाविभूत्वघटाकारः १; प्रध्वंसाभावो-ऽपि कपालाद्यवस्याप्रध्वंसो विनाशः, स चावस्थान्तररूपत्वाद् वस्तुस्वभावं न जहाति, वर्णकवि-रचनामात्रप्रापितनटान्यत्ववदुत्रजणविष्ठणादिसंस्थानमात्रत्यागिसर्पवद् वा २; इतरेतराभावोऽपि स्तम्भग्रम्भादीनां परस्परव्यतिरेकरूपत्वाकावस्तु, घटो हि घटसंस्थानादिव्यतिरेकापेश्वस्वरूप एवाभावशब्दवाच्यः, समस्तवस्तुनश्च तथाविधत्वाभ्युपगमाद् वस्त्वेव भवतीतरेतरामावः ३;

श्रभावस्या- न चात्यन्ताभावः कश्चिद्वुपाख्योऽस्ति, सर्वप्रकारमनुपाख्यायमानप्रतिबंधारमकता स्वरूपानधिगमात्, शश्विषणादेवस्त्ववस्थान्तरत्वादुपल्बिधविषयत्वम्,
शश्विषणाभावो हि मोण्डणं समतलमस्तकस्वरूपोपल्बिधनीत्यन्ताभावः, विषाणसद्धाबादन्यत्र शशकमस्तकसद्धानाचेतरेतराभाव एव, समवायसम्बन्धप्रतिषेधमात्रत्वाद्, वा
अन्यत्र च तस्य सत्त्वान्नात्यन्ताभावः, नामकर्मपरिणामवशाच्चापत्यवत्वे वन्ध्यायाः केन
तद्बत्ता निवार्थते, निह पूर्वोपात्त कर्मविपरिणामव्यतिरेकेण तज्जीवतथाविधपरिणत्यभावे
वा उत्तरजन्मप्रतिपत्तिरमूलत्वात् ४; अतः सर्व एव पदार्थो द्रव्यक्षेत्रकालभावभेदापेश्वाः कदाचिदुपलभ्यन्ते प्रत्यक्षादिना, प्रमाणेनावधार्यन्ते, कदाचिदुपलब्धाः सन्तोऽपि
भूयो नोपलभ्यन्ते, द्रव्यादिविप्रकर्षात्, सत्यपि मितज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपशमकारणसाकल्ये

१ 'उत्पादव्ययौ ध्रीव्यं च युक्तं 'इति ध-पाठः । २ सामान्यविशेषोभयात्राहित्वान्नेगमस्य संब्रहव्यवहारयो-रम्तर्भावात् । ३ पूर्वः पूर्वो विधिः परःपरोऽपवाद इति । ४ 'प्रतित 'इति क-स्व पाठः ।

उपयोगे च कित्रिद् द्रव्यमन्यात्मपरमाणुद्यणुकादि वैक्रियशरीरादि च सदपि नोपलभ्यते, तस्य च द्रव्यस्य तथाविधपरिणामात्, आदिशब्दाद् दिवा तारकादयो केषांचिद् द्रव्याणा-माष्य माषराशानुपश्चिमः, किञ्चित् क्षेत्रविप्रकर्षाद्धि दूरात्यासमसन्यवधा-नवर्ति विद्यमानमेव नोपलम्भविषयभूयमास्कन्दति, तथाऽपरं कालविप्रक-र्षादनाविर्भूतं तिरोभूतम्रपलब्धेरगोचरः, तथाऽन्यद्भाववित्रकर्षात् परकीयात्मवार्तमतिज्ञानविक-ल्पजालमण्वादिपरिवर्ति च संस्थानरूपादिपर्यायकलापजातं सदप्यनुपलभ्यम्, विवक्षितोपलब्धे-थान्या उपलब्धिरतुपलब्धिः, पर्युदासवृत्तेरभ्युपगमात्, न पुनरुपलब्ध्यभावोऽनुपलब्धिः, अनु-पारूयस्याभावस्य प्रत्याख्यानात्. भावस्यैव चाभावशब्देन कथिश्वदिभिधेयत्वात्, तसादुपलम्भ-कारणभाज एवानुपलन्धिनीन्यथा, व्यवस्थितमिदं नाभावः प्रतिषेधमात्रमिति । एवं च ध्रीव्यं द्रव्यास्तिकः, अस्तीति मतिरस्येत्यास्तिकः द्रव्य एवास्तिको द्रव्यास्तिकः, सकलभेदनिरासा-दक्कतलक्षणस्य च तत्पुरुषस्य मयूरच्यंसकादिप्रक्षेपात् समसनम्, तच द्रव्यं भवनलक्षणं मयू-राण्डकरसवदुपास्टरसर्वभेदबीजं निर्भेदं देशकालक्रमव्यङ्ग्यभेदं समरसावस्थमेकरूपं भेदप्र-त्यवमर्शेनाभिन्नमपि भिन्नवदाभासते, तदाश्रयाच भवितरि विशेषे भवति भावता, अन्यथा त भाव एव न स्यात् भविता विशेषो, भवनव्यतिरेकित्वात्, तद्व्यति-इन्यपर्यायास्तिकी रिक्तरूपत्वाच भवितुर्विशेषस्य तत्स्वरूपवद्भावता, तद्व्यतिरिक्तरूपता च । एवं सति भवनमात्रमेवेदं कुत्स्नं भेदाभिमतास्त्वेता वृत्तयस्तरवैव न जात्यन्तराणीति ।। पर्यायः पुनरपवाद्स्वभावाऽन्यपरिवर्जनमपवदनमपवादः स ह्यन्यपरिव-र्जनेनान्यं प्रतिपादयति, प्रतिषेधरूपत्वाद्, अघटो न भवतीति घटः, पर्यापा एव सन्ति न पुनर्द्रव्यं नाम किश्चिदेकं पर्यायार्थान्तरभूतमस्ति, द्रव्यास्तिकावधारितधौव्यवस्तुप्रतिक्षेपेण भेदा एव वस्तुत्वेन प्रतिज्ञायन्तेऽतः पर्याये आस्तिकः पर्यायास्तिकः, सम्रुपलभ्यमानायःशेला-काकल्पभेदकलापव्यतिरेकेण द्रव्यस्यानुपलम्भात् ॥ ननु च रूपादिव्यतिरेकेण मृद्द्रव्यमित्ये-कवरत्वालम्बनश्राक्षुषः प्रत्ययः प्रत्याख्यातुमशक्यः सन्तमसपटलावच्छादितप्रदेशवर्तिनि बा मृद्द्रच्ये स्पर्शनज्ञानमभिष्ममृद्द्रच्यमात्रालम्बनमसत्यमिति वा माषितुं न

द्रव्यस्यापलापः पार्धत इत्यस्त्यभिक्षमेकं द्रव्यमभेदझानविषयत्वात्, न चायमभेदप्रस्थयो आन्तः, पुनः पुनः प्रेक्षापूर्वकारिभिस्तथैवोपलभ्यमानत्वात्, नैतदेवम्,

अन्यविषयत्वाद् रूपस्पर्शविषयाचश्चःस्पर्शनज्ञानाद् भिज्ञविषयोपलम्भनोऽन्यदेव रूपादिसमुद्ययिषयं सार्तमभेदज्ञानमुत्पद्यते—स एवायं घटो यमहमद्राश्चमहिन रात्रौ वा यं चास्त्राक्षम्, अतो रूपाद्यमहे तस्या अभेदचुद्धेरनुत्पादात् ॥ एत् गुक्तं भवति—हृष्ट्वा स्पृष्ट्वा वा स एवायं घट इति यदभेदज्ञानं तद् रूपादिसमुद्यविषयं सार्तम्, तदग्रहे सत्यनुत्पत्तेः, यथा विज्ञानं धवाद्यमहे सत्यनुत्पद्यमानं धवादिविषयमिति ॥ नन्वालोकाग्रहणे शुक्कबुद्धिन भवति, न चालोकविषया शुक्कबुद्धिनि स्वतेनम्यत्वेऽपि साध्ये, न चालोकाद् रूपं नान्यदित्यनेकान्तः, नैतदेवम्, हेत्वर्था-पिक्कानात्, रूपाद्यमहे तद्धुद्ध्यभावादित्यनेन तदभावाभावम्रस्वेन रूपादिग्रहे सत्येव भावादिन्यनेन तदभावाभावम्रस्वेन रूपादिग्रहे सत्येव भावादिन

त्याख्यायते, न चालोकग्रहणे सित रूपबुद्धिभेवित चित्ररूपवत् सालोकस्य रूपस्य ग्रहणात्, आलोके तु सित स्याद् रूपबुद्धिः ॥ पुनराशङ्कते-प्रत्यक्षानुमानाभ्यामननुभूते समुदाये कथं स्मृतिरूत्पद्यत इति, न, अनेकान्तात् , विकल्पितेऽपि ह्यथं स्मृतिर्दृष्टा बन्धुमत्याख्या-ियकादौ । अस्ति च घटादिसङ्कतप्रभवः समुदाये विकल्पो वनादिविकल्पवत् , अन्यथा वनसेनास्मरणमपि न स्यात् , एवं च न रूपादिव्यतिरिक्तं द्रव्यं समस्तीति व्यवस्थितम् ॥ पुनरप्याह—अस्त्येवान्यद् द्रव्यम् , बुद्धिभेदात् , अन्येव हि रूपाधीरन्या च घटबुद्धिः । अयं च बुद्धिभेदोऽन्यत्वे सित भवति, नान्यथा, तस्माद् रूपादिद्रव्ययोरन्यत्वं बुद्धिभेदाद् गवादि-विति, अयुक्तमेतदिपि, यदि तावदुभयोरन्यत्वं साध्यते, द्रव्याभावादेकदेशाश्रयासिद्धः, निष्ट् सतोऽसत्यक्षकमेव विशेषणं न्याय्यम् । अथ रूपादिभ्यो द्रव्यस्यान्यत्वं साध्यते, तदसमञ्जसम् , निष्ट द्रव्यं नाम किञ्चिद्दित स्वरूपेण यस्यान्यत्वं साध्येत, सिद्धे धर्मिणि धर्मविप्रतिपत्तौ साधनसद्भावात् , अनैकान्तिकश्च पानकादिभिर्बुद्धिभेदादिति, विनाऽन

द्रव्यस्यान्यत्वम् प्यर्थान्तरभूतद्रव्यकल्पनया मनीषाभेदस्य सद्भावात् , रूपाद्यवयवानां सिन्नवेशविशेषाद् बुद्धिभेदः,यथा गुडोदकाभ्यां पानकं नार्थान्तरमथ च

बुद्धिभेदः, एवं विपङ्क्यादिष्विप द्रष्टव्यम् । तस्मान्नोत्पाद्व्ययव्यतिरिक्तः कश्चिद्स्ति भीव्यांशो यमाश्रित्य प्रज्ञाप्येत द्रव्यमेकमभेदप्रत्ययहेतुरिति । स्वात्मव्यतिरिक्तावयव्यार-म्भकास्तन्तव इति चेत्, अयुक्ततरमिदं तुलानतिविशेषाभावात्, यस्य द्यवयवगुणा गुणा-न्तराण्यारभन्तेऽवयविनि "द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम् " इति वचनात् तस्य दशपलपरिमाणभाजस्तन्तवः पटे गौरवान्तरमारभेरन् , अतस्तुलानतिविशेषाग्रहणान्ना-न्योऽवयव्यवयवेभ्य इति धर्माविशेषनिराकरणात् पक्षापवादो वाक्यार्थः, पटश्च तन्तुषु समवयन् प्रतितन्तु वर्तेत कात्स्न्येंन देशेन वा? न तावदेकत्र तन्तौ कृत्स्नः समवेतः, सन्निकृष्टेऽपि तन्ता-वग्रहणात् , स्तम्भादिसन्निकर्षे मेर्नाद्यग्रहणवत् , यथ यस्मिन् सम्वेतः स तत्सन्निकर्षे गृह्यते, यथा रूपादिः, अवयविबहुत्वप्रसङ्गश्च, अथ तन्तौ पटस्य प्रदेशो वर्तते, न तर्हि कचिदेकः पटो वर्तत इति प्राप्तम्, न च तन्तुव्यतिरेकेणान्यः पटस्य देशोऽस्ति येन देशेनासौ तन्तौ वर्तेत, तन्तुरेव च तस्य देश इष्यते वैशेषिकैः, न च तस्यैव तस्मिन् वृत्तिर्युज्यते, सावयवश्रावयवी स्यादिति । एवमवस्थितैकद्रव्याभावात् सर्वेष्ठत्पादिवनाशलक्षितमर्थिकयासमर्थे वस्तु, उत्पाद-विनाशशून्याश्र शश्विषाणादयो न वस्तुव्यपदेशमाज इति प्रतीतम्। न च परमार्थतः कार-णप्रकृतिरस्ति द्रव्यसत्ता यत्रावगम्यते भव्यत्वात्, कारणं कार्यमिति कल्पनामात्रमेतत् , प्रती-त्यप्रत्ययमात्रष्टितत्वाद् दीर्घत्व-हस्वतावत् , तन्तुपटयोर्मृद्धटयोर्चा न किश्चित् स्वसिद्धं रूप मस्ति, तन्तुषु मृदि वा यः कारणप्रत्ययः स पटकुम्भाद्यशेषार्थान्तरापेक्षया न स्वसिद्धः, तस्मात् तन्तुपटयोर्यस्तन्तुपटप्रत्ययः स इतरेतराश्रयत्वादसदर्थविपयः, तथा मृद्घटयोरत-स्कारणकार्ययोरभाव एव विरूपस्यासिद्धत्वाद् व्योमोत्पलादिवदिति । अत्रोच्यते - प्रागुत्य-तिद्धरेवास्माभिरभ्यथायि स्थित्युत्पत्तिविनाशस्वभावं सकलमेव सद्, एतौ च द्रव्यपर्यायौ परस्परिनरापेक्षौ न सतो लक्षणम् , द्रव्यास्तिकस्य भ्रौव्यमात्रवृत्तित्वात् , पर्यायस्योत्पत्तिव्यय-मात्रवृत्तित्वात् परस्परापेक्षौ तु वस्तुस्वतत्त्वम् , न च द्रव्यांशः पर्यायांशो द्रव्यपर्यायवादः वा परमार्थतः कश्चिद्दस्ति परिकल्पितत्वात् ॥ यथाऽऽह् —

> "नान्वयो भेदरूपत्वा-त्र भेदोऽन्वयरूपतः । सुद्भेदद्वयसंसर्ग-वृत्तिजीत्यन्तरं घटः ॥ "

अत एकान्तवादपरिकल्पिताद् वस्तुनो जनेकान्तवादिनः संमतं वस्तु जात्यन्तरमेवा-विभक्तस्पद्वयसंसर्गात्मकत्वात् नरसिंदादिवत्, यथा—

> "न नरः सिंहरूपत्वा-त्र सिंहो नररूपतः। शब्दविज्ञानकायीणां, भेदाज्जात्यन्तरं हि तत्॥"

तदेवं घटाद्यपि कल्पिताब् द्रक्पार्थरूपात् पर्यायार्थरूपाच जात्यन्तरमित्येत्रंविधप्रक्रियाभ्यु-पगमेन च सर्वमेकनयमतानुसारि द्षणस्रुपन्यस्थमानममम्बद्धमेवापनीपद्यते, यतश्रेवमतो भेदा-येदस्वमावेऽपि वस्तुनि कदाचिद्भेदप्रत्ययः स्ववासनावेशात् केवलमन्वपिनमञ्जस्यगृहमानः वर्वतेते, कदाचिद् भेदमात्रवादिनो भेदावलम्बनः प्रत्ययः प्रादुरस्ति, स्याद्वादिनस्तु जिज्ञासित-विविश्वतार्थायनज्ञानाभिधानस्य द्रव्यपर्यायगेः प्रधानोपतर्जनभावापेश्वया समस्तवस्तुविषय-स्यवहारप्रवृत्तिर्वस्तुत्वमनेकाकारमेव ॥ यथाऽऽह-

> " सर्वमात्रासमूहस्त, विश्वस्थानेकधर्मणः । सर्वथा सर्वदाभाषात्, कचित् किञ्चिद् विवश्यते ॥ "

इति। भवतु नाम विषक्षावशाद् बचनव्यवहारः, चक्कुरादिझानं पुनः प्रवर्तमानं न सहते कालान्तरम्, प्रथमसम्पात एव स्वविषयप्रहणात्, तद् यदि भेदाभेदस्वभावं वस्तु किमिति प्रथमत एव तद् छोखमिन्द्रियझानं नोत्पचते, अतो मनोविझानविकल्पमात्रं द्रव्यपर्यायाविति ?। अत्रो-च्यते—चक्कुरादिविझानान्यवप्रहादिकमेणोत्पचन्ते, अर्थावप्रहश्चेकसामायिकः प्राक्, ततो प्रहूर्ता-भ्यन्तरवर्तीहाझानं, ततोऽपायझानमनन्तरं प्रमाणमिन्द्रियमेव व्यापारयतो निश्चिताकारप्रपत्नापते, तद्भावे भावात् तद्भावे चाभावात्, निश्चयश्वकुरादिविषयोऽप्यस्ति मनोविषयश्वाष्टार्विश्वतिविधत्वान्मतेवेहादिभेदेन वा बहुतरविकल्पत्वाद् अस्त्येवेदं निश्चिताकारमिन्द्रियस्य प्रहूणं
द्रव्यपर्यायाविति, मानसमिप यदि भवति, भवतु नाम को दोषः ? सर्वथा
प्रव्यव्यतिरिक्तता मनोविझानमेवेदं तचाभूतं विकल्पमात्रमित्येतदसत्, अतो यदवाचि—नतु
स्पादिव्यतिरेकेण मृद्द्व्यमित्येकवस्त्वालम्बनश्वकुषः प्रत्ययः प्रत्याख्यातुमशक्य हति तस्त्व-

सतिज्ञम्यतसम्रत्थापितविकल्पमात्रम्, साद्वादिप्रक्रियानववोधात्, यतो न रूपादिभ्योऽत्यन्त-

<sup>? &#</sup>x27; कार्व ' इति क-चाठः । २ ' सम्मिक ' इति का-चाठः ।

व्यतिरिक्तं किञ्चिद् द्रव्यमस्ति, कथञ्चिद् भेदे वा परस्याभ्युपेतवाधा स्यात्कारलाञ्छनार्थज्ञान-वचसो वा वादिनः सिद्धसाध्यतासमास्कन्दनात् सर्वमसमीचीनम् । न चान्धतमसादौ केवल-मृद्द्रव्यग्रहणमस्त्यभिहितन्यायात्, अपि च—

> " द्रव्यं पर्यायवियुक्तं (तं ?), पर्याया द्रव्यवर्जिताः । क कदा केन किंरूपा, दृष्टा मानेन केन वा ? ॥"

निह विशेषनिरपेक्षो धौन्यांशः सामान्यलक्षणः कश्चिद् विद्यते यो गृह्येत केवलः, न च सामा-न्यनिरपेक्षः कश्चिद् विशेषो नाम विद्यते य इन्द्रियाणां गोचरतामापद्यते ॥ अथैवमाशङ्केथाः-न बूमो नास्ति सामान्यांशः, स हि विद्यमानोऽपि ग्रहणकाले ग्रहीतुमशक्य इति विशेषमात्र-ग्रहणमेवेति, एवं तर्हि सामान्यांशः स्वशरीरविरहाद् विभावत्वाद् व्योमोत्पलादिवत् कृतो विशेष-ग्रहणम् ?। सामान्योपलम्भानुभवविरोधश्च सामान्यशून्यविशेषमात्रग्रहणवादिनः । नापीन्द्रिय-विषयसङ्करः, चक्षुरादिज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमविशेषात् तादश एवासी क्षयोपशमो येन सम-स्तान्येवेन्द्रियाण्येकसामान्यग्रहणे व्याप्रियन्ते, न पुनर्विशिष्टान्यान्यार्थग्रहणे, तथादृश्यमान-त्वात्। न चास्ति काचिद् युक्तिर्यद् विशिक्षतं वस्तु सर्वया वस्त्वन्तरेणासदृशं स्त्रहरेऽत्रस्थास्यते, सर्वप्रकारमतुल्यत्वाद् वन्ध्यासुतादिवत् , अतो भवान्त-रेण तुल्यताऽवश्यमभ्युपेया विवक्षितस्य वस्तुनः सत्त्वमिच्छता। तच सामान्यं भ्रौव्यलक्षणम्। न चैतद् बुद्धिपरिकल्पनामात्रे सामान्ये घटते, परिकल्पस्य वस्त्वसंस्पर्शात् तादवम्थ्यं दोषाणाम्, परिकल्पश्राभूतोऽपि तत्त्वतो वस्तुप्वेव तादृशीं धियमुत्पाद्यति,नावस्तुषु वाजिविषाणादि ब्विति । किमत्र कारणमुपादाय वस्तुवि हत्यः प्रवर्तत इति चेत्, तदसत्, तस्य वस्तुनो वस्तुत्वेनानिर्धा-रितत्वाक्रीपादानकारणता, न च सर्वथा वस्तुनः तुस्यतेव, यदि स्यात् ततो वैरूप्यशून्यत्वाद् वि-वक्षितं वस्तु वस्त्वन्तरादन्यदित्येष प्रत्ययो न स्यात्, केनचिदप्याकारेण भेदाभावात्. अतो भे-दममिलवता प्रेक्षापूर्वकारिणा वरूप्यमपि केनचिदाकारेणाभ्युपेयम, एवं चेत् सामान्यविशेषस्व-भावं सर्वदा सर्वमेव बस्त्विति प्रतिपत्तव्यम् । न च सामान्यविशेषयोः स्वलक्षणभेदेऽध्यत्यन्त-भेदः, शबल रूपत्वात् वस्तुनश्च वस्तुत्याऽपि वस्त्वन्तगतुल्यत्वेऽन्यतरस्यावस्तुत्वप्रसङ्गात् तदवि-नामावाच द्वितीयस्याप्यमाव इति सर्वे शुन्यं स्यात्, इष्यत एवेति चेत्, तद्युक्तम्, प्रमाणप्रमेय-प्रतिपाद्यप्रतिपादकसद्भावात् । सांष्ट्रत एष व्यवहार इति चेत् , तद्प्यसत्, संष्ट्रतिः प्रमाणमप्र-माणं वा स्यात् ? यदि प्रमाणं ततो वायकप्रमाणाभावात् परमार्थसत्त्वं प्रत्यक्षादिवत्, अथा-

प्रमाणं संवृतिः ततो देवानांप्रियस्य व्यर्थः प्रयासः, प्रमाणप्रतीतिनिव-स्थानान्यविशेष-रूपता मान्यविशेषयोस्तुल्यत्वमेव वस्तुत्याऽभ्युपेयते ततः सामान्यविषयस्वभावं

सर्वमिति न्यपेतशङ्कं प्रतिपद्यस्व, परस्परं वा स्वभावविरद्दाभावात् सामान्यविशेषयोः सङ्कीर्णतायां

सत्यामपि धर्मभेदप्रसिद्धेः समस्तव्यवहारसम्प्रसिद्धिः, कारकशक्तिवत् । कारकशक्तयो शेकद्र-व्यातिरिक्तत्वात् सङ्कीर्णा अपि कार्यभेदाद् भेदमनुपतन्त्य एवोपलभ्यन्ते विशिष्टव्यवहारहेतवः तद्बदत्रापि द्रष्टव्यम् । न च सामान्यविशेषव्यतिरिक्तः कश्चिदनयोः सामान्यविशेषयोराधारभूतो द्रव्यांशोऽपरः समस्ति परपरिकल्पितः, तुल्यातुल्यांशव्यति रेकेणानुपलभ्यमानन्वाद् द्रव्यांशस्य, यदि तावदसावन्यसाद् व्यावृत्ततयाऽवगम्यते ततो विशेष एव, अथानुवृत्तिद्वारेण परिच्छिद्यते सामान्यांशः स्यात्, न चान्यथा प्रत्ययप्रवृत्तिर्या द्रव्यमीलम्बेत, अतो वस्त्वेकमनेकाकारम्, आकाराश्चानुवृत्तिप्रत्ययावसेयाः केचिँदपरे तु व्यावृत्त्याकारबुद्धचाऽध्यवसातव्या इति ॥ न चावञ्यं सतो भवितव्यमाधारेण, परिकलय तावत् तस्यैव त्वत्परिकल्पितद्रव्यांशस्य क आधारः ? को वा व्योमादेरित्यलं प्रसङ्गेन । व्यवस्थितमिद्ग्रभयस्वभावं सकलम् । तसान्न केवलस्य कचिदस्ति मृद्द्रव्यस्य ग्रहणम्, उपपद्यते चायमभेदप्रत्ययः, न च भ्रान्तः, सामान्यांशालम्बन-त्वाद्, अतः सर्वं साधु स्याद्वादशिकयायाम् । एतेन रूपादिसमुदयविषयं स्मार्तमभेदज्ञानिम-ति प्रत्युक्तम् , उभयस्वभावत्वाद् वस्तु सतु सामान्यांशालम्बनभेदज्ञानम् , न पुनः सामान्यशून्य-रूपादिभेदसमुदयमात्रालम्बनम्, समुदायस्य तत्त्वान्यत्व।भ्यामनिर्वचनीयन्वेनानिर्धार्यमाणस्व-भावस्यापारमार्थिकत्वात् । यद्प्युक्तं-''तेष्वेव हि तन्त्वादिषु तथामन्निविष्टेषु पट इत्यादिबुद्धिः प्रवर्तते, यथा भक्तसिक्थोदकेषु तथासन्निविष्टेषु काञ्चिकबुद्धिः" इति, कथं पुनः सन्निविष्टेप्विति निरूप्यम् ॥ नतु च पटाद्याकारेणेति किमत्र निरूप्यते ? क पुनग्सावन्यत्र पटः प्रसिद्धो यस्या-कारेण तन्तवः सन्निविशन्ते, यथा पार्थोकारोऽभिमन्युरिति, कश्रायं सन्निवेशः १ यदि संस्थान-मेव वृत्त-त्र्यस्न-चतुरस्ना-यत-परिमण्डलभेदामेब्यते युग्मा-युग्म-प्रतर घनवि रुल्पकम्, एवं सति प्रागस्माभिः प्रत्यपादि प्रपञ्चतः सङ्घातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते स्कन्धास्तद्भावलक्षणपरिणामवञ्चात. स च ताद्याः परमार्थतोऽस्त्येव समुदायः, अथान्यः कोःपि समुदायः, स निरूपणीयः, कां-जिकाद्यपि परिणामान्तरापत्येव सिद्धमाईतानाम्, न भक्तसिक्थादिमात्रतया । यचोक्तम्- 'स्वपा-द्यप्रहे घटादिबुद्धेरभावात्" इति, एतदिष जैनान् श्रति न किश्चित्, उभयस्वभावत्वाद् वस्तुनो विभागाभावात्, रूपादिस्वरूपोञ्जेखेनैव सामान्यांशः प्रतीयते, विहरूपस्पश्परिणतायोगोलक-वत्, तथा वनविषङ्क्यादयोऽपि सन्निवे राविशेषाः पुद्रलानां सामान्यविशेषस्वभावाः समासा-दितकमपरिणतयः तत्त्वतोऽभ्युपेयन्ते, नोपाँदायप्रज्ञप्तिनात्रम्, यदि च संस्थानमर्थान्तरं स्तपा-दिभ्यस्तदपि प्रमार्थसत् ततो रूपादिवदन्यानपेक्षमेत्र गृह्येत, अथ रूपस्पर्रामात्रम्, एवं ताई तद्नेकं रूपस्पर्शवत् प्रयक्तम्, एवं चानिष्टप्राप्तेरसमञ्जसता, यदि रूपसिनवेशविशेषो वृत्तं स्पर्शनेन न गृबेत।विषयत्वाद् रूपवत्, न वा स्पर्शनवशेष क्षुपा गृह्येतोक्तन्यत्यात्, भेदे च द्वे वृत्ते गृह्येयातामन्यत्वाद् रूपस्पर्शवत्, एवं तन्त्वादिषु तथास्थिति वत्यादि वि वार्थमाणं विशी

१ ' प्रसिद्धेः ' इति क-ख-पाठः । २ 'मालम्बतो वस्तु 'इति क-पाठः । ३ 'कविदपरे' इति क-ख-पाठः । ४ ' नोपादेय ' इति क-ख-पाठः ।

र्थते, तस्मादस्ति द्रव्यं तद्भावान्ययलक्षणं स्थित्यात्मकमन्ययिरूपत्वात् स्वभेदानां प्राक् तदान्य-यिन्योश्व(१) मृदन्वयाविच्छेदादेकम्, न पुना रूपादि पमुदायमात्रम्, अतः सर्वेकान्तव्यंसिषधा-यिनि स्याद्वादे द्रामपास्तमसद्विकल्पचतुष्टयम्, किं तत्, एवं समृहिनः परिणामिनो वा तत्का-र्यम्ञतं नव तत्कार्यमथ कार्यमेवास्ति न कारणं कारणमेव वा विद्यते न कार्यमिति, एप च

सामृहिकः समस्तोऽपि रक्तावलीपटस्तम्भकुम्भसेनावनयुयादिरर्थः स्वस-कार्यकारणा-नेकारतःवम्

पगमात् , तथापि भेदेनोपन्यासो लोकन्यवहारानुवृत्त्या, पूर्वधर्मीपम-देंनोत्तरघर्मोत्पादः परिणामो लोके क्षीरदध्यादिवत् समृहिषु पारिणामिषु चानैकान्तव्याः प्रित्रपञ्चत्रदर्शनार्थः । तथाहि-आलोक् विशिष्टरूपग्रहणमपि नात्यन्तमेदत्रतिपत्तये, विशेषण-विशेष्यभावश्चेकान्तभेदविषयो न कश्चित् प्रसिद्धः, दण्डचादाचिप सामान्यविशेषभावे सित विशेषणविशेष्यभावात् । यन्त्रोक्तमवधारणं रूपादिग्रहे सत्येत्र भावात्, तद्दप्यभयस्वभावत-स्त्वभ्युपगमे न कश्चनापक्षा(१)लमावहति । यदप्यारेकां प्रमाणानुभवमन्तरेण स्यति-रनुपपञ्चेति पञ्चात् परिजिहीर्षताऽभ्यधायि विकल्पितेऽपि द्यर्थे स्मृतिर्देष्टेति, तदप्यसत्, अर्थामिधानप्रत्ययानां वस्तुत्वाभ्युपगमादत्यन्ताभावस्य च निरेपारुयस्य प्रतिषिद्धन्वात्, सर्वप्रकारमसतः संन्यवहारायोग्यत्वात्, वभूवुरनादौ संसारे बन्धुमत्यादयः प्राणिविशेषा-स्तदिमधानानि तदालम्बनाश्च प्रत्ययाः, ततश्च प्रमाणानुभवपूर्विकैव स्पृतिः सर्वत्र नान्यथा, समुदायस्य च प्रतिपादितवग्तुत्वान् निर्मूलविकल्पत्वम्, षुद्धिभेदाचान्यस्वमेकान्तत एवेति पूर्वमेव प्रत्यस्तम् । नहि वृद्धिभिदा सर्वप्रकाराऽस्ति जनेन्द्राणां द्रव्यास्तिकनयाभिप्रायेण प्रहणात्, सदद्रव्यतया भेदाभावातः पर्यायतः सङ्ख्यापरिमाणाकारभेदसद्भावात् भिन्नाभिन्नस्वभावेत क्षेग्रुषी. सा च भेदाभेदस्वभाव एव वस्तुनि व्यापारमासादयन्ती स्वात्मप्रतिष्ठां प्रतिलभत इति न किञ्चिद्निष्टम् । यचोक्तम-''तुलानतिविशेपाग्रह्णाद्नन्योऽवयव्यवयवेभ्य"इति, तदिष्टमेव, अन्यत्वस्य सर्वथा निषध्यमानत्वात्, यतो विनाऽध्यवयविना संयोगमात्रे तदर्थान्तरभूतसङ्घा-तपरिणामाद् दशपलपरिभाणत्वमस्त्येवेति अतो नावयविकृतं पलदशकस्य दशपलपरिमाणत्वं, विनाऽपि तेनोपलभ्यमानत्वादेकादशपलेनेव, इतथावयवव्यतिरेकेणा पश्चवयवी, अनिभूतगु-

णत्वे सत्यत्रयत्ररूपादिन्यतिरेकेणानुपलभ्यमानरूपादिगुणत्वात्, तुरग-भवयविनो-वारणाद्यवयवन्यतिरेकेण सेनावत्। यदि च स्याद् रूपादयोऽपि च गुणा गृह्यरश्रवयविनः पृथक्वेनः घटवदरादिवदिति न्यतिरेकः, विशेषणी-

पादानाद् विद्यताने व्वभिभगदनुपत्रभयमानगुणत्वं तारकादिषु दृष्टमित्यनै हान्ति हत्त्रव्याद्वतिः, द्रव्यात्मना च तन्तुपरिणतौ पटपरिणामो इन्त्येव, सुचिरादपि तत्र भावात्, पर्यायात्मना चामा-वाद्, अतीतानागतपरिणामानामसन्त्वादव्यवहार्यत्वाद् वर्तमानपर्याय एव परमार्थतो इन्त्युपयु-

१ ' निरूपाल्य' इति क-पाठः । २ ' ग्रहणान्नान्या' इति क-स्त्र-पाठः ।

ज्यमानत्वात, पटपरिणामकाले च द्रव्यात्मना तन्तुसद्भावात् पर्यायात्मना नामापात्, सर्वेषाम-वयवाचयविसंसु दायससुदायिगुष्णगुषिनामन्यत्वानन्यत्वस्रभयनयापेश्रमेवाभिरूपवियो विनोति, तस्मादनेकान्तवादिनः सुक्ष्मवाद्रप्रतिवाताप्रतिवातभेदसङ्घातकार्यकारणैकस्वान्यत्वादिषि-श्वप्रकारपरिणाममेभ्युपयतो न किञ्चिदवद्यमादीकते ॥ एतेन द्रव्यपर्यायनयद्वयव्यावर्णनेन किमेको ज्वयवी खारम्भकावयबेषु प्रत्यवयवं वर्तते आहोस्विद् एकदेशे नेत्येषो अपि विकल्पः सिद्धसाध्यतादिवहुदोषत्वादपास्तो वेदितव्यः, तस्माख व्यतिरिक्तोऽवयव्यस्ति निमान्यमा-नः, समस्ति च द्रव्यांशः स्थितिलक्षणोऽन्वयीः तदपेक्षावृत्यादविनाशौ स्तः, अतः स्थित्यु-त्याद्विनाशस्त्रभावमेव सर्वमर्थिकियासमर्थे,न स्थिति निरपेक्षावृत्याद्विनाशाविति । यदप्युक्तम्-कल्पनामात्रं कारणं कार्यमिति प्रतीत्य प्रत्ययमात्रत्वात्, तदप्ययुक्तम्, करोतीति कारणं कार्यान्तरनिवर्तनसमर्थम्, क्रियायाः कारणान्तरापेक्षात्, कल्पना च बहिरङ्गार्थग्रन्यं विज्ञान-मात्रं शब्दमात्रं वा, न च तस्य घटादिकार्यान्तरनिष्पादने शक्तिरस्ति, न च विज्ञानमात्रमेच ग्राह्मग्राह्कउक्षणमर्थग्र्न्यमस्तीति प्रतिपत्तं शक्यम्, प्रमाणाभावात् , न च आन्तिमात्रं कार्य-कारणव्यवस्था, आन्तिवी जाभावात्, नापि शून्यना, प्रतिवेधप्रतिवेध्यादिसद्भावात् । व्यवहारतः सस्वमथीनां न परमार्थत इति चेत् प्रतिपेधीः पि तहिं व्यवहारमात्रत्वादसिन्तत्यप्रतिहतस-द्भावात् कथं न भावा भवेयुः ? न च रासभगृङ्गमसत् स्वतः परिकल्पितेन रूपेण मृत्खनना-दिकार्योर्थमाचेष्टमानमिष्टं दृष्टं वा ॥

दीर्घता च यदि स्वतोऽसती हस्वबुद्धेः कारणं भवत्येवं सति व्योमारविन्दकर्णिकाऽपि हेतुरसस्वात् स्यःद् हस्वताबुद्धेः,यदि चासत्प्रतीत्याऽमदेवोत्पद्येत तथा सति शशविषाणं प्रतीत्य

वरिवेपाणमिष स्यात्, अथास्त्येव वस्तुनो दीर्घता, न तार्हे प्रतीत्यप्रत्य-वरिद्धः यमात्रं सर्वम्, स्तीमेव दीर्घतामाश्रित्य व्हस्तताधियोऽभ्युपगमात् दीर्घ-

न्हस्वबुद्धयोश्रायौगपद्यादयुक्ता प्रतीत्यसम्रुत्पितः, न चासतः कारण-भावः, यदि च सर्वे प्रतीत्येव सिद्धचित नाप्रतीत्य, ततः प्रतीत्यसिद्धिर्यप्रतीत्यसिद्धिप्र-भावाऽभ्यपेषा, तथा चाभ्यपगमितिरोधः, तसादिक्त धौव्यांश्वलक्षणात् द्रव्यसत्ता, नापे-स्यसिद्धा, कारणमिति या व्यपदिश्यते, कारणसिद्धौ च कार्यसिद्धिरि तदिनामावात्, अन्यथा कारणतेव न स्यादसम्भाविततद्भुगत्वात्, पर्यायास्तृत्पादादयः केचिदपेश्यसिद्धाः प्रयोगजाः पटादयः, केचिदनपेश्यमिद्धाः स्वाभाविकाः परमाणुनीलताभ्रेन्द्रचापविद्यदादयः, एषं च स्वरूपसिद्धेः कारणकार्यप्रत्ययावसद्यविषयौ न भवत इति सिद्धम् ॥

भाष्याक्षरानुसरणमधुना समातन्यते-उत्पादश्च व्ययश्च उत्पादव्ययौ , समस्यैकत्वेन

उत्पादादि-पदानामर्थः यश्चीन्याणि, युक्तं योगः -समुदायः सत् अस्तीति सष्, विद्यमानिम-त्यर्थः । एतदुक्तं भवति-उत्पादादयो नैककाः सत्, किं तिर्दे श्रुक्तं

१ 'पश्युपेयवे' इति क-षाठः ।

योगः—परस्परापेक्षः समुदाय एवोत्पादादीनां, न सदित्यस्य ध्वनेविषयः, यथा दृक्षा वनं समुदिता एव नैककाः, एवम्रत्पादच्ययभाज्याणि योगः सदिति, अथवा समाध्यर्थस्य युजेर्युक्तं—समाहितं त्रिस्वभावं सत् उत्पादच्ययभाज्याण्येव त्रयः स्वभावाः सम्यगाहिताः— परस्पग्प्रतिबद्धाः सदिति। अन्ये तृत्पादच्ययभाज्येर्युक्तमिति गृह्वने, किं पुनस्तदुत्पादादिभियुक्तमिति निरूपणीयम्, उत्पादादित्रयच्यतिरेकेण द्रव्याभावास्त्र विद्यः किं तद् युज्यमानमुत्यादादिभिः। अपरे समाधानमाक्षेपस्याभिद्धते ॥ युक्तं विशेष्यने उत्पादच्ययभाज्येः समुदित्तेर्यो योगस्तद् युक्तं सत्, नान्याभ्यामुत्पादच्ययाभ्यामित्यादिको योगः सदिति, योगश्र सामान्येनोत्पादादीनामनादिविशेषविवक्षया सादिः, भ्रौच्यं चेति पृथक् प्राधानयख्यापनाय सामान्यस्य भाष्यकृतोदचारि, यतः सत्यन्ययांशे तदाश्रयावुत्यादिवनाशौ सङ्गच्छेते, अन्यथा कस्योत्पादः १ कस्य चानुत्पन्नस्य तेनाकारेण च्ययः १॥ अपरे तु भ्रांच्यं चेत्यसमस्ततामन्यथा वर्णयन्ति—

त्रै उक्षण्ये सतः सादिः, कथं सन्न त्रिठक्षणम् ।
धाँव्यं तल्लक्षणत्वेनः द्रव्यार्थेन त्रिष्ट्वितम् ॥ १ ॥
अत एव प्रथम् इत्तौ, धाँव्यं चेति प्रदर्शितम् ॥ १ ॥
सत् त्रिरूपं त्रयं त्वेतत् , सम्भवेन विकल्पते ॥ २ ॥
आद्ययोनिंयमादन्त्य-मन्त्ये तु भजनाऽऽद्ययोः ।
स्वतः परिनिमित्तो तु, स्यातामण्युपत्रारतः ॥ ३ ॥
अस्ति नोत्पद्यते चैक-मेकमुत्पद्यतेऽस्ति च ।
नास्ति चोत्पद्यते चैकं, नास्ति नोत्पद्यते परम् ॥ ४ ॥
आकाशपरमाण् च, प्रदीपान्त्यशिखादि च ।
आकाशपरमाण् चते, चतुष्टयमुदाहृतम् ॥ ५ ॥

सङ्क्षेपतः कारिकापश्च कस्यायमर्थः — पुद्र उजीवेषूत्पादव्यययोरन्याद्यत्याद् धीव्यस्य पश्चत्वेऽप्यविशेषाद् वृत्ती पृथग् विश्वरणम्, अन्यथा धर्माधर्मा काशेष्यधिगमोपायविषयत्वेनोत्पाद्मच्युती, अन्यथा च जीवपुद्रले विति द्रव्यक्षेत्रकालभावापेक्षात्, अन्यथा प्रयोग जावुत्पाद्व्ययो, अन्यथा च धर्मास्तिकायादिषु द्रव्यस्त्रभावापेक्षमप्रयोगजा ज्ञानिवयत्वोत्पादप्रच्युतिः मात्रलक्षणी, निह तेषु पौरुषेयो विस्तसा वा प्रयोगः क्रमत इति, अतः परप्रत्ययावुत्पादविनाशी त्रयाणाम्, जीवपुद्रलानां तु प्रयोगविस्तसाभ्यामुत्पाद्व्ययो सम्भवतः, धाव्यं तु सर्वेष्वविशिष्टम्, एतत् सतो लक्षणं कचिद्रपचारतः कचित् परमार्थत इति, तदेतत् पौर्वापर्यणालोच्य क्रतप्रज्ञेरागमज्ञेरव व्याख्यास्यते निर्विरोधं, वयं तत्रानिपुणाः किश्चिदेवस्थुलकुग्रलतयाऽभिद्धमिहे च्याब्दः सम्भवतः समुचितौ वर्तते, तेनोत्पादादयः प्रत्येकं सतो लक्षणं, किं तिर्हि समुदिता एव वस्तुतच्वं भवन्तीति, एनमेवार्थम्रतरेण भाष्येग प्रदर्शयति — यदुत्पद्यते यद् व्यति यद्य

ध्रुषं तत् सत्। अतोऽन्यद्सदिति ॥ यदुत्पचते इत्यादि । यदिति सामान्यमात्राभिधा-यिना सर्वनाम्ना धर्मास्तिकायादिपञ्चकपरिग्रहः, परस्परापेक्षाः सम्रुदिता एवोत्पादादयः सङ्घ-क्षयन्ति, तत्र द्रव्यनयाभित्रायेणाकारान्तराविर्भावमात्रमुत्पाद औपचारिकः, परमार्थतो न किञ्चिदुत्पद्यते सततमर्वास्थतद्रव्यांशमात्रत्वात् , तथा व्ययः-तिरोभावलक्षणः, पूर्वावस्थाया-स्तिरोधानं विनाशः, यतो द्रव्यमेव तथा तथा विवर्तमानमुत्पादविनाशव्यवस्थया व्यप-दिश्यते, प्रज्ञायते च पूर्वक्षणोच्छेदेन क्षणान्तरात्मलाम उत्पादपर्यायस्य, तस्यैव क्षणस्य निरन्वयोच्छेदिता विनाशः, द्रव्यास्तिकस्य धीव्यमन्वयी सामान्यांशः, पर्यायस्योपचारात्, सन्तानमात्रं श्रोव्यशब्दाभिधेयमेकः सन्तानस्तद्वलेन च प्रत्यभिज्ञादिप्रसिद्धिः, तदेतत् त्रितय-मपि प्रतिपादयत्युभयनयसङ्गत्या वस्तुसद्भावप्रतिपत्तये, न धौच्यमुत्पादच्ययशून्यं केनचित् प्र-माणेन गोचरीकर्तं शक्यते, नाप्युत्पादव्ययौ सामान्यांशनियुताविति, यदुत्पद्यते यद् व्येति यच ध्रवं तत सद विद्यते तद्रस्तीति, सामर्थ्यादिद्रमापन्नम्-अतोऽन्यद्सदिति, अत इत्युत्पादादि-सम्रुदितस्वभावाद् यदन्यत तदसत्, तच किं? सम्रुदायादेपकृष्ट एकक उत्पादो वा विनाशो वा भ्रोंच्यं वा उत्पाद विनाशों वा उत्पाद भ्रोंच्ये वा, विनाश भ्रोंच्ये वा, इतरिनापेक्षस्य ताहशांश-स्याभावादसद्विषयत्वमसद्यवहारप्रतिबन्धिता चेति नानुपाख्योऽसच्छब्दवाच्यः, शब्दव्यव-हारायोग्यत्वात् ॥ ननु च द्रव्यपर्यायनयौ स्वतन्त्रत्वात् द्वाविष विजिगीषु स्वविषयोपमर्द परस्परं न सहेते, ततश्र पुनरिप सीमन्तितमेव वस्तु न वस्तुतायामवितिष्ठेतेति । उच्यते-पर्यायनयस्य तावदुत्पाद्व्ययलक्षणस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति द्रव्यास्तिकेनाङ्क्वशितत्वात् । नद्युत्पादो नाम कश्चिद् धर्मोःस्त्यभूतभवनात्मकः, स चोत्पादो द्विधा कल्प्येत-प्रायोगिको वैस्नसिकश्च, प्रायोगिकः पुरुपकारनिर्वर्त्यः, सोऽपि द्विधा-अनभिसन्धि-

उत्पादादेभेंदाः कृतोऽभिसन्धिकृतथ, तत्राद्यः कायवाक्स्वान्तभदेन पश्चदशप्रकारः, ते

च कायाद्यः समुदायात्मकाः, समुदायश्वासन् सार्थरथचकादिवत्, स्वाङ्गसमुदायमात्रत्वाक् सार्थो नाम कथित् परमार्थतोः स्ति, रथो वा पुरुषक्रवरादिव्यतिरिक्तः, स चाभावत्वात् सार्थरथादिः कथमुत्पवेत ? एवं कायाद्योऽपि पुद्गलसमुदायरूपाः, समृद्दथ समृद्दिमात्रमतस्तत्रापि न कस्यचिदुत्पादः, कायादेः परमार्थतोऽसस्वात्,
अभिसन्धिपूर्वकस्तृत्पादः कायादियोगात् समग्रवास्यादिकरणापेश्वात् स्तम्भक्रम्भादीनां प्रेक्षापूर्वकारिपुरुषिक्षियाजन्यत्वात् प्रयोगजः, सोऽप्येत्रमेत्र समुदायविषयः समुदायश्वासस्वादेव
नोत्पवत इत्युत्पादाभाव एव, अन्वयांश्वितरपेश्वत्वाक् प्रायोगिक उत्पादः सम्भवतीत्वर्थः।
वैस्रसिकोःपि नास्त्युत्पादः, विस्रसेति स्वभाववचनसंज्ञाश्वन्दः, स्वाभाविको वैस्रसिकः, तत्र
धर्माधर्मव्योमात्मपुद्गलद्रव्याणामिमा वृत्तयो यथाक्रमं स्थितिगत्यवगाहोपयोगस्पर्शशब्दादिलक्षणाः स्वसद्भावाः, निह तेषां धर्मादीनां गत्यादयो धर्माः पर्याया वा भवन्ति, यदि भवेषुस्त-

९ 'बासादि 'इति क-पाठः।

क्स्तेवामेतद् विलक्षणमन्यदेव रूपं स्याद् गत्याद्युत्पादसन्नावे, न चान्यद् रूपं लक्ष्यते भ्रजगप्र-सारणाकुण्डलिकतोत्फणिकणादिवत्, फाणिनो हि स्वभावभूताकृतकसंस्थानान्तरामिव्यक्तिमा-त्रत्यात प्राच्यफणिस्त्यानन्यत्वात् तद् द्रव्यावस्थानात कृत उत्यादः ? किं हि तत्रोत्पनं विद्यमानं **वा नामिन्यक्तमित्वत उत्पादाभाव एव, इ**रवेवं धर्मोदीनामपि गत्यादीनामुत्यादाभावः स्वस-पावस्थानान्तरमात्रत्वाङ्गलतरङ्गलहिनपटलादिवत् , कुतः स्वाभाविक उत्पादः 🖁 । न चोत्पाद-स्मान्यः प्रकारो विद्यत इति, तसाक्षेत्रास्त्युत्पादः । एवं द्रव्यपर्यायनयद्वयापेश्वमस्तित्वप्रत्या-दस्य नास्तित्वं च भावितमारमपुद्गलद्रंज्यविषयम् ॥ अथाकाशधर्माधर्मेष्वविक्रियात्मकेषृत्पाद-स्यामानात् कुतस्तश्रोत्पादानेकान्त इति ?। उच्यते-तेष्विप स्वाभाविक उत्पादः समुदायजनितः एकस्विकश द्विप्रकारोऽप्यस्ति भजनया । यथैव शात्मन्यौपशमिकादीनां भावानामात्मन एव तेन तेवाकारेण इत्तिबत्यादः, स्पर्शादीनामणुषु, स्पर्शशब्दादीनां च स्कन्धेषु स्वाभाविक उत्पाद-स्तथा न्योमादिष्ववगाहगतिस्थितयो व्योमादिस्वभावास्तेषां परिणामाः, त एव श्वाकाञ्चादयो-श्वगाहाद्याकारेणोस्पन्नाः, तस्य चावगाहादेरुत्यादस्य प्रदेशरूपता यथाऽऽत्मनोऽसङ्ख्याताः बदेशास्तरसमुदायश्वारमा भवति, आकाशस्य चाकाशस्वं स्वाभाविकमकेत्रिममेव, यस्तस्यावमा-होत्यादोऽसावप्यकृत्रिमत्वात् स्वाभाविक एव, यसादाकादां शुषिरमवकाशदातृत्वस्वभावम्, तथा चर्माचर्मी गतिस्थित्यतुप्रहहेतुस्वभावी,आत्माऽपि ज्ञानात्मकत्वादुपयोगस्वभावः,पुद्रलाश्च मृर्ति-त्वात् स्पर्शोदिस्वमावाः । एवमवगाहादेरुत्पादस्य स्वात् स्वाभाविकत्वम् , तथा स्यादस्वाभावि-कत्वं सञ्चदायकार्यत्वात् । यथा पटो भूयसां तन्तुनां सग्नुदायेन जन्यते, अवगाहादेरपि यथोक्त उत्पादः समुदायजन्यत्वाद्स्त्रामाविकः । यसाद्वगाहोऽत्रगाद्यावगाहकद्वयसमुदायास्यकः, वतिरपि गन्त्धर्मद्रव्यद्वयसमुदायारिमका, स्थितिरपि स्थात्रधर्मद्रव्यद्वयसमुदायस्वभावा, उप-बोमो विज्ञातक्केयसमुदायात्मकः, स्पर्धादयोऽपि स्पर्शनादिसमुदायात्मकाः, तसात् समुदायात्म करवात् स्यादस्वा भाविकः, समुदायनिरपेक्षाणामेवामवगाहादीनामभावादेवं स्यात् सहुदायकृतः स्यादेकस्विकः, कथम्? उत्पादो हावगाहस्याकाशेऽवगाहकानुप्रदेशे व्यक्तिः, सा च क्यक्तिव्योभन्येव नान्यत्रापि, तस्य तु व्यञ्जकमेवावगाहकं नोस्पाहकम्, व्यञ्जकं वाकामादम्पदेव भवति, व्यङ्ग्याव् घटादेरिव प्रदीपादि, ततभावगाइस्यैकत्विक उत्पादः, स्वाहनैकरिकः प्राक् प्रतिपादितवत्, तत्रथ नभोऽवगाहोऽप्यनित्य एव गुणस्वात् पत्रनीलसावह, अभरोऽबगाहत्वस्थणप्रपकारः, स चानगाढारमन्तरेण जीवं पुद्रस्तं वा नामिन्यज्यत इति अवगाहजीवादिसंयोगमात्रमवगाइ इति सिद्धम् । संयोगभोत्पादी संयुज्यमानवस्तुजन्यत्वात् यङ्गुलसंयोगवत्, यथा चावमाह आकाशस्यैवं गतिस्थित्युपयोगरूपादयो गतिमदादिद्रव्यसं-योगमात्रस्वादुरपादादिस्वभावा इति सर्वेऽप्युत्पाद्विगमध्यवस्वभावा इत्पर्थः । न च पर्वायाद्या-त्मीयात् किञ्चिद् द्रव्यमेकान्तभिश्रप्रपत्भवते, यत् सम्मान्येत तस्मिन् पर्याये परस्यभावभूते

१ 'कुण्डलिकाता' इति क-ख-ग-पाठः । २ 'त्वाव्हस्यां' इति क-ख-पाठः। ३ 'विकं व क्वांत्रेच' इति क-पाठः ।

विनष्टेऽप्यविनष्टमेकान्ताविष्कृतं नित्यमिति, यस्माच पर्यायादनन्यद् द्रव्यं तस्मात् तत्पर्यायनाशे तेनात्मना तद् द्रव्यं नश्येत् नान्यपर्यायात्मना, अनेकपर्यायानन्यस्पत्वादनेकात्मकत्वादेकेना-स्मना नश्यत्यन्येनात्मनोत्पद्यतेऽन्येन चात्मना ध्रुवमङ्गुलित्ववक्रत्वर्जुत्ववद् बहुत्वाच्चात्मना-मेकवस्तु विषयाणामेकस्य वस्तुनः,तस्मात् कथमिवैकान्तेनाकाशाद्यो नित्याः प्रतिपत्तुं शक्याः स्याद्वादस्य देशवर्तित्वप्रसङ्गात्, आकाशादिष्वीपचारिकावुत्पाद्विनाशौ स्यातामिति चेत्, तद्युक्तम्, उपचारो यद्यलीकत्वम्, एवं सति धौव्यमेवाकाशादिष्वविश्वर्यते, न च धौव्यं परमार्थस्त्पोत्पाद्विनाशश्चर्यम् ।अपिच-आकाशादिध्योव्यं पारमार्थिकानुपचरितोत्पाद्विनाशसम्बन्धि ध्रुवत्वात् पुद्गलजीवध्रुवत्ववत् । अथ व्यवहार उपचारः तथापि स व्यवहारः आगमपूर्वको वा स्याङोकप्रसिद्धिपूर्वको वा ? । तद् यदि तावदागमपूर्वकस्ततो भगवताऽऽख्यातं जगत्स्वरूपं

प्रश्नितयेनो<sup>र</sup>पादादिना, न च कचिदुपचारेण कचित् परमार्थत इत्यनाग-भ्रौब्यासिक्डिः ममाकाशादी भ्रौव्यमेवेति, लोकप्रसिद्धचङ्गीकरणे धर्मादिद्रव्याप्रसिद्धिरेव कुतस्तदाश्रयावुत्पादविनाशाविति दुरापास्तं धर्मादिद्रव्यभ्रौव्यम् । एवसु-

त्पादच्ययधीच्ययुक्तं सत्सर्वमिति च्यवस्थितं लक्षणम् ॥

एवप्रत्पादमभिधाय सप्रपश्चमधुना विनाशविचारः क्रियते । विनाशोऽपि द्विविधः— सम्रुदायविभागमात्रमर्थान्तरमावगमनं च, तत्र सम्रुदायविभागलक्षणो द्विधा—खामाविकः प्रायोगिकश्च, स्वाभाविको जीवव्यापारनिरपेक्षः, प्रायोगिकस्त्वात्मव्यापारादुपजातः । तत्र स्वाभाविको धर्माधर्माकाशजीवपुद्रलद्रव्याणां द्रव्यात्मनाऽवस्थितानामेव, यथा गतेरधोगति-

परिणामविशेषनाशाद्ध्वगतिपरिणामे नोत्पादः, तथा कचिद् देशेऽव-

विनाशे भेदाः स्थितस्य तद्देशावस्थानिवनाशेऽन्यदेशावस्थानीत्पादः, खस्यापि क-चिद् देशेऽवगाहस्य तद्देशावगाहविनाशे देशान्तरावगाहोत्पादः, तथा-

ऽऽत्मनः केनचिद्वपयोगेनोपयुक्तस्य तद्वपयोगिवनाशाद्वपयोगान्तरेणोत्पादः, पुद्गलद्रव्यस्यापि वर्णान्तरेण प्राक् परिणतस्यापि तद्विनाशे वर्णान्तरेणोत्पादः, स चेषां पूर्वावस्थानिनाशः, समवस्थानान्तरस्योत्पादसंज्ञकस्याभिन्यक्तिकारणं, समवस्थानान्तरमेव हि तिरोभ्तृतं विनाश उच्यते, निह तत्र किञ्चिद् विद्यमानमभावीभूतमतो द्रव्यात्मस्थिततायामेवोन्त्यतन्वयक्तये सर्पन्य निपतनमेव विनाशः, तस्माद् द्रव्यस्वत्त्वोत्पादाविनाभूत एव विगमः, नार्थान्तरम्, यथा पटे तन्तृनां विभागेन पटकार्योत्पत्ताविनाष्ट्रं तन्तुद्रव्यत्वम्, तद्व प्रत्यक्षीक्रियते यत् तेन प्रथक् तन्तुभावेन प्राग् नासीत्, एवं सम्रदायविभागमात्रं विनाशः। तथाऽर्थान्तरभावगमनमन्यो विनाशः, यदा मनुष्यजन्मन्यात्मपुद्रलसमुदायो विनश्यति तदाऽर्थान्तरभृतेन देवत्वादिना वर्तते, नात्यन्ताभावतया, यथा-र्वद्दत्तस्य स्थातृक्षियाविशिष्टस्य तिक्रयाविनाशे गनैतृतयोत्पादोऽर्थान्तरगमनं विनाशः, यथा

१ ' दनेकथादेकेना' इति क-पाठः । २ ' गन्तृत्वेनार्थान्तर ' इति क-पाठः ।

वा घटोपयुक्तस्यात्मनस्तदुपयोगविनाञ्चे पटोपयोगोऽर्थान्तरभावगमनम्, अण्वादेश शुक्रवर्णविनाञ्चे कृष्णतयोत्पादो विनाञ्चः, तथाऽऽकाशादीनां पूर्वावगाहगतिस्थितिविनाञ्चेऽवगाहान्तराऽधान्तरभावलक्षणो विनाञ्चः, अत एव भावान्तरोत्पत्तितो न विगमो विगम एवैकान्तेन, नाप्युत्त्पद एवोत्पादः । इत्थम्रत्पादविगमो तत्त्वेनानेकान्तात्मकेन निक्तपितावन्वयांशापेक्षावेवात्मला-मं प्रतिपद्येते प्रायोगिकस्वामाविकौ नान्यथेत्येवमुक्ते किथन्युषाभिमानी महानिविडवृद्धबुद्धवि-प्रलब्धबुद्धिराचक्षीत-अस्तु स्वाभाविक एव विनाशो निर्हेतुकः, प्रायोगिकस्तु नोपपद्यते, विनाश्चित्वदेशोगात्, विनञ्चतां हि घटादीनां विनाशस्य हेतुनं युज्यते, यस्मात् स्वक्षपत एव भावा नश्वराः स्वहेतुभ्यो यथास्वमुपजायमाना मद्भगुरम्रकृतय उपजननक्षणानन्तरकालानवस्थाना एव जायन्ते, नेषां स्वकारणसामग्रीतः प्रतिलब्धात्मनां सतां प्रकृतिभङ्गुरभावमपहायान्यस्मा-

न्सुद्गरादेः कारणविशेषान्नाशस्य वस्तुन इवोत्पत्तिः, न चेदं स्वप्रक्रिया-निर्हेतुकनाशपक्षः प्रकाशमात्रम् , किं तार्हि ? उ०पत्त्या निर्भाल्यते विनाशहेतुत्वेनाभिमतस्य नाशकरणं प्रति सुद्गरादेरसामर्थ्यम्, कथं पुनरसामर्थ्यमिति? उच्यते–वि-

नाशकरणे हि विनाशस्य त्रयी गतिः-विनश्यमानभावस्वभावं वा क्र्योदथवा स्वभावान्तरमभावं वा, तत्राव्यतिरेकपक्षस्तावदतिस्थूल एव, नहि विनाशहेतुर्भुद्गरादिः घटादिकं मावस्वभा-बमेव करोति, स्वकारणेभ्य एव कुलालादिभ्यस्तस्य प्रथममेव निर्वत्त्वात् निष्पद्मस्य चाकि-श्चित्कार्यत्वात्, नापि स्वभावान्तरे कर्तव्ये तदवस्थस्य घटादेरविचलस्य विनशितुर्विकारोऽपि सम्भाव्यते, कुत एव तत्स्वभावप्रच्युतिः ? तद्वस्थश्च घटः पूर्वबदुपैलभ्येत, अर्थिकियां च जलहरणादिकां कुर्वीत ।। ननु चानित्याद् घटादेरथीन्तरं कपालाघेव विनाशस्तेन च विनाश-हेतुनिष्पादितेन मावस्यावृत्तत्वाञ्च तथोपलब्ध्यादिप्रसङ्ग इति, उच्यते– न स्वमावान्तरं कपा-लादिकं विनाशहेतुना क्रियमाणमस्यानित्यस्य घटादेरावरणं युज्यते, कृतेऽपि तस्मिन् कपा-लादिके विनाशहेतुना घटे च तदवस्थ एव दृश्यात्मनि कुतस्त्य आवरणसम्भवः ? न चैकत्रैकदा बुज्येते दर्शनादर्शने, विरुद्धत्वात् । नापि विनाशहेतुना तृतीयपक्षापतितो भावामावः क्रियते, तत्र यद्येवं विकल्प्यते न विविधितो मावः अभाव इति ततोऽन्यः स्याद् भाव एव, एवं चामा-क्स्य विधिना पर्युदासरूपेण कार्यत्वाभ्युपगमे व्यतिरेकाव्यतिरेकविकल्पानिकमः सम्मान्यते, यदि व्यतिरिक्तमन्यं भावं करोति ततस्तथोपलब्ध्यादिप्रसङ्गस्तदवस्यः, अथाब्यतिरिक्तं तमेव भावं करोतीति तद्प्ययुक्तम्, तस्य प्रथमतरमेव स्वकरणैर्निवर्तितत्वात् ॥ अथ क्रियाप्रतिषेध-मात्रमालम्ब्यते, एवं सति अभावस्य भावप्रतिषेधरूपत्वेऽभ्युपेयमाने अभावं करोतीत्यसमर्थसमा-सेनोक्तं भावं न करोतीत्ययमर्थः सम्पद्येत, तथा च सति अकर्तुनीशहेत्वभिमतस्याहेतुत्वमकारक-त्वमिति न विनाशहेतुर्नाम कश्चन सम्भवत्यन्यत्र विनष्टुस्तद्धर्मताया इत्युपसंहारः, वैयर्थ्याच न विनाशहेतुरस्ति, यस्य भावस्य विनाशाय विनाशहेतुः कल्प्यते स भावः स्वभावती नश्वरः स्थान

९ 'निभाज्यते ' इति क-स्त-पा<sup>ट</sup>ः । २ ' लभ्यार्थकिया ' इति क-स्त-पाटः ।

वा १ यदि नश्वरः स्वभावत एव भावस्तत्र किश्चिद् विनाशहेतुनाऽस्य प्रयोजनम् , स्वयं तत्स्वभा-वत्येव नाशात्, यस्य हि घटादेर्यः स्वभावः स स्वहेतोरेव मृदादिसामग्र्यादिकादुपजायमानस्ता-हृशो विनाशस्वभावो भवति, न जातुचिद् विनाशे हेत्व-तरमपक्षते मुद्ररादिकम्, तत्स्वभावो ह्यात्मलाभानन्तरं स्वयमेव भवत्यन्यया तत्स्वभाव एव न स्यात्,यश्च यत्स्वभावः स स्विन्ध्यत्तिहे-तुमपहाय हेत्वन्तरं नापेक्षते प्रकाशादिवत्, प्रकाशादयो हि प्रकाशादिस्वभावाः स्वहेतोरुत्पन्नाः सन्तः पुनकृत्वतः पश्चात् प्रकाशादिस्वभावतायां स्वजन्मव्यतिरिक्तं न हेत्वन्तरमपक्षन्ते ॥ अश्च नैव स्वभावतो नव्यति भाव उत्पन्नः ततः पश्चादपि न नव्यदनश्चरस्वभावत्वात् । न च ताह्योऽर्थिकियासु सामर्थ्यं सम्भाव्यते । तदेतदयुक्तं स्वगोष्ठरमणीयं प्रकाशनमात्रत्वात् , न ह्यतुपपत्तिकमभिधीयमानं विचित्रमपि प्रतिपत्तमुत्तसहन्ते विद्वांसः, प्रकृत्येव भङ्गुगः सर्वभा-वा विनाशहेत्वयोगादित्यसिद्धता हेतोः, यस्माद्यं विनाशः कदाचिदेव भवत्यपुपजननक्षणोत्त-रकालं नोपजननश्चण एव, उपजननश्चणश्चात्मलाभकालस्तत्र विनाशामावात् कादाचित्कत्वं विनाशस्य निर्हेतुकविनाशवादिनोऽपि प्रसिद्धम्, न ह्यल्यात्मलामं वस्तु विनश्यति, व्योमकु-सुमादीनामपि विनाशप्रसङ्गात्, ये च कादाचित्काः पटादयस्ते प्रतिविशिष्टहेतुजन्या एव हृष्टास्तथा विवादास्पदास्कन्दी विनाशोऽपि प्रागविद्यमानः पश्चादास्म-

सहेतुकता नाशस्य लाभहेतुमपेक्षमाण एवात्मानमासादयति ॥ नतु चैवमभ्युपेयमाने विना-शस्यापि हेतुमन्वात् पटादेरिव विनाशेन भवितन्यम् , असन्तास निष्का-

रणो विनाशः खकुसुमादिवदित्यनुमानविरोधिनी प्रतिक्षेयं कारणवान् विनाश इति । अत्रोच्यते—पूर्वावस्थाप्रच्युतिकत्तरावस्थोत्पत्तिः उत्तरावस्थापत्तिश्च पूर्वावस्थाप्रच्युतिः, अयमेव विनाशशब्दवाच्योऽर्थो नात्यन्ताभाव इति प्राक् प्रत्यपादि प्रपञ्चेन, ततश्च विनाशस्यापि विनाश
इति प्रसिद्धमेव प्रसाध्यते, विनष्टे च विनाशे पुनरवस्थान्तरोत्पत्तिक्रमष्ट्रच्या न किश्चिदनिष्टमस्ति स्पाद्वादप्रक्रियायाम्, अत एव चासन्वाचित्कारणो विनाश इत्येतद्व्यपास्तमेत्र, असच्वस्यासिद्धतादिदोषाद्वातत्वात्, न चावश्यं सर्वेणैव हेतुमता विनष्टव्यम्, अस्मत्पक्षे स्वात्मावस्थानलक्षणस्य मोक्षस्य सम्यन्ज्ञानादिहेतुकस्याप्यविनाशाभ्युपगमात् । यद्यपि सम्यन्ज्ञानादिहेतुः कर्मक्षपणाभ्युपायस्तथापि स्वात्मावस्थानस्य कर्मक्षयरूपत्वाददोषः, विनाशवान्
विनाश इति चाम्युपयतः सौगतस्याभ्युपगमविरोधः । निष्कारणविनाशवादी चेदं प्रष्टव्यः—
किं निष्कारणत्वाचित्यो विनाशः उतासित्रिति ? । तत्र यदि नित्यः, कार्योत्पादाभावप्रसङ्गः,
द्वितीयविकल्पे विनाशाभावात् सर्वपदार्थानां नित्यत्वप्रसङ्गः । न चासन् सूर्व एव निष्कारणः,
स्तम्भकुम्भादीनामसन्वेऽपीतरेतरात्मना हेतुमत्त्वमस्तीत्यनेकान्तात्, यथा चानादित्वात्
प्राममावो निर्हेतुकोऽपि विनश्यत्येवं विनाशोऽसन्तापि हेतुमान् किमिति नेष्यते ? । एवं
द्रव्यपर्यायात्मकप्रक्रियाप्रथे विश्वसुखे सर्वमेवैकान्तवादुत्येश्वितमसाधनमेव जायते स्या-

१ 'दिहेतुः' इति ग-पाठः । २ ' पीतरात्मना' इति ग-पाठः । ३ ' यथा वा' इति क-पाठः ।

द्वादिनं प्रति, विनाशे च सहेतुके प्रतिपादिते यहुक्तं मुद्ररादेरसामर्थ्यं विनाशकरणं प्रति तदयुक्तम् । अस्त्येव हि सामर्थ्ये तज्ञावभावितया कपालाद्युत्पत्तेः, विकल्पत्रयं च सुकुमारप्रह्नेन प्रमाणविचारपरिक्रेशासहिष्णुना यथाकथश्चिद्रपन्यस्य प्रथमविकल्पोऽतिस्थुल इत्येवोपेक्षितो मनागागतत्रपेण, तथा द्वितीयविकल्पः स्त्रभावान्तरं किल क्रियते विनाशहेत्ना, घटतादवस्थ्ये तु सकलघटनिष्पाद्यजलघारणादिकियाप्रसङ्ग इति शापदानग्रदघोषि। एतच विकल्पद्वयं न जाने किं प्रथमतरमेव मायासूनुनोत्खातमुत्पन्नसर्वार्थज्ञानेनाहोस्विद् भिक्षुवरधर्मकीर्तिनैव स्वय-मुत्प्रेक्षितमिति यत् सत्यं विस्मिताः स्मोऽनया वाचोयुक्तया, किं विनाशहेतुर्घटमेव करोति उत स्वभावान्तरमिति ? यद् विनाशहेतुना क्रियते तदेवैकं न व्यपादेशि गलितिधिषणेन, घटविनाशहेतुर्घटविनाशमेव करोति, स चोक्तोऽवस्थान्तरापत्तिलक्षंणः प्रथममेव, अभावविक-ल्पेऽपि पर्युदासाभ्युपगमे किल विवक्षिताद् भावादन्यं भावमेव करोति, ततश्र पूर्ववद् व्यति-रेकाच्यतिरेकविकल्पानतिक्रमः, व्यतिरेकाव्यतिरेकविकल्पौ च विहितप्रतिक्रियौ प्राग् विकेल्पा-भासत्वाचायुक्ती, प्रसञ्यप्रतिवेधपक्षे त्वभावं करोति, भावं न करोतीति वाक्यार्थः, तदेत-द्युक्तम्, असत्त्रित्रयानवबोधात्, जैनी प्रक्रिया द्रव्यपर्यायावुभौ वस्तु भावाभावस्वभावं, न चाभावः कश्चिद् भावानिर्छुठितः सम्भवति यं विनाशहेतुः करिष्यति, न चास्ति काचित् क्रिया द्रव्यादत्यन्तव्यतिरिच्यमानस्वभावा यस्याः प्रसज्यप्रतिषेधेन निवारणा क्रियेत. द्रव्यमेव हि तथोद्धतपरिणामं क्रियाव्यपदेशमञ्जुते द्रव्यनयस्य, पर्युदासो हि विधिरूपत्वाद् द्रव्यास्तिकः, इतरः पर्यायनयः प्रतिषेधमात्रत्वात्, एतौ च परस्परापेक्षावेव च वस्तु नैककौ, ततश्र विभागा-भावादसद्विकैत्यता । अपिच भावो वस्तु परिनिष्पन्नं, तस्य कृतः कारणेनाभिसम्बन्धः १ पूर्वो-त्पादार्थत्वातु करोतेः, अथ प्रष्टुं कुर्वित्युपचारः, तथापि यत् किश्चिद् भावस्य करेणम्, अभावश्चाप-रिनिष्पन्नमवस्थान्तररूपं वस्तु, तिन्नष्पादनाय यतः कियते, तच नात्यन्तमसन्न सर्वथा सिद-त्यभावविशिष्टस्यैव वस्तुनो वस्तुत्वात् । यदप्युक्तं-वैयर्थ्याच न विनाशहेतुरिति तदप्यसमी-श्विताभिधानम्, असात्प्रक्रियानवगमात् । वैस्रसिकः प्रायोगिकश्च द्विधा विनाशः, तत्र प्रायो-गिकः कादाचित्कत्वात् पटादिवत् सहेतुकः, न च दृष्टमपद्गोतुं शक्यं, प्रमाणतः पदार्थस्वरू-पावबोधात, आत्मलामसमनन्तरमेव च सर्वथा विनश्यन्ति पदार्थो इति न किश्चिदस्मिन्नर्थे प्रमाणमस्ति, कालान्तरावस्थायिनि च विनाशे प्रत्यक्षबुद्धेवर्धापारः । यचावाचि प्रकाशादयो लब्धात्मलाभाः प्रकाशादिस्यभावतयां स्यजनमैयापेक्षन्ते, नापरं हेत्वन्तरम्, एतदप्यसङ्गतम्, -यदि प्रकाशादय उत्पन्नाः पुनरुत्पत्ती हेत्वन्तरं नापेक्षन्त इति वाक्यार्थः ततः किं केन सङ्ग-तम् १ न ह्युत्पन्नः पदार्थस्तेन रूपेण पुनर्हेतुमभिलपति, लब्धात्मलाभः कालान्तरे हेतुमपेक्ष्य विनन्यतीति जार्गैद्यामहे ॥ ननु च स स्वहेतोरेवोत्पद्यमानस्तादृशी भवति येनोत्पत्तिसमन-

९ " लक्षणात् प्रथम' इति क-ख-पाठः । २ 'कल्पासत्वात्' है इति क-ख-पाठः । ३ 'कल्पना 'इति क-पाठः । ४ 'पृष्टं 'इति ग-पाठः । ५ 'कारणं' इति क-ख-पाठः । ६ 'जगवामहे ' इति ग-पाठः ।

न्तरमेव विनश्यतीति, अयुक्तमिदम्, प्रतिज्ञामात्रत्वात्, वयमपि श्रुमः-स स्वहेतुरेव तादश उपजायते येन कालान्तरमवस्थाय विनक्यतीति, अत्र च पक्षे प्रत्यक्षाद्यपि प्रमाणं सहा-यीभवति ॥ नतु च निष्कारणविनाशवादिनामियं युक्तिः—" नष्टा चेन्नाशविष्ठः कः ? न चेन्नेव विनङ्क्ष्यति'' इति, प्रतिकृतविधानैषा युक्तिः, "प्रागभूतात्मलाभत्वान्नाशः कार्-णवान् भवेत्'' इति । स्वभावश्च वस्तुनो धर्मः परिणतिविशेषः, स च कश्चित् सादिवर्णा-दिपरिणामः, कश्चिदनादिः सत्तामूर्तत्वामूर्तत्वापरिणाम इति, अतोऽनेकान्तेनैव यो यत्स्व-भावः स सर्वदा तत्स्वभाव एव कदाचित्रश्यति कदाचिद्वतिष्ठते कदाचिदुत्पद्यत इत्य-लमतिप्रसङ्गेन । स्थितमिद्म-प्रायोगिकोऽप्यस्ति विनाश इति । ऐतेऽवस्थित्युत्पादविना-शास्त्रयोऽप्येककालाः विभिन्नकालाश्च परस्परतोऽनथीन्तरमर्थान्तरं च, तत्रोत्पादविनाशयोरे-ककालतायां सिपाधियिषितायां स्वार्तमत्वापृथम्भावः कारणम् , नहि उत्पादिवनाशयोः स्वा-त्मा भिद्यते, यथैकस्मिन्नेकक्षणवर्तिनि रूपे विभागाभावात् स्वात्मलाभकाल एवैकः कालो नान्यः समस्ति, यञ्चैककालं न भवति तदेकमपि नियमेन न भवति, यथा गवाश्वयो-र्जन्मविनाशाविति । एवम्रत्पादविनाशयोरेककालता, एवम्रत्पादविनाशाभ्यां द्रव्यमभि**ञ्जकालं** साध्यम्, तथोत्पादविनाशौ द्रव्यादभिन्नकालौ ताभ्यामेव हेतुदृष्टान्ताभ्यां वाच्यौ ॥ नतु चैकान्तवादी स्वात्मत्वापृथगभूतत्वम्रत्पादविनाशयोर्न प्रतिजानीते, तत्प्रसाधनाय परिकरः सर्प-द्रव्यस्यात्मन्युत्पतनाकारेणोत्पादः, तस्यैवात्मनि पतनाकारेण विगमः, सर्पद्रव्यात्मैवोभयाकारः निह सपीत्मा भिद्यते, न चेद् भिद्यते ततः सर्पस्वभावतैव, अत एवानर्थान्तरताऽपि ब्राह्मा, अनर्थान्तरम्रत्पाद्विनाशौ परस्परावधिकौ, तत्प्रतिपत्तेरभिन्नकालत्वातु, तस्योत्पादस्यारम्भो विशिष्यते अभिन्नकालत्वेन। केन सहाभिन्नकाल इति चेत्, सामर्थ्याद् विनाशेन,यसाद् विन-इयतो हि योऽन्त्यक्षणो यश्चोत्पादस्याद्यक्षणस्तदेत।बुत्पादविनाशावेककालावनर्थान्तरं च, यदि चान्यो विनाशकालः स्यात् पूर्वस्यान्यश्रोत्पादकालः स्यादुत्तरस्य, ततः प्रागेतनं विनष्टग्रुत्तर-मनुत्पन्नम्, एवं च वस्तुशून्यः कालो भवेनिवीजं चोत्तरप्रत्पद्येत, तस्मादभिन्नकालावनर्थान्तरं च ताविति । यथैकक्षणवर्तिनो रूपस्यैकत्वादेव तत्प्रतिपत्त्यभित्रकालतेत्येतत् प्रतिपादयति । अन्यस्य ह्यन्येन भिन्नकालता सम्भाव्येत, न पुनस्तस्य तेनैवेति वाक्यार्थः । एवमितरत्रापि द्धयेऽनर्थान्तरता भावनीया, हेतुदृष्टान्तौ तु तावेव । नैगमनयाभिप्रायेण तूत्पाद्विनाश-द्रव्याणां भिन्नकालता, उत्पादो हि प्रागभावः, स च द्रव्यधर्मत्वाद द्रव्यष्ट्रतिः, प्रध्वंसा-मावोऽि विनाशः सोऽि द्रव्यधर्म एव, द्रव्यमि द्रव्यात्मस्तपमजहत् स्वात्मिन वर्तते, ततश्रोत्पद्य कञ्चित् कालं स्थित्वा प्रध्वंसाभावाद् विनश्यति, एवं भिन्नकालाः प्रत्ये-कात्मकालवृत्तित्वात् परस्परविभिन्नात्मानोऽर्थान्तरभूता इतियावत्, पटव्योमादीनां चात्यन्त-

९ 'सादिपरिणामः ' इति क-पाठः । २ 'एतेन च ' इति क-स्त्र पाठः । ३ 'स्वत्मतत्वा' इति क-पाठः । ४ 'रूपेण ' इति क-पाठः । ५ 'प्रध्वंसद्' इति जा-पाठः ।

प्रयम्पूतस्त्राणामत्यन्तिभिन्नकालानां च नैकत्वं दृष्टम्, यो वाञ्य जनित्वा प्रियते यश्च वर्षश्चं जीवित्वा मरणमनुभवित न तयोस्तुल्यकालता युक्ता, तथा न घटोत्पादकाल एव विनाशकालः, क्रियाफलानाश्चासप्रसङ्गात्, यदि घटस्त्रपनिष्ट्रच्यनन्तरमेव घटस्य विनाशः ततः क्रियाफले घटे स्यादनाश्चासः, विनष्टेन तेन घटकार्याकरणात्, तस्माद् भिन्नकालानुत्पाद-विनाशौ । तथाऽर्थान्तरमुत्पादिस्थितिभङ्गाः परस्परतः स्वलक्षणभेदात्, आत्मलाभात्माव-स्थानात्महानिस्वभावाः स्वल्वेते, यत्र च स्वलक्षणभेदस्तत्रार्थान्तरता दृष्टा घटपटादिषु, यत्र चानर्थान्तरता न तत्र स्वलक्षणभेदः, यथैकलक्षणविति रूप इति । एवं भिन्नाभिन्नकालतो-त्यादादीनामर्थान्तरत्वमनर्थान्तरता च स्याद्वादप्रक्रियायां सकलप्रमाणाविरोधिनी सिध्यित, नैकान्तवादेषुत्पादादयः सम्भवन्ति, भेदाभेदादिलश्चणानभ्युपगमात् । तस्मादवस्थितमिदम् उत्पादन्ययधौन्ययुक्तं सदिति ॥ २९ ॥

एवं प्रपञ्चतः संछक्षणम्रपपाद्योत्तरस्त्रसम्बन्धाय ग्रन्थम्रपचिक्षेप भाष्यकारः—

भा॰—अत्राह—गृह्णीमस्तावदेवंलक्षणं सदिति, इदं तु वाच्यं-तत् किं नित्यमाहोस्विद्नित्यमिति ?। अत्रोच्यते—

टी०—अत्राहेत्यादि । अत्रावसरे परः प्रश्नयति, प्रतिपादितसञ्चक्षणानुमोदनाद्वारेण गृक्षीमस्तावदेवंलक्षणं स्वदित्येवंविधस्य सन्वमनुमन्यामहे युक्त्यागमभाजः, तावच्छव्दः प्रक्रमावद्योतनार्थः, पूर्वमेव सन्त्वं निश्चेयम्, निश्चिते सन्त्वे पश्चाकित्यताऽनित्यता च
चिन्त्या, एवं लक्षणमस्येत्युत्पादादित्रययोगमुिङ्क्तयति । इतिशब्दो हेत्वर्थः । यसात् सत्
तस्मात् इदं तु वाच्यं—तत् किं नित्यमाहास्विदनित्यमिति ? तुशब्दस्तस्मादित्यस्यार्थमभिधत्ते, तदिति सतः परामर्शः, तत् सत् किं नित्यमनित्यमिति, सप्तसु विकल्पेषु सति
सम्मवत्सु प्रश्नद्वयोपन्यासः किमर्थ इति चेत्, उच्यते—द्रव्यास्तिकनयपर्यायास्तिकसम्परि-

ग्रहार्थः, तत्सम्परिग्रहाच शेपविकल्पस्चनमवसेयम्, कुतः पुनरिय-उत्पादादेनित्याः मारेका प्रष्टुः ? उच्यते —सतां नित्यानित्यत्वदर्शनात्, सद् व्योमादि नित्यत्वे नित्यं दृष्टं सच घटादि अनित्यमतः सन्देहः । अथवा आदाविदम्-

क्तम्—''नित्यावस्थितान्यरूपाणि'' (अ० ५, स्०३) इति तत्रैवं मन्यते न सर्वं सिन्नत्यम-रूपग्रहणात् रूपवतस्त्वनित्यत्वमर्थादतो न सत् सर्वं नित्यं नाप्यनित्यमितीष्यतेऽवस्थित्यंशा-क्षीकरणेन रूपवदपि नित्यम् । यथाऽऽह भगवान्—'' से जहा णामए पंचित्यकाया सिया '' इत्यादि स्त्रम् ।। अन्यया तृत्पादव्ययभौव्ययुक्तं सिदत्यव्यापि सङ्क्षणं स्थात्, अत इदं तु वाच्यम्—तत् किं सर्वथा नित्यमाहोस्त्रित् स्थित्यंशसमाश्रयणेनैव नित्यमिति ?। आचार्यस्तु स्थित्यंशमभिष्रेत्याह—अन्त्रोच्यते ॥

९ 'सहक्षण ' इति ग-पाठः ।

२ अथ यथा नाम पश्चास्तिकायाः स्यात्।

# सूत्रम्--तङ्कावाब्ययं नित्यम्॥ ५-३०॥

टी०—तदित्यनेनाभिसम्बध्यते सत्, तस्य-सतो भवनं—भावस्तद्भावः, कर्तरि षष्ठी, तदेव हि सत् तथा तथा भवति जीवादि देवादिरूपेण, न जातुचित् स्त्वत्यागेनान्यथा भवति, तद्भावाद्य्ययं तद्भावाव्ययम् अविनाशि नित्यं, नित्यग्रहणात् धोव्यांशपरिग्रहः, " नेर्ध्वे त्यप्" (सिद्ध० अ० ६, पा० ३, स० १७) इति वचनात्, स द्धान्वयी द्रव्यास्तिकांशः सर्वदा सर्वत्र न विच्छिद्यते, सदाकारेणानुत्पचेरविनाशाच्च, भावशब्दोपादानात् परिणाम-नित्यता गृद्धते, कूटस्थनित्यता त्यज्यते, अन्यथा 'तद्व्ययं नित्य'मिति सूत्रं स्यात् । यत् त्र न केनचिदाकारेण विक्रियते तद्नुपाख्यमेव भवेत्, सत्त्वं च सर्वेषामन्वियनां धर्माणां स्चकम्, पश्चास्तिकायव्यापित्वात् तु सत्त्वपरिग्रहः, साक्षाज्ञीवस्तावत् सत्त्वं चैतन्यम-मृतत्वमसङ्ख्येयप्रदेशत्वं चाजहत् तथातथापरिणामान्न व्यगात् न व्यति न व्येपत्यविनाश्यव्यगे नित्य उच्यते, न पुनर्देवादिपर्यायेणाप्यनन्वियना नित्यता धौव्यमस्य विद्यते, तथा परमाणुद्य-णुकादिपुद्गलद्वयं सत्त्वमृतित्वाजीवत्वानुपयोगग्राह्यादिधर्मानपरित्यजद् विवर्तते, न घटादिप-प्रायविवश्वया धौव्यम्, धर्मद्रव्यमि सत्त्वामूर्तत्वासङ्ख्येयप्रदेशवत्त्वतिकव्यापित्वादिधर्मात्या-गेनावतिष्ठते, न तु परमाणुदेवदत्तादीनां प्रत्येकं गनत्वस्य विवक्षायां गत्युपकारित्वादिधर्मात्या-गेनावतिष्ठते, न तु परमाणुदेवदत्तादीनां प्रत्येकं गनत्वस्य विवक्षायां गत्युपकारित्वादिधर्मात्या-गेनावतिष्ठते, न तु परमाणुदेवदत्तादीनां प्रत्येकं गनत्वस्य विवक्षायां गत्युपकारित्वादिधर्मात्या-

त्वम्, गन्तुभेदाद्धि गत्युपकारित्वं भिद्यते अन्यादृशाकारेण पूर्वः परिणा-इन्यस्य नित्यता नित्यता रिणामः सर्वदाऽवतिष्ठते, स्वरूपव्यतिरिक्तंवस्तुसम्बन्धितयोपजायमान-

स्वाद् घटादिवत्, एवमधर्मद्रव्यमपि द्रष्टव्यम्, स्थित्युपकारितया चानित्यत्वभावना, आकाशं तु सन्वामूर्तत्वानन्तप्रदेशवन्वादिधर्मद्वारेण नित्यम्, अवगाहकाषेश्चयाऽवगाहदातृत्वेनानित्यम्, यत्राप्यवगाहकं जीवपुँद्रलं नास्ति तत्राप्यगुरुलघ्वादिपयीयवत्तयाऽवश्यंतयैवानित्यताऽभ्युपेया, ते त्वन्ये चान्ये च भवन्ति, अन्यथा तत्र न स्वत उत्पादच्ययौ नाप्यापेश्विकाविति न्यूनमेव सङ्घश्चणं स्यात्, इमामेव परिणामनित्यतां भाष्येण द्रश्यति—

### भा॰--यत् सतो भावान्न व्येति न व्येष्यति तन्नित्यमिति॥ ३०॥

टी०—यत् सत इत्यादि । सन्वादेरन्वयिनोंऽशास व्येति न विनश्यति नापि विनङ् स्यिति तिम्नत्यम्, कि पुनः कारणमप्रवृत्तः कालो नोदाहृतः ? । एवं मन्यते भाष्यकारः नाती-तप्रत्याख्याने वर्तमानः सम्भवति, वर्तमानाविषकमेवातीतत्वम् अतीतासन्वे निर्मूलस्य वस्तु-नोऽनुत्थानप्रसङ्गात्, तस्मादनादि जीवादि सन्वादि, एवं तर्हि भविष्यतो ग्रहणं किमर्थम् ? अत्राप्येवं मन्यते—केन्दिविक्तबुद्धयः प्रत्याख्यापयन्ति न वर्तमानकालाविद्धन्नस्य वस्तुनः कदाचिद् भविष्यत्कालाभिसम्बन्ध इति, तिन्निषेधार्थं भविष्यद्वहणम्, अथवा तद्भावेनान्ययं,

९ 'रिक्सम्बन्धि' इति क-क-पाठः । २ 'पुद्रजाश्वनादि तत्रा॰' इति ग-पाठः ।

तेन सदात्मना स्थित्यंशेनाविगतं परिणामापत्तौ सत्यामिप सभावाप्रच्युतेनित्यप्रच्यते । तमेव च भ्रोच्यांशमाश्रित्य समस्तास्तिकायेषु नित्यताव्यवहारः प्रतीयते, अथवा भृतिभावः स्वात्मेत्यर्थः । स चासौ भावश्र तद्धावः कश्रासौ १ यः सर्वास्ववस्थासु निर्विकारः, शुद्धा द्रव्यास्तिकनयप्रकृतिर-विवक्षितसकलभेदग्रन्थः, अयो-गमनं विरुद्धोऽयो व्ययस्तद्धावस्य च विरुद्धगमनमभावापत्तिः, न व्ययोऽव्ययः, न जातुचित् तद्धावोऽभावो भवतीति वाक्यार्थः, भ्रोव्याभिसम्बन्धाच नपुंसक-निर्देशः, तद्धावश्रासावव्ययं च तद्धावाव्ययम्, किं तत् १ प्रकृतत्वादेवंविधविशेषणसामध्याद् भ्रोव्यं नित्यशब्देनाभिधीयते, भाष्ये च यद्यपि भाष्यकृता पश्चमी प्रदर्शिता विवश्वावशात् तथापि विवश्वितस्यार्थस्याभित्रत्वात् तृतीयाषष्ठयोनं दोषः ॥ नतु च प्रागपि नित्यावस्थितान्यरूपणीत्यत्र (तृतीये) सूत्रे नित्यप्रहणं भ्रोव्यार्थमेव व्याख्यायि भवता, तत् किमर्थमिदप्रच्यते 'तद्धान्वय्य नित्यम्' हति १ अत्रोच्यत्ते—हह नित्यस्य लक्षणमभिधित्सतं, लक्षितेन चेह नित्यत्वेन तत्र व्यवहारः प्रदर्शितः । अपरे त्वेवं वर्णयन्ति—द्वे नित्यते, तत्रैका स्वभावाप्रच्युत्या कालत्रयाव्यभिचारिणी नित्यता, अपरा पारम्पर्यप्रवृत्तिनित्यता, तत्र च प्राच्यां नित्यतामाश्रित्य नित्यावस्थितान्यरूपणीति पठितम्, परम्परावृत्त्यवच्छेदमधकृत्योत्पादव्यभ्रोव्यस्त्रप्रभयः

दृष्टेति चेत्, तदयुक्तम्, अभीक्ष्णार्थामिधायित्वादर्थान्तरवृत्तिस्तत्र

नित्यशब्दः, तस्विवचारप्रस्तावे च न किश्चिदुपचारेण प्रयोजनम्, अतो व्यवस्थितमेव लक्षणं तद्भावाव्ययं नित्यमिति ॥ एवमन्वय्यंशो नित्यत्वेन लक्षितो द्रव्यनयस्वभावः । पर्या-यन्यस्वभावो तृत्पादिवनाशावभूतभावभूताभावलक्षणावुक्तन्यायेन स्थित्यंशप्रतिबद्धौ। स्थितिरिष पर्यायप्रतिबद्धौ, सर्वदा संसर्गरूपत्वाद् वस्तुनः, एवमेकाधिकरणावुत्पादिवनाशौ जैन एव शासने साङ्गत्यमनुभवतोऽन्यत्र तु व्यधिकरणावेवोत्पादिवनाशौ नियतौ वेति ॥ नन्वेवमिष

यथा तद् द्रव्यमात्मापरित्यागात् तथोत्पादविनाञ्चलक्षणः पर्यायोऽपि

द्रव्यपर्यायाभ्यां आत्मभूतो द्रव्यस्येत्यतः पर्यायनिवृत्तिवद् द्रव्यनिवृत्तिप्रसङ्ग इति । नित्यानित्यस्ये अत्रोच्यते स्यादेतदेवं, यदि घटादिनिवृत्तौ सृष्मिवृत्तिर्दश्येत, सृषि-वृत्तौ वा पुद्रलनिवृत्तिः, न च दृश्यते सृदोऽन्वियन्याः पुद्रलजातेवी

कस्यांचिदवस्थायां निष्टतिस्तदिभधानप्रत्ययव्यवहार्यत्वात्, घटादिनिष्टत्तौ वा यदि न किश्चित् पश्चादुपलभ्येत श्रद्दधीत विद्वज्जनः पर्यायनिष्टत्तौ द्रव्यांशनिष्टत्तिः, न च प्रत्यक्षविरोधे तर्कः क्रमत इत्यपकर्ण्यमेतत्, एवग्रुपपत्यागमाभ्यामवस्थितं तद्भावाव्ययं नित्यमिति ॥ ३० ॥

एवं सूत्रद्वयेन निरूपिते समस्ते वस्तुन्यशीभिधानप्रत्ययरूपे स्थित्युत्पत्तिच्ययस्वभावे पुनर्विस्तरिवशेषार्थी पर आरेकते, यद् च्येत्युत्पद्यते च तत् सिन्नत्यं चेत्यतिसाहसम्, अथवा न किश्चिदसदिनत्यं वा, सिन्नत्यत्वाभ्यां निराक्कतत्वात्, ततो लोकव्यवहारोच्छेदः, तदेतद्

दुरुपपादत्वात् दुःश्रद्धानत्वाचासङ्गतम्, नित्यता द्युत्पादव्ययौ विरुणद्धि, उत्पादव्ययौ च नित्यतां विरुव्याते, सोऽयं छायातपवदसहावस्थानलक्षणिवरोधाघातपक्षो न विद्वज्जनमनांसि प्रीण्यतीति, अत्रोच्यते—श्रद्धत्तां भवानुपपाद्यमानं यथा न कश्चिद् चिरोधः समस्ति, यथा चात्रेव लोकव्यवहारसङ्गतिर्द्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकनयसम्भवेऽन्यतरप्रधानगुणभावविवक्षाप्रापिते उमे अपि सिन्नत्यत्वे तत्प्रतिपक्षभूते वाऽसद्नित्यत्वे ।।

## सूत्रम्-अर्पितानर्पितसिद्धेः ॥ ५-३१ ॥

टी॰—अपरेऽन्यथाकारं स्त्रसम्बन्धमभिद्धते, धौव्यस्य नित्यपर्यायत्वेन लक्षणम्रक्तमृत्पादव्यययोक्त्यताम्, नोच्यते, तयोलींकप्रतीतत्वात, सामर्थ्यगतेश्वासदिनित्यत्वादीनाम्,
अतस्तल्लक्षणं न साक्षाद् वाच्यम्, किं कारणम् ?

#### भा०-अर्पितानर्पितसिद्धेः॥

टी ॰ — अर्पितं निद्धितस्रपाः, तद्विपरीतमनपितम्, सिद्धिः - ज्ञानम्, अर्पितेनानपितपरिज्ञानमपितानपितसिद्धिस्तस्याः - ततो हेतोरपितानपितसिद्धः, निशेष्यं हि वस्तु नीलोत्पलादिवदुपादीयमानं नियमकारिविशेषणधर्मप्रत्यनीकपर्यायाश्रयतामनुअर्पितानपितस्वरूपम् भवत्येवेति न्यायात्, एविमहापि ध्रोव्यलक्षणेऽपितेऽनर्पिताविष साक्षात्
तद्विपरीतावुत्पाद्व्ययो सङ्गंस्येते, पूर्वस्रुत्तरं च पर्यायं ध्रोव्यमासादयित,
न तृत्पादलक्षणः पर्यायो विनाशलक्षणो वा पूर्वोत्तरपर्यायानुभावी, तस्माद् विलक्षणावुत्पादव्ययाविति सुज्ञानम्, एवं सम्बन्धद्वयमभिधाय सूत्रार्थोऽभिधीयते, पूर्वकं सम्बन्धमाश्रित्येदं
भाष्यम्—

#### भा०-सच त्रिविधमपि नित्यं चोभे अपि अर्पितानर्पितसिद्धेः॥

टी० — चराब्दः समुच्चये, अपिः सम्भावने । सत् त्रिविधमुत्पादच्ययस्थितिलक्षणम्, नित्यं च द्वितीयसूत्रोक्तमुभयमप्येतद्र्पणानपेणाभ्यां सिद्धमच्याहतम् अनेकधर्माधर्मी,
तत्र प्रयोजनवशात् कदाचित् कश्चिद् धर्मो वचनेनाप्येते निवक्ष्यते, सन्नपि च कश्चिन्न विवक्ष्यते प्रयोजनाभावात्, न पुनः स धर्मी विवश्चित्रधर्मभात्र एव । इत्यतः सत्पर्यायविवश्चायां सदु-

त्पादादिस्थित्यंशविवश्वायां नित्यमसद्प्युत्पादाद्यनित्यं च, सच्चासच्च-विशिष्टग्रहणात् सर्वदा वस्तुनः येन प्रमाणेन यद् वस्तु सद्विशिष्टं गृह्यते, तेनैव प्रमाणेन तदेव तदैव वाऽसद्विशिष्टमिष गृह्यते, अन्यथा त्वविविक्तग्रहणमेव स्यात्, विवि-क्ताश्च चक्षुरादिवुद्धयोऽनुभूयन्ते । यथैव हि स्वास्तित्वात् सद्विशेषणोक्षेत्वेन सद्वद्विरिभधावति, एवं असद्विशेषणावष्टम्भजनिताऽपीति।। न चोपहतेन्द्रियस्याव्यापृतेन्द्रियस्य वा वस्त्वन्तराभा-विशिष्टं ग्रहणम्रुपजायते तत इन्द्रियव्यापारे सति भावादसद्विशिष्टस्य ग्रहणस्य नापहवो यु-

ज्यते, यथा प्रकाशकाः कृशानुभास्करादयः प्राकाश्यं वस्त्वन्तराभावविशिष्टमेव प्रकाशयन्ति, एवं प्रमाणमपि वस्तुपरिच्छेदहेतुत्वेन व्याप्रियमाणं वस्त्वन्तराभावविशिष्टमेव प्रकाशयति । प्रमाणं च यथावस्थितवस्तुस्वभावग्राहि । ततः प्रमाणपरिच्छिन्नेनार्थेन यथाप्रयोजनमर्पणादि-व्यवहारः । तस्मात् सचौतसचैकमेव वस्तु, स्वरूपार्पणयोत्पादः सन् स्थितिविनाशाभावविशि-ष्ट्रग्रहणादसन्, एवं स्थितिविनाशाविप वाच्यौ । एवं हि त्रिविधग्रहणं समर्थितं भवति ।। तथा स्वात्मापरित्यागापेणात्रित्यम्, उत्पादव्ययापेणात् तदेवानित्यम्, स्थित्यादयश्र सङ्ग्रहा-देकीभावाद् वस्तु, न स्थितिरहितावुत्पाद्विनाशौ, नाप्युत्पाद्वययश्चन्या स्थितिः, अतः संसर्ग-लक्षणं वस्त्वेकमेव नित्यं चानित्यं च ।। ननु चोत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सदिति त्रिस्वभावमेव सत्त्वेनावधृतम्, भाष्यकारस्तु सच त्रिविधमपीत्येव विदृण्वस्रेकैकस्य सत्त्वं प्रतिपादयति, नैष दोषः, अविभक्तेऽपि वस्तुनि स्वभावत्रयाख्यानमन्योन्यापरित्यागद्वारेणैव क्रियते, अन्यथा कथं कथ्येत प्रज्ञापनागोचरः १ । स्थित्यादयो हि परस्परावियोगिनः सर्वदा सँदसदात्मका भेदामेद-लक्षणास्तेषु सत्त्वप्रज्ञापना न विरुध्यते, न होकदेशोऽसद्वस्तुनो भवति पटादेस्तन्त्वादिः, अथ नित्यं चेति किमर्थमुच्यते, सद्बहणादेव तद्गृहीतेः पुनर्न किश्चित् फलमस्ति सद्बहणेनैव धौन्यांशस्य लक्षितत्वातु, सच त्रिविधमपीत्येतावदेवाभिधेयमिति, अत्रोच्यते—सत्यमेतदे-वम्, तथाऽप्यर्थविशेषप्रतिषिपादयिषया पुनर्नित्यग्रहणं, स विशेषो भाव्यते यदि ध्रौव्यांश एव नित्यः स्यात् न समस्तं वस्तु तत उत्पाद्व्ययावप्यनित्यौ न वस्तु सकलम्, एवं चान्याधारं नित्यत्वमन्याधारं चानित्यत्वं स्याद् अनिष्टं चैतद् व्यधिकरणत्वात्, यथा प्रवचनवाह्यानां नित्यं व्योमाऽनित्यो घट इति, अत्राप्येवं स्यादन्यश्चित्यमन्यचानित्यम्, इष्यते तु यदेव नित्यं तदेवा-नित्यमिति, तत्राऽम्रना पुनर्नित्यग्रहणेन निरंशं वस्त्वर्धित एतद्विपक्षेण चानित्यं समस्तमेव वस्तूच्यते निर्विभागत्वात, एवं हि तत् प्रज्ञाप्यते केवलं श्रोतृबुद्धिच्युत्पत्तये स्थित्यंशोऽयमि-मावत्पादव्ययांशाविति बुद्धचा विभज्यते, न तु परमार्थतोऽस्ति विभाग इत्येवमैकाधिकर-ण्यम् । यथाऽऽह ---

> " अभिनांशं मतं वस्तु, तथोभयमयात्मकम् । प्रतिपत्तेरुपायेन, नयभेदेन कथ्यते ॥ १ ॥"

यत् तूक्तं नित्यता धुत्पादच्ययौ विरुणद्ध्युत्पादच्ययौ च नित्यतां विरुट्धाते, तत् प्रय-श्चयापोद्यते, कः पुनर्विरोधशब्दार्थः १। किं ययोरेकत्रावस्थानं न दृश्यते तौ विरुद्धावथ यावेकत्र कालान्तरं स्थितौ पश्चादन्यतरिवनाश उभयविनाशो वा तौ विरुद्धाविति १ किश्चातः, यदि प्राच्यः पक्षः कदाचिदपि यावेकत्र न दृष्टावेवं सति वध्यधातकभावलक्षणस्तावदिहिनकुलयोर-ग्न्युदकयोवी न विरोधः, यतः संयोगे सत्येककालयोरिहनकुलयोरिष्रजलयोवी स्थितयोविं-

१ ' सत्त्वासत्त्वैकमेव 'इति क-का पाठः । २ ' सर्वात्मका 'इति ग-पाठः ।

रोधः, संयोग्स्यानेकाश्रयत्वात् द्वित्वादिवत्, न चासंयुक्तो नकुलः सर्पदिनाशे प्रश्चः, यदि स्यात् ततः समस्तत्रैलोक्योद्रवर्तिसपीभावप्रसङ्गः, अग्निजलयोरप्येवमेव भावना, वाडवाप्नेवीरिधि-वारिणश्रेकत्रावस्थानं दृष्टमिति चेत्, इन्त इतस्तर्हि विरोधः, प्रकृतप्रुच्यते संयोगे पुनः क्षण-मात्रावस्थायिनोरुत्तरकालमेकस्य बलवत्वाद् घातकत्वे सतीतरस्य दुवेलत्वाद् वध्यत्वे स्याद् विरोधः, न चैवं सदसतोर्नित्यानित्ययोर्वा क्षणमात्रमप्येकत्र वृत्तिस्त्वयाऽभ्युपेयते, गुणविषये संयोगाभावात्रापि समवायवृत्तिविरोधाभावप्रसङ्गात्, तस्मात्र नित्यानित्यसद्सदादीनामेकव-स्त्वाश्रयतायां वध्यवातकभावलक्षणो विरोधः समस्ति, नाप्यसहावस्थानलक्षणो विरोधः, स-हि शीतोष्णवत् फलवन्तसंयोगविभागवदाम्रफलादिषु श्यामतापीततावद् वा, तथाहि शीतप-र्यायोऽरमादीनां प्राग् वा विद्यमानः पश्चादुपजायमानेनोष्णपर्यायेण सह नावतिष्ठते, तथोष्णः शीतेनोपजायमानेन सह विरुध्यते, न चैवं प्रागवस्थितं नित्यत्वमनित्यत्वेन पश्चात्कालमाविना विनाइयते, तद्भि नित्यत्वमेव न स्थाद्ध्ववत्वात्, नापि नित्यत्वेनोत्पत्तिभाजा पूर्वावस्थितमनि-त्यत्वं विनाश्यते, तत् तु नित्यत्वमेव न स्यादुत्पद्यमानत्वात्, अपिच क्षणनश्चरेषु भावेषु न कदाचिद्यं विरोधः समस्ति, निह तत्रानित्यत्वस्य पूर्वमवस्थानम्, तेन ह्यनित्यत्वेन ना-शिते वस्तुनि निराधारस्य नित्यत्वस्याभाव एव, अवन्यंत्रयाऽसहावस्थानलक्षणविरोध-वादिना तत्रान्यतरस्योत्पद्यमानता अन्यतरस्य च पूर्वावस्थितिरभ्युपेया, हावस्थानलक्षणविरोधवाद्येव न स्यात्, येषामपि किञ्चित् कालं स्थित्वा घटो विन-इयति तैरपीदं वक्तव्यम्-यावदसौ न विनश्यति तावत् किं नित्यः उतानित्य इति १। नि-त्यश्रेद् न्योमादिवदनुच्छेदप्रसङ्गः, इतरत्र त्वभावप्रसङ्गः, अवश्यमेव सता नित्येनानित्येन वा भवितव्यमेकान्तवादिनाम्, अनेकान्तवादिनां तुभयस्वभावत्वाद् वस्तुनो न किश्चि-द्घटमानकम्, एवमेव फलबुन्तयोः संयोगविनाशे विभाग उपजायते फलादिषु झ्यामता-ऽपैति पीततोत्पद्यत इति विकल्प्य निरसनीयम् , एवमेते विकल्पाः नित्यानित्यत्वयोः सद्दा- पूर्वकेण विरोधलक्षणेन सङ्गता अपीह स्यात्कारोपलाञ्छनप्रक्रियायां वस्थानविरोधाभावः न सम्भवन्ति । अपिचैकत्रावस्थानं न दृश्यत इति किमेकस्मिन् धर्मिणि नास्ति, यद्येवं ततोऽसिद्धता, दृष्ट एक एवाझ्मा श्रीतश्रो-ष्णश्च । अथ यत्र देशे शीतो न तत्रैनोष्ण इति, एतदप्यसत्, नहि शिशिरस्पर्शप्यदंकं भिन्नदेशवत्येसंयुक्तमेवार्षि विध्यापयति, संयोगश्चैकदेशवर्तित्वे जलानलपरमाणुनां सि-द्धचिति, अन्यथा च त्रैलोक्येऽप्यग्न्यभावप्रसङ्गः, सति च संयोगे क्षणमात्रावस्थानमेकत्र ह-ष्टमेव तदा कुतो विरोधः ?। उत्तरकालमदर्शनाद् विरोध इति चेत्, अत एव कदाचिद् वि-रोधः कदाचिद्विरोध इति स्याद्वादाश्रयणम्पदोषम् ॥ अथैकस्मिश्रवाग्निद्रव्ये उष्णतानुष्णते युगपन्न स्तः, इत्येतदप्यसारम् । यतः स्पर्शपर्यायेणाप्तिरुष्णोऽभिधीयते रूपपर्यायेण त्वनुष्ण

१ 'पूर्वावस्थानम् ' इति क-स्त्र-पाठः ।

एव । अथोष्णस्य प्रतियोगी श्रीत एवानुष्ण इति गृह्यते, रिक्तं शक्यमेतदिष, अनुष्णाशीत-स्याप्युष्णप्रहणे प्रतिक्षिप्यमाणत्वात् , तसादुष्णपर्यायोऽनुष्णपर्यायेण प्रतिपक्षेण सहैकत्रैकदा च दृष्ट इति । न च वध्यघातकासहावस्थानिरोधयोविशेषः कश्चिद्स्ति, अहिनकुलयोहि संयोगे योऽहेर्जविनपर्यायः स मरणपर्यायेण सह नावतिष्ठते इत्यसहावस्थानलक्षण एव विरोधः, तथाऽप्रिजलयोः सति संयोगे कदाचिदुष्णपर्यायस्य शीतपर्यायेण सहानवस्थानं बहु-जलमध्यप्रक्षिप्तस्यकस्याङ्कारशकलस्य, कदाचिष्ठितस्यानवस्थानं प्रवृद्धज्वलनज्वालाप्रतप्तवारिणीति । वध्यघातकलक्षणः प्राणिविषय इति चेत् , न, असहावस्थानलक्षणस्यापि कस्यचित् प्राणिविषयत्वेन दर्शनात् ॥ अथैककालविषययोर्वध्यघातकविरोध इति चेत् , न, असहावस्थानलक्षणस्यापि कल्यचित् प्राणिविषयत्वेन दर्शनात् ॥ अथैककालविषययोर्वध्यघातकविरोध इति चेत् , न, असहावस्थानलक्षणेऽपि विरोध यदा स्थामताऽपैति पीतता चोत्पद्यते तदा विगमप्रतिपत्त्योरेकः कालो-जतः शब्दार्थोऽपि न सङ्गच्छते सहानवस्थानमिति, तसान्नास्ति विरोधः ॥

अथ द्वितीयपक्षमाश्रयते — कालान्तरावस्थायित्वे सित दृष्टयोरेकत्रान्यतरस्यानवस्थान्
नम्रुभयानवस्थानं वा विरोध इति, सोऽप्यसङ्गतः, कालान्तरावस्थायितायामेकत्र तावस विरोधः । उत्तरकालमनवस्थानोपलब्धेविरोध इति चेत् , एवं सित न कस्यचित् स्त्रीमनुष्यबलीवदीदिविरोधः स्यात् , तसादुपेक्ष्यः । नापि प्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धकभावलक्षणो विरोधः सदसतोर्नित्यानित्ययोवी, अभिस्रकालमेकत्रात्मद्रव्ये किल धर्माधमीबुभावपि स्तः, तयोश्रैकस्य
प्रधानभावोऽन्यस्य गुणभावः, प्रधानगुणभावे चैकत्र द्वयमप्यस्तीति को

पक्तत्रानवस्थानादि- विरोधः १।। अथैवं मन्येथाः -धर्मस्य फलमधर्मफलेन प्रतिबद्धमधर्मफलं विरोधसण्डनम् च धर्मफलेन प्रतिबद्धमेष विरोध इति, यदैकस्य प्रधानभावस्तदैव न तस्य गुणभावः, प्रधानता चोद्धतिविपाकावस्थया गुणभावोऽप्यनुङ्ग्त-

विपाकावस्थयेति, एतद्प्ययुक्तम्, यस्मादेकत्रात्मन्येकदा धर्माधर्मफलोपभोगोऽभ्युपगम्यत एव जैनेन्द्रेः, धर्माधर्मौ पुण्यापुण्यलक्षणो, पुण्यापुण्ये च पुद्गलात्मके, पुद्गलाश्र ज्ञानावरणादि-मेदेन परिणताः, कर्म चतुर्विशत्युत्तरप्रकृतिशतभेदम्, तत्र कर्मप्रकृतीनामशीतिक्षिषिका पापमपुण्यमधर्म इति संज्ञाता, चत्वारिंशत् ब्यधिका तु पुण्यं धर्म इति, तत्र कासाश्चित् प्रकृतीनां पुण्याख्यानां पापप्रकृतीनां च युगपद् विपाकाभ्युपगमे कृतः प्रतिवन्ध्यप्रतिवन्धकभाव-लक्षणो विरोधः १। अथापि स्यात् कासाश्चित् प्रकृतीनां प्रतिवन्ध्यप्रतिवन्धकभावो यथा नरायुषः सुरायुषश्चेकदेकत्र विपाकाभावः, तत्रापि न कर्मणः सहावस्थानमनिष्टम्, किं तिर्हि श्वपाकपर्याययोरसहावस्थितः, नरायुर्विपाकपर्यायः सुरायुषो विपाकेन सह नाव-तिष्ठत इत्यसहावस्थानलक्षण एव, विगैमप्रतिपत्त्योश्चेककालत्वाज्ञातुचित् सहावस्थानम-पीति । उपेत्य वा बूमः—अस्त्वयं विरोधः प्रस्तुते वस्तुनि, न कश्चिद् दोषः, इष्यत एव

१ योऽहिजीवन' इति क-पाठः ।

२ बन्धे विशत्युत्तरशतमावेऽपि प्रशस्तेतरवर्णचतुष्कप्रदात् अधिकाश्वतस्रोऽत्र।

३ नरायुषो विगमः छरायुषः प्रतिपत्तिः ।

द्रव्यपर्याययोरन्यतरस्य गुणप्रधानमावः, कदाचिद् द्रव्यं विवक्ष्यते, न पर्यायः, कदाचित् पर्यायो विवक्ष्यते, न द्रव्यम्, उभयं तु सम्भवति, त्वयाऽप्येककालयोरेव प्रतिबन्ध्यप्रति- बन्धकभावोऽभ्युपेयते, अन्यथा स एव न स्यात् प्रतिबन्धः, अतो न कश्चिद् विरोधः । सद- सतोर्नित्यानित्ययोर्वा भिश्चवरधम्कीर्तिनापि विरोध उक्तः प्रमाणविनिश्चयादौ स पुनर्यं विरोधः कथं गम्यते, कचिद्विकलकारणस्य भवतोऽन्यभावेऽभावाद् विरोधगतिर्भवति, यथा विरोधः कथं गम्यते, कचिद्विकलकारणस्य भवतोऽन्यभावेऽभावाद् विरोधगतिर्भवति, यथा विरोधः स्थानस्य, अन्योन्यपरिहारस्थितिलक्षणतया वा विरोधो नित्यानित्यवत्

अन्योन्यं परस्परं व्यवच्छेदः-परिहारस्तेनान्योन्यपरिहारेण स्थिति-धर्मकीर्तिमतखण्डनम् लक्षणोऽन्योन्यव्यवच्छेद्रुह्मपः, परस्परपरिहारस्थितिलक्षणतया च विरो-

धिनोर्नित्यनित्ययोरेकपरिग्रहोऽपरत्यागनान्तरीयकः एकत्यागोऽप्यपर-परिग्रहाविनाभावी, तथा भावाभावयोरेकत्राभावः, एष च प्रतियोगिन्यवच्छेदरूपः सामयि-कोऽसहावस्थानभेद एव, पूर्वकस्तु शीतोष्णरपर्शयोश्छायातपयोः प्रकाशतमसोश्र दश्यात्मनोः परिनिष्पन्नयोरेकत्राभावादनुपलन्धिलक्षण इत्येतावान् विशेष इति । अत्रोच्यते-तार्किकापश-ब्देन न किञ्चिदत्रातिरिक्तमपदिष्टम् ॥ यदप्यपादेशि तदप्यसमीचीनम्, यतोऽसहावस्थान-लक्षण एव विरोधो द्विधा कल्यते, नामैव च लक्षणं, न सहावस्थानं लक्षणं यस्य विरोधस्ये-त्यनेनैव शीतोष्णस्पैर्शयोरिव नित्यानित्यविरोधस्यापि सङ्गृहीतत्वाद् भेदेनाभिधाने प्रयोजना-भावाद् दुर्विदम्धतामात्रमेवाविश्वव्यते भिक्षुवरस्य । स्यादियमारेका, दश्यपरिनिष्यसयोः प्राच्यः, इतरः परिकल्पितरूपयोः स्वसामान्यलक्षणविषयत्वेन भेदप्रकाशनमिति, एतदप्यस-कृतम्, स्वलक्षणभेदानामानन्त्यात् परिकल्पबहुत्वाच कृतो द्वैविध्यम् । अपिच नित्यता भवतु परिकल्पः, अनित्यता पुनः संस्कृतलक्षणम्, " उत्पत्तिः स्थितिर्जराजनित्यते"ति वचनात्। दिम्रागेनाप्युक्तम्, "नित्यसमायां जातौ स एव तु भावोऽभूत्वा भवन भूत्वा वाऽभवन्ननित्य इत्युच्यते, सा चावस्था भावप्रत्ययेनानित्यते"ति, एवं च न नित्यानित्ययोः सामान्यलक्षणयो-विरोधः, नापि स्वलक्षणासामान्यलक्षणयोः, स्वलक्षणोपादानत्वात् सामान्यलक्षणस्य, परि-कल्पितयोश्च खरतुरगविषाणयोविरोध इत्यद्भतमपत्रयद् भिक्षुवरः, तस्मात् स्वलक्षणविषय एव विरोधोऽस्तु, तत्रापि न स्वलक्षणिमत्येव विरोधः, किन्तु द्रव्याणां द्विविधाः पर्यायाः-क्रमञ्जदः सहञ्जनश्च, युगपद्वस्थायिनोऽयुगपद्वस्थायिनश्च, स्हमाः स्थूलाश्च, साधनानि चं, व्यापृताश्राव्यापृताश्र, यथा घटे सद्रव्यमृतीचेतनस्परसगन्धस्पर्शसङ्ख्यासं-

९ इक्षणाऽन्योन्यव्यवच्छेदरूपाः ' इति क-ख-पाठः । २ स्पर्शयोर्नित्यानित्य ' इति क-ख-पाठ ।

३ नित्यमित्युक्तेऽनित्यतापरिहारस्यावश्यकत्वात् श्रीतोष्णसमानता तत्त्वतस्तु अवयवभेदेन कालादिभेदेन वा न कापि विरोधः ।

<sup>¥ &#</sup>x27;बा 'इति क-पाठः ।

स्थानादयः सहस्रवो युगपदवस्थायिनः, स्थूलाः स्क्ष्माश्र साधनानि द्रव्याणां पर्यायाणां साध्यानि च कार्यवशाद् व्यापृताश्रोदकाद्याहरणादिषु मृत्पिण्ड-शिवक-**हैविध्यम** स्थासक-कोशक-कुशूल-घट-कपाल-शकल-शर्करा-पांशुत्रुटिपरमाणवः क्रम• भ्रवः, नहि मृदादिसामान्यव्यतिरेकेण पिण्डादिधर्मा भवितुम्रत्सहन्ते, न हाङ्गुलिभेदेनर्जुकुटिलतयोः सम्भवः, सैव हि साङ्गुलिः स्वाँस्तु धर्मान् पारम्पर्यमात्रप्र-तिलब्धवृत्ती क्रमेणोश्रमयति, मयूराण्डकरसवदुपारूढस्वरूपाख्येति वचनात् । एत एवासहाव-स्थायिनः सूक्ष्माः स्थूलाश्रापेक्षया नित्यानित्यादयः साध्याः साधनानि चाव्यापृता उदकाद्या-हरणादिषु, तेषां को नामायं विरोधः ? ॥ नतु सहानवस्थानम्, तन्न, सहोत्पादावस्थान-दर्शनादेकद्रव्यष्टत्तित्वाच, द्रव्यमेव चक्षुरादिग्रहणापदेशविशेषाद् रूपादिव्यपदेश्यमेकपुरुषपि-त्रपुत्रत्वादिवत्, न च रूपादीनां सम्रदायैकरूपता अध्यपगमनीया, रूपग्रहणे रसादिग्रहणप्रस-ङ्गादिन्द्रियान्तरवैयर्थ्यसङ्करादिदोषप्रसङ्गाच । न चाभावता, प्रमाणाभावात् प्रसिद्धिविरोधाच। स्वलक्षणविरोधोऽपि नास्त्येव, सामान्यविशेषात्मैकलक्षणत्वात् स्याद्वादिपरिगृहीतस्य वस्तुनः, जात्यन्तरत्वाच नरसिंहवदेकान्तवादिपरिकल्पिताद् वस्तुन इति । स्यात् तु ऋमजन्मनां धर्मा-णामसहावस्थायिनां देवमनुष्यादीनां मृत्यिण्डिश्विकादीनां च विरोधोऽसहावस्थानलक्षणः, सोऽपि द्रव्यास्तिकनयप्राधान्यादभेदे विविश्वते पर्यायाणां द्रव्यव्यतिरेकेणानभ्युपगमान्ना-स्तीति न कश्चिद् विरोधोऽस्ति स्याद्वादिनः, तमःप्रकाशच्छायातपशीतोष्णविरोधोदाहरण-निरास उक्तविधिनाञ्चगम्यः, द्रव्यार्थतो नित्याः पुद्गलाः तमस्तया च क्रमजन्मानः परिण-मन्ते पर्यायाः, सामान्यस्याभिन्नत्वादेकरूपा एवेति कः केन विरुध्यते ? । इत्थमर्थस्य सामा-न्यविशेषात्मैकरूपत्वे अन्योन्यापेक्षित्वे अनेकान्तात्मकत्वे एकान्तवादिपरिकल्पिताज्ञात्यन्तरत्वे च न कश्चिद् दोषः, तथा स्थित्यंशस्य नित्यत्वादुत्पाद्व्ययानित्यत्वादुभयस्याभिनस्वभाववस्तु-तायां कथमिदं घटते नित्यानित्ययोरेकपरिग्रहोऽपरत्वागमनान्तरीयकः एकत्यागश्चापरपरिग्रहा-विनाभावीति, प्रत्यक्षादिप्रमाणवाधितत्वादुन्मत्तकप्रलापमात्रमेतद्वसीयत इति, तस्मास परि-कल्पितविषयो विरोधो ( न परिकल्पितापरिकल्पितविषयो ) न सकलस्वलक्षणविषयो नापि सामयिकः, किं तर्हि ? पर्यायनयाभिप्रायेण क्रमजन्मपर्यायविषयः, स चैक एवासहाव-स्थानलक्षणः, सोऽपि द्रव्यार्थनयामित्रायेण नैवास्तीति भावितम्। एवं चैकवस्तुविषये सदसती नित्यानित्ये च अर्पितानर्पितसिद्धेरिति न्यवस्थितम् ॥ द्वितीयसम्बन्धाभिधानेऽपि सङ्गतार्थमेव माष्यमुक्तेन विधिना, एतमेवार्थमधुना भाष्येण प्रपञ्चयति-

भा०-अर्पितव्यावहारिकमनपितव्यावहारिकं चेत्यर्थः ॥

टी ० - अर्पितव्यावहारिकमित्यादिना, प्रकान्तं त्रिविधं सिन्नत्यं च, तदपेक्षया

१ विहितो भागः क-ख-योर्नास्ति.

नपुंसकलिङ्गनिर्देशः, आदिमदनादियुगपदयुगपद्मावित्रिकालविषयपर्यायार्पणभजनानेकान्त-प्ररूपणो हि परिणामार्थः, तैः पर्यायैः प्रतिषेधसमग्रादेशविकलादेशैः, स्वपरार्थशब्दपर्यायभ-जनया च स्वं स्वं तस्वं पुष्णातीति विस्तरेण चरितार्थमेतत्, तत्र स्थितिलक्षणोऽन्तर-ङ्गस्तत्परिणामरूपत्वात् तत्सहावस्थायित्वात्, बहिरङ्गानुत्पादव्ययौ विस्नसाप्रयोगेण कादाचित्को द्रव्यादिभेदात् प्रतिपन्नानन्तभेदौ, एवं चार्थोऽर्पितानार्पेतधमीत्मकस्तद्विषयः शब्दो व्यवहाराङ्गमतः शब्दव्यवहार एव प्राधान्येनाङ्गीक्रियते, अत्र प्रत्यर्थं च प्रतिपत्तिः शब्दात् साक्षाद् गम्यमानार्थतया च सुर्वत्रेव, यतः सदेकनानानित्यानित्यादिध्रमकलाप-परिकरमशेषमस्तिकायजालम्, तत्रान्यतमैकधर्मापेणे शेषधर्माणां गम्यमानता, यतो न सद् असत्त्वादिभेदविविक्तम्, असद् वा सदादिविकल्पग्रत्यम्, अन्योन्यापेक्षसत्ताकत्वात् सदा-दीनाम्, एवं वस्तुनिश्रयः, अपितमुपनीतं वस्तु विवक्षितेन धर्मेण साक्षाद् वाचकेन शब्देनाभिहितं व्यवहारः प्रयोजनमस्येति व्यावहारिकम्, अर्पितं च तद् व्यावहारिकं चेत्य-र्पितच्या बहारिकम्। एतदुक्तं भवति-किञ्चिद् वस्तु विशिष्टाभिधानार्पितं सद् व्यवहारं साधयत्यपरमनर्पितमेव साक्षाद् वाचकेन शब्देन प्रतीयमानं सद्यवहाराय व्याप्रियत इत्यत आह — अनि पितन्यावहारिकं चेत्यर्थः । अथवाऽपितविषयो न्यवहारोऽपित न्यवहारः शब्दपरिप्रापितव्यवहार इत्यर्थः । सोऽस्य सतोऽस्ति नित्यस्य चेत्यर्पितव्यावहारिकं सिन्नत्यं च, एवमनर्पितव्यावहारिकमपि द्रष्टव्यमसदिनत्यं च यदा चासदिनत्ये शब्देन साक्षात् प्रतिपिपा-दयिपिते तदाऽपिते ते, इतरे त सिन्नत्ये गम्यमाने तत्रानपिते भवतः, तसादेकत्र वस्तुन्यपित-धर्मपरिग्रहोऽनर्षितधर्मसत्तानान्तरीयकः, यथा कृतकत्वधर्माभ्युपगमोऽनित्यत्वसत्तानान्तरी-यकः, एकत्यागश्चापरपरित्यागाविनाभावी, यथा अनित्यत्वपरित्यागे कृतकत्वपरित्यागोऽव-इयं मावीति, चदाब्दः समुचिनोति सर्वान् विकल्पान्, इतिशब्दो हेतौ, यस्माद्रिपतधर्मविषयः श्रान्यवहारस्तसादिर्पतानिर्पतिसिद्धेः सिन्नत्ये असदिनत्ये च विवक्षावशात्, अवधारणे वा, एतावानेव शब्दव्यवहारो यदुतार्पितानर्पितधर्मविषयो नान्य इति, अर्थ इत्यमिषेयप्रतिपत्ति-माचष्टे, सुमासत एषोऽर्थः सूत्रस्येतियावत् । धर्मार्थकाममोक्षलक्षणः सकलः पुरुषार्थस्तद्योग्य व्यवहारापेणाभ्यां यथावद्धिगम्यत इति ॥

भा०—तत्र सचतुर्विधम्, तद्यथा— द्रव्यास्तिकं, मातृकापदास्तिकं, उत्प-ब्रास्तिकं, पर्यायास्तिकमिति ।

टी० तत्र सचतुर्विधमित्यादि । तत्र तेषु सिन्नत्यासदिनत्येषु सतो भेदाना-चष्टे , सचतुर्विधमेव, न त्रिधा न च पश्चधा, तदुदेशार्थमाह ह्रव्यास्तिकमित्यादि । उ-त्पादादिमृलभेदान्तःपात्येव, सिवपर्ययद्रव्यादिभेदप्रपश्चस्नैरूप्येऽप्येकस्य धर्मिणः परिणामसम्-हस्वभावस्योत्तरोत्तरभेदप्रदर्शनार्थः, एवंविधोपन्यासे च सर्वतत्पर्यायाकाङ्क्षा, तावत्परिणा-

१ 'विक्तम्' इति क-पाठः।

मानुयायित्वात् तत्संज्ञासम्बन्धादीनाम्, तत्रादिमद्भिः पर्धायैरप्यमाणं सतो भावाद् व्येति व्येष्यतीति चानित्यम्, अनाद्येः पर्यायैरादिश्यमानं सत्त्वद्रव्यत्वसंज्ञित्वप्रमेयत्वचेतनत्वमूर्ता-मूर्तत्वमोतिकत्वेतरत्वप्राह्यत्वादिभिरविनाशधर्मकत्वाज्ञित्यम्, तद्धि सक्ष्मोत्पादभङ्गसन्ततिसम्भवेऽपि सत्त्वादिभिराकारैनेत्पद्यते नापि विनश्यति। तत्र द्रव्यास्तिकं मातृकापदास्तिकं च द्रव्यनयः, उत्पन्नास्तिकं पर्यायास्तिकं च पर्यायनयः। अस्ति मतिरस्येत्यास्तिकं, सतः प्रस्तुतत्वात् तद्भिसम्बन्धे नपुंसकिलङ्गता, द्रव्ये आस्तिकं द्रव्यास्तिकम्, मयूरव्यंसका-दावकृतलक्षणतत्पुरुष्यप्रक्षेपात्। अथवाऽधिकरणशेषभावविवक्षायां द्रव्यस्यास्तिकं द्रव्यास्तिकम्, अथवा आस्तिकमस्तिमति, किं तत् १ नयरूपं प्रतिपादियत्, कस्य प्रतिपादकम् १ द्रव्यस्य,

अतः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावलक्षणसम्बन्धविवक्षायां षष्ठीसमासश्च। एवं द्रव्यास्तिक-स्वरूपम् मातृकापदास्तिकादिष्वपि योज्यम् । द्रव्यमेवाभेदं भिद्यते न पर्यायः,

द्रव्यं भवनलक्षणं मयूराण्डकरसवदुपारुद्धसर्वभेदबीजं देशकालक्रमव्य-ङ्ग्यभेदसमरसावस्थमेकरूपं भवनं-भूतिः सन्वमाश्रितसत्तातिरिक्तं भेदप्रत्यवमर्शेनाभि-भमपि भिन्नवदाभासते, तदेव चास्तीति मन्यते, तच द्रव्यास्तिकमसङ्कीर्णस्वभावं शु-द्धप्रकृतिरूपमेकं प्रत्याख्याताशेषविशेषकदम्त्रकं द्रव्यात्मकं द्रव्यमात्रं सङ्ग्रहप्ररूपणावि-षयमभिद्धितम्, अपरं नैगम्ब्यवहारविषयमशुद्धप्रकृति, यस्माद् द्रव्यपयीयानुभाविच्छति नैगमः स्वतन्त्रो, सामान्यमर्थान्तरभूतमन्यदेवाश्रितं सदभिधानप्रत्ययहेतुस्तयोर्निर्निमत्तयोः सर्वथाऽनुपारुये प्रवृत्त्यभावात्, च्यावृत्तिबुद्धिहेतुर्भेदकरोऽन्य एव विशेष इति भेदाभ्युप-गतेरशुद्धप्रकृतित्वम्, व्यवहारोऽप्यशुद्धप्रकृतिरेव, परस्परविभिन्नरूपेरथैः संव्यवहारः सिध्य-तीत्यभित्रायात्, नैगमस्य वा सङ्ग्रहन्यवहारानुप्रवेशाच्छुद्धाशुद्धप्रकृतित्वं द्रन्यास्तिकस्य, तत्र सङ्ग्रहाभिष्रायानुसारि द्रव्यास्तिकम्, व्यवद्वारनयानुसारि मातृकापदास्तिकम्, शुद्धा-शुद्धप्रकृतिद्वयसन्दर्शनार्थं द्विधोपादानम् , सर्ववस्तुसङ्घक्षणत्वादसत्प्रतिषेधेन सर्वसङ्ग्रहादे-शो द्रव्यास्तिकम्, नहि सता किश्चिदनाविष्टमस्ति द्रव्येण वा, तच निर्भेदत्वाछोकयात्राप्र-वृत्तिविद्वर्गुखम् , अत एव व्यवहारप्रवृत्तिस्त्यागीपादानीपेक्षारूपेण वस्तुषु प्रायो भेदसमाश्रया, स च भेदो मातृकापदास्तिकनिबन्धनः, व्यवहारस्याग्रुद्धप्रकृतित्वाल्लोकव्यवहारप्रसाधनाय द्र-व्यास्तिकं मिनत्ति व्यवहारनयः, किमन्यद्धमीधर्माकाशपुद्गलजीवास्तिकायेभ्यस्तद्रव्यास्तिकं नाम ? ते चास्तिकायाः परस्परं भिन्नस्वभावास्तुल्ये पि हि द्रव्यत्वे न धर्मास्तिकायो भवत्य-धर्मास्तिकायः, पकापकवत्, तथेतरेऽपि विविक्ता एव लोकयात्रां वर्तयन्ति, सन्यात्रं शुद्धद्रव्य-

मात्रं वा विद्यमानमपि न जातुचिद् व्यवहारक्षमम्, अतः स्थूलकतिपय-मातृकापदास्तिकम् व्यवहारयोग्यविशेषप्रधानं मातृकापदास्तिकम्, एते च धर्मास्तिका-यादयः समस्तसामान्यविशेषपर्यायाश्रयत्वानमातृकापदशब्दवाच्याः, मातृका ह्यशेषवर्णपदवाक्यप्रकरणादिविकल्पानां योनिः, इत्थं धर्माद्योऽपि व्यवहारनिबन्ध- नानेकपर्यायोपघ्नास्तद्विपरीतपर्यापाश्रयाश्च तत्र तत्र व्यवहियन्ते व्यवहारार्थिभिः, अतो मातृ-कापदमेवास्ति व्यवहारयोग्यत्वात्, न शेषमिति व्यवहारनयाभिष्रायः । सङ्ग्रहव्यवहारी च प्रत्येकं शतभेदत्वादनेकग्रुखौ, व्यवहार इति चान्वर्थसंज्ञत्वादेवास्य नयस्य, अवहरणमवहारः, कस्य १ एकसस्वस्य, केन १ विशेषेण-घटादिना, नानासस्वेन लोकयात्रासिद्धेः ।।

अधुना द्रव्यास्तिकमातृकापदास्तिकाभिहिताविशिष्टवस्तुप्रतिक्षेपेण भेदा एव वस्तुत्वेनाः विधयन्ते पर्यायनयेन, अनवरतोत्पादविनाशप्रवाहमात्रमेव वस्तु सकलव्यवहारनिबन्धनम्, न तु स्थितमस्ति किञ्चित्, आत्मभावलक्षणानन्तरविनाशित्वान किञ्चित केनचिदेकेनाभिन्नेन स्थित्यंशेनाववध्यमानं सम्भाव्यते, तत्राशेषस्थल स्रक्षमोत्पादकलापस्य प्रतिपादकग्रुत्पन्नास्तिकग्रुत्पन्नेःस्तिमति, नानुत्पन्ने वान्ध्येयच्योमोत्पलादाविति, योऽप्यात्मलाभक्षणोऽस्ति समित्येवंविधशब्दवाच्यः सोऽप्यभूत-प्रादुर्भावः प्राग् नासीत् पश्चाल्लब्धात्माऽस्ति सिनत्यादिशब्दव्यपदेश्यः, न तु र्भूत्वाऽस्तिमनुभ-वसस्तीत्याख्यायते , ऋियायाः कृतकत्वात् पचत्यादिवत्, कर्तुश्च तत्सम्बन्धेन कर्तृत्वप्रतिलम्भस्य कृतकत्वाच स्थितसत्ताकमेकमस्ति किञ्चित, प्रथमक्षणविलक्षणाश्चीत्तरोत्तरक्षणाः सन्तानाका-रेणोपजनमासादयन्ति । तथा पर्यायास्तिकमित्यत्यत्तिमतोऽवश्यं विनश्वरत्वाद् यावन्त उत्पादा-स्तावन्त एव विनाशा इति विनाशेऽस्तिमति पर्यायास्तिकम्, पर्यायो भेदो विनाशलक्षणः सोऽस्त्येवोत्पन्नस्येति, पर्यायो हि विनाशपर्यायः, यथा प्राप्तपर्यायो देवदत्त इति, समस्तवि-स्रसाप्रयोगापादितविनाशसूचनाकारि च पर्यायास्तिकम् । अपरे तु वर्णयन्त्यन्यथा उत्पन्ना-स्तिकं पर्यायास्तिकं च, तत्र सामग्रीग्रहणादेकद्रव्यभाविनां पर्यायाणां कालतोऽर्थतो वाऽप्य-व्यभिचारिणां यत्र व्यपदेशस्तदुत्पन्नास्तिकं सिध्यमानसिद्धवत्, यथा सिध्यमानः सिद्ध इति कालतोऽर्थतश्राव्यभिचारी शब्दः, तथैकद्रव्यभाविनां पर्यायाणामयुगपद्वतीनां युगपदग्रहणात् सामग्रीग्रहणाच यत्र व्यपदेशः स पर्यायदेशः, यथा स्पर्शादिमतां पुद्रलान।मिन्द्रियेर्धुगपदग्रह-णादिप व्यपदेशः क्रियते स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्रला इति । अपरे व्याचक्षते—

" तेषाम्रुत्पादसम्भक्ते रत्पन्नास्तिकदेशना । उत्पद्यमानाः पर्यायाः, पर्यायास्तिकमुच्यते ॥ "

तेषामिति । द्रव्यमातृकापदास्तिकभेदानामुत्पादयोगादुत्पन्नास्तिकदेशना, पर्यायनयस्यानुत्पन्नेन व्यवहाराभावात् तदानीमेव सन्, न ह्यनुत्पन्नाः केचिद् द्रव्यादयः सन्ति, अतीतानागतवर्तमानेष्वविशेषात्, यदा पुनरुत्पादसमावेशिनो वर्तमानकालाविद्यन्तः पर्याया विवश्यन्ते
तदोत्पद्यमानावस्थायां पर्यायास्तिकमुच्यते । अन्ये त्वभिद्धति—न मातृकापदास्तिकं द्रव्यास्तिकाद् भिद्यत इति द्रव्यनयपरिग्रहः, पर्यायास्तिकं च नोत्पन्नास्तिकाद् विविच्यत इति

१ ' लाभे क्ष॰ ' इति क-पाटः । १ ' भूयांसि म॰ ' इति क-स्त-पाटः । ३ अत्र 'कियते' इत्याधिकः क-पाटः । ४ ' गाविक' इति क-पाटः ।

पर्यायनयपरिग्रहः, तदेवं चतुर्भिरिप विकल्पैनेयद्वयी प्रतिपिपादयिषिता, एवं ति द्वं द्व्यादि-चतुष्ट्यी किमर्थेति चेत्, तदुच्यते—उभयनयस्वभावप्रदर्शनार्था चतुष्ट्यी । एवमेतान्यन्यव्या-ख्यानान्यालोच्य भाष्यं कथमपि गमनीयम्, स्वव्याख्यानानुसारेण तावदुच्यते पर्यायनयश्चोत्पा-द्विनाञ्चाद् द्वैविध्यप्रदिद्शियिषया भाष्यकारेणोपचक्रमे, उत्पन्नास्तिकं पर्यायास्तिकमिति । स एष पर्यायनयमहाविटपी प्रोढह्दानवद्यर्जस्त्रनयादभ्रस्कन्धः सुप्रतिष्ठिताधारनानागमगहन-शब्दनयशाखस्तदाश्रयसमभिक्ढवंभूतविविधविकल्पप्रशाखोऽर्थशब्द्ञानशृत्यताङ्कुरपत्रपुष्प-

फलोपशोभितः पर्यायप्रधानत्वादुत्पादविनाशमात्रजलावसेकसंवर्धनीयः

ऋद्धस्त्रादिभिः प्रतन्यते, तत्रर्जुस्त्रः कुटिलातीतानागतपरिहारेण वर्तमानक्षणाविष्ठ-पर्यायपक्षः झवस्तुसत्तामात्रमृजुं सूत्रयति—अन्यतो व्यवच्छिनत्ति सूत्रपातवत्, न द्यतीतमनागतं वाऽस्ति, यदि स्यातामतीतानागते न तर्हि मृतपुत्रिका

युवतिः पुत्रकग्रद्दिश्य रुद्यात्, न च पुत्रार्थिनी योपिदौपयाजिकादिविशिष्टदेवतासिभयो विद्ध्यात्, तद्धि वस्तु वर्तमानक्षणावस्थाय्येव, न जातुचित् ततः परं सत्तामनुभवति, नाप्य-तीतकालासादितात्मलामं किश्चित् तत्रान्वेति, स्वकारणकलापसामग्रीसिभधावुत्पाद्य स्वरसम-इगुरतामवलम्बन्ते तत्क्षणमात्रावलम्बनः सर्वसंस्काराः। एवं च सति य एते कर्तृभूतद्रव्यश-व्दस्तिभों क्रियाशव्दाः प्रयुज्यन्ते यथा देवदत्तः पचित पठित गच्छतीति कर्मभूतद्रव्यशव्दस्तिभों वा यथा घटो भिद्यते घटं वा भिनत्तीत्येवमादयो न यथार्थाः, कथम् १ यतो नामशव्देनाविकृतक्षपस्य द्रव्यस्याभिधानात्, क्रियाशव्देन च विकारस्य प्रतिपादत्वात्, न च विकाराविकारयोरकाधिकरण्यमस्ति, विरुद्धत्वात्, अर्थप्रत्यायनाय हि प्रयुक्तः शब्दो विरुद्ध-मर्थ प्रतिपादयक्षेव सम्यम्बानमाधत्ते, अयथार्थत्वात् , मृगतृष्णायां सलिलशब्दवदिति उक्ता-र्थसंवादी च श्लोको गीतः पुराविदा—

" पलालं न दहत्यमि-भिंद्यते न घटः कचित् । नासंयतः प्रवजति भच्यो-ऽसिद्धो न सिद्धेचति ॥

पलालं दद्यत इति यद् व्यवहारस्य वाक्यं तद् विरुध्यते, अत्र वाक्यं वाक्यार्थप्रतिपत्तये पदार्थप्रविभागकाले पलालशन्दो विशिष्टाकारद्रन्यवचनो नाम शन्दः तद्धि द्रन्यं यावत्
तिसम्भिनाकारे वर्तते तावदेव पलालशन्दवाच्यम् , अन्यदा तु पलालभावेन तस्याभाव एव,
तद्भावेनाभावात् पटवत् , तस्मात् स्थिररूपमन्यापारम्रदासीनमविकृतं पलालशन्देन वस्तु प्रतिपादितम् , कथं तदेव दद्यत इत्यनेन शन्देनोच्येत १ क्रियाशन्दस्य विकाराभिधायित्वात् ,
न हि स एवार्थो विकारश्चाविकारश्च भवितुम्रत्सहते, यदि हि तत् पलालं न तिर्हे तदेव
दद्यते, अविपरिणतत्वात् , प्रागवस्थावत् , विपरिणममानं च पलालमेव तक्ष मवति, विपरिणामशन्दस्य भावान्तरवाचित्वात् , तस्माद् यावत् तत् पलालं तावस्र दद्यते, यदा दद्यते

१ 'सिद्धपते' इति क-पाठः ।

तदा फ्लालं न मवतीत्यतो नैताबेकस्यार्थस्य प्रत्यायनाय सम्यग्ज्ञानोपजनकारणम् , शब्दा-न्तरापन्यसिंहण्युत्वात् प्रमत्तगीतावेताविति ॥

पवं घटाद्यदाहरणभावना कार्या, एवं च सदेकक्षणवृत्त्येव, नित्यं पुनर्नेवास्ति वस्तु किश्चिदिति। एवम् जुस्त्रनयेन निरूपिते वस्तुनि शब्दनयस्त्र शाव्त्त्रपर्थमाह शब्द प्रयोगो- ऽर्थगत्यर्थः, तत्र वक्तुर्रथानुविधायी शब्दोऽर्थवशात् तेस्य शब्द प्रयोगः, श्रोतुः पुनः शब्द वश्चाद्यंप्रतिपित्तिरिति शब्दानुविधाय्यर्थः, शब्द नयाश्च शब्दानुरूपम्थमिच्छन्ति, यथा शब्द स्तथाऽर्थोऽपि प्रतिपत्तव्यः, समनन्तर नयप्रतिपादितं वर्तमान रूपप्रवृत्ते, यथा शब्द निम्मतेष प्रविपत्तव्यः, समनन्तर नयप्रतिपादितं वर्तमान रूपप्रवृत्ते, यथा मृद्धटोऽस्ति घटो द्रव्यं घट इति, यद्यसौ मृद्धपेण द्रव्यतया च न स्याद मृद्धद्रव्यं च घटः स्यात्, अतः सोऽसौ तेन रूपेण वृत्तत्वाद् वर्तमान रूपघटविति। शब्द नयस्तु वर्तमानका लेखनापि लिङ्गसङ्ख्यापुरुषकालादिभिक्तमवस्त्वेच मन्यते, स्त्रीपुंनपुंसक लिङ्गानां गुणानां भिक्तत्वात्, मृद्धटो द्रव्यमिति न सामानाधिक रण्यम्, यथा गौरश्चः, संस्त्यान प्रसविस्थिति श्वणाः परस्परविद्धाः खल्वेते गुणाः शितोष्णादिवत्, मृदादिशब्दाच मिन्न स्त्रप्रत्ययप्रसवो दृष्टः, पटकुटादिभिन ध्वतिवत्, तस्माङ्किनादिभिन्न मसम्यगिभिधानम्, तस्यार्थस्य तेन रूपेणाभृतत्वात्, कातरे श्रुराब्दप्रयोगविदित्, एवं चाभिन्न लिङ्गसङ्ख्याद्यच्यमानं वस्तु वस्तुता- मधिवसित, तेन रूपेण वृत्तत्वात्, यथा श्रुरे श्रुरशब्दप्रयोगः, समानलिङ्गशब्दाभिषेयतायां च वस्तुनः पर्यायान्तरैः सामानाधिक रण्यं सिध्यति, घटः कृटो हस्ती दन्ती चेति ॥

एवं शब्दनयेनर्जुसूत्रे व्यावर्तिते वस्तुनि चाभित्रलिङ्गादिशब्दवाच्ये प्रतिष्ठापिते वर्तमा-नस्याभित्रलिङ्गादिकस्य वस्तुनः सक्ष्मतरं भेदमिभधत्ते समिमरूढनयः । न जातुचित् पर्या-यान्तरैकाधिकरण्येन शब्दैरुच्यमानं वस्तु यथावस्थितप्रक्तं भवति, संज्ञानिमित्तभेदाद् । द्विविधा संज्ञा—पारिभाषिकी नैमित्तिकी च, तत्र पारिभाषिकी नार्थतत्त्वं व्रवीति, यदच्छामात्रप्रवृत्त-त्वात्, नैमित्तिकी तु सर्वेव संज्ञा युक्ता, यथाऽऽह—

> "नाम च धातुजमाह निरुक्ते, व्याकरणे शकटस्य च तोकम् । यभ विशेषपदार्थसम्रुत्थं, प्रत्ययतः प्रकृतेश्व तद्द्यम् ॥ "

एवं च सर्वे क्रियानिमित्ताः शब्दाः धातुजत्वािकमित्तभेदाचार्थभेदो दृष्टश्छित्रदण्ड्या-दिवत, अतो यां यां संज्ञामिभधत्ते तां तां समिभरोहतीित समिभरूढस्तामेवैकामारोहति, द्वितीयां निमित्तान्तरवृत्तां न क्षमते, तस्माद् वर्तमानेनाभिकािक्षादिनाऽप्येकेनैव ध्वनिना-भिधीयमानोऽर्थः सम्यगुक्तो भवति, नान्यथेति ॥

कियामेदादित्थं सममिरूढनयेन प्रतिपादिते वस्तुन्येवंभूतनयः तद्वस्तु सूक्ष्मतरभेदं प्रति-

१ ' तस्य प्रयोगः' इति क-क्श-पाठः । २ ' कमि ' इति क-पाठः । ३ ' रूको नयः ' इति क-क्श-पाठः ।

पादियतुमुपक्रमते—यदि घटत इति घटः क्रियानिमित्तशब्दवाच्योऽभ्युपेतस्त्वया ततो यत् तिमित्तं सा क्रिया यदैव वर्तमाना तदैव नैमित्तिकः शब्दो युक्तिश्चित्रकारादिवत्, तसाद् यदैव घटते—चेष्टते तदैव घटः, तिभिमित्ताभावे पटादिवदेवासौ न घटः, न चातीतानागतिनिमित्तसम्बन्धः, तयोरभावात्, न द्यतीतं भावि वा छत्रदण्डादि छित्रदण्ड्यादीनां निमित्तं युज्यते, यदि स्यात्, त्रैलोक्यस्य छित्रदण्डित्वप्रसङ्गः, अतो घटमान एव घटः, क्रियाविशिष्टस्यैव घटता, ततश्च घटशब्देनापि नैवासौ सर्वदा वाच्य इति, एवमेष पर्यायनयः (स्रूक्ष )स्रूक्षमत्तरभेदस्तावदाधावति यावज्ज्ञानमात्रमविशिष्टयते श्चन्यता वा, न त्विह सक्तक्रक्रमभेदाख्यानं क्रियतेऽन्यत्र प्रपश्चितत्त्वात्। एवमेतयोर्द्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकयोर्वचनचतुष्टयोपात्तयोः परस्य-रापेक्षयोर्र्यणानर्पणविशेषतः सम्भविद्धिर्विकर्पर्भाष्यक्रत् स्वयमेव सिन्दर्यादिमेदभावनां करोति—

भा०-एषामर्थपदानि द्रव्यं वा द्रव्यं वा द्रव्याणि वा सत्। असन्नाम नीस्त्येव द्रव्यास्तिकस्य।

टी ०--एषामर्थपदानीत्यादि । एषां-द्रव्यपर्यायनयभेदानां द्रव्यास्तिकादीनां चतु-णीम् अथीनि पदानि अर्थपदानि द्रव्यं वा द्रव्ये वा इत्यादीनि, इच्यमतिकपणम् द्रव्यास्तिकादीनां योऽर्थोऽभिधेयो-वाच्यस्तत्व्रतिपादनप्रयोजनान्येक-त्वादीनि युक्तानि द्रव्यादीनि, एभिहिं द्रव्यास्तिकादीनि व्याख्यायन्ते विकल्पेस्तेषां चार्थाभिधानप्रत्ययभेदेन भिन्नानामन्तरङ्गाभिधानप्रत्ययपदापेक्षया बंदुतिथविद्ध-ज्जनाभिमतबहिरङ्गार्थपदचिन्ता कियते, तिष्ठतां तान्दभिधानप्रत्ययानित्यर्थपदमेव प्राक् प्रद-इर्यत इत्यर्थः । तत्र द्रव्यं भव्यं योग्यं स्वपर्यायपरिणतेः सर्वे धर्मादि भेदवाद्यभिम-तमभिन्नलक्षणार्पणयैकत्वेन विवक्ष्यते द्रव्यमिति द्रव्यस्वभावात्यागात्, न च द्रव्यव्यति-रिक्तं गुणकमीदि किञ्जिदस्ति, रूपरसादयस्तद्द्रव्यद्वारेणैवोपलब्धिमार्गमवतरन्तो द्रव्य-वृत्तिमात्रत्वेनावधार्यन्ते, न भिन्नजातीयत्वेन, चक्षुरादिग्रहणभेदात् तु वृत्तयस्तास्तस्य भिद्यन्ते, पित्पुत्रमातुलत्वाद्यनेकसम्बन्धिसम्बन्धविशिष्टपुरुषवत्, अभिन्नस्यैकस्य जिनद-सादेर्जन्यजनकाद्यनेकसम्बन्धापेक्षाः पित्रादिन्यपदेशाः प्रवर्तन्ते, न तु तसात् पुरुषत्र-स्तुनोऽर्थान्तरभूतं पितृत्वं नामार्थो जात्यन्तरमस्ति, पुरुषद्वतिमात्रत्वात्, तथा द्रव्यमपि चक्षग्रीहणादिविषयभूषमासादयद् रूपादिव्यपदेशमनेकमासादयति, अतोऽनर्थान्तरं रूपरसा-दयो द्रव्यादिति, कर्मापि विस्नाप्त्रयोगसापेक्षो द्रव्यपरिणामस्तद्भावलक्षणो द्रव्यादव्यतिरि-च्यमानी द्रव्यमेव, सामान्यविशेषयोरपि तदग्रहे तहुद्धयभावात् द्रव्यमात्रतैवेति, एवमेकमेव द्रव्यं शुद्धनकृतेर्द्रव्यार्थस्य । अविशुद्धद्रव्यार्थभेदनैगमस्त्वभिन्नद्रव्येण व्यवहाराभावाद भेदनि-

१ 'नाह्त' इति ग-पाठः । २ 'बहुविध' इति क-स्त्र-पाठः । ३ ' भृयसा यद्ग्रपादि' इति क-पाठः ।

बन्धनद्भित्वादिसङ्ख्यान्यवहारः सकललोकयात्राक्षमः सिद्धचतीति द्रव्ये वा द्रव्याणि वेत्याह, अन्यथैकसङ्ख्याऽपि न स्याद्, व्यवहारस्य वा शतमेदत्वात् कश्चिदंशः द्रव्यास्तिके नैगमः प्रतिपन्नदेशकालसङ्ख्याभेदः प्रतिमन्यते द्रव्ये वा द्रव्याणि वेति विकल्प-

सम्भवः, सच त्रिविधमुत्पादादि, तच द्रव्येणार्षमाणमङ्गीकृतसङ्ख्याभे-दमेवात्मलामं प्रतिपद्यते,द्रव्यं वा द्रव्यं वा द्रव्याणि वेति,न तु कदाचिद् वचनत्रयप्रतिपाद्यद्रव्यं व्यतिरेकेणान्यत् किञ्चित् सद्स्ति,यतो द्रव्यमित्यपदिष्टं सत् प्रतीयते,द्रव्यं स्ता,द्रव्याणि च सन्तीत्येवं व्यस्तेषु समस्तेषु च प्रतीयते द्रव्येष्वेव सत्, द्रव्यमात्रे नियतद्यत्तित्वात्, द्रव्यं व्यतिरिक्तपदार्थाभावाचान्यत्र नोपलभ्यते, यदि स्यादद्रव्यं किञ्चिद् गुणः कर्मादि वा तत्रा-प्याशक्केत सतो द्रत्तिः, तत् तु नैवास्तीत्ययमर्थोऽनेन भाष्यवचनेन प्रत्याय्यते—असन्नाम नास्ति, असदिति यस्य नाम संज्ञिनस्तत्संज्ञिरूपमसन्नामकं नास्ति, संज्ञिरूपाभावाद् वा संज्ञा नास्ति, परस्परापेक्षत्वात् संज्ञासंज्ञिनोः, एवं चाराच्छव्देन गुणाद्यभाव एवोच्यते, स च गुणाद्यभावो द्रव्यमात्रमेव द्रव्यास्तिकस्येत्युक्तेन प्रकारेण द्रव्यार्थेकस्यार्थपदभावना । अन्ये भाष्यमेवं पठिति—असन्नाम नास्त्येव सावधारणोऽसतः प्रतिषेधः.

द्रच्यास्तिके संव्रहः सर्वे द्रव्यमिति सञ्जिष्टक्षतो द्रव्यास्तिकस्य हि मातृकापदास्तिकाद्यपि सर्वमन्तर्वसतीति, तस्रात् सदित्युक्ते एषामेकत्वद्वित्ववद्वुत्वानामन्यतमो-क्तौ तदवरोधः सन्मात्रत्वादिति । एवं सङ्ग्रहनयेन स्वाभित्राये द्रव्यास्तिकमात्रतया प्रकाशिते व्यवहारनयः स्वाभित्रायमाविष्करोति मातृकापदास्तिकोपन्यासेन—

भा०—मातृकापदास्तिकस्यापि मातृकापदं वा मातृकापदे वा मातृकापदानि वा सत्। अमातृकापदं वा अमातृकापदं वा

टी० मातृकापदास्तिकस्यापीत्यादि । धर्मास्तिकायादीनाष्ठदेशमात्रं मातृकापदास्ति-कलक्षणम्, एवं मन्यते व्यवहारः — न द्रव्यमात्रमभेदं सत् संज्ञास्वालक्षण्यादिशून्यं व्यवहर्तृणां लौकिकपरीक्षकाणां धियं धिनोति, व्यवहारार्थश्र वस्त्वभ्युपगमः, स च भेदेन प्रायः साध्यते, त्वयाऽपि च भेद एव प्रदर्शितो द्रव्यं वा द्रव्यो वा द्रव्याणि वेति, एकस्मिन्नर्थे एकवचनं द्रयोर्थयोद्विचनं वहुष्वर्थेषु च बहुवचनमित्येवं सतो भेदिका सङ्ख्या, न च द्रव्यसतोर्भे-दस्तदद्रव्यमेव सत्सदेव द्रव्यम्, यचैकसङ्ख्याविच्छनं सत् तन्न द्वित्वा-

दस्तद्द्रव्यमय सत्तद्व द्रव्यम्, यसकत्तक्ष्यागाव्यम् सत् तम् । द्वराव्यम् इत्यास्तिके व्यवहारः दिसङ्ख्ययाऽऽश्रयितुं शक्यम्, न होको हो, हो वा एक इत्येवं लोक-व्यवहारप्रवणेन मेदोऽभ्युपेयः, किं तद् द्रव्यं धर्माधर्माकाशपुद्रलजीवभेदं

गतिस्थित्यवगाहशरीरादिपरस्परोपप्रहणाद्यप्रगरि संज्ञास्वलक्षणादिविविकः संव्यवहारप्रापण-प्रत्यलं भवति ? निर्भेदं पुनर्वस्तु न काश्चिद् व्यवहारमात्रामभिग्नुखीकरोति, भदप्रधानतायां तु

१ ' मातृकाचिप' इति क-पाठः ।

धर्मादीनामन्यतमैकविवक्षायां सत् मातृकापदम्,द्वित्वविवक्षायां सती मातृकापदे,त्रित्वादिविवक्षा-यां सन्ति मातृकापदानीति प्रतिविशिष्टव्यवहारप्रसिद्धिः, अतो धर्मादयः परस्परव्यावृत्तसस्व-स्वभावार्पणयेव सन्ति, नान्यथा। धर्मास्तिकायस्वलक्षणं य(त्त)का जातुन्विदधर्मास्तिकायल-क्षणं भवति, अतो यद्स्ति तन्मातृकापदं वेत्यादिना विकल्पत्रयेण सङ्गृहीतं धर्मादि पञ्चविधम्, सकलभेदजालप्रस्तिहेतुत्वान्मातृकापदं मातृकास्थानीयसुच्यते धर्मादि, नातोऽन्यदस्तीति, अमातृकापदं वेत्यादिना तामेव परस्परच्यावृत्तिमभिच्यनिकः, यदि धर्मादिपञ्चकव्यतिरेकि किञ्चिद् भवेत् ततस्तन्मातृकापदं वेत्यादिव्यपदेशो युच्येत, संज्ञास्थालक्षण्याद्यभावात् तचा-सत्, तस्मात् धर्म एवाधर्मलक्षणाद् व्यावर्तमानस्तेनाधर्मस्वलक्षणरूपेणासिवत्युच्यते । एवं शेषेष्विप भावना विधेया ।।

सर्वसद्गतिविशेषाणां प्रसवहेतुत्वाद् धर्मास्तिकायो मातृकापदम्, स एव च सर्वसित्स्थतिविशेषप्रसवन्याष्ट्रस्यपेक्षया अमातृकापदम्, एवं द्विवचनबहुवचने विभावनीये । तस्मास्न
द्वर्यास्तिकादि किञ्चिन्मातृकापद्वयितिरेकि विद्यते, स्वभावासंक्रान्त्या तु परस्परापोद्दभावतः पदार्थन्यवस्थानम्, स चापोद्दः सङ्ख्रणव्यवच्छेदेनैको यथा प्रमाणं प्रमेयं च सद्,
यद्म प्रमाणं न प्रमेयं तदसदेव, अपरो धर्म्यन्तरस्य धर्म्यन्तरोत्पन्नवैशिष्ट्येनापोद्दः,
तद्यथा—जीवोऽजीवो न भवत्यश्वो गानं भवतीति, तथाऽनपोद्दश्वेतनाचेतनयोर्द्रव्यादेशात्, परस्परापोद्दे च द्रव्यादेशात् सर्वेषां धर्मादीनामनपोद्द इत्येवं सामान्यविशेषानेकधर्मत्वाद्द् धर्मादयोऽपोद्दानपोद्दस्तपाः सर्वे मातृकापदास्तिकम्, एवं द्रव्यार्थनयामिप्रायो द्रव्यास्तिकमातृकापदास्तिकाभ्यामाख्यातः । पर्यायार्थनयावसरे त्विद्युच्यते—

• भा०—उत्पन्नास्तिकस्य उत्पन्नं वा उत्पन्ने वा उत्पन्नानि वा सत्। अनुत्पन्नं

वाऽनुत्पन्ने वाऽनुत्पन्नानि वाऽसत्॥

टी॰—उत्पन्नास्तिकस्येत्यादि । पर्यायार्थस्य मूलमृजुसूत्रः, स च प्रत्युत्पकं वर्तमान-धणमात्रं सर्वमेव धर्मादिद्रव्यं प्रतिजानीते, क्षणं क्षणं प्रत्युत्पकं पूर्वपूर्वक्षणविरुक्षणम्, इद-मेव च सतो रुक्षणं यदुत्पद्यते प्रतिक्षणम्, उत्पादो हि वस्तुनो रुक्षणम्, अनुत्पादाश्च व्योमो-त्यहाद्यो न कथि अञ्चलक्ष्यन्ते, तत्रात्मनां तावत् प्रतिक्षणमपरापरज्ञानदर्शनिकयाद्युत्पादो रुक्षणम्, पुद्गला वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-शब्द-संस्थान तम-स्लायाद्यत्पादरु-

पर्यायास्तिके उत्पन्ना श्वणाः, धर्माधर्माकाशास्तु गन्तस्यात्रवगाहमानगतिस्थित्यवगाहाका-

ऋद्धवा रोत्पादतः प्रतिक्षणमन्ये चान्ये च मवन्तीति, एषां च वर्तमान-भ्रण एव सत्यः, तस्मादेकमिमं सकलमेदहेतुर्मातृकापदं नाम किश्चिमास्ति व्यवहारन-यपुरस्कृतम् । अपि च-व्यवहारोऽपि लौकिकः प्रत्युत्पन्नश्चणसाध्य एव, सतोऽर्थिकिया-सामध्यीत् सँभ वर्तमानक्षणः, क्रान्तानागतक्षणयोरसन्त्वान्नार्थिकियासामध्ये सम्भाव्यते,

९ 'अलोकाकाशेऽपि अगुक्लघुपर्यायाणामनुसमयमुत्पादोऽस्त्येव ।

तसादुत्पन्न एवास्ति क्षणः, तिसँध नान्विय किश्चिद् द्रव्यत्वादि विद्यते, ततथ भूता-न्वेषिणो न द्रव्यास्तिकं न मात्कापदास्तिकं किश्चिदस्ति, उत्पन्नास्तिकमेव तु सत् सन्तत्या द्रव्यं वा धर्मादि वाऽभिधीयते, न भूततस्तदस्ति, सन्तानस्य सांवृतत्वात्, ते च वर्तमानक्षणा भूयांसः, तत्रेकक्षणविवक्षायाग्रुत्पन्नास्तिकं सदिति विकल्पः, द्वित्वविवक्षायाग्रुत्पन्नास्तिकं वा सती, त्रित्वादिविवक्षायाग्रुत्पन्नास्तिकानि वेति, यत् तत् सदेवं विवक्षया नियम्यते सङ्-ख्याभेदेन व्यवहारार्थम्। यच परेण द्रव्यास्तिकं मातृकापदास्तिकं वाऽभ्युपेतं तदुत्पन्नमनु-त्पन्नं वा स्यात् १ यदि पूर्वः कल्पः असत्तमीहितसिद्धः, अथोत्तरस्ततोऽसदेव द्रव्यास्ति-कादि, कथित्रद्युत्पादनेनायोगादत आह—अनुत्पनं वाऽनुत्पन्नं वाऽनुत्पन्नानि वा सर्वमस्तत् स्वलक्षणस्योत्पादस्याभावादिति। एवग्नुक्तेन प्रकारेण धर्मादि द्रव्यं स्यात् सत् स्यादसत् स्यान्नित्यं स्यादनित्यमिति प्रतिपाद्यवेन स्वितम्, अधुना विपञ्च्यते। तत्र द्रव्यास्त

र्थनयप्रधानतायां पर्यायनयगुणभावे च प्रथमविकल्यः, प्राधान्यं शब्देन

सदादिभङ्गाः विविधितत्वाच्छब्दाधीनम् , शब्दानुपात्तस्यार्थतो गम्यमानस्याप्रधा-नता १ । पर्यायनयप्रधानतायां द्रव्यनयगुणमावे च द्वितीयः २ । अ-

र्पितेऽनुपनीते न वाच्यं सदित्यसादिति वेत्यनेन भाष्यवचनेन हतीयविकल्पो विवक्ष्यते स्यादवक्तव्यमिति ३। एते त्रयः सकलादेशाः। यदा त्वभित्रमेकं वस्त्वनेकेन गुणरूपेणोच्यते, गुणिनां च गुणरूपमन्तरेण विशेषप्रतिपत्तेरभावादिहात्मादिरेकोऽर्थः सन्तादेरेकेस्य गुणस्य रूपेणामेदोपचारतो मतुब्छोपेन वा निरंशः सकलो ब्याप्तो वकुमिष्यते, विभागनिमित्तस्य प्रतियोगिनो गुणान्तरस्यासन्वादेस्तत्रानाश्रयणात्, तत्र द्रव्यार्थाश्रयं सन्वगुणमाश्रित्य तदा स्यात् सिकत्युच्यते सकलादेशः, गुणद्वयं तु गुणिनो भागवृत्ति भवत्युभयात्मकत्वाद् गु-णिनः, न त्वेको गुणो भागवृत्तिरिति । एवं स्याजित्य इत्यपि वाच्यम् । तथा पर्यायनयाश्रयमस-चमनित्यत्वं चाङ्गीकृत्य स्यादसत् स्यादनित्य आत्मेति वाच्यम्। युगपत् भावादुभयगुणयोर-प्रधानतायां शब्देनाभिषेयतयाऽनुपात्त्वात् स्यादवक्तव्यः ॥ का पुनर्भावना स्याद् समिति ? किमत्र भाष्यम् ? एकं द्रव्यमनन्तपर्यायमतीतानागतानन्तकालसम्बन्ध्यनेकार्थव्यञ्जनपर्याय-त्मकतया विश्वरूपम् , तदेवंविधावस्यं वस्तु वर्तमानपर्यायवृत्तमपि येन येन शब्देनोच्यते तेन तेन रूपेण तदमिसम्बद्धम्, द्रव्यस्य पर्यायसचिवत्वात् पर्यायाणां च द्रव्यसहायत्वात्, अ-तोऽनेकान्तवादसामध्यीद् वस्तुनो यदुक्तस्रक्तिका, न च व्यवहारविरोघिनी, यथा घटः पटा-दिरपि भवति स्यात्कारसंठाञ्छनश्चन्दाभिषेयतायामिति जैनेन्द्रो न्यायः । एवं न्यायव्यवस्था-यामनन्तपर्याये पुरुषादौ सप्तथा वाचकः शब्दः प्रवर्तते स्यादस्त्येवेत्यादिः, यथा युवत्ववृत्तिः, पुरुषः पुरुषत्वेनास्ति न त बालपुर्या, ततः स्यादस्त्येव न पुनः सर्वात्मनैव पुरुषः द्रव्या-

९ 'द्विस्वादिविवक्षायामुस्पादास्तिके वा सती सन्त्युत्पन्न।स्तिकानि वेति 'इति वा-टी-पाठः । २ 'चेति 'इति क्र-पाठः । ३ ' ∙कस्य क्रमेण 'इति क्र-पाठः ।

र्थेनान्वियना वर्तमानेन यौवनेन विद्यते, न तु तत्र सम्भविनान्येनापि पर्यायेण बालादिना, यदि पुनरस्त्येवेति नियमेनैवोच्यते तत आमरणकालवृत्तत्वात् पुरुषशब्दपुरुषार्थयोर्नास्तित्वनिरव-काञ्चास्तित्वप्रतिज्ञावञ्चात् यथा पुरुषत्वयौवनाभ्यां विद्यते तथा बालपुरुषतयाऽपि स्यादन्याभिश्व ष्ट्रितिभः सत्सङ्कीर्णवृत्तिर्भवेत्, नियतवृत्तिश्च दृश्यते, न वा बालता पुरुषस्वभाव एव भवती-त्यभ्युपेयम्, ततश्रावस्थाहानः पुरुषामावप्रसङ्गः, अतो बालापेक्षया स्याद स्त्येवेति मवति, तथैकान्तवादिनो नारत्येवात्मेत्यवधारणेनोक्ते यथैवान्वयिना द्रव्यार्थपुरुषतया स नास्ति, एवम्रत्यादविनाशप्रवाहरूपपर्यायात्मिकयाऽपि बालादिष्ट्रच्या न स्यात, एवं चात्मनास्तित्वम-स्तित्वनिरवकाशं मवेत्,ततथान्वयिना नैमित्तिकेन वा रूपेण नास्तित्वमात्मनो वान्ध्येयस्येव सर्व-प्रकारमनुषक्तम्, अतस्तद्दोषापाकरणेन स्यानास्त्येवेत्युच्यते, स द्यन्वयिन्या वृच्या न (१) वि-द्यते, न सर्वात्मनैव, यैतो वर्तमानपर्यायः स्वात्मना बालादिरूपेणास्त्येव, पर्यायपरम्परायामपि वर्तमानपर्यायेणैवास्ति नातीतानागतपर्यायापेक्षणेनेत्यतः स्यान्नास्त्येवेति । ये त्वस्तित्वन।स्ति-त्वैकान्तवादिनोऽवधारणमिष्टतः प्रयुक्ततेऽस्त्येवात्मा नास्त्येव चात्मेति, तेषां शब्दशक्तिप्रापि-तत्वात् सर्वथाऽस्तित्वनास्तित्वप्रसङ्गः । प्रथमविकल्पे तावत् सर्वप्रकारास्तित्वमात्मनः प्रसजित, प्रीतिषेधनिरपेक्षत्वादस्तित्वेन स्ववशे व्यवस्थापितत्वादस्तित्वाभावे चात्माभावात्, नास्तित्व-स्यापि स्वविषयेऽवधतत्वात् सति घटे तदप्रसङ्गात्, एकाधिकरणयोश्च सदसतोविरोधात् परस्प-रविषयानाक्रान्तिः, अतः समस्तवस्तुरूपेणास्त्यात्मा नास्तित्वनिरवकाशास्तिशब्दवाच्यत्वाद-स्तित्वे स्वात्मवत्, अस्तित्वसामान्येन व्याप्तो न त्वस्तिविशेषैः पटादिभिरिति चेत्, यथाऽनि-त्यमेव क्रुतकमनित्याभावे तदभावात्, साध्यधर्मसामान्येनेति वचनात्, अनित्यत्वसामान्यम-नित्यव्यक्तिश्चेति द्विरूपः साध्यधर्मः, साधनधर्मीं अपि हि द्विप्रकारः, तत्तुल्यो अपि हितानामे (१)-त्यादिवचनात्, तथास्वं येन रूपेणेत्याद्यभिधानात् सामान्यानित्यतया च्याप्तिर्न विशेषानित्य-तया, इन्त भवतेव तर्हि प्रतिपन्नः साध्यधर्मभेदस्तथा चावधारणवैयध्यम्, अनित्यत्वे हि सर्वप्रकारे सत्यवधारणसाफल्यं स्यात्, यदा तु विश्लेषानित्यतया न भवत्यंनित्यं वस्तु तदा व्यर्थमवधार्णम् । स्वगतेनापि विशेषेणानित्यं भवत्येवेति चेत्, तन्न, तन्नापि स्वगतेनेति विशे-वेणसामध्यीत परगतविशेषानित्यत्वाभावः, पुनरप्यफलमेवावधारणम् । न चानवधारणो वाक्य-प्रयोगः पण्डितजनमनःप्रीतिहेतुः, सर्ववाक्यानां सावधारणत्वादिष्टतश्रावधारणप्रकल्पनादवङ्गं-त्याऽवधारणमभ्यपेयम्, अन्यथा त्वनित्यं कृतकमनित्यत्वस्यानवधृतत्वाभित्यत्वप्रसक्तिरपि ॥ अपरे त्वेवंविधप्रसङ्गभीत्या त्रिघाञ्चधारणफलं वर्णयन्ति अयोगान्ययोगात्यन्तायोगव्यवच्छे-दद्वारेण. कचिदेवकारप्रयोगादयोगव्यवच्छेदः, कचिदन्ययोगनिरासः, कचिदत्यन्तायोगव्य-

<sup>9 &#</sup>x27;बेति तथैकान्त 'इति का-पाठः। १ 'सतो वर्त 'इति ग-पाठः। ३ 'निषेध 'इति का-पाठः। ४ 'अर्थो हि 'इति-का-आप पाठः। ५ 'तथाक्रं 'इति ग-पाठः।

दासः, तत्रायोगोऽसम्बन्धस्तद्वच्छेदफलं विशेषणमस्त्येव घट इत्यादाव-एवकारस्यार्थ-स्तिना सह घटस्यायोगो-नास्त्ययोगमात्रं व्यवच्छिद्यते.यथा चैत्रो धनु-त्रैविध्यम र्घरः, चैश्रे हि धनुर्घरतायामाशङ्क्षयमानायां चैत्रो धनुर्घर एवेत्यवधा-र्यमाणेनान्येभ्यो धनुर्धरता व्यावर्तते,तद्वदिहापि प्रकृतवस्तुनीति, स्यात् त्वेष दोषो यद्यन्ययो-गव्यवच्छेदेन विशेषणं ऋयेत, यथा पार्थो धनुर्धरः पार्थे धनुर्धरतायां प्रतीतायां तादशी किमन्यत्राप्यस्तीति चिन्तायां पार्थ एव धनुर्धरो नान्य हैति प्रतिविशिष्टधनुर्धरतायां सहान्यै-र्योगो व्यवच्छिद्यत इति । कचिदत्यन्तायोगव्यवच्छेदो नीलमेव सरोजमित्यत्र, न सरोजं स-कलद्रव्यमाविनीलगुणमात्मसात्करोति, तथा नीलत्वमपि न समस्तसरोजाक्षेपि, अत एवोम-यव्यभिचारादुभयविशेषणत्वम्, अत्र च नीलतायाः किलात्यन्तमयोगो व्यवच्छिद्यते, नात्य-न्तमयोगः-असम्बन्धः सरोजेन सह नीलतायाः । सर्वत्र चैवकारस्य विवक्षावशात् साक्षादप्र-योगेऽपि व्यवच्छेदार्थप्रतीतिरतो निरन्वयदोषाभावस्तदयोगव्यवच्छेदेन विशेषणादिति । अ-त्रोच्यते—सर्वमेतद् व्यामोहभाषितं दुर्बुद्धेरुद्धरतः परप्रयुक्तदृषणानि, यसादयोगे व्यवच्छि-केऽपि प्रागेतन( ? )दोषसम्पातो न निवर्तते, अयोगव्यवच्छेदेन ह्यस्तिना योग इष्यते, स च योगः किं सामान्यरूपेणास्तिना प्रत्याय्यतेऽथ विशेषरूपेण उत्तोभयरूपेणेति सर्वथा प्राक्तन-दोषप्रसङ्गः, व्यवच्छेदोऽप्यस्तित्वसामान्यायोगस्य वाऽस्तित्वविशेषायोगस्य वा उभयायोगस्य वा १ यद्यस्तित्वसामान्यायोगव्यवच्छेदः, ततोऽस्तित्वविशेषायोगव्यवच्छेदाभावप्रसङ्गस्त-स्मिश्राच्यविच्छको सर्वोस्तित्वविशेषस्यमाव आत्मादिः प्रसक्तः,अथास्तित्वविशेषायोगव्यवच्छेद इष्टः, एवं तहीस्तित्वसामान्ययोगव्यवच्छेदाभावप्रसङ्गः,ततः प्रागेतनः

ध्यवच्छेदेऽपि स्याद्वादः दोषवातस्तदवस्यः, अथोभयायोगव्यवच्छेदः, तथापि सामान्यविशेषा-स्तित्वोभयस्वभावः आत्मादिरभ्युपेतः स्यात्, ततश्च निष्फलमवधारणं,

सामान्यास्तित्वेन चास्त्यात्मादिविशेषास्तित्वेन च, तत्रश्र खगविशेषास्तित्वेनास्ति परगत-विशेषास्तित्वेन नास्ति वस्तु, स्यादस्ति स्याणास्तीति सिद्धम्, अनेकान्तरूपमेव समस्तवस्तु व्यवहारास्पदतामानयन्तस्तत्कारिणस्तद्देषिणश्र केचिज्ञायन्ते जगत्यकारणाविष्कृतमत्सरप्रसराः खलु दुर्जनाः । यत्राप्यन्ययोगन्यवच्छेदोऽमिप्रेतस्तत्रापि योगविशेषो न्यवच्छिदोत न योग-सामान्यम्, यादक् पार्थे धनुर्धरता ताद्दगन्यत्र नास्तीति । अत्यन्तायोगन्यवच्छेदेऽपि अत्यन्त-मयोगो नास्ति योग एव सर्वथा, अथवा कदाचिद्दस्ति कदाचिणास्तित्येवं च विकल्पद्दयेऽपि प्राच्य एव प्रसङ्गो योज्यः ॥ प्रकृतमनुस्तियते—सर्वथा सामान्यविशेषरूपत्वात् प्रकारवद्दित्त्वमतः सामान्यास्तित्वेनास्ति विशेषास्तित्वेन नास्त्यात्मा स्यादस्ति स्याणास्तित्वेनास्ति विशेषास्तित्वेन नास्त्यात्मा स्यादस्ति स्याणास्तित्वेनास्ति ति,तथा यदस्ति तिश्वयमेन द्रव्यक्षेत्रकालभावरूपेवैवात्मलामं लभते, यथा—आत्मा जीवद्रव्यतया, क्षत्रत द्द्द क्षेत्रतया, कालतो वर्तमानकालसम्बन्धितया, भावतो ज्ञानदर्शनोपयोगमनुष्यगतितयेति

<sup>9 &#</sup>x27;इति विशिष्ट. 'इति क-ख-पाठः।

प्रतिपादिते गम्यत इदं प्रव्यक्षेत्रकालभावान्तरसम्बन्धितया नास्त्यातमा। यदि च सर्वद्रव्यत-याऽऽत्मा स्याद्, आत्मैवासौ न भवेत, द्रव्यत्ववत, सर्वष्टतितया वा, स्वद्रव्यादिना सत्त्वम् तद्र्पतया च सर्वकालसम्बन्धित्वाद् व्योमवन्मनुष्यभावे वा समस्तनार-कादिभावप्रसङ्ग एकान्तवादिनाम्, अतोऽवश्यं स्वद्रव्यादित्वेनैवास्तित्व-मभ्युपेयम्, नान्यद्रव्यादित्वेन ॥ ततश्च स्वैरस्तित्वात् परेश्च नास्तित्वात् स्याद्दित स्याना-स्तीति, खपरमात्रभावाभावोभयाधीनत्वादात्मास्तित्वस्य, यथेव स्वास्तित्वादस्तीत्युच्यते, तथेव परनास्तित्वान्नास्तीत्यपि वाच्यम्, न च प्रकारान्तरमस्ति किश्चिदेकान्तवादिनां यदाश्च-यणेनावष्टमभो दृढप्रतिबन्धः स्यादिति नास्तित्वमस्तित्वानपेक्षमत्यन्तश्चन्यं वस्तु प्रतिपादयेद-व्याप्रतिलम्भाद् अस्तित्वमपि नास्तित्वानपेक्षं सर्वरूपं वस्तु गमयेत् व्यतिरेकाप्रतिलम्भात्, न च सता सर्वाभावरूपेण सकलभावरूपेण वा भूयते, अतः सर्वदाऽस्तित्वं नास्तित्वसापेक्षं नास्तित्वं चास्तित्वापेक्षमेवात्मलाममासादयति, एवं चात्मिन नाप्रसक्ता घटादिसत्ता निषि-

ध्यते अर्थात् प्रकरणाद् वा, घटादिसत्तानिषेधश्चात्मनो धर्मसूतदधीनत्वा-अस्तिनास्तिरूपता दात्मस्त्रभावस्य, स एवं च परेण विशेष्यमाणत्वात् परपर्याय उच्यते, गच्यनश्वत्ववत्, आत्मना विशेष्यमाणत्वादात्मपर्यायः, स्वप्रविशेषणायत्तं हि वस्तुस्वरूपप्र-काशनम्, अनेकान्तवादे च स्यादस्त्यात्मेत्यादिभिः सप्तमिर्वाक्यरमिधीयते वस्तु प्रत्येकिन-बापदप्रयोगेणार्थपरिसमाप्तेः, आत्मेति द्रव्यवाची विशेष्यत्वात्, अस्तीति गुणाभिधायी विशेषणत्वात्, शब्दशक्तिस्वाभाव्याच तथा प्रतीतेः, बुद्धचारूढस्योपचरितसत्ताकस्य ग्रुख्य-सस्वविशेषणत्वेनोपात्तस्य धर्मिण उपादानादसन्त्वे इव, स्याच्छब्दस्तु द्रव्यधर्मलिङ्गसङ्ख्या-मेदवियुक्तत्वादसिप्रकृतिर्विध्यादिविषयस(म ?)द्विभक्तिप्रथमपुरुपैकवचनान्तप्रतिरूपको निपातो विधिविचारणास्तित्वविवादानेकान्तसंशयाद्यर्थप्रतिः, तस्य चानेकान्तावद्योतनमेवार्थो विव-श्वितः, केवलस्य च सामान्यविषयत्वावद्योतकत्वाद् विविश्वतार्थप्रतिपादनाय द्रव्यधर्मविशेषो-पादानं, तन्नान्तरीयकत्वात्, निपातानां चापरिमितत्वादनेकान्तद्योतकतया विवक्षितत्वादिति, स्याच्छन्देनानेकान्ताभिधानादाक्षेपेऽपि सप्तमङ्ग्याः पुनर्भेदेनोपादानं विशिष्टार्थप्रतिपादनाय, यथा वृक्षशब्देन सामान्यविषयेणाक्षेपेऽपि धवादीनां विशेषप्रतिपिपादयिषया धवादिशब्दोपादा-"नम्, एवमेतद्पि दृश्यम्, मेदाप्रतिपत्तेर्विवक्षितभेदप्रतिपादनाय भेदपरिमाणनियमाभिधानाय वा सामान्यलक्षणप्रपञ्चव्यारूयानाय वा सङ्क्षेपव्यासाभिधानम् , तत्रास्तित्वनास्तित्वेकान्तनिवार-णाय प्रथमद्वितीयौ,एकान्तरूपस्यार्थस्यावस्तुत्वादिति । तृतीयविकल्पाभिधित्सया भाष्यकृदाह-

भा०-अर्पितेऽनुपनीते न वाच्यं सदित्यसदिति वा।

टी०—युगपदात्मन्यस्तित्वनास्तित्वधर्माभ्यामपिते विवक्षिते क्रमेण चानुपनीते क्रमेणामि-धातुमविवक्षिते वाच्यं न जातुचित् सदात्मतत्त्वमसदात्मतत्त्वमिति वा। वाशब्दो विकल्पार्थः,

१ ' काविप्रसन्न' इति फ-पाठः ।

अर्पितं विशेष्यते, कीद्दशेऽपिते ? अनुपनीते, कथमनुपनीते ? सामर्थ्यात् क्रमेणाविशेषिते, क्रमेण त्वपेणे प्राच्यविकल्पावेव स्याताम् , अतोऽवश्यंतया युगपदिभिन्ने काले द्वाभ्यां गुणाभ्यामेक-स्येवार्थस्यामिकस्य प्रतियोगिभ्यामभेदरूपेणैकेन शब्देनावधारणात्मकाभ्यां वक्तमिष्टत्वादवा-स्यम् , तद्विधस्यार्थस्य शब्दस्य चाभावात् , अयं च विकल्पस्तैन्वान्यत्वसन्त्वासम्भवात् कि-

लावक्तव्यमेवेत्येवंविधैकान्तव्यावर्तनार्थः स्याद्वक्तव्य एवात्मा, अव-अवक्तव्यत्वम् क्तव्यशब्देनान्येश्व षड्भिर्वचनैर्द्रव्यपैर्यायविशेषेश्च वक्तव्य एव , अन्यथा सर्वप्रकारावक्तव्यतायामवक्तव्यादिशब्दैरप्यवाच्यत्वादनुपाख्यः स्यात् ,

अतीतिविकल्पद्वयं त्वेकान्तास्तित्वैकान्तनास्तित्वप्रतिपक्षनिराकरणद्वारेण स्याद्द्वित स्याक्षास्तीति स्वपरपर्यायान्यतरैकधमसम्बन्धार्पणात् कालभेदेनोक्तम् , अधुना युगपद् विरुद्धधमद्वयसम्बन्धार्पितस्य च वस्तुरूपस्याभिधानात् कीदृशः शब्दप्रयोगो भवतीति ? उच्यते—न खलु
तादृशः शब्दोऽस्ति यस्तादृशीं विवक्षां प्रतिपूर्यत् , यतोऽर्थान्तरृष्ठचैः पर्यायैरवर्तमानम्नन्तुमवंस्तान् पर्यायान् द्रव्यं ब्रवीतीत्येका विवक्षा, अपरा तु विवक्षा निजः पर्यायैः स्वात्मिन कृतेवंत्तान् पर्यायान् द्रव्यं ब्रवीतीत्येका विवक्षा, अपरा तु विवक्षा निजः पर्यायैः स्वात्मिन कृतेवंत्तानम्तुभवन् स्वान् पर्यायान् द्रव्यमभिद्धातीति , एवमेतयोविवक्षयोः परस्परविलक्षणत्वाद् विरुद्धत्वाच द्वाभ्यामपि युगपदादेशे पुरुषस्यैकस्यैकत्र द्रव्ये नास्ति सम्भवो वचनविशेवातितत्वाचावक्तव्यं वाचकशब्दाभावात् । एतदुक्तं भवति—अस्तित्वनास्तित्वयोविरुद्धयोरेकत्राधिकरणे काले च सम्भव एव नास्तीत्यतस्तद्विधस्यार्थस्याभावात् तस्य वाचकः शब्दोऽपि
नास्त्येवति १ ॥ तथा कालाद्यमेदेन वर्तनं गुणानां युगपद्रावस्तच यौगपद्यमेकान्तवादे नास्ति,
यतः कालात्मरूपार्थसम्बन्धोपकारगुणिदेशसंसर्गशब्दद्वारेण गुणानां वस्तुनि वृत्तिः स्यात् ,
तत्रैकान्तवादे विरुद्धानां गुणानामेकस्मिन् काले न कचिदेकत्रात्मिन वृत्तिः विवक्तश्च परस्परगुणानामात्मस्यभावो नान्योन्यात्मिन वर्तते, ततश्च नास्ति युगपदभेदेना-

कालादयो वृत्तिहेतवः भिधानम् २ ॥ न चैकत्रार्थे विरुद्धाः सदसन्वादयो वर्तन्ते, यतोऽधा-भित्रैकात्माधारत्वेनाभेदे सति सदसन्वे युगपदुच्येयाताम् ३ ॥ न च

सम्बन्धाद् गुणानामभेदः, सम्बन्धस्य भिन्नत्वात् , छत्रदेवद्त्तसम्बन्धाद्धि दण्डदेवद्त्तसम्बन्धोऽन्यः, सम्बधिनोः कारणयोर्भिन्नत्वात् , न तावेकेन सम्बन्धेनाभिन्नावेव, सदसतोरात्मना सह सम्बन्धस्य भिन्नत्वात् , न सम्बन्धकृतं योगपद्यमस्ति, तदभात्राच नैकशब्दवाच्यत्वम् ४॥ न चोपकारकृतो गुणानामभेदः, यसान्नीलरक्ताचुपकर्तृगुणाधीन उपकारः, ते च स्वरूपेण भिन्नाः सन्तो नीलनीलतररक्तरक्ततरादिना द्रव्यं रञ्जयन्ति विविक्तोपकारभाजः । एवं सदसन्त्वयोर्भेदात् सन्तेनोपरोक्तं सत्, असन्वोपरक्तमसदिति द्रापेतम्रप्रकारसाह्त्यम्, यत-

९ 'सत्त्वान्यत्व' इति क-पाठः ।

२ 'युगपत्तमा विविधितादन्यैः इव्यविशेषपर्यायविशेषवानकैः शब्दैः।

३ 'स्यादस्तीत्यादिरूपैरेतद्वक्तव्यव्यतिरिक्तः । ४ 'मनुमवन्' इति क-पादः ।

स्तद्मेदेन शब्दो वाचकः स्यादिति ५ ॥ नाप्येकदेशे गुणिन आत्मन उपकारः समस्ति, येनैकदेशोपकारेण सहभावो भवेत् , गुणगुणिनोरूपकारकोपकार्यत्वे नीलादिगुणः सकल उपकारकः समस्तश्र घटादिरूपकार्यः, न चैकदेशे गुणो गुणी वा, यतो देशसहभावात् कश्चित् शब्दो वाचकः कल्प्येत ६ ॥ न चैकान्तवादिनां सदस्त्वयोः संस्ष्टमनेकान्तात्मकं रूपमस्ति, अवधृतैकान्तरूपत्वात्,यथैव हि शबलरूपव्यतिरिक्तौ शुक्तकृष्णावसंस्रष्टो नैकिस्मिन्नथें वर्तितुं सम्पर्णा, एवं सदस्त्वाभ्यां संसर्गाभावान्त्र युगपदिभिधानमस्ति, नाप्येकशब्दः शुद्धः समासजो वाच्यान्त्मको वाऽस्ति गुणद्वयस्य सहवाचकः, क्रमेण सदसच्छब्दयोः प्रयोगे यद्यसच्छब्दः सदसत्त्वे योगपद्येन क्रवीति, एवं तिहें स्वार्थवत् सत्त्वमप्यसत् क्रयीत्, तथैव सच्छब्दोऽपि स्वार्थवदसदिप सत् क्रयीत्, विशेषशब्दत्वाच सदित्युक्ते नासदिभधीयते, न चासदित्युक्ते सदित्युक्तं भवति,

अतो युगपदवाचक एकशब्दः । अथ युगपत् सदसच्छब्दौ गुणद्वयस्य युगपदवाच्यता वाचकाविष्येते, ततः समासवाक्यमाख्यातादिपदसमुदायवाक्यं वा भवेत् तत्र च समासवाक्यं न वाचकम्, द्वन्द्वस्तावदुभयपदार्थप्रधानः प्रक्षन्य-

**प्रोधवद्**, अस्त्यादिभिः क्रियाभिस्तुल्ययोगित्वात्, क्रियाश्रयत्वाच द्रव्यस्य प्राधान्यं न गुण-त्वम्, यश्र गुणिकयाञ्च्दानां द्वन्द्वो रूपरसादीनामुत्क्षेपणावक्षेपणादीनां च, तत्रापि गुणाः शब्दशक्तिस्वाभाव्याद् द्रव्यरूपा एवोच्यन्तेऽस्त्यादिक्रियायोगित्वात्, अन्यथा द्वनद्वाभावात् । अत्र चास्मा विशेष्यद्रव्यं सदसतोर्गुणवचनत्वमतो गुणस्य गुण्यभेदोपचारेणामिधानम्, समा-स्माऽसन्नात्मेत्यतो न द्वन्द्रः ॥ ननु च द्रव्येऽपि स्याद्वादोऽस्ति, न गुणविषय एव, यथा स्याद् घटः स्यादघट इति, अत्रापि हि द्रव्यं गुणरूपोपपन्नमेवोच्यते, शब्दशक्तिस्वाभा-ण्याद् विशेषणविशेष्यभावापत्तेर्द्रव्यस्य विशेष्यत्वात्, स्याद् घट इदं वस्त्विति वाक्यं च इते-रभिषार्थं केवलं विभक्तिश्रवणाद् रूपेण भिद्यते, अतो वाक्येनापि युगपत् प्रयोगासम्भवः। समानाधिकरणसमासवाक्यमपि न सम्भवति, तत्र हि द्रव्यगुणयोः सामान्यविशेषभावे सति द्रव्यश्चद्रतायां सामानाधिकरण्यं नीलोत्पलादिवत्, अत्र च सदसतोर्गुणत्वात् परस्परं भेदे सति न सामानाधिकरण्यमद्रव्यशब्दत्वात् सामान्यविशेषरूपेणास्थितत्त्राच्यास्तिविशेषणविशेष्य-समानाधिकरणसमासः कर्मधारयश्चार्थयोरिष्यते, न चान्यत् प्रतिपद्विहितं समासलक्षणमस्ति, तसात् समासाभावाद् युगपत् प्रयोगाभावस्तद्वाक्येऽपि सामध्यीभावाद् वृत्त्यनुरोधिवाक्यत्वा-श्वातो न कर्मधारयः । नाप्याख्यातादिपदसम्रदायो वाक्यं संश्वासंश्वात्मेति, भवत्यादिक्रियास-म्यन्धात्, तत्र सामान्यशब्दो युगुपदनेकमर्थमभिद्ध्यात् न चाभिद्धीत, "अभिहितानां सामान्यशब्देन विशेषाणां नियमार्था पुनः श्रुतिः " इति न्यायात्, न वा ब्र्यादनेकमर्थमिन-धानोपायासम्भवात्, "तन्मात्राकाङ्क्षणाद् भेदः स्वसामान्येन चोज्झितः " इति न्यायात्, सामान्यशब्देष्वेवं न विशेषशब्देषु धवखदिरादिषु, विशेषशब्दास्त वाक्ये प्रयुज्यमानाः केवलाः

९ 'त्वसदित्युक्ते ' इति क-पाठः । २ 'अथवा ' इति क-पाठः । ३ 'रूपापम् ' इति क-पाठः ।

स्वार्थमेव शुवते संश्रासंश्रेति, न त्वनेकमर्थं स्वार्थमात्राभिघानाम सहगुणद्वयाभिघायिता ॥
नतु च वावये द्वयोरिप शब्दयोरेकतया युगपद्भावः, तम्न, पदेभ्यो वाक्यशब्दस्य शब्दान्तरत्वात्, एक एव हि शब्द इष्यते वाक्यम्, तस्य चार्थान्तरेणैकेनैव प्रतिभारूपेण भाव्यम्,
अतोऽत्रापि गुणद्वयवचनस्य युगपच्छब्दद्वयस्यासम्भव इति । एवध्रक्तात् कालादियुगपद्भावासम्भवात् समासवाक्यलौकिकवाक्ये युगपच्छब्दयोर्द्वयोर्श्ययोश्र वृत्त्यसम्भवाद् युगपद्विवश्लायामवाच्य इत्येवं सर्वेकान्तावक्तव्यप्रतिषेधद्वारेण भाष्यकृता तृतीयविकल्पप्रणयनमकारि प्रेक्षापूर्वकारिणा कथित्रद्वतक्तव्यः, कथित्रद्व वक्तव्योऽवक्तव्यादिशब्दैरात्मेति निरूपितम् । एतदेव
च विकल्पत्रयमधुना भाष्यकारः स्फुटतरं भाष्येण दर्शयति । स्याद्वादो हि धर्मसमाश्रयः
स्वसिद्धसत्ताकस्य च धर्मिणः सन्वासन्वनित्यत्वानित्यत्वावनेकविषद्धाविषद्धधर्मकदम्बकाभ्युपगमे सित सप्तभङ्गीसम्भवः, तत्र सङ्ग्रहव्यवहाराभिप्रायात् त्रयः सकलादेशाः, चत्वारस्तु
विकलादेशाः समवसेयाः ऋजुस्त्रशब्दसमभिक्रहैवंभूतनयाभिप्रायेण । तत्रातीतविकल्पत्रयस्वरूपभावनायेदग्रुच्यते—

भा॰—पर्यायास्तिकस्य सद्भावपर्यायं वा, सङ्गावपर्याययोर्वा, प्रथमो विकल्पः सद्भावपर्यायेषु वा आदिष्टं द्रव्यं वा, द्रव्यं वा, द्रव्याणि वा सत्।

टी ०—पर्यायास्तिकस्येत्यादि। पर्यायास्तिकग्रहणं धर्मविषयस्याद्वादप्रतिपत्त्यर्थम्, धर्मास्त्व-रूपित्वसन्त्वमृतित्वादिरूपा धर्मिणः परिणामिनो नात्यन्तव्यतिरिक्ता इत्यतस्तत्प्रणाडिकया ध-मिविषयत्वमपि द्रव्यपर्याययोः संस्रष्टत्वादेवं (देवमेव), अत्र च द्रव्यास्तिकपर्यायास्तिकनयद्वय-मात्रवस्तुसमाश्रयः सिद्धयति स्याद्वादः, अन्यथा पर्यायनयाश्रय एव विकल्पसप्तकेन सकलव-

स्तुन्यापी स्यात् स्याद्वादः, सतो भवनं भावस्तद्भावलक्षणः परिणामः, स चानेकरूपः क्रमयुगपद्भावित्वात्, सुरमजुष्यादेर्ज्ञानदर्शनादेश्रात्मनः

सद्भावपर्यायत्वं, शेषधर्मादिद्रच्यवृत्ताः पुनरसद्भावपर्यायाः, वर्तमानकालावधिकाः पर्यायाः सद्भावलक्षणाः, ततोऽन्येऽतीतानागतवर्तमानकालविशिष्टास्त्वसद्भावपर्यायाः, तावत् परिणामपर्यायकलापाश्चात्माद्यः पदार्थाः, स्वपरपर्यायानन्तस्वभावमेकं द्रव्यं
सत्तारूपेण विवक्षितम्, चेतनाचेतनाढं महासामान्यमुत्सर्गः, पर्यायाः शक्तयोऽनन्ताः, तत्र
स्वपर्यायान्वयवत् परपर्यायव्यतिरेकोऽपि वस्तुस्वभावावगतेरङ्गम्, तिनवृत्त्त्यग्रहणे वस्तुसद्भावायहणाद् विनिवृत्तिद्वारेणवासद्भावपर्यायोपयोगः, न निवृत्तिरभावः, स एव हि तथा स्वभावो विनिवृत्ताशेषान्यविशेषलक्षणो निवृत्तिशब्दवाच्यः, तदेवमन्वयव्यतिरेकयोविधिप्रतिषेधविषययोरिनयमातिप्रसङ्गपरिहारार्थं चिदुत्तरिकंवृत्तावद्योत्यविषयं स्याच्छब्दाग्रेसरमिप शब्दसिहतं तथाविधान्यतमशब्दविशिष्टं वा धर्मधर्मिनिर्देशवाक्यं प्रयुज्यतेऽन्तर्भूतेवकारं गुणप्रधानभावव्यक्ति-

१ 'नेकविरुद्धधर्म' इति क-पाठः । २ ' रूपे विव ॰ ' इति ग-पाठः ।

प्रकृत्यर्थं प्रयुक्तान्यतरेवकारं वा परप्रतिपक्षेकान्तधमिविशिष्टं वस्तु कथित्रित् नियमकारिधमिप्रत्यनीकपर्यायधमिसम्बन्धीति स्यात् सत् स्याद्गित्यिन्त्यादिधमीत्मकमित्थं धर्म्यपीति वा स्याद्वादिभिः प्रतिज्ञायते, सुरुभहेतुदृष्टान्तत्वात्, अतो द्रव्यास्तिकनयापणात् सोऽयं धर्म्यभेदेनैव व्यपदेशः प्रत्यभिज्ञाप्रधानत्वात्, पर्यायार्थिकनिर्देशादस्येदमिति भेदभाक्त्वम्, एकवन्त्वनादिप्रदर्शनं चैकस्यैव सन्त्वस्यासन्त्वस्य वा भजनाप्रभावितमनेकत्वमिति प्रतिपादनार्थम्, तत्र सद्भावपर्यायनिमित्तेनादेशेनापितमात्मरूपद्रव्यमित्येव सद्भव्यत्वमेव हि सद्भावपर्यायः, तिद्ध द्रवति पर्यायान् द्र्यते वा तेर्द्रव्यमनेनाकारेणापितं स्यादस्तीत्युच्यते, तस्य द्रव्यत्वादेः पर्यायस्यात्मपरिणामिकारणप्रभावितत्वात् ताद्र्याच्च, तच्चास्तित्वं शेषपद्रविकल्पापेक्षमेवं सङ्गितमनुभवति, सद्भावपर्यायद्वयनिमित्तादेव ज्ञानदर्शनोपयोगद्वयकारणक आदेशो द्रव्यम्, वक्ष्यत्यपरि द्रव्याक्षया निर्शुणा गुणाः (अ०५,स्०४०) इति । तथा गणतिथसद्भावपर्यायकारणो वाऽयमादेशक्षेतन्यज्ञानदर्शनोपयोगाश्रयो द्रव्यमिति, एवं द्वे द्रव्ये बहूनि वाऽप्यक्तेन प्रकारेणा-

पितानि सद्भावपर्यायापेक्षया सद्यपदेशभाञ्जि भवन्ति, अथवैक-सद्भावासद्भवापेक्ष- स्मिन् सद्भावपर्यायविषयेऽपितमादिष्टं द्रव्यं वा द्रव्यं वा द्रव्याणि वा मा द्रव्यस्यैकत्वादि- सत्त् तथा द्वयोर्वहुषु विभाव्यम्, अनिशिष्टस्य वा द्रव्यपदार्थस्यैकत्वद्वित्व-विचारः बहुत्वपर्यायाः, तथा च तद्प्यमाणं स्यादस्त्येकत्वेनापितमेकसङ्ख्या-

विशेषरूपतयेवास्ति न द्वित्वबहुत्वाकारेण, अनेकधर्मिणो हि वस्तुनः

कदाचित् किश्चिद् विवक्ष्यते, युगपद्भूरिवक्तृविवक्षायामप्येकत्वादयो यौगपद्येनार्पणावशादुपल-भ्यन्ते, सकलपर्यायशक्तिसङ्गतेः परिणामिनः, एकपुरुषाधारमातुलभ्रात्मागिनेयादिशक्तिवत् , एकेन वक्त्रा विवक्षिते प्रयोजनवशादेकत्वद्वित्वादि च सम्भवद्प्युपेक्षितं प्रयोजनाभावात् , अतस्तस्य तेनैव विवक्षिताकारेण कार्यसिद्धेः स्यादस्त्यात्मेत्युच्यते, न सर्वपर्यायार्पणया तदा

तदस्ति तस्य वक्तरिति प्रथमविकल्पभावना ॥

हितीयो विकल्पः भा०—असद्भावपर्याये वा, असद्भावपर्याययोवी, असद्भाव-पर्यायेषु वा, आदिष्टं द्रव्यं वा, द्रव्यं वा, द्रव्याणि वाऽसत्।

टी० असद्भावपर्याये वेत्यादिना द्वितीयविकलं भावयति। आत्मनो ज्ञानदर्शनादिव्यतिरिक्ता गतिस्थित्यवगाहोपकारस्पर्शादयोऽसद्भावपर्याया वर्तमानजन्मनो वाऽतीतानागतास्तज्जन्मिन वाऽतिकान्तागामिनः सर्वेऽप्यसद्भावपर्यायाः तदर्पणया स्याचास्त्येवात्मेति, न
सर्वथा नास्तित्वप्रतिपत्तिः, यदाऽऽत्मा गत्युपकारकपर्यायेणापितस्तदाऽऽत्मद्रव्यमसत्, तेत्स्वभावकत्वेन तस्याद्रवणात्, सद्भावपर्यायप्रभावितं वा द्रव्यं स्वपरिणामिप्रभाविता वा पर्यायास्तत्र
चैकमिपनास्तीत्यतोऽसदित्युच्यते,परपर्यायापणया नास्ति तदित्यर्थः। शेषं पूर्ववद् विभाव्यम् ॥

१ ' तहीभाव ' इति क-ख-पाठः ।

इदानीमवक्तव्यताविभावनायाह—

भा०—तदुभयपर्याये वा, तदुभयपर्याययोर्वा, तदुभयपर्या-रुतीयो विकल्पः येषु वा, आदिष्टं द्रव्यं वा, द्रव्यं वा, द्रव्याणि वा, न वाच्यं सदसदिति वा।

टी० तदुभयपर्यायं वेत्यादि । तदित्यतिक्रान्तद्वयपरामर्शः, सद्भावासद्वावपर्यायद्वयसम्परिम्रहार्थः, उभयश्वासो पर्यायश्च उभयपर्यायोऽस्तित्वनास्तित्वलक्षणः स चासावुभयपर्यायश्च तदुभयपर्यायस्तदुभयपर्यायनिमित्तस्तद्विपयो वाऽप्यादेशस्तेनापितमात्मतत्त्वमस्तिनास्तिस्तेण युगपद्विवक्षायाम्रक्तप्रकारभावनया न शक्यं वक्तुमित्यवाच्यम्, ताभ्याम्रमयपर्यायभ्याम्मादिष्टं युगपदात्मरूपं द्रव्यं वेत्यादि विकल्पते, न वाच्यं सदित्यसदिति वा सद् द्रव्यमसद् वा द्रव्यं न वक्तव्यम्, क्रमेण त्वादेशे भवत्येतदेवम्, सहभावापणायां तु न सच्छब्दाच्यं नासच्छब्दाभिधेयम्, एकस्मिन् काले ताद्यिधवाचकशब्दाभावात् ॥ नतु च तदुभयपर्याये वेत्येकवचनमनुपपन्नम्, एकपर्यायविवश्वायामवक्तव्याभावात् । अत्रोच्यते—उभयप्रद्रभपपर्याये वेत्येकवचनमनुपपन्नम्, एकपर्यायविवश्वायामवक्तव्याभावात् । अत्रोच्यते—उभयप्रद्रभपपर्याये विशेषविवश्वयाऽस्तित्वं हि स्वपर्यायविवशं परपर्यायविवशं नेत्युभयपर्यायस्तत् तु स्वपर्यायोविवश्वयाविवश्वयाः विशेषविवश्वयाऽस्तित्वं हि स्वपर्यायविवशं परपर्यायोवाविवशं चेत्युभयपर्यायस्तत् तु स्वपर्यायोवाविवश्वयाः विशेषविवश्वयाः यामनेद्वयाख्यायां द्विन्वविद्वर्यः समीचीनः, जातिविवश्वायां वा जातेरेकत्वादेकवचनसिद्धिरिति ॥

एवमेते त्रयः सकलादेशा भाष्येणैव विभाविताः सङ्ग्रहच्यवहारानुसारिण आत्मद्रच्ये, सम्प्रति विकलादेशाश्रत्वारः पर्यायनयाश्रया वक्तव्यास्तत्प्रतिपादनार्थमाह भाष्यकारः—

### भा०-देशादेशेन विकल्पयितव्यमिति।

टी०—इतिकरणो विकल्पेयत्ताप्रतिपादनार्थः । पर्यायास्तिकमिति नपुंसकलिङ्गप्रकान्तेर्चिकलपितन्यमित्याह, किं पुनः कारणं भाष्यकृता सकलादेशत्रयवदितरेऽपि चत्वारो विकलादेशा भाष्येण नोक्ता इति ?। अयमाभप्रायो भाष्यकारस्य लक्ष्यते—सकलादेशसंयोगाचतुर्णा निष्पत्तिरिति सुज्ञानाः, तत्राद्यद्वितीयविकल्पसंयोगे तुर्यविकल्पनिष्पत्तिः—स्यादस्ति च
नास्ति चेति । प्रथमतृतीयविकल्पसंयोगे पञ्चमविकल्पनिष्पत्तिः—स्याद-

पर्यायादेशविकल्पाः स्ति चावक्तव्यश्चेति । द्वितीयतृतीयविकल्पसंयोगे पष्टविकल्पनिष्पत्तिः—
स्यामास्ति चाक्तव्यश्चेति । प्रथमद्वितीयतृतीयविकल्पसंयोगे सप्तमविफल्पनिष्पत्तिः—स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति । तत्राद्येषु त्रिषु विकल्पेषु सकलमेव द्रव्यमादिश्यते, चतुर्थोदिषु पुनर्विकल्पीकृतं खण्डश आदिश्यते । तदाह—देशादेशोनेत्यादि ।

१ ' कि कारणं पुनर्भाष्यकृता ' इति क-स्त-पाठः । २ ' विकलीकृतं ' इति क-स्त-पाठः ।

सकलस्य वस्तुनो बुद्धिच्छेदविभक्तोऽवयवो देशस्तस्मिन् देशे आदेशो देशादेशस्तेन देशादे-शेन विकल्पनीयं-व्याख्येयम्,आत्मादितत्त्वमित्येवं विकल्पचतुष्टयस्यापि ग्रहणम् । तत्र चतुर्थ उभयप्रधानो विकल्पः, क्रमेणोभयस्यापिशब्देनाभिधेयत्वात्, देशादेशो हि विकलादेशस्त-स्य वस्तुनो वैकल्यं, स्वेन तस्वेनाप्रविभक्तस्यापि विविक्तं गुणरूपं स्वरूपेणोपरञ्जकमपेक्ष्य प्रतिकल्पितमंशभेदं कृत्वाऽनेकान्तात्मकैकत्वव्यवस्थायां नरसिंहनरसिंहत्ववत त्मकमात्मस्यपम्यामिधानं विकलादेशः, न तु केवलसिंहसिंहत्ववदेकात्मकैकत्व-परिप्रहात् , यथा च प्रतिपादनोपायार्थपरिकल्पितानेकनीलपीतादिभागा मनेकात्मकमेकं चित्रं सामान्यरूपग्रुच्यते, तथा वस्त्वप्यनेकधर्मस्वभावमेकम्, दृष्टश्चाभि-आत्मनोऽर्थस भिन्नो गुणो भेदकः, परुद्रवान् पदुरासीत् पदुत्र ऐषमोऽन्य एवामिसंष्ट्रतः, पदुत्वातिश्चयो गुणः सामान्यपाटवाद् गुणादन्यः, स वस्तुनो भेदं कल्पयति, मिन्न-तथाश्रितत्वात्, अनेकात्मकं चैकत्वमात्मादेः, यतोऽनेकं शुद्धाशुद्धं द्रव्यार्थमाश्रित्य पर्यायनगं चैकात्मनो वृत्तिस्तथात्मकोऽसौ तद्भावभावित्वाद्, घटमृदात्मक-त्ववत् पुरुषपाण्याद्यात्मकत्ववद् वा, अतस्ते तस्यारम्भकत्वाद् भागाः पुरुषस्येव पाण्यादयो वस्त्वंश्चमनुभवन्ति क्रमेण वृत्ताः क्रमयौगपद्याभ्यां वा, चतुर्थे तावत् समुचयात्मके न क्रमेण इताः, पश्चमपष्टयोरपचितक्रमयुगपद् वृत्ताः, सप्तमे प्रचितक्रमयौगपद्याभ्यां वृत्ताः संथासं-भावक्तव्यश्वेत्यनेकर्बुंद्विचुद्धित्वाद् अनेकचुद्धिर्हि चुद्धिभवति द्रव्यपर्यायेषु सत्सु त्र्यात्मिका, यतोऽनेकां सद्रूपामसद्रूपामवक्तन्यरूपां च बुद्धिं भिन्नामिव क्रमवतीमिवाश्रित्याभिन्नैकाक्रमा-वस्तुरूपा वाक्यार्थबुद्धिर्भवति, तसाद् भेदक्रमप्रतिभासविज्ञानहेतुत्वाद् भागास्ते भवन्त्यत्रावि-मक्तस्यैकस्यापि वस्तुनः । एवं चानेकस्वभावेऽर्थे सति वक्तरिच्छावशात् कदाचित् केनचिद्

रूपेण वक्तमिष्यते, विवक्षायत्ता च वचसः सकलादेशता विकलादेशता सकलादेशविकला- च द्रष्टव्या, द्रव्यार्थजात्यभेदात् तु सर्वद्रव्यार्थभेदानेवैकं द्रव्यार्थं मन्य-देशोत्पत्तिः ते, यदा पर्यायजात्यभेदाश्चैकं पर्यायार्थं सर्वपर्यायभेदान् प्रतिपद्यते तदा

स्वविविक्षतस्वजातिभेदत्वात् सकलं वस्त्वेकद्रव्यार्थाभिक्षमेकपर्यायार्थाभेदोपचिततं ति हिशेषैकाभेदोपचिततं वा तन्मात्रमेकमिहतीयांशं शुवन् सकलादेशः स्याक्षित्य इत्यादिक्षिविधोऽपि नित्यत्वानित्यत्वयुगपद्भावेकत्वरूपैकार्थाभिधायी, यदा तु द्रव्यपर्यायसामान्याभ्यां ति हिशेपाभ्यां वा तद्योगपद्येन वा वस्तुन एकत्वं तदतदात्मकं समुख्याश्रयं चतुर्थविकल्पे स्वांशयुगपद्वृतं क्रमकृतं च पञ्चमपष्टसप्तमेषूच्यते तथाविवक्षावद्यात् तदा तु तथाप्रतिपादयन् विकलादेशः, ते हि द्रव्यपर्यायास्तस्य देशाः तदादेशेनादेश एको झनेकदेश आत्माऽभिधीयते, तत्र
द्रव्यार्थसामान्येन तावद् वस्तुत्वेन समात्मा, पर्यायसामान्येनावस्तुत्वेनासिक्षिति, विशेषस्त्वात्मनि स्वद्रव्यत्वात्मत्वचेतनत्वद्रष्टृत्वज्ञातृत्वमनुष्यत्वादिरनेको द्रव्यार्थभदः,तथा श्रतप्रतियोणिनः

१ 'तब व॰ 'इति ग्र-पाठः। २ 'रूपमस्याभिधानं '३ 'वस्त्वनेक 'इति क-पाठः। ४ 'नेकशुद्धित्वात् ' इति क-पाठः। ५ 'च सकळा' इति क-पाठः।

पर्यासः असन्ताद्रव्यत्वानात्मत्वाचैतनत्वाद्यः, तद्रव्यक्षेत्रकालभावसम्बन्धजनिताश्च द्रव्यपर्यायद्वत्तिभेदाः, तत्र द्रव्यार्थादेशात् स्वद्रव्यतया द्रव्यत्वम्, पृथिव्यादित्वेनाद्रव्यत्वं तद्विशेषेश्च
घटादिभिः, क्षेत्रतोऽसङ्ख्याताकाश्चदेशव्यापितया, न सर्वव्यापितया, कालतः स्वजात्यतुच्छेदम्दभिन्नकालता, पर्यायादेशाद् घटादिविज्ञानदर्शनभेदाः क्षोधाद्युक्कषोपकर्षभेदाश्च, तथाऽनन्तकालवत्तस्ववर्तनाभेदात् कालभेदः, सावतो कृत्वं क्षोधादिम्नं च, एवं

कालवृत्तस्वर्तनाभेदात् कालभेदः, मावतो इत्तं क्रोधादिमस्वं च, एवं व्युर्थो विकल्पः बह्वो द्रव्यार्थपर्यायार्थयोष्ट्रित्तभेदाः सर्वेऽपि तस्यांशाः, तैर्द्रव्यपर्याय- रूपेर्वक्तमिष्यमाणो नानारूप आत्मोष्यते । भावना त स्यादस्ति च न्मस्ति च, द्रव्यार्थभेदेन चैतन्यसामान्येनास्ति, चैतन्यविशेषविवक्षायां बाऽस्त्येकोपयोगत्वाद, पर्यायतस्तु अचैतन्येन नास्ति, घटोपयोगकाले वा पटाद्यपयोगेनासन्, चैतन्येन तद्विशेषण वा वर्तमान एव तदभावेन तद्विशेषाभावेन वर्तते इत्युभयाधीनस्तस्यात्मा, अन्यथाऽऽत्माभाव एव स्यात् । एवं सर्वसिद्धान्तेषु पदार्थाः परस्परविरुद्धार्थत्वात् तद्वद्वपसमुचयात्मकाभतुर्थविकल्पोन

दाहरणीयाः ॥

पश्चमविकत्यस्तु स्यादस्ति चावक्तव्यश्चात्मेति, तत्रानेकद्रव्यपर्यायात्मकस्य सतः कश्चित् द्रव्यार्थविशेषमाश्चित्यास्तीत्यात्मनो व्यपदेशः, तस्यैवीन्यात्मद्रव्य-पश्चमो विकल्पः सामान्यं तद्विशेषं द्वयं वाऽङ्गीकृत्य युगपद्विवक्षायामवक्तव्यता, स्फुट-त्रमेतद् विभाव्यते, स्याद्स्त्यात्मा द्रव्यत्वेन द्रव्यविशेषेण वा जीव-त्वेन मनुष्यत्वादिना वा द्रव्यपर्यायसामान्यश्चरीकृत्य, वस्तुत्वावस्तुत्वसस्वासस्वादिना विशे-वेण वा मनुष्यत्वापनुष्यत्वादिना युगपदभेदविवक्षायामवाच्यः, यतः सर्वेऽपि तस्यैकस्या-त्मनस्तदेव विकल्पाः सम्भवन्तीति ।।

षष्ठविकल्पोऽपि त्रिभिरात्मभिर्द्धेशः स्याकास्ति चावक्तव्यश्चात्मेति, नान्तरेणात्मभेदं वस्तुगतं नास्तित्वमवक्तव्यरूपानुविद्धं शक्यं कल्पयितुं वस्तुनः, तथापि ष्ठो विकल्पः सद्भावात् तत्र नास्तित्वं पर्यायाश्रयम्, स च पर्यायो ग्रुगपद्दुतः क्रमप्र-

द्वतो वा, सहावस्थाय्यविरोधादातमनो धर्म एककाल एव, यथा चेतनो-पयोगवेदनाहर्षसम्यक्तवहास्यरतिपुरूषवेदायुर्गतिजात्यादिसस्वद्रव्यत्वापूर्तत्वकर्तत्वभोकृत्वान्य-त्वानादित्वासङ्ख्यातप्रदेशत्वनित्यत्वादिः,क्रमवर्तीतु क्रोधादिदेवत्वादिबालत्वादिङ्गानितादिः स्वस्यानेऽनेकभेदद्वतः, तत्रैकोऽवस्थितो द्रव्यार्थो जीवनामा नैवास्ति कश्चिवेतनाव्यतिरिक्तः क्रोधादिकमद्यत्तर्धर्मरूपनेरन्तर्यमात्रव्यतिरिक्तो वा, अत एव तु धर्मास्त्रथासिकविष्टाः सस्व-व्यपदेशव्यवहारभाजो भवन्तीति, अतो नास्ति पर्यायार्थादेवंविधो द्रव्यार्थस्य कश्चिदंशो नास्तीति तेन रूपेणाभावात्, न पुनः सर्वथैव नास्तित्वम्, विशिष्टस्याभावस्य विविधितत्वात्, पर्यायाद्यः सर्वार्थक्वातृत्वांसत्सर्वव्यापारविनियोगात् सर्ववस्तुत्वेन सिक्षिति द्रव्यार्थाशः, आभ्यां सह विवश्वायामवाच्य इति द्वितीयोऽशः ॥

९ 'बाडन्य आत्म॰' इति ग-पाटः । २ 'बत्वाविज्ञाताचिः देवत्वाविस्वस्थाने' इति क-स्त्र-पाटः । ३'त्वासर्व ॰' इति क-पाटः ।

अधुना सप्तमविकल्पश्चतुर्भिरंशैक्ष्यंशः । कश्चिद् द्रव्यार्थविशेषमाश्रित्यास्तित्वं पर्याय-विशेषं च कश्चिदङ्गीकृत्य नास्तित्वं समुश्चितरूपं भवति, द्वयोरिष प्राधान्येन विविश्चितत्वात्, य(त)था द्रव्यसामान्येन पर्यायसामान्येन च युगपदवक्तव्यः, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चा-त्मेति । भावना तु द्रव्यार्थात् सति द्रव्यत्वे देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्तात्मत्वेन विशेषेण नास्ति-त्वमतोऽस्ति च नास्ति च स एवात्मा, द्रव्यपर्यायसामान्यसदसन्ताभ्यां

सप्तमो विकव्यः युगपदवाच्य इति । एवमशीनुरोधाद् विवक्षावशास सप्तधेव वचनप्रवृत्तिः, नान्यथाऽपि, प्रवृत्तिनिमित्ताभावात्, एष च मार्गो द्रव्यार्थपर्यायाथीश्र-

यः, तौ च सङ्ग्रहाद्यात्मको, सङ्ग्रहाद्यश्रार्थशब्दनयरूपेण प्रधाविताः, तत्र सङ्ग्रहच्यवहारजुस्त्रेरर्थनयेयों द्रच्यार्थपर्यायायों तदाश्रयेषा सप्तमङ्गी । तत्र अनपेक्षितोपदेशकशब्दच्यापारिमन्द्रियानिन्द्रियनिमत्तमर्थरूपोत्पादितं मितज्ञानम्, अर्थनया वक्तृपरिच्छेदविषयाः, ते
त्वर्थपृष्टेनेवार्थं गमयन्ति । शब्दनयास्तु साम्प्रतिकसमिनिरूढेवंभूतनयाः श्रोतृविषयाः श्रुतज्ञानात्मकाः शब्दरूपरूपितविज्ञानत्वाच्छब्द्रग्रमाणकाः, यच्छब्द आह यथा च तथेवार्थ इति
शब्दपृष्टेनार्थपरिच्छेदं कुर्वन्ति, अत एवतेष्विमधानस्वरूपश्चित्रपरा चिन्ता, चक्षुविमलीकरणाञ्जनवत् । तत्रार्थनयाः सत्त्वासत्त्ववर्तमानसत्त्वमात्रेषिणः प्रत्येकात्मकाः संयुक्ताश्च सप्तविधवचननिर्वचनप्रत्यलाः । विविक्तसत्त्वमात्रपरिग्रहात् सत्त्वसङ्ग्रहः, अन्यासत्त्वमेव सन्त्वमिति
स्यवहारः, वर्तमानप्रधानत्वाद् वर्तमानमेव सत्त्वमृजुस्त्रः । तत्र स्यादस्तीति सङ्ग्रहः १
स्याद्यास्तीति च्यवहारः २ सङ्ग्रहच्यवहारयोगात् स्यादवक्तच्यः ३ सङ्ग्रहच्यवहारविभागसं-

योगादेव स्यादस्ति च नास्ति च ४ स्यादस्त्यवक्तव्यश्रेत्यत्र सङ्ग्रहः नयत्रयापेक्षया सङ्ग्रहव्यवहारौ चाविभक्तौ ५ स्याझास्त्यवक्तव्यश्रेत्यत्र व्यवहारः सङ्ग्रस्यस्यक्तव्यश्रेत्यत्र व्यवहारः सङ्ग्रहस्यस्यक्ति

व्यवहारावविभक्तौ वा७,इत्येवमर्थपर्यायैः सप्तधा वचनव्यवहारः। व्यञ्जन-

पर्यायाः शब्दनयास्ते त्वभेदभेदद्वारेण वचनमिच्छन्ति, शब्दनयस्तावत् समानिलङ्गानां समानव-चनानां च शब्दानामिन्द्रशक्रपुरन्दरादीनां वाच्यं भावार्थमेवाभिक्षमभ्युपैति, न जातुचिद् भि-क्रालिङ्गं भिक्षवचनं वा शब्दं स्त्री दारास्तथाऽऽपो जलमिति, समभिरूढस्तु प्रत्यर्थं शब्दनिवे-शादिन्द्रशक्रादीनां पर्यायशब्दत्वं न प्रतिजानीते, अत्यन्तभिक्षप्रवृत्तिनिमित्तत्वाद् भिक्षार्थत्वमे-वानुमन्यते, घटशक्रादिशब्दानामिवेति, एवंभृतः पुनर्यथासद्भावं वस्तु वचसो गोचरमाएच्छ-

तीच्छति, चेष्टाविष्ट एवार्थी घटशब्दवाच्यश्चित्रालेखनोपयोगपरिण-

शब्दनयाः तश्च चित्रकारः, चेष्टारहितस्तिष्ठन् घटो न घटशब्दनाच्यः, तच्छब्दा-र्थरहितत्वात्, कुटशब्दनाच्यार्थनत्, नापि भ्रुञ्जानः शयानो ना चित्रका-

राभिधानाभिधेयश्रित्रज्ञानोपयोगपरिणतिग्र्न्यत्वाद् गोपालादिवत्, एवमभेदभेदार्थवाचिनोऽने-

१ ' अन्यासत्त्रमिति' इति क-पाठः । २ ' श्रेत्राकेस्यतोपयोग' इति क-स-पाठः ।

कैकशब्दवाच्यार्थावलिक्विश्व शब्दप्रधाना अर्थोपसर्जनाः शब्दनयाः प्रदीपत्रद्रशेख प्रतिभा-सकाः व्यञ्जनपर्यायसंज्ञकाः । तदेवमर्थव्यञ्जनपर्यायार्पणानर्पणद्वारैकानेकात्मकेकार्थनिरूपणवद-मिधानप्रत्ययविषयाऽपि भावनाऽभिधेया । तत्र पुद्रलद्रव्यपरिणतिविशेषः शब्दोऽभिधानः, पुद्रलद्रव्यं चातीतवर्तमानागामिभूरिपर्यायपरिणाम्यपितमजनापेक्षया सदसिश्वत्यानित्याद्यनेक-धर्मात्मकम्, प्रत्ययोऽपि हि प्रहणलक्षणात्मद्रव्यांशापेक्षया सङ्ख्यापरिमाणाकाराद्यनेकरूपपर्या-यापेक्षया च सदसिर्भत्यानित्यादिस्वभाव इत्येवं सदसिश्वत्यानित्यादिस्वभावं जगत् पञ्चास्ति-कायात्मकमित्वानिर्वतलक्षणसकलशास्त्रगभित्रस्त्रीविन्यासस्याद्वादप्रक्रियासङ्गतेः सिद्धम्।३१॥

भा०—अत्राह्—उक्तं भवता (अ० ५, स्० २६)—सङ्घातभेदेभ्यः स्कन्धा उत्पचन्ते इति । तत् किं संयोगमात्रादेव सङ्घातो भवति,आहोस्विदस्ति कश्चिद् विशेष इति १। अत्रोच्यते—

टी॰—अत्राह्—उक्तं भवतेत्यादिः सम्बन्धप्रन्थः। प्रतिपादितार्थसारणप्रक्षेनाज्ञः प्रकृता-र्थशेषसम्बन्धमिभधापयति,कारणायत्तज्ञन्मा कार्यप्रसवः, सङ्घातात् स्कन्धाः समुत्पद्यन्ते, इतिशब्दो यस्मादर्थः, तच्छब्दस्तसादर्थः, यसात् सङ्घातात् स्कन्धानामुत्पत्तिः प्रतिधीयते तसात् सन्देहः, किं संयोगमात्रादेव ग्रणुकादिलक्षणः स्कन्धो भवति, आहोस्विद्-स्त्यत्र कश्चित् संयोगविद्योष इति, मात्रप्रहणं सेनावनादिवत् केवलसंसक्तिप्रतिपादनार्थम्,

संयोगमात्रं न तु संयोगिवशेषाः, इतिश्चन्दः आशङ्केयत्ताप्रतिपत्तये, आचा-पुद्रस्ववन्धहेतुः र्यसापि चित्तपरिवर्ती संयोगिवशेषस्तत्प्रतिपादनायात्रोच्यते इत्याह, अत्रेति प्रश्नविषयाभिसम्बन्धः यत्पृष्टस्तिभशीयते विधीयत इति, मनीषित-

संयोगविशेषाभिन्यक्यर्थमाह-

भा॰—सति संयोगे बद्धस्य सङ्घातो भवतीति। अन्नाह—अथ कथं बन्धो भवतीति ?। अन्नाह—

टी०—सतीत्यादि। सति परस्परसङ्घटक्षणे संयोगे बद्धस्यैव एकत्वपरिणतिभाजः सङ्गातात् स्कन्धोत्पत्तिः, एवकारार्थमितिकरणम्, पुद्गलानां पर्यायानन्त्येऽपि स्वजात्यनिकः मेण परस्परविलक्षणपरिणामाहितसामध्यात् सति संयोगिविशेषे केषाश्चिदेव बन्धो न सर्वेषामिति निश्चितमेतत्, संयोगिविशेषात् स्कन्धोत्पादः, न पुनर्थिज्ञायि स्वरूपेण संयोगिविशेषः, तत्परिज्ञानाय प्रश्नेनोपकमं पुनः परस्य प्रकटयति अन्नाहेति । सति सङ्गाते बन्धस्य सतः स्कन्थपरिणाम इति बन्धमेव पृच्छति अथ बन्धः कथं भवतीति । अथेत्यानन्तर्यार्थः, बद्धस्य स्कन्धपरिणामो भवतीत्युक्तेऽनन्तरं च य एव जिज्ञास्यते बन्धः एकत्वपरिणामः स कथं केन प्रकारेणाष्वोरण्यनां वा जायतं इति, किं परस्परानुप्रवेशेनाहोस्वित् सार्वोत्स्येन प्रवे-

<sup>9 &#</sup>x27;परिणत्यर्पितभजनापेक्षया 'इति क-ख-पाठः । २ 'नित्यादि 'इति क-ख-पाठः । ३ 'जायन्त 'इति क-च्य-पाठः । ३ 'जायन्त 'इति क-च्य-पाठो विचारणीयः ।

शामावेऽपीति ? अत्रोच्यते—परस्पसनुप्रवेशस्तावस्रवेष्यतेऽण्वोरण्नां वा श्विरामानात्, प्राक् चैतिकणीतं प्रपञ्चतः, स्थापितं चेदं-परिणतिविशेषादण्नां सर्वामत्नाः बन्धो मवति, अयस्पि-ण्डतेजसोरिशान्योन्यप्रदेशाभावेऽपि गुणविशेषात् सार्वात्म्येनेष्यते बन्धः । कीदशः पुनर्गुष-विश्लेषात् स तादशो बन्धः स्थादित्याह—

#### सूत्रम्—स्निग्धरूक्षत्वाद् बन्धः ॥ ५-३२ ॥

भा॰—क्षिग्धरूक्षयोः पुद्गलयोः स्पृष्टयोर्बन्धो भवति ॥ ३२॥ अन्नाह-किमेष एकान्त इति १। अन्नोच्यते—

टी॰ - सिम्बंरुक्षयोरित्यादि भाष्यम् । स्नेहो हि गुणः स्पर्शाख्यः, तत्परिणामः स्निग्धः, तथा रूक्षोऽपि, एकः स्निग्धोऽपरो रूक्षः, तयोभीतः स्निग्यरूक्षस्वं तत्परिणामापत्तिः तस्मात् स्निम्धरूक्षत्वादिति हेतो पत्रमी, अण्वोरणुनां वा बन्धो भवति, स्निम्धरूक्षयोरिति भाष्यकृता विभज्य द्विवचनप्रयोगोपन्यासोऽकारि सर्वोल्यस्कन्धज्ञापनाय, नातः परमल्यावयवः स्कन्धोऽस्ति, स्निम्धरूक्षव्यवहारः क्षेत्रकालविषयोऽपि भौक्तः समस्तीति तद्व्युदासाय पुत्र-खयोरित्याह, पूरणाव गलनाच पुद्रलाः, पूरकत्वेन स्कन्धान् निर्वर्तयन्ति, गलनेन स्कन्धभेदं विद्यति, स्पृष्टयोरिति संयुक्तयोर्नासंयुक्तयोरिति, अनेन संयोगमात्रं गृहीतं संयोगपूर्वकस-क्लबन्धज्ञापनार्थम्, तत्र बन्धात् प्रतिघातो जायतेऽण्वोरण्यनां वा, प्रतिघातश्चेकदेशावगाहेऽन्योन्यं प्रतिहननम्, ततो रौक्ष्यस्नेहविशेषाद् बन्धः-अण्वन्तरेणाणोः श्लेषः, सृद्रजोभिस्तृणादिबन्धवत्, सन्ति ग्रणव एकगुणस्निग्धादिक्रमेण सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तानन्तगुणस्निग्धाः, तथैकगुण-रूक्षादिकमेण हीनमध्यमोत्कृष्टसङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तानन्तगुणरूक्षाः, तोयाजागोमहिष्यु-ष्ट्रीक्षीरचृतस्नेहानुमानप्रकर्षाप्रकर्षवत्, चिकणत्वलक्षणः परिणामः स्नेहः, तद्विपरीतो रूक्षः, तत्रश्र संश्लेषकारणपरिणतिमन्त्रात् सर्वात्मसंयोगवन्धप्रसिद्धिः, प्रत्यक्षश्रवंविधद्रन्याणां वन्ध-विशेषो नातीव युक्तिमपेक्षते, युक्तिरपि-संहतमहद्र्व्यं घटादि प्रत्यक्षमणुबन्धस्यानुमापकम्, नाणुसत्संहतिविशेषमन्तरेण महत् संहतं युज्यते, एवमेव चापकर्षणधारणनोदनादिव्यवहार-सिद्धिन त्वन्यथा, तथानुपग्रहणात् प्रतीघातः परमाणोः, लोकान्ते शुपग्राहकधर्मद्रव्याभावात् प्रतिद्दन्यतेऽणुरगतिः सन्, तथाऽणोः प्रतीघातो बन्धनयोभ्यं परिणाममन्तरेणाप्यते, नाप-तता (१) स्पर्शित्वान्मृर्तिमस्त्राच, सप्रतिघातस्य च बन्धो दृष्टः श्लेषरूपरागादेः, अतः सुष्ट्रच्यते स्निग्धरूक्षत्वात् पुद्गलयोः संयुक्तयोर्बन्घो भवतीति । इतिकरण उपप्रद-र्श्वनार्थः. एवं गृहाणेति ॥ ३२ ॥

अत्राहेत्यादिसम्बन्धप्रतिपत्तिः । किमेष एकान्त इति ? । किमिति प्रश्नार्थः, एप

९ 'नोफाः' इति क-पाठः। २ 'क्षादि...नन्तगुणरू ' इति पाठः श-पुस्तके नास्ति, तत्र तु मुद्दणदोष इति स्पष्टं प्रतिभाति ।

इत्यन्तरमोगाम्। मिसम्बन्धः, स्निग्धगुणानां रूक्षगुणानां च बन्धो मवतीति, इतिशन्दोऽनधा-रणार्थः । किमेन नियम एव सर्वस्य स्निग्धगुणस्य रूक्षगुणेन बन्ध इति, एवं पृष्टे अञ्चोन् च्यते इत्यादः । सन्नि विधावविशेषेण प्रवृत्ते किष्ठण्यमोत्कृष्टस्निग्धरूक्षाणामनिष्ठेतार्थप्र-सङ्गविनिवृत्यर्थमिद्रममिद्धमहे—

#### सूत्रम्-न जघन्यगुणानाम् ॥ ५-३३ ॥

टी०-अतिप्रसक्तस्य विधेरयमपवादारम्मः ॥

भा॰—जघन्यगुणस्तिग्धानां जघन्यगुणस्क्षाणां च परस्परेण बन्धो म भावति ॥ ३३॥

दी ०-- जघन्यगुणस्निग्धानामित्यादि भाष्यम् । प्रकृतत्वाद् बन्धः प्रतिषिध्यते नश्च-ब्देन, केवां बन्धो न भवति ? जघन्यगुणस्निग्धानां जघन्यगुणरूक्षाणां च । जघने भवो जयन्यः, ( जर्यन्य इवान्यो जयन्यः ) निकृष्ट इत्यर्थः, जयन्यश्वासौ गुणश्च जयन्यगुणः ( जय-न्यगुणः ) स्निग्धो येषां ते जघन्यगुणस्निग्धाः पुद्रलास्तेषां जघन्यगुणरूक्षाणां च परस्परेण क्न्यः प्रतिषिध्यते, परस्परेणेति सजातीयविजातीयविशेषप्रतिपादनम् । स्वस्थाने स्निग्धस्य स्नियेम नेष्यते बन्धः, सक्षस्यापि रूक्षेण नैवास्ति बन्धः, तथा परस्थानेऽप्येकगुणस्मिष्धस्वै-कग्रणकक्षेण नैवास्ति बन्धः, सत्यप्येषां संयोगे स्निग्धरूक्षगुणत्वे च न परस्परमेकत्वपरिण-तिलक्षणो बन्धः समस्ति, किं पुनः कारणमत्रैषां बन्धो न भवतीति ? ताद्दग्विधपरिणतिश-क्तेरभावात, परिणामशक्तयश्च द्रव्याणां विचित्राः क्षेत्रकालाद्यतुरोधिन्यः प्रयोगविस्नसापेक्षाः प्रभवन्ति, न जातुचित् पर्यचुयोगवश्चेन पर्यचुयोक्तरिच्छामजुरुध्यते, ज्वन्यश्च स्नेह्गुणः स्तोकत्वादेव जधन्यगुणरूक्षं पुद्रतं न प्रत्यलः परिणामयितुम्, तथा रूक्षगुणोऽप्यन्पत्वाज्ञधन्य-गुणस्निग्धं नात्मसात्कर्तुं समर्थः, सङ्ख्यावाची चायं गुणश्रव्दः, यथैक एवास्य गुणः पुरु-षस्येति, आधिक्यार्थे वा द्विगुणत्रिगुणमिति यथा, अस्ति च स्नेहादिगुणानां प्रकरीपकंषमेदः, तद् यथा-जलादजाक्षीरं स्निग्धम्, अजाक्षीराद् गोपयः, गोपयसो महिषीपयः, ततः करमीपय इत्युत्तरोत्तरस्नेहाधिकत्वम्, एषामेव पूर्व पूर्व रूक्षम्, तत्रैकगुणस्निग्धस्यैकगुणस्निग्धेनैव झादिना सर्वेण सद्देशन सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तानन्तगुण्स्निग्धेन वा नास्ति बन्धः, तथैव नैकगुणस-क्षस्यैकगुणरूक्षादिभिः सद्दर्शैर्यानदनन्तगुणरूक्षेने भवति बन्धः, सूत्रव्यापारस्तु जवन्यगुणस्नि-म्धानां जघन्यगुणरूक्षाणां च पुद्रलानां नास्ति बन्धः परस्परम्, शेषं वक्ष्यमाणसूत्रव्याख्येयसुक्तं प्रसङ्गतः, इत्येवमेतौ जधन्यगुणस्निम्धरूश्ची विहायान्येषां मध्यमीत्कृष्टस्निम्धानां रूक्षेः सह

<sup>.</sup> १ अन्न निदान्तस्यो आयः क-क-योनीस्ति । २ 'रुक्षाविभिः' इति क-सा-पाठः । .

स्निग्धेश्र रक्षाणां परस्परेण बन्धो भवति इति, अर्थापत्ति रुभ्यो व्यमर्थः सामर्थ्यादवगम्यते, स च यादृशो यथा च भवति तं तादृशं तथा वक्ष्यामः, इहैताबदुपयुज्यत इति ॥ ३३ ॥

भा०—अत्राह-उक्तं भवता-जघन्यगुणवर्जानां (श्विग्धानां) रूक्षेण रूक्षाणां च श्विग्धेन सह बन्धो भवतीति । अथ तुल्यगुणयोः किमत्यन्तप्रतिषेध इति १ । अत्रोच्यते—न जघन्यगुणानामित्यधिकृत्येदमुच्यते—

टी॰—अञ्चाहेत्यादिना ग्रन्थेन सम्बन्धं विधत्ते । प्रतिपादितं भवताऽनन्तरं जघन्यगुणिकाग्यस्थ्योन्तिति बन्धः, तिश्रवेधादन्येषां जघन्यगुणवजीनां बन्धप्रसङ्गे सद्दश्मनां प्रतिषेधे यत्नो विधेय इत्यर्थापत्तिप्रापितं चेदं द्विगुणिक्षिन्धस्यैकगुणरूक्षेण सह एकगुणिकाग्यस्य द्विगुणरूक्षेण सह बन्धो भवतीति । एतदुक्तं भवति—निकृष्टिस्तग्धरूक्षयोर्वन्धप्रतिषेधान्मध्यमोत्कृष्टिस्तग्धरूक्षगुणानां परस्परेण बन्धः प्रतिज्ञातोऽर्थतः पृथगिधिकरणानाम् । अथ तुल्यगुणयोः किमत्यन्तप्रतिषेध इति प्रश्ने कृते अत्रोच्धतः तृल्यगुणयोः स्निम्धाधिकरणयोरेकैकगुणयोः किमेकान्तेनैव प्रतिषेध इति प्रश्ने कृते अत्रोच्धतः इत्याह । अत्यन्तप्रतिषेध एव, काधिकृत इति चेदित्याह, न जघन्यगुणानामित्यिधिकृत्येद्वनुच्यते, यथैव स्निग्धरूक्षाणां जघन्यविषयाणां बन्धाभावस्त्रथैव गुणसाम्ये सद्दशानां बन्धाभाव इति सम्बन्धनीयम्। अथवा स्निग्धरूक्षयोर्भिकाधिकरणयोर्वन्धप्रतिषेधः कृतोऽथ तुल्यगुणयोः स्निग्धाधिकरणयोर्व किपान्यमिति सामध्याद्ध्याहारं कृत्वा व्याख्येयम् , तुल्यगुणयोः स्निग्धाधिकरणयोर्व क्रिश्चाधिकरणयोर्व किपान्यमिति सामध्याद्ध्याहारं कृत्वा व्याख्येयम् , तुल्यगुणयोः स्निग्धाधिकरणयो क्रिश्चाधिकरणयोर्व किपान्यमिति सामध्याद्ध्याहारं कृत्वा व्याख्येयम् , तुल्यगुणयोः स्निग्धाधिकरणयो क्रिश्चाधिकरणयोर्व किपान्यमिति सामध्याद्ध्याहारं कृत्वा व्याख्येयम् , तुल्यगुणयोः स्निग्धाधिकरणयो क्रिश्चाधिकरणयोर्व क्रियन्यन्त्रतिषेधः इति, एकान्तेनैव प्रतिषेधः, स पुनर्न जघन्यगुणानामित्यत्र सूत्रे-ऽधिकृतस्तमाश्रित्योच्यते—

#### सूत्रम्-गुणसाम्ये सहशानाम् ॥ ५-३४ ॥

टी०-अथवा स्निग्धरूक्षगुणः ॥

भा॰—गुणसाम्ये सति सदृशानां बन्धो न भवति । तद् यथा-तुल्यगुण-स्निग्धस्य तुल्यगुणस्निग्धेन, तुल्यगुणरूक्षस्य तुल्यगुणरूक्षेणेति ॥

टी०—गुणसाम्ये सतीत्यादि भाष्यम् । गुणाः-स्निग्धरूक्षास्तेषां समता साम्यं तस्मिन्
गुणसाम्ये, सतीत्यनेन विशिष्टार्थां सप्तमीं स्चयति, "यस्य च भावेन भावलक्षणम्" (पा०अ०२,
पा०३,सू०३७)इति निमित्तसप्तम्येषा, सति गुणसाम्ये तुल्यसङ्ख्यत्वे सहशानां बन्धो न भबति, गुणानां साम्येन ये सहशाः, न क्रियासाम्येन, ते सति गुणसाम्ये सहशास्तेषां बन्धो नास्ति,
पूर्वापवादविशेषसमर्थनार्थमेवेदं – न जघन्यगुणानाम् (स०३३) इत्यभिधाय तद्विशेषमपवदते,
तं चापोद्यमानसुदाहरणेन स्पष्टयति । तद् यथेत्युदाहरणोपन्यासः, तुल्यगुणस्मिष्धस्य तुल्यगुणस्निष्येन तुल्यगुणरूक्षस्य तुल्यगुणरूक्षेणेति सामान्योपन्यासः समस्तैकगुणस्निष्ध-

रुषादिसमगुणविकल्पसङ्ग्रहार्थः। तुल्यगुणः स्निग्धो यस्य स तुल्यगुणस्निग्धः, तुल्यः स्नेहगु-णो यस्येत्यर्थः, तस्यानेन सददोनैव तुल्यगुणस्निग्धेन बन्धो नास्ति, परस्परं परिणतिशक्ते-रमावात्, तुल्यवलगुणमल्लद्वयान्योन्यानभिधातवद्, एकगुणस्निग्धो हि नैकगुणस्निग्धेन बध्यते, तथाऽनन्तपर्यवसानाद् द्विगुणादिस्निग्धाः द्विगुणादिस्निग्धेः समगुणेरनन्तपर्यवसानैः सह न बध्यन्ते, एवमेकगुणरूक्षोऽप्येकगुणरूक्षेण सह न बध्यते, तुल्यदुर्वलगुणमल्लद्वया-न्योन्यानभिधातवदेव, तथा द्विगुणादिरूक्षा न द्विगुणादिरूक्षेरनन्तावसानैः सह बन्ध-मनुभवन्तीति।।

भा॰—अन्नाह—सदशग्रहणं किमपेक्षत इति १। अन्नोच्यते—गुणवैषम्ये सदशानां बन्धो भवतीति ॥ ३४॥

दी०—अत्राह—सहरायहणं किमपेक्षत इति। एवं मन्यते प्रष्टा, गुणसाम्ये सित बन्धो न भवति, येषां च समा गुणाः प्रकर्षापकर्षवृत्ताः प्रतिविशिष्टसङ्ख्याविष्ठिः सास्ते नियमेन गुणैः सद्द्याः, इत्येतावताऽभिलिषतेऽर्थे सिद्धे सद्दशप्रहणमतिरिच्यमानमप्रतार्थापेक्षि भवति, तं चापरमर्थमजानानः प्रश्नयति—किमपेक्षते सद्दशप्रहणमिति, आचार्योऽपि विशिष्टार्थप्रतिपत्तये सद्दशप्रहणं चेतिस निधायाह—अत्रोच्यत इति । गुणवैषम्ये सदद्यानां बन्धो भवतिति, स्नेहगुणवैषम्ये रूक्षगुणवैषम्ये च बन्धः समस्ति, केषामत आह—सदद्यानामिति। एनमर्थं सद्दशप्रहणमपेक्षते, साद्दश्यं च स्नेहगुणमात्रनिबन्धनं रोक्ष्यगुणमात्रनिबन्धनं च सङ्ख्यानमाश्रित्य प्राह्मम्, अतः सद्दशानामिप स्नेहगुणसामान्येन रोक्ष्यगुणसामान्येन च प्रकर्षापकर्षवृत्ततद्वुणवैषम्ये सित भवत्येव बन्धः, तद्यथा—एकगुणस्निग्धित्वगुणस्नग्धेन, द्विगुणस्नग्ध्यतुर्गुणस्निग्धेन, त्रिगुणस्निग्धः पञ्चगुण-स्निग्धेन, चतुर्गुणस्निग्धः पञ्चगुणस्नग्धेनते च प्रवर्षापत्तिम्थेन दिगुणरूक्षेणेति भावनी-यम्, एतच सम्प्रदायेनागमोपनिबन्धदर्शनेन च प्रायो विसंवदित इत्यनादरः ॥ ३४ ॥

भा॰—अन्नाह्—किमविद्योषेण गुणवैषम्ये सहद्यानां बन्धो भवतीति १। अन्नोच्यते—

टी॰—अन्नाहेत्यादिः सम्बन्धप्रतिपादनपरो ग्रन्थः, किमविद्योषेण गुणवैषम्ये सद-द्यानां बन्धो भवतीति, यद्यंविशेषेण तत एकगुणस्निग्धस्य द्विगुणस्निग्धेनापि बन्ध-प्रसङ्गोऽनिष्टं चैतदा(दित्या ?)रेकमाणे प्रष्टरि स्र्रिशह—अन्नोच्यत इति, न सर्वेषामेव, सद्द्यानां, किं तर्हि ?

१-२ ' न्याभिघात ॰ ' इति ग-पाठः । ३ 'सामान्यगुणेन' इति ग-पाठः । ४ 'तर्ह्मवि' इति ग-पाठः ।

# सूत्रम्—द्रविकादिगुणानां तु ॥ ५-३५॥

भाश-विधिकादिगुणानां तु सहशानां बन्धो भवति।

टी०—द्यिकादिगुणानां तु सहशानां वन्धो भवतीत्यादि भाष्यम् । द्वाभ्यां गुणविशेषाभ्यामन्यस्मादिधको यः परमाणुः स आदिर्थेषां ते द्यधिकादिगुणाः । गुणशन्दोऽत्र गु-चिवचनः । गुणवन्तो गुणाः परमाणव इत्यर्थः । तेषां द्यधिकादिगुणानामणूनां सहशानां बन्धो भवति, सहशानामिति स्नेहसामान्यं रूक्षसामान्यं चाश्रित्य साहश्यं व्याख्येयम् ।

भा०—तद्यथा—स्निग्धस्य ब्रिगुणाधिकस्निग्धेन, ब्रिगुणाद्यधिकस्मिग्धस्य एकगुणस्निग्धेन, रूक्षस्यापि ब्रिगुणाद्यधिकरूक्षेण, ब्रिगुणाद्यधिकरूक्षस्य एकगुण. रूक्षोण, एकादिगुणाधिकयोस्तु सदद्यायोबन्धो न भवति। अत्र तुद्याबद्दो व्यावृत्ति-विद्योषणार्थः, प्रतिषेध व्यावर्तयति बन्धं च विद्योषयति ॥ ३५॥

ही०-नचथा-स्निग्धस्येत्यादिनोदाहरति।[एकगुण]स्निग्धस्येत्यनुक्तेऽपि सङ्ख्याः गम्यते गुणश्र सामर्थ्यात्, बिगुणाचाधिकस्निग्धेनाणुना, द्वाभ्यां स्नेहगुणविशेषाभ्यामेकगुण-स्निन्धाद्धिको यस्तेन सहास्ति बन्धः, यथैकगुणस्निन्ध एकस्तदन्यस्तिगुणस्निन्धः, अत्रैकगुण-स्तिम्धस्यैकः समानो गुणस्त्रिगुणस्निम्धे (स्कन्धे) अणौ वा शेषेण गुणद्वयेनाधिकः,द्विगुण(द्यधिक-स्निग्धेनेत्यादिग्रहणादेकगुणस्निग्धस्य चतुर्गुणपञ्चगुणस्निग्धेनापि बन्धसिद्धिः, तथा द्विगुणाद्य-धिकस्निग्धस्यैकगुणस्निग्धेन सह बन्धसम्भवः॥नतु च प्रथमविकल्पानास्ति कश्चिद् विशेषोऽस्य स्फूट:, सत्यं, न कश्चिद् मेदः, तथापि तु बन्धो ब्यादिवृत्तिः, तत्र बध्यमानयीर्वध्यमानानां वा षष्ट्रचन्तत्वे तृतीयान्तत्वे वा बन्धाविशेष इति प्रतिपत्त्यर्थग्रुभयथोचारणं चकार भाष्यकारः॥ रूक्षस्यापीत्यादिभाष्यमुक्तप्रकारेणैव गमनीयम् , एवं द्यधिकादिगुणानां स्नेहवतां रीक्ष्यवतां च यथोक्तलक्षणो बन्धो भवतीत्युच्यते, मृतिषेधच्यावृत्तिप्रदर्शनार्थं भवति तुशन्दोपादानम् । व्यधिकादिगुणानां बन्धाभ्यनुज्ञाने चार्थापत्तिलभ्यफलप्रदर्शनार्थमिदमाह—एकादिगुणा-धिकयोस्तु सदृशयोबेन्धो न भवति, प्रतिविशिष्टपरिणतिशक्तेरभावात् , एकगुणस्निग्ध-स्य हि द्विगुणस्निन्धोऽणुरेकगुणाधिकः,द्विगुणस्निग्धस्य त्रिगुणस्निग्ध एकगुणाधिकः, त्रिगुण-क्षिण्यस्य चतुर्गुणिक्षिण्य एकाधिक इत्यादि यावदनन्तगुण एकाधिक इति, एवं सक्षस्मावि वाच्यम्, एकादिगुणाधिकयोरित्यत्रादिग्रहणाद् द्विगुणस् त्रिगुणेन सह नास्ति बन्धः, तत्रापि द्विगुणश्चेकगुणाश्चिकश्चेति द्विचनम्, एवं शेषविकल्पयोजनमपि कार्यम्, तुशब्दः कैमर्थक्यात् सूत्र इत्याशिक्कते भाष्यकृहाह—अत्र तुशब्दो व्यावृत्तिविशेषणार्थः ॥ तुशब्दुस्यानेका-र्थेवृत्तित्वे सत्यप्यत्र सूत्रे व्यावृत्तिर्विशेषणं चोभयमर्थः परिगृह्यते, व्यावृत्तित्र विशेषणं च व्या-वृत्तिविशेषणे अर्थस्ते यस्य स तथोक्तः, तत्र व्यावृत्तिः-निवृत्तिः, विशेष्यतेऽनेनेति विशेषणं, तद-र्थो यस्यासी व्यावृत्तिविश्लेषणार्थः, कस्य पुनर्व्यावृत्तिः किं वा विश्लेष्यमाणमित्याव - प्रतिषेधं

व्यावर्तयति बन्धं च विद्योषयतीति । न जघन्यगुणानामिति प्रकृतप्रतिषेधस्तं व्यावर्तयति, यथाऽधिकृतं च बन्धं विश्विनष्टि, गुणवेषम्ये सति सद्दशानां गुणद्वयाधिकानां बन्धो भवतीत्ये-वंविशेषणार्थः, ततश्च व्याष्ट्रते प्रतिषेधे बन्धे च विशेषिते द्यधिकादिगुणानां बन्धः सिद्धो निरपवाद इति ।। आगमगाथासंवादी चायं सूत्रचतुष्ट्यार्थः—

"निद्धेस्स निद्धेण दुआधिएण, छुक्खस्स छुक्खेण दुआधिएण।

निद्धस्स छुक्खेण उवेति बंधो, जहण्णवज्जो विसमे समे वा॥१॥"—प्रज्ञा० गा० २०० गुणवेषम्ये सहशानां द्यधिकादिगुणानां तु बन्धो भवतीत्यस्य वाचकं गाथाशकलमाद्यं, स्निग्धस्य स्निग्धेन सह रूक्षस्यापि रूक्षेण सहेति, तत्रश्च "गुणसाम्ये सहशानां" (सू० ३४) भवति बन्ध इत्येतत् सूत्रं लब्धम् । अथ स्निग्धरूक्षयोः परस्परेण कथमित्याह—पाश्चात्य-मर्थम् । एतेन च "स्निग्धरूक्षत्वाद् बन्धः" (सू० ३२), "न जधन्यगुणानाम्" (सू० ३३) इति सूत्रद्वयपरिग्रहः । स्निग्धगुणरूक्षयोश्च जधन्यगुणवर्जः परस्परेण विषमगुणयोः समगुणयोश्च बन्धो भवतीति ॥३५॥

भा०—अन्नाह—परमाणुषु स्कन्धेषु च ये स्पर्शाद्यो गुणास्ते किं व्यवस्थिता-स्तेषु आहोस्विद्व्यवस्थिता इति १। अन्नोच्यते—अव्यवस्थिताः। कुतः? परिणा-मात्। अन्नाह—द्वयोरिप बध्यमानयोर्गुणवत्त्वे सति कथं परिणामो भवतीति १॥ उच्यते—

टी०—अन्नाह-परमाणुष्वित्यादिना प्रन्थेन सूत्रं सम्बद्धाति। अत्रेत्यौत्सिर्गिकं बन्धलक्षणे सापवादे प्रतिपादिते प्रच्छत्यजानानः, परिणामविशेषो हि बन्धः, स च स्निग्धे रूक्षलक्षणपरिणा-मान्तरापादः, अतः परमाणुषु ये स्पर्शादिगुणपरिणामाः स्कन्धेषु वा शब्दाद्यस्ते कि नित्याः—सर्वदा व्यवस्थितास्तेषु परमाण्वादिष्वाहोस्विद्व्यवस्थिता—भूत्वा पुनर्न भवन्तिति ? । अयमभिप्रायः प्रश्नयितुः—परमाणवः संहन्यमाना द्विप्रदेशादिकस्कन्धाकृत्या परिणमन्ते परिमण्डलादिपश्चप्रकारसंख्यानरूपेण वेति, तत्र यदि व्यवस्थिताः परमाणुषु परिणामाः स्पर्शादयः स्कन्धेषु वा स्पर्शादिशब्दाद्यस्ततस्तेषां व्यवस्थितत्वात् सर्वदा नोत्पादो न विनाशः, तौ चान्तरेण स्निग्धरूक्षगुणयोरण्वोः परिणामाभावे तद्वस्थयोः कृतो द्यणुकादिस्कन्धपरिणामः शस्कन्धेषु वा स्पर्शादिशब्दादिपरिणामस्यैकस्यैव नित्यतयेष्टत्वात् शेषस्पर्शादिशब्दादिपरिणामाभावः । अयाव्यवस्थिताः,सर्वमिष्यमाणग्रुपपन्तम्, पूर्वकपरिणामत्यागेनोत्तरपरिणामान्तराभ्युपगमे स्पर्शादयोऽन्ये चान्ये च स्पर्शादिशब्दादय्य क्षेत्रकालद्रव्यभावपरिणामविशेषाः स्पुरित्यवगम्येत यथापरिणामं वस्त्विति, तन्न जाने कथमेतदिति, सित चाप्यव्यवस्थितत्वे कि समन्युणः समगुणतयैव परिणमयत्युत विषेमगुणतयाऽपीति सिन्दिहानं प्रतीदमन्नोच्यते—अव्यव-

९ 'स्निग्धस्य स्निग्धेन द्वयाधिकेन, हृक्षस्य हृक्षेण द्वयाधिकेन । स्निग्धस्य हृक्षेणोपैति बन्धो, जधन्यवर्जी विषमः समो वा ॥

२ ' पातोत्यः' इति क-पाठः । ३ ' विषमतया' इति क-पाठः ।

स्थिताः परमाणुस्कन्धेषु स्पर्भादयः, स्पर्भादिशब्दादयश्रेति, अनवस्थितत्वे प्रतिक्षाते पुनः मश्रयति-कुतः पुनरनवस्थितत्वम् ? एवं मन्यते-किं प्रतिज्ञामात्रेणानवस्थितत्वम्रुत काचिद् युक्तिरप्यस्तीति १ एवमाशक्किते युक्तिमाह—परिणामादिति । "तज्ञावलक्षणः परिणामो" वक्ष्यते (स्० ४१), स एव हि परमाणुः स्कन्धो वा द्रव्यत्वादिजातिस्वमावमजहत् स्पर्धान्त-रादिगुणं शब्दान्तरादिगुणं प्रतिपद्यते, स्पर्शादिसामान्यमजेहतः परमाण्वादयः स्पर्शादिविशे-षानासादयन्ति, अतोऽवस्थितानवस्थितत्वमेषां स्पर्शादीनाम्, परिणन्तारो हि स्वशक्तिपाटवमाजो मरिचलवणहिङ्ग्वादयः परिणम्यं वस्तु कथिततकादिस्वाद्वाद्याकारेणात्मसात्कुर्वन्तो दृष्टाः, केचित तु द्धिगुडादयः परिणमनशक्तिस्वाभाव्यात् परस्परपरिणतिहेतवः, पूर्वेवामेकतः परि-णतिश्रोक्तिः पाद्यवातिशयात्, एवं परिणामादनवस्थिताः स्पर्शादिशब्दादयः, परिणामानवस्थि-तत्वे प्रतिपादिते लब्धावकाशः पुनः अत्राह-द्वयोरपि बध्यमानयोग्रीणवत्त्वे सति कथं परिणामो भवतीति ?। एवं मन्यते-भवतु परिणतिविशेषादनवस्थितं गुणवन्तम्, अण्वोस्तु बध्यमानयोर्गुणवस्वे सति तुल्यगुणयोर्विषमगुणयोर्वा सक्ख्यया द्विगुणस्निम्धस्य -द्विगुणरूक्षस्य वेत्यादेल्यथैकगुणस्निग्धस्य त्रिगुणस्निग्धस्य चेत्यादेरेकगुणरूक्षस्य त्रिगुणरू-श्वादेः कथं-केन प्रकारेण परिणामी भवति ?। अयमभिप्रायः-किं द्विगुणस्निग्धी द्विगुणरूक्षं स्नेहात्मतया परिणमयत्युत द्विगुणरूक्षो द्विगुणस्निग्धं रूक्षात्मतया परिणमयतीति ? एवं शेषवि-कल्पा द्रष्टच्याः । तथा किमेकगुणस्निग्धस्त्रिगुणस्निग्धमात्मसात्करोतीत्येवं त्रिगुणस्निग्धः एकगुणस्त्रिधमित्यादिसन्देहविच्छेदायात्रोच्यते-

#### सूत्रम-बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ ॥ ५-३६ ॥

टी॰—वन्धनं बन्धः—संयोगः, समः—तुल्यः, स च गुणतः परिगृद्यते, एवं च यस्यासी समस्तस्येतरोऽपि समो भवति, अधिकगुणोऽपि यद्पेक्षयाऽऽधिक्यं लभते स हीनः, सूत्रे च साक्षात् समाधिकी पारिणामिकावेव गृहीती, न तु परिणाम्यः समो हीनगुणो वेत्यतो बन्धशब्दोपादानादिष्टलाभः, सम्बन्धो हि झादिष्टिचिरित्युक्तम्, एवं च द्वितीयः समो हीनश्र सामर्थ्याद् बन्धपरिप्रापित इति, एतदेव भाष्येण दश्यति—

भा॰—बन्धे सति समगुणस्य सँमगुणपरिणामको भवति । अधिकगुणो हीनस्पेति ॥ ३६ ॥

टी०--सित घन्धे-सङ्गहलक्षणे विस्नसाद्वारेण तुरयगुणो द्विगुणस्निम्धस्तुरयगुण-स्तद्विगुणरूक्षस्य परिणामकः-स्वमतेन स्नेहगुणेन रूक्षगुणमात्मसात्करोति, एवं रूक्षगुणः

१ 'जहन्तः' इति ग्रन्पाठः । २ 'शक्तिपाटवा' इति क-पाठः । ३ 'ण्यमकी' इति क-खा-पाठः । ४ 'समगुणः परि॰' इति प्रतिभाति । ५ 'ग्रुक्स्य द्विगुण॰' इति प्रतिभाति ।

कदाचित् परिणामकः, स्वगतेन रूक्षगुणेन स्नेहगुणमात्मसात्करोति परिणामयतीति, गुणसास्ये तु सद्दशानां बन्धप्रतिषेधः, इमौ तु विसद्दशावेको द्विगुणस्निग्धोऽन्यो द्विगुणरूक्षः, स्नेहरूश्वयोश्व भित्रजातीयत्वान्नास्ति साद्दश्यम्, तथाऽधिकगुणः-त्रिगुणस्निग्धो हीनगुणस्य-एकगुणस्निग्धस्य परिणमयिता, अनेन होकगुणस्निग्धित्त्रगुणस्निग्धतामापद्यते, कस्तूरिकांशानुविद्वविलेपनवत्, एतावच बन्धजातं समगुणयोर्विषमगुणयोर्वा परिणम्यत्वं च, इतरमात्मसात्कुर्वन्
परिणमत इति परिणामकः, परिणम्यगुणसङ्ख्यामाश्चित्य वा स्वगुणसङ्ख्यामजद्वत् परिणमत्व
इति परिणामकः, अथवा परिणमनं परिणामस्तं करोति-परिणामयति परिणामकः, आत्मस्रपेण परस्यापि परिणामं करोतीत्येवं प्रकृत्यन्तणिजन्तत्वयोर्न कश्चिद् विरोध इति ॥ ३६ ॥

भा॰—अत्राह-उक्तं भवता (अ०५, सु०२)—द्रव्याणि जीवास्रेति। तत् किमुद्देशत एव द्रव्याणां प्रसिद्धिराहोस्विल्लक्षणतोऽपीति ?। अत्रोच्यते—लक्षण-तोऽपि प्रसिद्धिः, तदुच्यते—

टी०—अत्राह् उक्तं भवतेत्यादिना स्त्रसम्बन्धमाचष्टे । अत्र शास्त्रे मवताऽमिहितं पश्चमाध्याये वां—द्रव्याणि जीवाश्च(अ०५,स०२)इति, धर्माधर्माकाशपुद्रला द्रव्याणि जीवाश्चेत्येवं पश्च द्रव्याणि प्रथममुद्दिष्टानि—सामान्येनोक्तानीति, न तु द्रव्यलक्षणमपदिष्टम्, एवंलक्षणकं द्रव्यमिति, यस्माद् द्रव्यशब्देनोक्ता धर्मादयः तस्मात् किमुद्देशत एच—सामान्याभिधानमात्रात्वेव द्रव्याणां—धर्मादीनां स्वरूपमसिद्धिः—स्वरूपपरिज्ञानमाहोस्विद्स्तिकिश्चिष्ट् वैशेषिकम् असाधारणलक्षणमिति । एवं मन्यते—प्रतिव्यक्ति प्रतिनियमात् लक्षणस्य यथाऽवस्थितलक्ष्यपरिच्छेदित्वादुदेशतस्तावन्नेष्यते प्रसिद्धिः, किं तर्हि । लक्षणत इष्यते, तत्रश्च यतो लक्षणतः प्रसिद्धिधर्मादिद्रव्ये तदपदेष्टव्यम्, यथाऽऽत्मनोऽसाधारणं साकारानाकारोपयोगलक्षणम्, सामान्यविशेषसंज्ञाव्यवहार्याथ सर्वे प्रावचनाः पदार्था इति ॥ नतु चोत्पादव्ययधीव्ययुक्तं सिदिति सामान्यलक्षणमुक्तं (स०२९), सत्यमेतत्, अम्रनातु प्रश्नप्रसरेण विशेषलक्षणमिधापयति प्रश्नयिता—किं द्रव्यं केवा धर्मा इति, द्रव्यस्यधर्माणां च विशेषावगतिजिज्ञासार्थं प्रश्नः, आचार्थां विशेषिकं लक्षणं मनसि सिववश्यात्रोच्यत इत्याह, किमुच्यते १—लक्षणतोऽपि प्रसिद्धः, अपिशव्दादुदेशतोऽपि असाधारणं लक्षणं, तस्मालक्षणाद् यथा द्रव्यपदार्थे प्रसिद्धः—विशिष्टविज्ञानोत्पादो विज्ञातुर्भवति तथा तल्लक्षणमुच्यते ॥

#### सूत्रम्—गुणपर्यायवद् द्रव्यम् ॥ ५-३७ ॥

भा०—गुणान् रुक्षणतो वक्ष्यामः(सू०४०)। भावान्तरं संज्ञान्तरं च पर्धायः। तदु-भयं यत्र विद्यते तद् द्रव्यम् । गुणपर्याया अस्य सन्त्यस्मिन् वा सन्तीति गुण-पर्यायवत् ॥ ३७॥

१ 'च 'इति क-पाठः।

दी॰—गुणान् रुक्षणतो वक्ष्याम इत्यादि भाष्यम् । सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तसङ्ख्यया सङ्ख्यायमानत्वाद् गुणाः—शक्तिविशेषाः, त एव क्रमेण सह च भवन्तः सर्वतोष्ठ्यस्वाद् भेदाः—पर्यायास्तान् गुणान् पिण्डघटकपालादीन् रूपादींश्च, लक्षणतः असाधारणशक्ति-विशेषात्, अभिधास्यामः (स० ४०)—" द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः " इत्यत्र, द्रव्यस्य हि गुणपर्यायाः परिणतिविशेषाः सम्भवन्ति, न तु गुणपर्यायाणां केचिदन्ये गुणपर्यायाः सन्ती-त्येवं भावयिष्यामः । व्यवहारनयसमाश्रयणेन तु गुणाः पर्याया इति वा मेदेन व्यवहारः प्रवचने, युगपदवस्थायिनो गुणा रूपाद्यः, अयुगपदवस्थायिनः पर्यायाः, वस्तुतः पर्याया गुणा इत्यैकात्म्यम् । यत आह—

" दें। पज्जवे दुगुणिए लभित उ एगाओ दन्वाओ" (आवइयकनिर्युक्तौ गा०६४)। तथा-

'' तं तह जाणाति जिणो, अपज्जवे जाणणा नत्थि'' (आव॰ नि॰ गा॰ १९४)। तथा—

" दैव्वप्यभवा य गुणा न गुणप्यभवाइं दव्वाइं " ( आव० नि० गा० १९३ )।

एवमेकमेवेदमितिमन्यमान आह-भावान्तरं संज्ञान्तरं च पर्यायः, भावादन्यो भावो भावान्तरम्न, समिक्रिंडन्यामिप्रायेणेन्दनशकनपूर्वारणादयोऽर्थविशेषा रूपादयश्व भावान्तरा भावमेदाः संज्ञान्तराणां प्रवृत्तो निमित्तभूताः, संज्ञान्तरं चेन्द्रशक्तपुरन्दररूपादि, एवमर्थभेदाः संज्ञाभेदाश्व गुण्णपर्याया निश्चीयन्त इति, तदेतदु अयं व्यवहारिनश्चयात्मकं गुणशब्दामिथेयं पर्यायशब्दाभिथेयं च यन्न-यिमन् स्थित्यंशे विद्यते—सामान्यलक्षणेऽस्ति तद्भावलक्षणपरिणतितयाऽवस्थितलक्षणं द्रव्यमिति, अनेन चतत् प्रतिपाद्यते—द्रव्यं परिणामि, गुणपर्यायाः परिणामाः प्रसवव्ययलक्षणा इति। एतदेव स्पष्टयति—गुणपर्याया इत्यादिना। उक्ताः प्रथमं गुणपर्यायाः, अस्यास्मिन् वा विद्यन्त इति मत्वर्थप्रपलक्षयति, अस्येते रूपादयः पिण्डादयश्च तद्भावलक्षणपरिणामाः सन्ति, न जातुचिकिष्परिणामं द्रव्यप्रपतिष्ठते, विकारलक्षणा चेयं षष्टी, यवानां धाना इति यथा, यवास्तु द्रव्यत्वसत्त्वमूर्तायपरित्यजन्त एव धानाकारेण विकियन्ते, न च विकारोऽत्यन्त-मेव प्रकृतेभेदेन वर्तते, तदन्त्रयवद् दशासु सुवर्णाक्ष्गुलीयकादिवत्, नाप्येकान्तेन भेदः, संज्ञा-प्रयोजनादिप्रतिनियमात्, तथा कदाचित् परिणामिपरिणामयोराधाराधेयविवेक्षायां व्यावहारिक्यां भेदप्रधानायामस्मिन् परिणामिनि स्थित्यंशे रूपादिपिण्डादयः परिणामाः सन्ति भेदान्तरकल्पनया, तथाऽत्सनि चैतन्यम्, आत्मातु ज्ञानाद्याकारेण परिणममानोऽसत्यिप भेदे

१ 'द्वौ पर्यवौ द्विगुणितौ लभते तु एकस्मिन् इच्ये । २ तत् तथा जानाति जिनः अपर्थवे ज्ञानं नास्ति ।

३ इन्यप्रमवाश्व गुणा, न गुणप्रभवाणि इन्याणि ।

४ ' विवक्षया ' इति क-पाठ: ।

भेदेन व्यविद्यते चैतन्यमात्मनीति । एवं सैव पुद्गलद्रव्यजातिः स्वरूपमजहती समासादित-तत्तद्भुणविशेषरूपादिपिण्डादिव्यपदेशे हेतुरित्यतः कथिश्चद् भेदाभेदस्वरूपं गुणपयीयवद् द्रव्यस्च्यते, तथा धर्माधर्माकाशजीबद्रव्याण्यपि गुणपर्यायविन्त भावयितव्यानि प्रागभिद्वित-क्रमेण, द्रव्यं हि भव्यं योग्यं सेहक्रमस्वां गुणपर्यायाणाम्, अत्र चागुरुलघुप्रभृतयः सहस्रवो गुणाः, पर्यायाः क्रमस्वः, पुनर्गतिस्थित्यवगाहज्ञानदर्शननारकादयो गुणपर्यायाः पूर्वमेव भाविता इति ॥ ३७॥

एवं गुणपर्यायपरिणामि द्रव्यलक्षणमिति प्रपञ्चे निर्णीते पर आशक्कते—धर्माधमीदीनि द्रव्याणि पञ्च स्वपरिणामलक्षणगुणपर्यायात्मकानि व्यावर्णितविविधोपकाराणि प्रदर्शितानि, तत्र कालस्यापि पूर्वग्रुपकारो वर्णित एव वर्तनादिगुणपर्यायलक्षणः, स च कालो द्रव्य-मित्येवं न पूर्वे नाधुना व्याख्यातः, न चोपकारकमन्तरेणोपकारः समस्ति शक्यं वक्तुम्, वर्तनादिक्ष्पकारः सोपकारकः स्थित्यादिवदुपकारत्वात्, तत् किमयं स्मृतिप्रमोषो युष्माकं येन विविक्तोपकाराधारः कालो द्रव्यं नोक्तः ? आहोस्विद् धर्मादिद्रव्यपञ्चकसाध्य एवायं वर्तनादिव्यापार इति विरचितप्रश्ने श्रोतिर सिद्धसाध्यतोद्विभावयिषाद्वारेण स्रिराह—

### कासस्य इच्यत्वम् सूत्रम्—कालश्चेरयेके ॥ ५-३८ ॥

टी०—विशिष्टमर्यादाविच्छकोध्वीधोऽधेतृतीयद्वीपाभ्यन्तरवर्तिजीवादिद्रव्यैः परिणमिद्रः स्वत एव करपते गम्यते प्रध्यतेऽपेक्ष्यते कारणत्याऽसाविति कालोऽपेक्षाकारणम्,
बलाकाप्रसवे गर्जितध्वनिवत्, पापविरतो वा प्रबोधवत्, चशब्दो द्रव्याकर्षणार्थः, कालुख्य
द्रव्यं षष्ठं भवति, इतिशब्द एवंशब्दार्थे, एविमिति युक्त्यभिधानेन प्रकारान्तरेण च न निर्युक्तिकं द्रव्यत्वमाचक्षते कालस्य, एके इत्यसहायार्थ एकशब्दः, एकस्य नयस्य भेदलक्षणस्य
प्रतिपत्तारः तदुपयोगानन्यत्वादेकेऽनपेक्षितद्रव्यास्तिकनयद्श्वनाः कालुश्च द्रव्यान्तरं भवतीत्याचक्षते । एतदेव भाष्येण सोपपत्तिकं स्फुटयति—

#### भा०-एके त्वाचार्या व्याचक्षते-कालोऽपि द्रव्यमिति ॥ ३८॥

टी०—एके त्वाचार्या इत्यादिना। एके नयवाक्यान्तरप्रधाना विशेषेणाचक्षते—व्यक्ती-क्यक्ती-क्यक्ती-क्यक्ती-क्यक्ती-क्यक्तित युक्त्या, परापरप्रत्ययाभिधाने तावदत्यन्तप्रसिद्धत्वाभिनिमेत्ते नाभ्युपगन्तुं शक्ये, यज्ञानयोर्निमित्तं स कालः, तद्यथा—युवस्थविरयोः, सिद्धे परत्वापरत्वे देशकृते परापरदेशयो-गात् । अथ देष्टोऽपरदेशयुक्ते त्वपरस्मिन्नपि स्थविरे परप्रत्ययः पराभिधानं च, तथैव च परदेशसंयोगात् परस्मिन्नपि यून्यपर्यत्ययोऽपराभिधानं च, तावेतौ व्यतिकरस्वभावावभिन

१ 'सहजकम 'इति क-पाठः। २ 'हष्टोऽर्वागूपर॰' इति क-पाठः।

धानप्रत्ययौ यिश्वमित्तौ तत्कारणमस्ति कालद्रव्यं, कालापेक्षे परत्वापरत्वे तिश्वमित्ते च प्रत्य-यामिधाने प्रादुर्भवतः परमपरमिति, तथा युगपदयुगपदिति यिश्वमित्ते प्रत्ययाभिधाने स

कालः, निमित्तविशेषे हि प्रत्ययविशेषः सिद्धचत्यभिधानविशेषश्च, गार्थभ्यम्

युगपद्युगपदिति, स चायं नानिमित्तो भवितुमहिति, यच निमित्तं

स कालः । इद्युक्तं भवति - तुल्यकार्येषु कर्तृषु साधारणकर्तृकेषु च कार्येषु पृथक् पृथग् व्यवस्थितेषु कृतं कियते कर्तव्यमित्येतस्मिन् निरूढे कर्तकर्तव्यभेदे च सति युगपदयुगपच कृतं कियते कर्तव्यमित्येतमवधि कृत्वाऽभिधीयते, यतः सोऽथींऽन्यः कालसंज्ञः, कृतादीनां योगपद्यायौगपद्येऽन्युनिमित्तासम्भवात् , न चानिमित्तमेतदभिधानम् , तथा समानकार्यावस्था-नलक्षणेषु कर्मसु कर्तरि च व्यवस्थिते यत एतद् भवति चिरं क्षिप्रमिति सोऽन्योऽर्थः कालः, न चाकसाद्यं प्रत्ययः, तस्मात् यत्सद्भावे भवत्येष प्रत्ययो यद्भावे च न भवति स कालः । तुशब्दो विशेषपरिग्रहार्थः, स च विशेषो भेदप्रधानो नयः, तद्वलेन कालोऽपीति, अपिश-ब्दश्चशब्दार्थः, कालश्च द्रव्यान्तरमागमे निरूपितमिति कथयन्ति—"कैति णं भंते ! दव्वा पण्णत्ता ? गोयमा ! छ दन्वा पण्णत्ता, तं जहा-धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए, पुगलत्थिकाए, जीवत्थिकाए, अद्धासमए" ।। विनिवृत्तौ वा तुशब्दः, कस्य व्यावर्तकः? धर्मा-स्तिकायादिपञ्चकाव्यतिरिक्तकालपरिणतिवादिनो द्रव्यनयस्येति, एवं कालोऽस्ति, स चापेक्षा-कारणम् . तथा धःश्वोऽद्यादीनि कालवचनानि खरूपविज्ञानव्यतिरिक्तमुख्यवाद्यार्थनिबन्धनानि असमासपदत्वाच्छुद्धैकपद्त्वाद् रूपशब्दवत् , तथा ह्यआदीनि कालवचनानि यथार्थानि यथाभ्य-पगममाप्तैस्तथाऽभिधीयमानत्वात् , प्रमाणावगम्यः प्रमेयोऽर्थ इत्येवंविधवचनवत् । एवं च सति तद्भावपरिणामलक्षणस्त्रसम्रपनीतैकवाक्यभावस्योत्पाद्व्ययधौव्ययुक्तं सद्(स्०२९) गुणपर्याय-वद् द्रव्यम्(सू० ३७)इत्येतछक्षणसूत्रद्वयस्याशेषपदार्थव्यापित्वेन कालस्यापि सक्त्वद्रव्यत्वपरिणा-मित्वधर्मसञ्जावः सिद्धः ।। ननु च कालो नामाविभागी परमनिरुद्धः समय एवैकः सम्रुच्छिक-पूर्वापरकोटिः, अत एव चास्तिकाय इति नेष्टः, प्रदेशरहितत्वात्, तस्य च प्रागभावप्रध्वंसा-भावावस्थे असत्यावेव वर्त्स्यद्वत्तशब्दाभिधेये, ततश्रोत्पाद्व्ययघौव्ययोगिता क्रुतः? क्रुतो वा गुणपर्यायवद्रव्यता कालस्येति १। अत्रोच्यते — जिनवचनमनेकनयशतविभङ्गवृत्तिव्यनुस्यृतस-कलवस्तुभूमिव्यापि प्रधानोपसर्जनीकृतेतरेतरह्मपद्रव्यपर्यायोभयनयाव-

काले उत्पादादिमत्ता लम्बि न कचिदेकान्तेन प्रतिष्ठते, प्रथितमेवैतत्, यतः योऽपि ह्यसाव-विभागः परमनिरुद्धः समय एको निष्प्रदेशः सोऽपि द्रव्यपर्यायावब-

द्धष्टतिरेवेति, द्रव्यार्थरूपेण प्रतिपर्यायमुत्पाद्व्ययधर्माऽपि स्वरूपानन्यभूतक्रमाक्रमभाव्यना-

१ कति भदन्त ! द्रव्याणि प्रक्षप्तानि ? गातम ! षड् द्रव्याणि प्रक्षप्तानि, तद्यथा—धर्मास्तिकायः, जीवास्तिकायः, आकाशास्तिकायः, पुद्गलास्तिकायः, जीवास्तिकायः, अद्धासमयः।

धपर्यवसानानेन्तसङ्ख्यपरिणामपर्यायप्रवाहच्यापिनमेकमेवात्मानमातनोति, वर्तमानावस्थास्विप कालः काल इत्यविशेषश्चतेः सर्वदा श्रौट्यांशावलम्बनात् सामान्यपरमार्थ एव, अतः सन्नेव न कदाचिद्प्यसन्, स एव हाः प्रभृतिपर्यायेक्त्पादव्ययस्वभावैः प्रतिपर्या-यमाघातस्वरूपत्वादाविर्भावतिरोभावावनुभवन् विनाशीति, तद्यथा-श्वीभावेन विनश्याद्य-त्वेन प्रादुर्भवति, अद्यत्वेनापि विनश्य ह्यस्त्वेनोत्पद्यते, कालत्वेन तु श्वोऽद्यह्यःपर्यायेषु सम्भ-वित्वादन्वयरूपत्वाद् ध्रव एव, ततो य एवोत्पद्यते स एव विनश्यति द्रव्यार्थतः स एवावतिष्ठते अनन्यत्वात् सर्वदार्शेप, तथा य एव विनश्यति स एवोत्पद्यते ज्वतिष्ठते चेत्युत्पादव्ययभ्रौव्या-ण्येकाधिकरणानीति, न हि श्रोऽद्यादय उत्पादविनाशाः कालघ्रौच्यमन्तरेण, निर्वीजत्वान्नि-राधारत्वात खपुष्पवत् , नापि कालधीव्यं द्यःप्रभृत्युत्पादविनाञ्चावन्तरेण, अपरिणामित्वाद व्योमोत्पलादिवदेव । तस्मादेवं निरूपिते वृत्तो वर्त्स्यति च द्रव्यार्थत्वेन कालः सन्निः स्वप-र्यायैरामृष्टो विवक्षित उपनीतोऽस्तीति भावितमेव ॥ पर्यायार्थतया त्वत्यन्तविविक्तरूपत्वात पर्यायाणां प्रत्युत्पन्नमात्रविषयत्वादतीतानागतयोरभावादेव न वृत्तो नापि वैत्स्यिन्निति, तेन प्रकारेणासत्त्वम् । अतः स्यात् सन्वं स्यात्रास्तित्वमिति व्यवस्थानात् सन् गुणपर्यायवांश्र कालः, एष च निर्वर्तकहेतोः कर्मणः कालोऽपेक्षाकारणं मनुष्यलोके प्रत्यक्षलिङ्गः, तानि च लिङ्गानि प्रतिनियमवर्तीनि वर्षोष्णशीतवाताशनिहिमतडिदअगर्जितोल्काङ्कुरिकसलयपत्रफल-इरितप्रसनोदयप्रवासतारानु चक्रक्रमादीनि, तथा प्रयोगोऽपि-प्रतिनियतव्यवस्थाभाविनो वर्षा दिवनस्पत्यादिपरिणामा यथास्वं परिणामिकारणव्यतिरिक्तापेक्षाकारणद्रव्यान्तरवृत्तिसापेक्षप्रा-दुर्भावाः, असन्तर्तेकरूपपरिणामत्वे सति प्रतिनियतव्यवस्थयोत्पद्यमानत्वात् , तदानीमात्मला-भत्वात् , तद्भावमापाद्यमानत्वाद् , बहिःप्रकाशापेक्षिरूपान्तरविनिश्वयाभिष्ठखीभृतचक्षुरिन्द्रिय-विद्यानवत, स्वसमये वा धर्माधर्मद्रव्योपकारजनितजीवपुद्रलगतिस्थितवत, अर्धतृतीयद्वीप-**च्यापित्वें अप समयस्य भोगभूमिषु नास्ति किञ्चित् काललिङ्गं, व्यवस्थितपरिणामत्वात्,** यतः सम्भवतामथीनां स्वयं स्वभावेन कालो अधाहेतु रुक्तः, न निर्वर्तक इति। एवं तर्ह्धसम्भवि-

लिङ्गोऽपि भोगभूमिषु यथाऽस्ति कालस्तथाऽर्धतृतीयद्वीपक्षेत्राद् बहिरपि भाववृत्ती कालस्यापेक्षिता किमिति नाभ्युपगम्यते १ अपि च वर्तनं तत्रास्ति परत्वापरत्वादिक्षिङ्गं न, प्रत्यक्षद्वस्यमानकाललिङ्गत्वाद् भरतादिक्षेत्रवत् स्यात् तत्र काल इति, अत्रोच्यते सत्यामपि तत्र भावानां वृत्ताविश्चेषण तस्याः काललिङ्गत्वाभाव इत्यसिद्धता हेतोः। नहि सर्वा वृत्तिः कालापेक्षा। यत्र तु कालस्तत्रासौ वर्तनाद्याकारेण परिणमत इति नियमः। कदाचिद् वा शङ्कत परः वाह्यद्वीपेषु वृत्तिर्भावानां कालापेक्षा वृत्तिशर्वदवाच्यत्वात् प्रयोगनिरपेक्षेहत्यचूतकुसुमवृत्तिवदिति, एतदप्ययुक्तम्, अलोको हि सम्प्रति विद्यमानत्वाद् वर्तते, न च तत्र कालोऽस्तीत्यनैकान्तिकत्वात्, समयवृत्त्या वाऽनेकान्तः,

१ 'नन्तरसंस्थ 'इति क-पाठः । २ 'वर्त्स्यति नैतेन 'इति क-पाठः । ३ 'परव्यक्त इति प्रत्यन्तरे ' इति ग-टी-पाठः । ४ 'शन्दावाच्यश्वात्' इति क-पाठः । ५ 'वाऽनैकान्तः 'इति क-ख-पाठः ।

तसान्मानुषलोक एव कालः, स च परिणामी, न पुनरेक एव विच्छिन्नसुक्तावलीमणिवद्वि-द्यमानपूर्वापरकोटिर्वर्तमानः समयोऽभ्युपेयते, निरन्वयसमयोत्पाद्विनाशप्रसक्तः, एकनयाव-लिक्वत्वं चैवं स्थात्, अतोऽनिर्पतद्रव्यनयमतानुसारिभिः सन्तितपक्षप्रतिज्ञानाद् विद्यमानतैव पूर्वोत्तरसमययोः, वर्तमानसमय एवोत्तरसमयरूपेणोत्पद्यते तथापरिणामात्, नापूर्वस्रत्यद्यते खपुष्पादि, नापि निरन्वयमेव किञ्चिद् विनञ्यति कार्यत्वात् तत्सन्तानपतितत्वादुपान्त्यस-न्ताननिरूपत्वात्, न पुनः सर्वथैवोद्धवविनाशौ निराधारावेव, धौव्यं तयोराधारस्तस्मिन् सति तयोर्भावादिति । यच परत्वापरत्वादि काललिङ्गमभयधायि प्राक् तदिप नयान्तराभिप्रायादेव,

अन्यथा तु स्थितिविशेषापेक्षे हि परत्वापरत्वे, षष्टिवर्षाद् वर्षशितिकः परः, अपरः षष्टिवर्षे इति, स च स्थानविशेषः षष्टिवर्षणां शतं वर्षाणा-

परापरत्वादेः परः, अपरः पष्टिवपं इति, स च स्थानविशेषः पष्टिवपोणां शत वषाणास्थितिविशेषापेक्षिता मिति स्थितेरेव, सा च सत्त्वापेक्षा, अस्तित्वादेव भावानाम्, अस्तित्वं

चानपेक्षमित्युक्तम्, तसात् कालापेक्षे परत्वापरत्वे न भवतः, यौगपद्यमिप कर्तृषु व्यवस्थितं तेषामेव कर्तृणां कांश्वित् क्रियाविशेषानपेक्षते, न कालम्, न च ते
क्रियाविशेषास्ताभ्यः क्रियाभ्योऽत्यन्तमेव नाना भिवतुमर्हन्ति, यदा तु काकतालीयेनैकः
कर्ता तथाविधिक्रयामापद्यतेऽन्योऽपि कर्ता तथेव तिक्रयापरिणतस्तदा युगपदिति व्यपदेशः,
एवमयुगपदित्यपि भावनीयम् ॥ तथा चिरिक्षप्रयोरेष एव प्रपञ्चः, ते च गतिविशेषापेक्षे,
गतिश्व परमाण्वादिद्रव्यप्रतिबद्धेति ॥ अथ कसादादावेकनयालम्बनेन स्त्रार्थस्रपक्रम्य पुनर्नयद्वयेनोपसंहरति भवानित्याक्षिप्तेऽभिधीयते—विविक्तार्थस्त्रार्थदर्शनार्थत्वात्, आर्षे हि पष्टं
कालद्रव्यमितरद् द्रव्यविविक्तं दर्शयत्येकनयप्रवृत्तेः । न च जैने प्रवचने कश्चिदेको नयः
समैस्तं वस्तुस्वरूपं प्रतिपादयितुं प्रत्यलः, यतस्तत्प्रतिद्वन्द्विनयानुसारि सूत्रमपरमागमेऽस्ति—
"क्षिमदं भते । कालोत्ति पत्रच्चति ? गोयमा । जीवा चेव अजीवा चेव" । इदं हि सूत्रमस्तिकायपञ्चकाव्यतिरिक्तकालप्रतिपादनाय तीर्थकृतोपादेशि, जीवाजीवर्द्व्यपर्यायः काल इति
सूत्रार्थः, कलनं कालः—प्रतिविशिष्टपर्यायोत्पादसङ्ख्यानम्, कल्यते वाऽनेन वस्त्वित् कालः, स
च वर्तनादिक्रपो द्रव्यस्यैव पर्यायः, तत्र स्वयं सद्भावेन वर्तमानमर्थं या प्रचो-

कालस्य पर्यायता दयित वर्तस्व वर्तस्व मा न वर्तिष्ठाः हेतुमण्णिचि ''ण्यासश्रन्थो युच्'' (पा॰ अ॰३, पा॰ ३, स्॰ १०७) इति स्नीलिङ्गे मावे वर्तना क्रिया, सा च वर्तितुर्भी वादनर्थोन्तरं कालस्तत्परिणामत्वात्, द्रव्यमेव काल इति कर्मधारयष्ट्रचिद्रव्याथीभेदविवक्षायाम्,

वादनथन्तिरं कालस्तत्पारणामत्वात्, द्रव्यमवं काल इति कमधारयष्ट्रीतद्रव्याथोभेदविवक्षायाम्, नहि वर्तनादिक्रियाभ्यो भिन्नं द्रव्यमस्ति, एकस्यापि समयस्य प्रतिद्रव्यमभेदेन ष्टुत्तत्वादान-

१ ' यतो वर्तमान ' इति क-ख-पाटः । २ ' प्रस्ततेः ' इति क-पाटः । ३ 'समस्तवस्तु' इति क-पाटः ।

४ किमिदं भदन्त ! काल इति प्रोच्यते ? गौतम ! जीवाबैव अजीवाबैव ।

५ "समयाइ वा आविष्टियाइ वा जीवाति या अजीवाति या पष्टुष्वइ " इति पाटस्तु स्थानाङ्के ( सू॰ ९५ )।

६ ' द्रव्यस्यैव पर्यायः' इति क-ख-पाठः ।

न्त्यम्, द्रव्यं च द्विविधं जीवाजीवात्मकत्वात्, तसाज्जीवाजीवाः समयाविष्ठकादिभेदवाच्याः, तत्परिणतिरूपत्वात्, द्रव्यास्तिकस्य हि द्रव्यं द्रव्यार्थतामात्रमेकमभिम्नं सर्वव्यापि, तथाऽत्य-न्तमपास्तव्यतिरेकम्, अन्वयमात्रसङ्ग्राहिणः कालसामान्यमेकमेवोपचरितविशेषम्, अतश्चेत-नाचेतनद्रव्यविषया वर्तना सादिसपर्यविस्तादिभेदेन चतुर्विकल्पा सा द्रव्यस्य कालः सुरसि-द्रभव्याभव्यस्कन्धानागतातीतव्योमादिनिदर्शनसाध्यः, अद्धाकालस्यापि सूर्यादिक्रियाविश्व-ष्टत्वाक द्रव्यव्यतिरेकित्वम्, यतो यदाकाश्रखण्डमुष्णांश्चना स्वयमंश्चभिश्च संयुक्तं तस्याऽह्र-रिति नाम, यदन्यत् सा रात्रिरिति, तस्याहोरात्रस्य परमसूक्ष्मोऽत्यन्तविच्छेदः कश्चिदविभागी मागः समय उच्यते। एतत्प्रचयविशेषाश्चाविष्ठकाद्यः। सोऽयमद्धाकालः समयादिः समयक्षेत्र-प्रतिबद्धो द्रव्यकालाक व्यतिरिच्यते, एवमेष नयः प्रथमोपन्यस्तनयप्रत्यनीकतया प्रवृत्तः सकलवस्तुसद्भावप्रतिपादनायाक्षम एवत्युभयनयसामग्रीप्रतिपाद्यवस्तुस्वभावो निरवद्यः, सूत्र-कारस्याप्येष एवाभिप्रायः सूत्रेणैकीयमतम्रपुपन्यस्यतः, इत्येके इत्यमाचक्षतेऽन्ये त्वन्ययेति ॥ सम्यग्जानं पुनः सामग्र्यामेव सम्पद्यते, न प्रकारान्तरेणापीति, एवं प्रसिद्धेन कालद्रव्येणानेक-रूपो व्यवहारः प्रतीयते वृत्तवर्तमानवर्त्स्यद्विषय इति ॥ ३८ ॥

इह (स्०३८) द्रव्यलक्षणाधिकारेऽभिहितम्—कालश्रेत्येके इति द्रव्यत्वप्रतिपिपादियिषया, कालस्यास्य च द्रव्यत्वे सत्युपकारेण भवितव्यमित्युपकारो वर्तनादिलक्षणः प्रथममेव प्रति-पादितः, तथा धर्मादिद्रव्याणामसङ्ख्येयाः प्रदेशाः, तथा धर्माधर्मयोरित्यादिना सूत्रकला-पेन प्रदेशपरिमाणमभिहितम्, अस्य तु कालद्रव्यस्य नोक्तं प्रदेशपरिमाणम्, तत्र तद्विवश्वया त्विद्युच्यते—सोऽनन्तसमयः। अथवा एकान्तेन कालद्रव्यमेकमपरिणामीच्छन्ति केचित्, तत्प्रतिश्चेपार्थमिदमाह—

कालस्य समयाः सूत्रम् सोऽनन्तसमयः ॥५-३९ ॥

टी०—स इत्यनन्तरस्त्रत्रप्रतिपादितो द्रव्यविशेषः कालाख्योऽनन्तसमयः परिणामी प्रतिपत्तव्यः, तत्राविभागी यः कालः परमिनरुद्धश्च समयः स कालावयव इत्यर्थः, स च न भाक्तः, किं तिर्हि ? पारमार्थिकः, अनन्तशब्दः सङ्ख्यावाची, अनन्ताः समयाः—पर्याया भेदा सस्यासावनन्तसमयः। उक्तं (स्० ३७)—गुणपर्यायवद् द्रव्यलक्षणं, सर्व च द्रव्यमनन्तपर्याय-मिन्यते, ते च पर्यायाः स्वपरभेदभाजः, यथैकस्याणोः शुक्रसुरभितिक्ताद्यस्तदन्यद्रव्यवर्तिनश्च संस्थानवर्णादयः, तथैकस्य कालद्रव्यस्यानन्तप्रदेशस्यान्येऽपि सत्त्वज्ञेयत्वद्रव्यत्वकालत्वादयोऽ-र्थपर्याया वचनपर्यायाश्चानन्ता एव, वर्तनादिलक्षणस्यातीतसाम्प्रतानागतशब्दवाच्याः परिणामविशेषा इति, एनमेवार्थं भाष्येण स्पष्टयति—

भा॰—सं चैष कालोऽनन्तसमयः। तत्रैक एव वर्तमानसमयः, अतीता-

१ ' सर्व एष ' इति क-ख-पाठः ।

टी०—स चैष काल इत्यादि । स इति प्रक्रान्तपरामर्शादेष इत्यनेन स्त्रेणानुसन्धीयते कालः, चशब्दो हेतो, यसादनन्तसमयस्ततः परिणामीति, अनाद्यनन्तभाविन्यां सम्पपरम्परायां सङ्ख्यानं प्रत्यनिर्दिष्टलक्षणायां विशिष्टसङ्ख्यानिरूपणायेदमाह—अनन्तसमय इति । सप्रदेशः कालो द्रव्यत्वादात्माकाशादिवत्, ततश्च परिणाम्यपि प्रदेशवन्त्वात् तद्वदेवेति, तन्नेति तस्मिन् कालद्रव्ये वर्तमाने, एक एव प्रदेशः समयलक्षणः तिर्यगर्धतृतीयद्वीपसमुद्र-द्वयव्यापी अर्ध्वमधश्चाष्टादशयोजनशतप्रमाणः कालच्छेदेनानवयवः क्षेत्रच्छेदेनादेशोऽपि कल्पितावयवो भावभेदेन वा सावयवः, शेषद्रव्योपकार्योपकारकत्वेन स्वगतेन चागुरुलघुलक्षणेन परिणामेनेति, न चायमस्माकमेकान्ताग्रहोऽनवयव एवेति, किन्तु विभज्याविभज्यार्थस्य व्याकरणाद पितानपितसिद्धेः कालतो द्रव्यतश्चारितोऽनवयवः, तस्योत्पत्यन-

कालेऽधयवविचारः न्तरविनश्चरत्वात्, एकस्य समयस्य कालकृता देशा न सन्त्येव, यथा कालकृतदेशैरनवयव एवं द्रव्यकृतदेशैरपीति, क्षेत्रतो भावतश्च सावयव

एव, उत्पद्यमानसमयपिणामिकारणमेतीतसमयकार्यं वर्तमानावस्थामनुभूय द्वत्तपर्यायमनुभविष्यति, प्राप्तवर्तमानत्वाच वर्त्स्यत्यपीत्येकैकसमयस्य द्रव्यता, अतः प्रदेशावयवबहुत्वात् का येव्यपदेश्योऽपि, कालद्रव्यप्रदेशावयवैनास्ति कायता, व्यवहारस्तु क्रद्धाऽस्तिकायैः पश्चिभरेव प्रवचने, न चैतावतैवास्थास्तिकायताऽपह्नोतुं शक्या, आगमे तु कचित् प्रदेशे नित्यतया व्यवहारः, कचिद्नित्यतया। न चैकान्तेन नित्यत्वमनित्यत्वं वा युक्तमित्यत्यं प्रसङ्गेन। प्रकृतमुच्यते—
वतमान एकः समय इति निर्द्धावयन्त्रत्यम् ॥ अतीताः सपर्यवसाना वर्तमानावधिकाः सन्तत्याऽनाद्या इत्यतोऽनन्ताः, तथाऽनागताः साद्या वर्तमानावधिकाः पर्यवसानश्च्याः सन्तत्येव, अनन्तस्य माव आनन्त्यं–सङ्ख्याख्यो गुणः, स च न सङ्ख्येयसङ्ख्या नासङ्ख्येयसङ्ख्येति, किं तर्हि १ अनन्तसङ्ख्याख्यो गुणः, स च न सङ्ख्येयसङ्ख्या नासङ्ख्येयसङ्ख्येति, किं तर्हि १ अनन्तसङ्ख्याख्यो गुणः, स च न सङ्ख्येयसङ्ख्या नासङ्ख्येयसङ्ख्येति, किं तर्हि १ अनन्तसङ्ख्याख्यो गुणः, स च न सङ्ख्येयसङ्ख्या नासङ्ख्येयसङ्ख्येति, किं तर्हि १ अनन्तसङ्ख्याख्या गुणः, स च न सङ्ख्येयसङ्ख्या नासङ्ख्येयसङ्ख्येति, किं तर्हि १ अनन्तसङ्ख्याख्याः सुध्योऽन्तित्यायां पृथगेवोक्ता, न पञ्चास्तिकायधर्मत्वेनेति, अभव्येभ्योऽनन्तगुणाः सिद्धाः, सिद्धेभ्योऽतीतसमयराशिरसङ्ख्येयगुणः,
असाद् भव्यास्त्वनन्तगुणाः, भव्येभ्योऽनन्तगुणाः वर्त्स्यत्समयाः, इत्येतद्ख्यबङ्गुत्वमस्तिकायपञ्च(त्व एव ) कालद्रव्यस्य घटत इति ॥ ३९ ॥

भा॰-अन्नाह-उक्तं( अ॰ ५, सू॰ ३७) भवता-गुणपर्यायवर् द्रव्यमिति । तत्र के गुणा इति १। अन्नोच्यते-

टी० अन्नाह-उक्तं भवतेत्यादिना सम्बन्धमावेदयति । द्रव्याधिकारसम्बन्धेन कालद्रव्यं सपर्यायमभिधाय गुणपर्यायस्वरूपं निरूपितुकामो भाष्यकारः परमेव प्रश्नं कारयति ।

१ 'मतीतः समय' इति क-पाठः । १ 'र्येक्य' इति क-पाठः । ३ 'स चा' इति क-पाठः ।

प्रतिपादितं भवता—गुणपर्यापपरिणामि द्रव्यम्, तत्र के गुणा यैस्तद्रव्यं गुणवदिति दिश्य-ते ? गुणग्रहणाच पर्याया गृहीता एवेत्यतो न भेदेन प्रश्नः, प्राक् च प्रतिपादितमेव गुणाः पर्याया इति चैकमिरयुक्ते आचार्य आह्—अत्रोच्यत इति । गुणस्वरूपमभिधीयते, यादशा द्रव्यगुणास्तादृशाः प्रतिपाद्यन्त इति सङ्गिरते गुरुः ।।

# सूत्रम्—द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः॥ ५-४•॥

टी॰-स्थित्यंशो द्रव्यं स आश्रयो येषां परिणामि कारणं परिणामविशेषाणां गुणा-नां ते द्रव्याश्रयाः, परिणामिपरिणामलक्षण आश्रयाश्रयिभावो नाधाराधेयलक्षणः, कुण्डब-दरादिवत् । न च समवायलक्षणः संबन्धो युज्यते द्रव्यगुणानामनुपपत्तेः। अस्तु तावद् द्रव्यगु-णानां समवायलक्षणः संबन्धः। समवायस्य गुणानां च यः सम्बन्धः स किं समवायोऽथ सम्ब-न्धान्तरम् १ । यदि समवायः, तस्य तेषां च किमभिधानः सम्बन्ध इति । समवायश्रेत् , अन-वस्था, सम्बन्धान्तरमिति चेत्, आगमविरोधः स्पष्टतरमुच्यते, समवायाख्यः सम्बन्धः सम-वायिनोर्यदि वर्तते, ततः संयोगवृत्त्या समवायवृत्त्या वा वर्तत ? संयोगवृत्त्या तावन वर्तते, कुतः ? अद्रव्यत्वाद्, द्रव्यविषयो हि संयोग इष्यते, न पुनर्द्रव्यगुणविषयः । अथ समवायष्ट्रस्या वर्तते तत्र समवायस्ततो यद्यन्यसमवायष्ट्रत्या सोऽपि वर्तते ततोऽनवस्थोद्घाहणीया ॥ एवप्रक्ते वार्तिककारेणोक्तं समवायो न कचिद् वर्तत इति ब्रुमः, अनाश्रित एवासौ स्वतन्त्रः सम्ब-न्धो भवतीत्येतदप्ययुक्तम् । यदि द्रव्यगुणयोनीश्रितः कयाचिद् वृत्त्या न तर्हि द्रव्यं गुणैः सम्बद्धं तेन समवायाख्येन सम्बन्धेनानाश्रितत्वाद् द्रव्यगुणयोर्घटपटादिवत्, घटपटयोहिं परस्परेण नास्ति समवायलक्षणः सम्बन्धः, तसाद् द्रव्यं परिणमते, गुणपर्यायाः परिणाम-विशेषाः, ते च गुणा निर्पुणाः । निह शुक्रवटकपालादीनां गुणपर्यायाणामन्ये गुणपर्यायाः सन्ति, द्रव्यस्य परिणामिनः ग्रुक्कादिपरिणामो घटकपालसंस्थानादिश्र परिणामः, न पुनस्त-स्यैव शुक्रादेरन्ये शुक्रादयः कुम्भादिसंस्थानस्य वाडन्ये संस्थानाद्यस्तत्परिणामा विद्यन्ते, इत्यतो निर्गुणाः । एनमेवार्थं भाष्येण स्फुटयति-

भा॰—द्रव्यमेषामाश्रय इति द्रव्याश्रयाः, नैषा गुणाः सन्तीति निर्गुणाः४०॥

टी॰—द्रव्यमेषामाश्रय इत्यादि माष्यम्। द्रव्यं भव्यं योग्यं युगपदयुगपद्भाविन्याः गुणपर्यायपरिणतेः स्थितिः सामान्यमेषामुत्पादव्ययलक्षणानां ज्ञानादिशुक्रादिघटकशकलादी-नामाश्रयः, परिणाम्यर्थो द्रव्यं, तद्धि ज्ञानश्रुक्तादिघटकादितया परिणमते, भूयस्तेनाकारेण विनिवर्तते, द्रव्यतया व्यवतिष्ठते, तदेषामुपन्न इति द्रव्याश्रयाः। इतिशब्द एवशब्दार्थे। एवशब्द-स्त्ववधारयति, परिणामिपरिणामलक्षण एवाश्रयाश्रयिभावो न प्रकारान्तरेण, परिणामिपरिणामलक्षण एवाश्रयाश्रयिभावो न प्रकारान्तरेण, परिणामिपरिणामस्याः

१ ' णामो इतस्तस्यैव ' इति क्-खा-पाठः ।

ति—नैषां गुणाः सन्तीति निर्गुणाः । एषां ज्ञानादिशुक्वादीनां गुणानां नान्ये गुणाः केचन सन्तीति निर्गुणाः, द्रव्याद् व्यतिरेके सत्येतदुषपद्यते, गुणगुणिनोर्भेद इत्यर्थः । तत् तु ना-स्र्येकान्तेन । इतिशब्दोऽत्राव्यतिरेकनयवाक्योपन्यासार्थः । नेषां गुणाः सन्तीति भेदनयप्रधानं वचनम् । न च भेदपरमार्थ एव जैनः कृतान्तः, सकलस्य वस्तुनो भेदाभेदस्वपत्वात् । यदा तु द्रव्यमेव तथा परिणतं ज्ञानाद्यात्मना शुक्काद्यात्मना वा तदा द्रव्यस्य तादात्म्याद् गुणानां स्वरूपं भिन्नं नास्त्येवेति, एवं च शुद्धद्रव्यास्तिकादेशादनन्यत्वमेव नैर्गुण्यं, पर्यायविवक्षायां तु स्याद् गुणप्रधानत्वात् पर्यायनयस्येति, कदाचिदाशङ्केत परः—सतां गुणानां निर्गुणत्वं चिन्त्य-तेऽत्यन्तशुद्धद्रव्यास्तिकपक्षे गुणा एव न सन्ति कृतोऽनन्यत्वमिति । उच्यते—न सन्तित्येत-द्युक्तम्, सन्ति गुणाः, किन्तु द्रव्याद्व्यतिरिच्यमानस्वरूपाः, तेद् यदि द्रव्यं शुक्काकारेण परिणतं भवति, तदा कृष्णाकारपरिणामो नास्तीति स्फुटं निर्गुणत्वमिति ।। ४० ।।

भा०—अत्राह-उक्तं (सू० ३६) भवता-बन्धे समाधिकौ पारिणामिका-विति । तत्र कः परिणाम इति ?। अत्रोच्यते—

टी॰—अत्राह—उक्तं भवतत्यादिना सम्बन्धमाचष्टे । भवतेदमुक्तं (सू॰ ३६)—बन्धे समाधिको पारिणामिकाविति, समः समगुणस्य परिणामं विधत्ते, हीनगुणस्याधिकगुणः परिणाममापादयतीति, तथा नामादिस्त्र(१-५)भाष्य इदमभिहितम्—भावतो द्रव्याणि धर्मादीनि सगुणपर्यायाणि प्राप्तिलक्षणानि वक्ष्यन्ते, प्राप्तिथ परिणामः, स च सकलद्रव्यविषय एव पिष्टु-च्छिषतः, तत्र सूत्रे भाष्ये वा कः परिणामशब्दवाच्योऽथों यमङ्गीकृत्येदमुक्तम्—समगुणोऽधिकगु-णो वा परिणाममापादयतीति, एवं मन्यते किमथीन्तरभूतं परिणामं जनयन्त्याहोस्वित् त एव स्वरूपमजहतो द्रव्यविशेषा वैशिष्ट्यं प्रतिपद्यमानास्तथा भवन्तीति सन्देहभाजा पृष्टे भाष्यकृदाह—अत्रोच्यत इति । किमुच्यते १ यत् पृष्टम् । किश्च पृष्टम् १ परिणामसद्भावः पश्चवि-धस्य षह्विधस्य वा द्रव्यस्य धर्मादेः ।

# सूत्रम्-तद्भावः परिणामः ॥ ५-४१ ॥

टी॰ तस्य भावस्तद्भावः, तस्येति द्रव्यपट्रकस्याभिसम्बन्धः, तदेव हि धर्मादिद्रव्यं तेन तेनाकारेण भवति, गतिस्थित्यवगाद्द्यरीरादिज्ञानादिवृत्तसमयादिना, भूतिभवनमात्मला-भो भावः परिणामः। तस्येति कर्तृलक्षणा पष्टी, भवतेरकर्मकत्वात्। तान्येव हि द्रव्याणि तथा भवन्ति, न क्रूटस्थान्यवतिष्ठन्ते, न सर्वथोत्पद्यन्ते, नापि सर्वथोच्छ्द्यन्ते, तस्मात् सामान्य-स्तपः परिणामोऽनुवृत्तिस्तपत्वात्, अनुवर्तते हि सर्वत्र गत्यादिषु धर्मादिद्रव्यं स्वरूपमजहत्, तथाविधधर्मद्रव्यादीनां समानभावः सामान्यम्, कर्तृपष्टचा द्रव्याद्य एव समाना भवन्तीति सामान्यमेव, तद्भावलक्षणः परिणामः, इत्येतदेव भाष्येण प्रकाशयति परिणामस्वरूपम्।

१ ' तयदा ' इति क-पाठः ।

भा॰—धर्मादीनां द्रव्याणां यथोक्तानां च गुणानां स्वभावः स्वतत्त्वं परि-णामः ॥ ४१ ॥ स ब्रिविधः

टी - चर्मादीनां द्रव्याणामित्यादि भाष्यम्। धर्मो गत्युपप्रहकुलोकाकाशव्यापी, स आदियेंगं तानि धर्मादीनि द्रव्याणि, आदिशब्दादधर्माकाशपुद्रलजीवकालाख्यानि, तेगं स्वो निजो भावो भूतिरात्मलाभो व्यस्थान्तरप्राप्तिः परिणामः । परिशब्दो व्याप्तौ, दोषेण परीतो यथा-दोषेण व्याप्तः, निमः प्रहत्वमभिधत्ते प्रहत्वमृजुत्वमवस्थान्तरप्राप्तिलक्षणं धर्मादिस्वतत्त्वं, तेन चोत्पादो विनाशश्र व्याप्तः, समस्तिस्थत्यंशसामान्येनाव्याप्तो नोत्पादो नो विनाशोऽस्तीति परिणामशब्दार्थः, समन्ताद् भावे वा परिः, परिखनतिवत्, सर्वत्रार्थाभिधानप्रत्ययेषु नम्नम-म्वयांशानुवेधः, वीष्सार्थो वा परिशब्दः, यथा वृक्षं परिसिश्वति, वृक्षं वृक्षं सिश्वतीत्यर्थः । एवं द्रैव्यं द्रव्यं परिनमनं परिणामः, स्वमात्मनो व्यतिरेक्यपि दृष्टं गोमहिष्यजाविकादि त-द्यवच्छेदार्थमाह-स्वतत्त्विमिति । तस्य भावस्तत्त्वं धर्मादेखस्थान्तरापत्तिः, स्वं च तत् तत्त्वं चेति स्वतत्त्वं-धर्मस्येव निजमवस्थान्तरम्, न त्वधर्मादेरवस्थान्तरं, धर्मद्रव्यस्य परिणामः, ए-वमधर्मादिद्रव्याणामपि स्वस्वावस्थापत्तिः परिणामो द्रष्टव्यः, धर्मो हि गन्तुर्गत्युपप्रहाकारेण परिणमते स्वरूपापरित्यागेन, स्थित्युपग्रहाकारेण स्थातुरधर्मः, व्योमाऽप्यवगाहुरवगाहुदायि-त्वेनोपजायते, पुद्गलाः शरीरशब्दादिरूपेण, आत्मा ज्ञानदर्शनोपयोगवृत्त्या नारकादिभावेन च, कालो पि वर्तनादिप्रपश्चेन परिणमते, तथा यथोक्तानां गुणानामिति, येन प्रकारेणोक्ताः शुक्रादिघटकपालादय एकजातीयत्वेन, न भिन्नजातीयतया, गुणाः पृथक् पर्यायाश्र पृथगिति, अत एवेह पर्यायग्रहणं न कृतम्, गुणपर्याययोरेकत्वात्, तेऽपि हि शुक्रादयः कृष्णादित्वेन परिणमन्ते वर्णादिसामान्यममुञ्चन्तः, कुम्भपर्यायोऽपि कपालावस्थाप्रापी मृत्स्वभावमपरित्य-जन्, कपालादयोऽपि शकलशर्करापांशुत्रुटिपरमाणुरूपेगेति, परमाणवोऽपि रूपाद्यात्मना ब्रणु-कादिस्कन्धात्मना वेत्येवं द्रव्याणि सर्वदा सक्ष्मस्थूलभेदोत्पादव्ययरूपेण परिणमन्ते, गुणानां च परिणामाभ्युपगमे गुणवत्त्वमथीदेवाभ्युपेतं भवतीत्यनेकान्तवादसद्भावप्ररूपणार्थमिदमेवा-वोचद् भाष्यकारः, अथवा क्षणिकान् पदार्थान् ये प्रतिजानते त एवमाहः -- उत्पत्तिसमनन्तर-मेव ध्वंसन्ते पदार्थाः, न हेतुमपेक्षन्ते ध्वंसमानाः, स्वात्मलाभक्षणानन्तरं क्षँयः विनाशः क्षण उच्यते, निरुक्तविधानात्, तद्योगात् क्षणिकमिति । आह च-

" क्षणीवाचेह नैर्हेकै-रुत्पन्नानन्तरं क्षयः । निर्हेतुः सोऽनपेक्षत्वात् , तद्योगात् क्षणिकं मतम् ॥ "

यथा पयः प्रतीपादयः प्रतिक्षणमन्ये चान्ये चोत्पद्यन्ते निरवशेषपूर्वनाशसमकालम्, एवमन्ये पि महीधादय इत्यस्य प्रतिक्षेपायेदमाह—तद्भावः पारिणामः । परिणामादन्यथात्वं

९ 'समस्वात् 'इति क-पाठः । २ 'इच्यं नमनं 'इति ग-पाठः । ३ 'त्वेन गुणाः 'इति क-पाठः । ४ 'क्षयः क्षण 'इति ग-पाठः । ५ 'करपत्त्यनन्तरं इति ग-पाठः ।

दीपश्चीरादिषु न, स्वजात्यनुच्छेदात्, कश्चित् पर्यायोऽपैत्यपरः प्रादुरस्ति पुद्गलचैतन्यजात्यनुच्छेदेन तस्य, तस्य तथाभावः परिणामः, सोऽन्यत्वदुर्बुद्धेः कारणम्, उत्फणविफणकुण्डलप्रसारितानेकावस्थर्सपवदेकमन्विय तत् परिणमते, न तु पूर्वोच्छेदेन सर्वथाऽन्यस्योत्पाद
इति पूर्वोक्तेन विधिना प्रपञ्च्यम्, श्वर्यक्षराण्यिष क्षणमङ्गनिरासद्वारेण समर्थनीयानीति ।
अथवा कैश्चित् परिणामलक्षणग्रक्तम्—"अवस्थितस्य द्रव्यस्य धर्मान्तरनिष्टक्तिर्धर्मान्तरप्रादुर्भावश्च परिणाम " इति, तदपाकरणायावाचि—तद्भावः परिणामः, तत्रावस्थितं यदि क्र्टस्थं
विविक्षितम्, ततस्तस्य ये धर्मा उत्पादिवनाञ्चलक्षणास्तदाकारेण तकोत्यवतेऽस्थितत्वादेव,
ताद्दगप्यस्तीति श्रद्धया प्रतिपत्त्वयम्, धर्मा एवोत्पद्यन्ते विनश्यन्ति वा व्यतिरेकिणः, अथानन्ये द्रव्याद् धर्मास्ततो धर्मोत्पादे धर्मविनाञ्चे चानन्यत्वादेव द्रव्येणापि तथैव भवितव्यमिति
नास्त्यवस्थितत्वम्, अतस्तद्भावलक्षण एव परिणामोऽभ्युपेयः, तदेव हि द्रव्यं तथा भवति, गुणो
वा स्वभावः स्वतत्त्वं परिणामः परिणामिनो द्रव्यस्थेति निरवद्यं परिणामलक्षणमिति ॥ ४१॥

स द्विविध इत्यादिना सम्बन्धं कथयति, स एप परिणामोऽनन्तरसूत्रोक्तो याथात्म्यो-पलब्धिनिमित्तत्वाद् द्वे विधे यस्यासौ द्विविधः । के पुनस्ते इत्याह—

#### सूत्रम्-अनादिरादिगांश्च ॥ ५-४२ ॥

टी०--अविद्यमान आदिरस्यासावनादिः-अविद्यमानप्रथमारम्भः परिणामः, यसात् पूर्वं नास्ति परमस्त्यादिः स तद्वान् यः स आदिमान्-प्रथमारम्भप्रवृत्तिः, चशब्दः परिणामेयत्तोपसंहारार्थः सम्रचयार्थो वा । क पुनरयं परिणामोऽनादिः क चासावादिमानिति विभागेन निरूपयति—

भा॰ --तत्रानादिररूपिषु धर्माधर्माकाद्याजीवेष्विति ॥ ४२ ॥

टी० —तत्रानादिरित्यादि। तत्र —तयोरनाद्यादिमतोः परिणामयोः, अनादिररूपिषु परिणामो धर्माधर्माकादाजीवेषु, कियापदाध्याहाराद् भवति। इतिशब्दोऽभ्युचयार्थः। काल्रद्रव्ये चानादिपरिणामः, तत्र धर्मद्रव्यपरिणामोऽनादिरसङ्ख्येयप्रदेशवर्द्यं लोकाकाशव्यापित्वममूर्तत्वं गन्तुगत्यपेक्षाकारणत्वेनागुरूलपुत्वमित्यादिः, अधर्मद्रव्यस्य तु स्थातिस्थत्यपेक्षाकारणत्वे विशेषः, शेषं समानम्, आत्मनोऽप्येते वाऽपेक्षाकारणरिहताः, अन्ये च जीवत्वभव्यत्वाभव्यत्वादयः परिणामाः, स्वस्यानन्तप्रदेशत्वममूर्तत्वमगुरूलपुपर्यायत्वमवगाहकावगाः हदातृत्वमित्यादिः, कालस्य वर्तमानादिः परिणाम इत्येवममूर्तद्रव्येषु, क्रपशब्दो मूर्तिवचनो मूर्तिश्र क्रपरसगन्धस्पर्शा इति ॥ ४२ ॥

अथ रूपिषु मृतिषु परमाण्वादिषु किमनादिः परिणाम आहोस्विदादिमानित्यत आह—

१ 'न्यत्वबुद्धेः ' इति ग-पाठः ।

#### सूत्रम् -- रूपिष्वादिमान् ॥ ५-४३॥

टी०—रूपाव्यभिचारिणः स्पर्शादय इति नोपात्ताः, स्पर्शश्च रूपाद्यव्यभिचारी कचित् किञ्चित् कदाचिदुः दूतराक्तिर्भवति, कचिन्न्यग्भृतशक्तिः, लवणशकलादिवत्; अतः सर्वे वाय्वादयश्चतुर्गुणाः, स्पर्शवन्वात्, तत्रानेकः परिणामः पुद्गलेषु ब्यणुकादिस्कन्धलक्षणः, शब्दादिः शुक्रपीतादिश्च, तत्र यदा द्वावण् विस्नसातो द्यणुकस्कन्धमारभेते, तदा ब्यणुकस्कन्ध-परिणाम आदिमान्, एवं शेषा अपि प्रयोगविस्नसाजनिता यथावद् द्रष्टव्या इति, एतदेव माष्येण स्पष्टयति—

भा०—रूपिषु तु द्रव्येषु आदिमान् परिणामोऽनेकविधः स्पर्शपरिणामा-दिरिति ॥ ४३ ॥

टी॰-स्पिष्वित्यादि। रूपमेषामेषु वाऽस्तीति रूपिणः, '(प्राणिस्थादातो) लजन्यत-रस्यां' (पा॰ अ॰ ५,पा॰ २, सु॰ ९६) ग्रहणं तत्र समुचयार्थं न्याख्यातम्, रूपिण्यप्सरा इति यथा। तेषु रूपिषु रूपस्पर्शरसगन्धवत्सु द्रच्येषु द्वतिलक्षणेषुत्पादच्ययवत्स्वादिमान् परिणामी-Sनेकप्रकारः, स्पर्शरसगन्धवर्णादिः । स्पर्शोऽष्टधा शीतादिः शीततरशीततमादिश्व, रसः पश्च-विधस्तिकादिस्तिकतरादिश्व, गन्धो द्विधा सुरभिरसुरभिः सुरभितरादिश्व, वर्णः शुक्कादिभे-दात् पश्चविधः ग्रुक्कादिः ग्रुक्कतरादिश्च, आदिशब्दाद् द्यणुकादिसञ्चातमेदलक्षणः शब्दादि-श्रेत्येवमनेकाकारः परिणामः पुद्रलद्रव्यविषयः, जन्मादिविनाशान्तविशेषसंस्पृष्टः स्वरूपसा-मान्यविशेषधमीधिकारी तङ्कावलक्षणः परिणामः आदिमान् भवति, तुशब्दो विशेषणार्थः, द्रव्यत्वमूर्तत्वसस्वादयोऽनाद्या अपि पुद्रलद्रव्ये परिणामाः सन्तीत्यमुमर्थे विश्वनष्टि, सम्रुच-यार्थी वा उज्ञब्दः आदिमांश्व, चशब्दादनादिश्व । एवं तर्ह्यरूपिष्वपि द्रव्येष्वादिमानपि परि-णामो उस्तु, अस्त्येव योगोपयोगलक्षणो जीवेषु वक्ष्यमाणः, धर्मोदिष्वपि भवतु तद्वदेवेति, को वा निवारयति सन्तं पदार्थम् ? यथा स्वयं गन्तुर्जिगमिषापरिणतस्याधुना धर्मद्रव्यग्रुपत्रा-हकं भवति, उपग्राहकत्वं च धर्मपर्यायः स च प्राङ् नासीत्, तस्य गन्तुर्गतिपरिणतेरभावात्, अधुना चोपजायमानः सादिरेव, देवदत्तगन्तृगत्युपरैमेऽन्तवान्, एवं जन्मविनाञ्चवस्वात् सादित्वम्, न चौपग्राहकत्वम्रपग्राह्ममन्तरेणास्ति, एवमधर्मद्रव्यं स्थितिपरिणामभाजः स्थित्यु-पग्रहरूपेण परिणमते, व्योमाप्यवगादुरवगाहदानपर्यायेण, कालश्च वृत्तवर्तमानादिपरिणत्या मव-त्यादिमान्, एवमेष परिणामो द्रव्यार्थिकव्यापाराद् धर्मादिस्वभावी न धर्मादिव्यतिरिकः, कचिद् वैस्रसिकः कचित् प्रायोगिकः कचिदुभयथोत्पादन्ययधीन्यलक्षणत्वात् सतः, न चोप-चारस्ते चिन्तायामङ्गभावं प्रतिपद्यते, इत्येवमनुमोद्यमहे तत्रादिमन्तं परिणामम् । ये तु मन्यन्ते रूपिष्वेवादिमान् परिणामो भवति, नामृतेषु धर्मादिषु, तेपामरूपिद्रव्यपर्यायाश्रयव्यवहा-

९ 'स्वाजानेकः' इति क-स्व-पाठः । २ 'रमेण परिणतनानेवं' इति क-स्व-पाठः ।

रलोपादुत्पादादिलक्षणायोगात् परिणामाभावः, अपरिणामित्वाचानिर्धार्यमात्रस्वभावाः स्युर्ध-र्मादयः, स्वतं उत्पादव्ययपरिणामशून्यत्वात्, तसात् सर्वत्र केचिदनाद्याः केचिदादिमन्तः परिणामा इति न्यायः, सूत्रकारेण तु भजनाप्रदर्शनार्थमेवं सूत्रन्यासः कृत् इति ॥ ४३ ॥

यदुक्तमनन्तरमनाद्यादिमत्परिणामा रूपिष्वरूपिषु च धर्मादिषु सर्वत्र भवन्तीति तत्प्र-द्रश्चेनार्थममूर्तैकद्रव्यमुद्दिश्यादिमत्परिणामनिर्दिदिक्षया सूत्रं पपाठ—

## सूत्रम्—योगोपयोगौ जीवेषु ॥ ५-४४ ॥

टी॰ — अनन्तरस्त्रादादिमानित्येतदनुवर्तते, तच योगोपयोगयोविशेषणतया प्रयुज्यते, द्विचनान्तमादिमन्ताविति, योजनं योगः — पुद्गलसम्बन्धादात्मनो वीर्यविशेषः, युज्यते वा स इति योगः, केन १ आत्मना, शक्तिविशेषः प्राप्यत इतियावत्, कायवाद्धानोरूपेणो-त्यादः, उपयोजनसुपयोगः — चैतन्यस्वभावस्यात्मनो ज्ञानदर्शनाभ्यां स्वविषयोपलभ्यादिन्यापारः प्रणिधानादिलक्षणः, उपयुज्यते ज्नेन वेति समाधिविशेषस्तद्वारकोऽर्थपरिच्छेदो- अत्युपयोगस्तेनाकारेणात्मनो न्याप्तिः । कृतद्वन्द्वनिर्देशाद् योगोपयोगौ जीवेषु — आत्मस्वेकद्वि- विचतुःपञ्चेन्द्रियेषुपपद्यमानोत्पत्तिकालावधित्वादादिमन्तौ, सिद्धेषु तु सकलयोगोच्छेदादुप- योग एव कमवृत्तिरादिमानेक इति । एनमेवार्थं भाष्येण स्फुटयित —

भा० — जीवेष्वरूपिष्वपि सत्सु योगोपयोगौ परिणामावादिमन्तौ भवतः ।। टी० — जीवेष्वरूपिष्वपि सत्सु इत्यादि भाष्यम् । द्रव्यभावप्राणैः अजीविषु- जीविष्यन्ति चेति जीवाः । जीवेष्विति निमित्तार्था सप्तमी । जीविनिमित्तौ योगप- रिणामावादिमन्तौ भवतः, तथापरिणामित्वादात्मनः, अथवा परिणाम्यपि कथि छिद् भेदवि- वक्षायां स्वपरिणामानामाधारतां प्रतिपद्यत एवेति, तेष्वात्मसु मूर्तिवियुतेष्वपि भवत्सु । अपि- शब्दोऽपेक्षायाम् । यथाऽयमपि विद्वान् , एवमण्वादिष्वादिमान् परिणामो जीवेष्वपीति समानम्, बहुष्रीहिणोक्तेऽपि मत्वर्थायः कचिदभ्यनुर्ज्ञातः, पाणिनीयेऽपि "इङ्धार्योः शत्रकृच्छिणि" (अ० ३, पा० २, स० १३०, ) इति अरूपशब्दो वाऽतीत(जाति)वचनस्ततश्च सिध्यति च मत्वर्थीयः । 'कृष्णसर्पे त्ववस्मीके' इति यथा, तत्रान्योन्यानुगतिलक्षणसम्बन्धादात्मनः कथं वाष्मानोयोग्या पुहलानां च कायाद्यदृष्टमोङ्ग्ता शक्तिर्योगः ।

भाः-स च पश्चद्शभेदः।

क्षी - सामान्येन गमनादिकथनचिन्तनिक्रयालक्षणः औदारिकवैक्रियाहारकिमश्रयौ-गास्त्रयः, तैजसकार्मणे त्वेकः, वाग्योगः सत्यमृषाऽसत्या (मृषा) उभयभेदाचतुर्धा, एवं मनो-बोगोऽपि चतुर्धा, उपयोगः साकारानाकारलक्षणो जीवस्वभावः।

भा०-स च द्वादशविधः।

१ 'मन्ती' इति क-पाठः । २ 'वेऽप्यात्मस्य' इति जैनानम्य्पुस्तकाख्यप्रतिपाठः । ३ ' ज्ञानु पाणि-निमा समा-इन्द्रा॰ ' इति पाठान्तरम् ।

टी॰ —मितश्रुताविधमनः पर्यायकेवलमितश्रुतावध्यज्ञानत्रयभेदः पूर्वः (प्राच्यः), पाश्चान्यश्रुरचक्षुरविधकेवलभेदः। एतौ योगोपयोगौ परिणामावित्यनेनात्मनः सद्भावा-पत्तिं द्र्यपति। आत्मा कायादिपुद्रलशतसम्बन्धात् तां तां गमनादिकथनचिन्तनिक्रयां प्रतिपद्यते तद्द्पीभवति, क्षीरोदकवत् मृद्धटवच्च तादात्म्यं प्रतिपद्यत इतियावत्। स चोप-जायमानकालाविधकत्वादादिमान्, सन्तत्या त्वनादिः, उपयोगोऽपीन्द्रियनिमित्तस्तिक्षरपे-क्षश्चात्मनो इस्वभावत्वाचतन्यरूपत्वात् परिणामः सामान्यविशेषरूपः, सन्तत्याऽनादिः, प्रत्येकविवक्षायामादिमान्, अनयापि चोपयोगलक्षणमात्मनः सार्वकालिकत्वात्, योगोपयोग्याद्यणाचान्येषामात्मन्यनादित्वं प्रायः परिणामानाम्। अथ मत्याद्यपयोगद्वादशकस्य किं स्वरूपमित्यारेकिते इदमाह—

भा०-तत्रोपयोगः पूर्वोक्तः॥

टी॰—तन्त्र-तयोयोंगोपयोगयोः उपयोगः पूर्वमेव द्वितीयेऽध्याये व्याख्यातः स्व-रूपेणोक्तः। "उपयोगो जीवलक्षणम्", "स द्विविधोऽष्टचतुर्मेदः" (अ०२, सू०८,९) इत्यत्र। अथ योगः किंस्वरूप इत्याशङ्कचाह—

भा०--योगस्तु परस्ताद् बक्ष्यते ॥

टी॰—परस्तादिति उपरिष्टात् पष्टाध्यायादिस्त्रते "कायवाष्ट्रानःकर्म योग " इत्यत्रा भिधास्यते यतः तस्मादत्र न व्याख्यायते । तुशब्दो हेत्वर्थः । तदेव च स्थानं योगस्वरूपव्याव-णनस्य, उभयत्र व्याख्या गौरवमापादयति, तस्मात् तत्रैव व्याख्यास्याम इति, एवं सर्वद्रव्याणि परिणामवन्ति स्वरूपेण व्याख्यातानीति ॥ ४४ ॥

> इति श्रीतत्त्वार्थाधिगमे अईत्प्रवचने भाष्यानुसारिण्यां तत्त्वार्थटीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥



# सूत्रक्रमेणान्तराधिकारसूचा

#### 4

| स्त्राह:     | स्त्रपाठः                               | अधिकारः                                 | पृष्ठाङ्कः |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | त्रथमो                                  | Sध्यायः १                               |            |
| १ सम्यग्द    | र्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः         |                                         | २५         |
| ,,           | "                                       | सम्यक्शन्दफलम्                          | २६         |
| ,,           | "                                       | सूत्रोपन्यासफलम्                        | २७         |
| ,,           | **                                      | मार्ग इति एकवचने फलम्                   | २८         |
| "            | **                                      | बहूनां कारणता                           | "          |
| "            | ,,                                      | सम्यग्दर्शनात् सम्यग्ज्ञानस्य भिन्नता   | २९         |
| ,,           | 99                                      | सप्रत्ययसम्यक्शन्दार्यः                 | ३०         |
| "            | 97                                      | इन्द्रियानिन्द्रियप्राप्तिस्वरूपम्      | ३१         |
| २ तत्त्वार्थ | ब्रद्धानं सम्पग्दर्शनम्                 |                                         | ३२         |
| "            | 37                                      | तत्त्वार्थस्यार्थः                      | "          |
| "            | ,                                       | वष्टीससम्योः कथंचिदभेदः                 | ३३         |
| "            | <b>&gt;</b> >                           | प्रशमादिव्याख्या                        | ३४         |
| ३ तनिसः      | र्गादिधिगमाद् वा                        |                                         | "          |
| "            | 99                                      | निसर्गाधिगमवर्णनम्                      | ३५         |
| 77           | **                                      | परिणामभेदः                              | ३६         |
| **           | "                                       | उपयोगरूपो जीवः                          | "          |
| "            | "                                       | निसर्गप्राप्तिरीतिः                     | ३७         |
| ,,           | <b>37</b>                               | जगत्कर्तृत्ववादनिरासः                   | ,,         |
| ,,           | 53                                      | स्यितिबन्धादिखरूपम्                     | ३८         |
| ,,           | **                                      | निसर्गाध्यवसायप्रातिः                   | ३९         |
| ४ जीवार्ज    | वास्रवबन्धसंत्ररनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम् |                                         | 8 \$       |
| "            | "                                       | जीवादितत्त्वसप्तकस्य स्वरूपम्           | ,,         |
| ,,           | "                                       | तत्त्वमित्येकवचने हेतुः                 | ४२         |
| ,,           | ,,                                      | आस्त्रवादीनां तत्त्वानां जीवाजीवयोरन्तः | र्भावः ,,  |
|              | पनाद्रव्यभावतस्तन्त्यासः                |                                         | ४३         |
| 77           | 27                                      | जीवपदार्थे नामादिन्यासः                 | 88         |
|              |                                         |                                         |            |

# तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम्

| स्त्राङ्कः          | <b>सूत्रपाठः</b>                               | अधिकारः पृ                                 | ष्ट्राङ्कः |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 55                  | "                                              | नामद्रव्यादिविचारः                         | ४९         |
| 5.9                 | ,,,                                            | द्रव्याणां प्राप्तिलक्षणता                 | 40         |
| ६ प्रमाणन           | यैरिधगम:                                       |                                            | ५१         |
| "                   | 77                                             | अधिगमसाधनम्                                | ,,         |
| "                   | ,,                                             | प्रमाणदैविष्यम्                            | ५२         |
| "                   | ,,                                             | प्रमाणनयानां भिन्नता                       | ,,         |
| ७ निर्देशस          | गमित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः                  |                                            | ५३         |
| "                   | **                                             | निर्देशादीनां व्याख्या                     | 17         |
| >>                  | >>                                             | सम्यक्त्वस्य निर्देशः                      | 44         |
| <b>&gt;&gt;</b>     | 77                                             | आत्मपराभयसंगमेन सम्यक्त्वम्                | ,,         |
| "                   | "                                              | क्षयोपशमादीनां सावनता                      | ५७         |
| <b>)</b> ;          | ,,,                                            | आत्मपरोभयेषु सम्यक्त्ववृत्तिः              | 46         |
| 7)                  | "                                              | सम्यग्दर्शनस्य सम्यग्दष्टेश्व दिधा स्थितिः | ५९         |
| ,,                  | ,,                                             | साधनविधानसंख्यानां परस्परेण भेदः           | ६१         |
|                     | ्र ख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्व |                                            | ६२         |
| ,,                  | ,,                                             | सङ्ख्येयादिसङ्ख्याखरूपम् ।                 | ६५         |
| 97                  | 19                                             | पुद्गळपरावर्तस्यार्थः ।                    | ६७         |
|                     | तावधिमनःपर्यायकेवछाःनि ज्ञानम्                 |                                            | ६९         |
| "                   | ***                                            | ज्ञानिमयेकवचने फलम्                        | 75         |
| "                   | ,,                                             | मतिज्ञानादीनां व्याख्या                    | 37         |
| १० तत् प्र          |                                                |                                            | 90         |
| "                   | ,,                                             | प्रमाणसंख्या                               | ,,         |
| "                   | 99                                             | प्रमाणस्य शब्दार्थः                        | ७१         |
|                     | परोक्षम्                                       |                                            | ७२         |
| ,,                  | ***                                            | परोक्षप्रमाणम्                             | "          |
| "                   | "                                              | प्रामाण्यम्                                | ર્બરૂ      |
|                     |                                                | अपायसद्दव्ये परोक्षता                      | 33         |
| "                   | "                                              | श्रुतस्य परोक्षता                          | "          |
| ,,,<br>१२ प्रत्यक्ष | ग<br>म°यत                                      | 3                                          | ৩৪         |
|                     |                                                | अवन्यादे: प्रत्यक्षता                      |            |
| 77                  | <b>77</b>                                      | नागाम् अध्यक्षाता                          | ??         |

| सूत्रा    | इ: सूत्र               | <b>ा</b> ठः                         | अधिकारः                                                              | स्राहः    |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| "         |                        | ,,                                  | अनुमानादीनां प्रामाण्यविचारः                                         | ७५        |
| ,,        |                        | "                                   | अनुमानादीनां व्याख्या                                                | "         |
| ,,        |                        | "                                   | अनुमानादीनामिन्द्रियार्थसंबन्धहेतुता                                 | υĘ        |
| "         |                        | **                                  | अनुमानादीनामप्रामाप्ये हेतुः                                         |           |
|           | मतिः स्मृतिः संज्ञ     | <br>चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्  |                                                                      | "<br>"    |
| ,,        |                        | ,,                                  | मतेः पर्यायाः                                                        | 96        |
|           | तदिन्द्रियानिन्द्रिया  |                                     |                                                                      | ,,        |
| ,,        |                        | ,,                                  | मतेः कारणानि                                                         | "         |
| ,,        |                        | <b>,</b> ,                          | इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तता मतेः                                     | 90        |
|           | अवप्रहेहापायधारप       |                                     |                                                                      | 60        |
| ,,        |                        | ,,                                  | अवग्रहाद्या मतेर्भेदाः                                               | 27        |
| 99        |                        | **                                  | अवग्रहस्वरूपम्                                                       | "         |
| 55        |                        | <b>?</b> ?                          | ईहायाः स्त्ररूपम्                                                    | <b>८१</b> |
| "         |                        | "                                   | अपायस्य स्वरूपम्                                                     | ८२        |
| "         |                        | "                                   | धारणायाः खरूपम्                                                      | 72        |
|           | बहुबहुविधक्षिप्रानि    | नेत्रितासन्दिग्धश्रुवाणां सेतराणाम् |                                                                      | 4         |
| ,,        |                        | **                                  | अवप्रहादेर्बह्वादयो भेदाः                                            | 55        |
| "         |                        | <b>"</b>                            | अल्पावप्रहः                                                          | <8        |
|           |                        | "                                   | बह्रवप्रहस्य स्वरूपम्                                                | ,,        |
| ?!<br>?'O | अर्थस्य                | 7,                                  |                                                                      | ८६        |
| •         | व्यक्षनस्यात्रप्रहः    |                                     |                                                                      | 99        |
| •         | न चक्षुरनिन्द्रिया     | याम                                 |                                                                      | واي       |
|           |                        |                                     | नेत्रस्याप्राप्यकारित्वम्                                            | 7)        |
| "         |                        | "                                   | मतिज्ञानस्य भेदविचारः                                                | 66        |
| 77        | श्रुतं मतिपूर्वे द्वयं | <sup>११</sup><br>नेकदादशभेदम        |                                                                      |           |
| 40        | •                      |                                     | श्रुतशब्दस्यार्थः                                                    | "         |
| 91        |                        | "                                   | आगमादीनां व्युत्पस्पर्धः                                             | "<br><९   |
| "         |                        | "                                   | श्रुतज्ञानस्य भेदप्ररूपणा                                            | ९०        |
| "         |                        | "                                   | भुतज्ञानस्य नेपुत्रस्पन्यः<br>अङ्गबाह्यादीनां सामायिकादीनां व्याख्या |           |
| "         |                        | "                                   | अङ्गप्रविद्यानां आचारादीनां व्यास्था                                 | 77        |
| 77        |                        | 1)                                  | जङ्गप्रावद्याना जामारादाना ज्याक्या                                  | ٠,        |

# तस्वार्थाधिगमसूत्रम्

| ा <b>इः स्त्र</b> पाठः                            | अधिकारः                                                                                                                                                                                                                                                                       | पृष्ठाद्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55                                                | मतिश्वतयोः प्रतिविशेषः                                                                                                                                                                                                                                                        | ९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "                                                 | तीर्थंकरोपदेशे कारणम्                                                                                                                                                                                                                                                         | ९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | गणधरिवशेषणानां सार्थकता                                                                                                                                                                                                                                                       | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | श्रुतज्ञानस्य महाविषयत्वात् अङ्गादिभे                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | ९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   | अवधेर्भेदौ                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                             | "<br>९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | देवनारकयोरवधिः भत्रहेतकः                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "<br>यथोक्तनिभित्तः षडिकल्पः शेषाणाम              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,<br>९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                                 | नरतिरक्षां षडिघोऽत्रधिः                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77                                                | जयवरमागुगानिसादिमा नदाः                                                                                                                                                                                                                                                       | ९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ऋगुविपुष्टमता मनःपयायः                            | E = 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "                                                 | ऋजुमातावपुरुमत्याः स्वरूपम्                                                                                                                                                                                                                                                   | १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| विशुद्धपप्रतिपतिभ्या त।द्वशषः                     | 200                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| विद्युद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽत्रिधमनःपयोय     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,,                                                | केवलानभिधानकारणम्                                                                                                                                                                                                                                                             | १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मतिश्रुतयोर्निबन्धः सर्वद्रव्येष्ट्रसर्वपर्यायेषु |                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "                                                 | मतिश्रुतयोर्निबन्धः                                                                                                                                                                                                                                                           | १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| रूपिष्ववधेः                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **                                                | अवधेर्विषय:                                                                                                                                                                                                                                                                   | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| तदनन्तभागे मनःपर्यायस्य                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22                                                | मनःपर्यायस्य विषयः                                                                                                                                                                                                                                                            | >>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सर्वद्रब्यपर्यायेषु केवलस्य                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | केवलस्य विषयः                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "                                                 | केवलस् <b>रू</b> पम्                                                                                                                                                                                                                                                          | १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिना चतुर               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्  यथोक्तिनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्  गः  वशुद्धपप्रतिपाताभ्यां तिद्वशेषः  वशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽविधमनःपर्यायः  गः  मितिश्रुतयोर्निवन्धः सर्वद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु  स्विद्वष्यपर्यायेषु केवलस्य  गः  गः  गः  गः  गः  गः  गः  गः  गः  ग | गातिश्वतयोः प्रतिविशेषः गायिकरोपदेशे कारणम् गायाशिकरोपदोशे कारणम् गायाशिकरोपदोशे कारणम् गायाशिकरोषणानां सार्थकता श्रुतद्धानस्य महाविषयत्वात् अङ्गादिभे श्रुतस्य श्रुद्धत अपारिणामिकता च द्विविषोऽविषः अवधेर्भेदौ तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम् गायोक्तिनिमित्तः षड्विकस्यः शेषाणाम् गायोक्तिनिमित्तः षड्विकस्यः शेषाणाम् गायोक्तिनिमित्तः षड्विकस्यः शेषाणाम् गायोक्तिनिमित्तः षड्विकस्यः शेषाणाम् गायोक्तिनिमित्तः पड्विकस्यः सेदौ गायोक्तिनिमित्तः पर्यायः गायोक्तिनिमित्तः पर्यायः गायोक्तिनिमित्तः पर्यायः गायोक्तिनिमित्तः पर्यायः गायोक्तिनिमित्तः पर्यायः गायोक्तिनिमित्तः पर्यायस्य भेदौ न्वज्ञद्वपप्रतिपाताम्यां तद्विशेषः न्वज्ञद्वपप्रतिपाताम्यां तद्विशेषः न्वज्ञद्वपप्रतिपाताम्यां तद्विशेषः न्वज्ञविष्यः गायोक्तिनिम्नस्यः सर्वद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु गायोक्तिनिमन्यः गायोक्तिनिमन्यः गायोक्तिनिमन्यः गायोक्तिनिमन्यः गायोक्तिनिमन्यः गायोक्तिनिमन्यः गायोक्तिनिमन्यः गायोक्तिनिमनःयः गायोक्तिनिमन्यः गायोक्तिनिमन्यः गायोक्तिनिमन्यः गायोक्तिनिमन्यः गायोक्तिनिमन्यः गायोक्तिनिमन्यः गायोक्तिनिमन्यः गायोक्तिनिमन्यः गायोक्तिनिमन्यः निमनःपर्यायस्य भविष्यः निमनःपर्यायस्य विषयः निमनःपर्यायस्य विषयः निमनःपर्यायस्य विषयः निमनःपर्यायस्य विषयः निमनःस्य विषयः |

| स्त्राङ्कः      | स्त्रंपाठः                                                | अधिकारः                                 | पृष्ठाङ्कः       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| "               | <b>39</b>                                                 | युगपदेकजीवे ज्ञानसंख्या                 | १०८              |
| ,,<br>,,        | <b>&gt;&gt;</b>                                           | केवले शेषज्ञानासद्भावेऽन्यमतम्          | १०९              |
| ,,              | "                                                         | क्रमयुगपदुपयोगौ                         | ११०              |
|                 | 37                                                        | क्षायोपशमिकक्षायिकतया भेदः              | १११              |
| ः<br>३२ मतिश्र  | तावधयो विपर्ययश्च                                         |                                         | ११२              |
| 33              | ,,                                                        | मत्यादीनां विपर्ययः                     | >7               |
| "               | "                                                         | मिथ्यादशामज्ञानिता                      | "                |
|                 | 33                                                        | मिथ्यादृष्टीनां प्रकाराः                | ११३              |
| "<br>३३ सदसर    | नोरविशेषाद् यदृष्छोपलब्धेरून्मत्तवत्                      |                                         | "                |
|                 | ,,                                                        | मिथ्यादृष्टेः अज्ञानित्वे हेतुः         | )1               |
| "               |                                                           | चारित्रानभिधाने हेतुः                   | ११४              |
| ाः<br>३० नैरामस | ''<br>। <b>ङ्</b> प्रह <b>ञ्यवहारर्जुस्</b> त्रशब्दा नयाः |                                         |                  |
|                 |                                                           | नयभेदाः                                 | J7               |
| "               | <b>97</b>                                                 | नैगमस्य निर्देशः                        | <b>,,</b><br>११५ |
| 35              | ))                                                        | सङ्ग्रहस्य खरूपम्                       |                  |
| 35              | **                                                        | ब्यवहारस्य ब्याख्या                     | "                |
| "               | "                                                         | ऋजुसूत्रस्य विचारः                      | 35               |
| ))<br>৭৬ মালব   | "<br>जब्दो दित्रिभेदौ                                     | 13 K 14 11                              | "<br>११६         |
| <b>४</b> ७ जासर | व्या क्षात्रम्या                                          | आचशन्दनयभेदाः                           | 114              |
| 55              | •••                                                       | नेगमस्य द्वैवि <b>न्यम्</b>             | 37<br>9 9 10     |
| "               | "                                                         | गगनस्य श्रावन्यम्<br>शब्दस्य त्रविष्यम् | ११७              |
| "               | "                                                         |                                         | 99.4             |
| "               | **                                                        | नैगमलक्षणम्                             | ११८              |
| "               | 59                                                        | सङ्ग्रहलक्षणम्                          | 3)               |
| **              | "                                                         | <b>व्यव</b> हारलक्षणम्                  | 33               |
| "               | 33                                                        | ऋजुस्त्रलक्षणम्                         | ११९              |
| "               | <b>99</b>                                                 | शब्दलक्षणम्                             | **               |
| 31              | <b>&gt;</b> 7                                             | साम्प्रतलक्षणम्                         | >>               |
| "               | 1)                                                        | समभिरुद्धलक्षणम्                        | १२०              |
| 33              | 59                                                        | <b>्वंभू</b> तलक्षणम्                   | "                |
| 11              | 11                                                        | मयस्य शब्दार्थः                         | "                |

# तचार्याधिगमसूत्रम्

| स्त्राहः | <b>सूत्रपा</b> ठः | अधिकारः                        | प्रहाद्धः |
|----------|-------------------|--------------------------------|-----------|
| 31       | >5                | <b>नयानामध्यवसानान्त</b> रता   | १२१       |
| >>       | >5                | घटे नयात्रतारः                 | १२२       |
| 27       | 57                | सर्वस्यैकत्वादि                | १२५       |
| "        | <b>33</b>         | प्रमाणज्ञेयवत् तन्त्रान्तरता न | १२६       |
| 37       | ,,                | नयकारिकाः                      | १२७       |
| "        | ,                 | जीवादै। नयविचारः               | १२८       |
| "        | <b>&gt;&gt;</b>   | ज्ञानाज्ञानेषु नयविचारः        | ' १३२     |
| "        | "                 | अष्यायार्थीपसंहारः             | १३३       |

#### द्वितीयोऽध्यायः २

| 19               | .,                                             | <b>अ</b> ध्यायसम्बन्धः                             | १३६  |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
|                  | मेकक्षायिको भावो मिश्रक ज                      | विस्य स्वतत्त्वमौद्यिकपारिणामिकौ च                 | १३७  |
| "                | "                                              | भावेषु औपशिमकाद्या भेदाः                           | १३८  |
| "                | >>                                             | औपशमिकक्षायोपशमिकयोर्भि <i>न्न</i> ता              | "    |
| २ द्विनवाष्ट     | प्रदर्शेकविंशतित्रिभेदा वयाकम                  | म्                                                 | १४१  |
| "                | 99                                             | औपशामिकादीनां भेदसंख्या                            | "    |
| ३ सम्यक्त        | <b>चारित्रे</b>                                |                                                    | १४२  |
| "                | "                                              | औपशमिकस्य द्वौ भेदौ                                | "    |
| <b>४ शान</b> दरी | नदानलाममोगोपमौगबीर्याण                         | <b>च</b>                                           | 77   |
| "                | "                                              | क्षायिकस्य नव भेदाः                                | "    |
| ५ ज्ञानाज्ञा     | नदर्शनदानादिलब्ध <b>यश्र</b> तु <b>ल्रि</b> नि | रपञ्चभेदा यथाक्रमं सम्यक्तवचारित्रसंयमासंयमाश्च    | \$88 |
| "                | ,,                                             | क्षायोपशामिकस्याष्टादश भेदाः                       | "    |
| ६ गतिक           | गय <b>िङ्गीम</b> य्यादर्शना <b>ज्ञामासं</b> यत | ा <b>सिद्ध</b> त्वलेस्याश्चतुस्त्र्येकैकैकषड्भेदाः | १४५  |
| "                | 21                                             | २१ भेदा औदियकस्य                                   | "    |
| **               | ))                                             | लेश्याखरूपम्                                       | १८७  |
| ७ जीवभ           | याभव्यत्वादीनि 💌                               |                                                    | "    |
| "                | ,,                                             | ३ भेदाः पारिणामिकाः                                | "    |

| स्त्रव                                                       | मेणान्तराधिकारसूचां                                 | 886                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| स्त्राहः स्त्रपाठः                                           | अधिकारः                                             | वशह                |
| <b>9</b> ,,                                                  | अस्तित्वादयः साधारणाः                               | १४८                |
| "                                                            | किया <b>वर</b> वादयः                                | \$86               |
| ८ उपयोगो लक्षणम्                                             |                                                     | "                  |
| 21 23                                                        | उपयोगस्य लक्षणता                                    | "                  |
| "                                                            | उपयोगस्य नित्यता                                    | १५०                |
| 33 33                                                        | ज्ञानस्त्रभावत्वेऽपि <b>अज्ञानादयः</b>              | १५१                |
| ९ स द्विविघोऽष्टचतुर्भेदः                                    |                                                     | "                  |
| <b>33 37</b>                                                 | डपयोगस्य भेदाः                                      | 33                 |
| "                                                            | तच्छब्दस्य सार्थकता                                 | १५२                |
| <b>33</b>                                                    | साकारानाकारशब्दार्थः                                | "                  |
| 1) )]                                                        | उपयोगे ज्ञानदर्शनभिन्नताया निरासः                   | १५३                |
| ० संसारिणो मुक्ताश्च                                         | 2                                                   | १५५                |
| 1) ))                                                        | संसारस्य शब्दार्थः                                  | १५६                |
| १ समनस्कामनस्काः                                             |                                                     | 33<br>Blace        |
| ))<br>3. <del>1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1</del> | मनसो द्वैविध्यम्                                    | १५७                |
| २ संसारिणस्त्रसस्थावराः                                      | ÷                                                   | **                 |
| १ ११<br>१ पश्चिम्बन्धनाम् स्थानस्य                           | संसारिजीवभेदप्रदर्शनम्                              | "<br>१५८           |
| ३ पृथिष्यम्बुवनस्पतयः स्यावराः                               | क्यानमार्ग क्यो नेका                                | (76                |
| "                                                            | स्थावराणां त्रयो भेदाः<br>पृथ्वीकायिकानामनेके भेदाः | "<br>१५९           |
| "                                                            | भूष्यातायकानामनक नदाः<br>अप्कायिकानां भेदप्रदर्शनम् |                    |
| "                                                            | वनस्पतिकायिकानां भेदनिरूपणम्                        | १६०                |
| " " " " " । । । । । । । । । । । । । । ।                      | detectional detectors                               | "                  |
|                                                              | त्रसानां भेदाः                                      | "                  |
| 31 33                                                        | त्रसत्वस्य द्वैविष्यम्                              | ››<br>የ <b>독 የ</b> |
| <sup>११</sup>                                                |                                                     | -                  |
|                                                              | इन्द्रियसंख्याप्रति <b>पादनम्</b>                   | ः<br>१६२           |
| 19 99                                                        | इन्द्रियस्य शब्दार्थः                               | १६३                |
| ६ दिविधानि                                                   |                                                     | 3)                 |
| 19 59                                                        | इन्द्रियाणां मुख्यभेदै                              | १६४                |
| 40                                                           |                                                     |                    |

# त स्वाथी विगमसूत्रम्

| सूत्र | क्षः स्त्रपाठः                          | अधिकारः पृ                               | ष्ट्राङ्कः |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| १७    | निर्वृत्युपकरणे द्रब्येन्द्रियम्        |                                          | १६४        |
| ٠,,   | . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | द्रव्येन्द्रियभेदौ                       | "          |
| 55    |                                         | निर्वृत्तीन्द्रियविचारः                  | 71         |
| 55    | 99                                      | इन्द्रियसंस्थानानि                       | १६५        |
|       |                                         | उपकरणेन्द्रियस्वरूपम्                    | १६६        |
| १८    | ,,<br>लञ्चुपयोगौ भावोन्द्रियम्          |                                          | 33         |
| "     | 99                                      | भावेन्द्रिय <b>भे</b> दौ                 | ,,         |
| 33    | <b>)</b> ;                              | लब्बीन्दियस्य कारणत्रयापेक्षस्वं भेदाश्व | ,,         |
| "     | ;<br><b>;</b>                           | लब्बीन्दियस्बरूपम्                       | "          |
| १९    | उपयोगः स्पर्शादिषु                      |                                          | १६७        |
| 17    | 5)                                      | उपयोगेन्द्रियस्वरूपम्                    | १६८        |
| 77    | "                                       | निर्शृत्यादीनां ऋमः                      | "          |
| "     | 39                                      | एकोपयोगिता                               | १६९        |
| २०    | स्पर्शनरसन् शाणचक्षुः श्रोत्राणि        |                                          | "          |
| "     | 33                                      | इन्द्रियनामानि                           | "          |
|       | स्पर्शतसगन्धवर्णशब्दास्तेषामधीः         |                                          | १७०        |
| ,,    | **                                      | इन्द्रियाणां विषयाः                      | 75         |
| "     | ***                                     | एकस्यार्थस्यानेकविषयता                   | "          |
| "     | »                                       | द्रव्यक्षेत्रादीनामनिमित्तता             | १७१        |
| , ,,  | "                                       | प्राप्याप्राप्यविषयता                    | ,,         |
|       | श्रुतमनिन्द्रियस्य                      |                                          | 77         |
| "     | ***                                     | अनिन्दियस्य विषयः                        | "          |
| "     | 79                                      | द्रव्यभाषश्रुते                          | १७२        |
| "     | "                                       | मनसः स्वरूपम्                            | "          |
|       | वाय्वन्तानामेकम्                        |                                          | "          |
| "     | "                                       | स्थावराणामिन्द्रियनियमः                  | १७३        |
|       | कृमिपिपी लिका अमरमनुष्यादी नामेकैव      |                                          | "          |
| " "   |                                         | द्वीन्द्रियादीनामिन्द्रियदृद्धिः         | १७४        |
| "     |                                         | नारकादिऋमे हेतुः                         | "          |
| 77    | 33                                      | भाष्यपाठभेदः                             | १७५        |
| ••    | **                                      |                                          |            |

# तस्वार्वाधिगमसूत्रम्

| स्त्राहः           | <b>स्</b> त्रपाठः                       | अधिकारः                          | वृष्ठाह्य: |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|
| ३१                 | ,,                                      | विप्रहेऽनाहारकता                 | १८७        |
| 99                 | "                                       | बाशब्दस्य विचारः                 | ,,         |
| "                  | <b>35</b>                               | आहारस्य त्रैविष्यम्              | **         |
| 77                 | "                                       | जन्मसूत्रे प्रस्तावना            | १८८        |
|                    | छनगर्मीपपाता जन्म                       |                                  | १८९        |
| 33                 | "                                       | जन्मभेदाः                        | "          |
| "                  | "                                       | सम्पूर्च्छनजन्मनो ब्याख्या       | 75         |
| "                  | ,,                                      | गर्भजन्मनो विचारः                | १९०        |
| yı                 | "                                       | उपपातजन्मनः स्वरूपम्             | ,,         |
| 91                 | **                                      | अनन्तरसूत्रसम्बन्धः              | ,,         |
|                    | शीतसंद्ताः सेतरा मित्राश्वेकशस्तद्योनयः |                                  | 11         |
| "                  | "                                       | जन्मिनां योनिनवकम्               | ,,         |
| "                  | "                                       | योनिलक्षणम्                      | १९१        |
| 77                 | >>                                      | योनिशब्दस्यार्थः                 | **         |
| **                 | <b>99</b>                               | कस्य का योनिः                    | "          |
| 99                 | <b>59</b>                               | योषिद्योनिविचारः                 | "          |
| "                  | "                                       | नारकादिषु योनिविमागः             | १९२        |
| 97                 | "                                       | जीवयोनिसंख्या                    | "          |
| ३४ जराय            | ण्डपोतजानां गर्भः                       |                                  | १९३        |
| 95                 | 11                                      | गर्भजजन्मवतां भेदाः              | **         |
| ३५ नारकरे          | <b>र्वानामुप</b> पातः                   |                                  | १९४        |
| 77                 | 71                                      | उपपातजानां भेदाः                 | "          |
| ३६ शेषाण           | ां सम्मूर्ष्क्रनम्                      |                                  | ,,,        |
| "                  | ,,                                      | संमूर्च्छनजा जीवाः               | "          |
| ३७ औदा             | रेकवैत्रियाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि    |                                  | १९५        |
| 77                 | 77                                      | सुत्रविचारः                      | ,,         |
| "                  | y,                                      | शरीरभेदाः                        | "          |
|                    | ,,                                      | औदारिकादिशरीराणां व्युत्पत्तिः   |            |
| ग<br>३८ परं परं स् | ))<br>1900 -                            | नापारमाप्रसाराचा श्रुत्पातः      | "          |
| ८८ भर भर छ         | (লখ্                                    |                                  | १९६        |
| 97 77              |                                         | शरीराणां परस्परं महत्त्वास्पत्वे | "          |

|                        | स्                           | (क्रमेणान्बराविकारम्चा          | 84\$        |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|
| स्त्राहुः              | <b>सूत्रपा</b> ठः            | अविकारः                         | पृष्ठाहुः   |
| ३८                     | 22                           | शरीराणां सूक्मतादरीनम्          | १९७         |
| ३९ प्रदेशत             | ोऽसक्रवेयगुणं प्राक् तैजसात् |                                 | ,,          |
| 71                     | ,,                           | प्रदेशापेक्षया शरीरतारतम्यम्    | "           |
| ४० अनन्त <u>ः</u>      |                              |                                 | १९८         |
| ,,                     |                              | तैजसकार्मणयोः प्रदेशमानम्       | ,,          |
| ४१ अप्रति              | बाते                         |                                 | १९९         |
| ,, ,,                  |                              | तैजसकार्मणयोरप्रतिघातिता        | **          |
| ४२ अनावि               | (सम्बन्धे च                  |                                 | <b>२०</b> ० |
|                        |                              | तैजसकार्मणयोरनादिः सम्बन्धः     | 17          |
| "<br><b>५३</b> सर्वस्य | ,,                           |                                 | "           |
| 55 55                  |                              | सर्वसंसारिणां तैजसकार्मणवत्ता   | "           |
| 19 19                  |                              | तैजसस्यानिदतायां मतभेदः         | ₹° <b>१</b> |
|                        | नि भाज्यानि चुगपदेकस्या च    | तुर्म्यः                        | २०२         |
| 99                     | "                            | ्<br>एकजीवे युगपत् रारीरसंख्या  | २०३         |
| "                      | "                            | युगपत् पञ्चशरीर्या अभावः        | २०४         |
| "<br>४५ निरुप          |                              |                                 |             |
| 53                     | •                            | कार्मणस्य बाह्योपभोगाभावः       | "           |
| 77<br>55               | "                            | भौदारिकादीनां प्रयोजनानि        | "<br>२०६    |
| _                      | ''<br>म्यूर्च्छनजमाद्यम्     |                                 | २०७         |
| 55                     | 27                           | औदारिकशरीरस्य स्वामिनः          | ·           |
|                        | 57                           | औदारिक्यमाणम्                   | "           |
| ११<br>८७ वैक्रिय       | "<br>भौपपातिकम्              |                                 | >>          |
|                        | •                            | वैक्रियस्वामिनः                 | "           |
| 59                     | 59                           | वैक्रियप्रमाणम्                 | "           |
| ॥<br>४८ छन्धि          | ः।<br>प्रत्ययं च             | transferred &                   | "<br>२०८    |
|                        |                              | रुञ्या वैक्रियसद्भावः           | 700         |
| 11                     | "                            |                                 | 77          |
| ४९ शुभ                 | विशुद्धमव्याघाति चाहारकं चर् | तुर्देशपूर्वधर एव               |             |
|                        |                              | आहारकस्य स्वरूपम्               | "           |
| "                      | "                            | आहारकस्य स्वामी                 | "           |
| 77                     | ??                           | ત્રાકો(ત્રાપ્ત <u>ત્</u> ત્રામા | २०९         |

# तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम्

| स्त्रा  | <b>家</b> :        | <b>स्त्रपाठः</b>                   | अधिकारः                          | पृष्ठा ₹:  |
|---------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| ४९      |                   | "                                  | चतुर्दरापूर्वघरस्य विचारः        | २०९        |
| **      |                   | "                                  | तैजसे हेतुः                      | "          |
| "       |                   | ,,                                 | कार्मणस्य स्वरूपम्               | २१०        |
| "       |                   | <b>&gt;&gt;</b>                    | कार्मणतैजसप्रमाणम्               | >>         |
| 33      |                   | "                                  | औदारिकस्य विस्तरेणार्थः          | २११        |
| "       |                   | "                                  | वैक्रियस्य विस्तरेण व्याख्या     | २१२        |
| "       |                   | ,,<br>,,                           | आहारकस्य शब्दार्थविस्तारः        | २१४        |
| "       |                   | ))                                 | तैजसस्य विचारः                   | "          |
|         |                   |                                    | कार्मणविचारः                     | "          |
| "       |                   | "                                  | शरीराणां नानात्वे हेतवः          | २१५        |
| "       |                   | 97                                 | विकृत्तुत्रे प्रस्तावना          | २१६        |
| y)      | नारकसमार्थि       | ः।<br>छनो नपुंसकानि                |                                  | २१७        |
| "       | "<br>"<br>न देवाः | on againer                         | नपुंसकवेदवन्तो जीवाः             | 27<br>27   |
| •       |                   |                                    | देवानां वेदौ                     |            |
| "       | "                 |                                    | आयुषोऽपर्वतनादि                  | "<br>२१८   |
| **      | "                 |                                    | आयुपो द्वैविध्यम्                | २१९        |
| "       | **                |                                    | अपवर्तनेऽपि क्षयाभावः            | <b>२२०</b> |
| "       | "                 |                                    | युगिलनोऽप्यायुषोऽपवर्तनम्        | <b>२२१</b> |
| "<br>५२ | ः<br>औपपातिकच     | <b>त्रसदेहोत्तम</b> पुरुषासङ्ख्येय | वर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः          | "          |
| "       |                   | 59                                 | अनपवर्त्यायुषः स्वामिनः          | "          |
| "       |                   | ,,                                 | अपवर्तनीयायुषि हेतुः             | २२२        |
| "       |                   | 27                                 | आयुषो न्हासेऽपि ऋतनाशादिदोषामानः | २२४        |
| 77      |                   | "                                  | अपवर्तनेऽप्यक्षयत्वे दृष्टान्तः  | २२५        |
| 77      |                   | **                                 | प्रकृतस्य समर्थनम्               | २२६        |

#### **युत्रक्रमेणान्तराधिकारस्**चां

४५५

स्त्राङ्कः स्त्रपाठः

अधिकारः

वृष्ठाङ्कः

#### तृतीयोऽध्यायः ३

| <b>33</b>                                                                                  |                            | नारकाधिकारप्रस्ताबना                                      | २२८                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 39 99                                                                                      |                            | नारकाधिकारस्थानानि                                        | ;;                           |
|                                                                                            | मतमामहातमःप्रभा भूमयो ध    | वनाम्बुवाताकाराप्रतिष्ठाः सप्ताघोऽधः पृथुतरा              | : २२९                        |
| "                                                                                          | 99                         | नरकपृथ्वीनामाधाराः                                        | 31                           |
| <b>)</b> ]                                                                                 | "                          | <b>घनशब्द</b> फलम्                                        | २३०                          |
| 19                                                                                         | 31                         | खरपङ्कादिप्रतिष्ठात्वम्                                   | 11                           |
| <b>77</b>                                                                                  | ,,                         | व्रतिष्ठाने लोकस्थितिहेतुः                                | <b>२</b> ३१                  |
| ;;                                                                                         | 35                         | अघ:पृथ्वीना सप्तत्वनियमः                                  | २३२                          |
| 11                                                                                         | "                          | असङ्ख्यप्रस्तारे निरासः                                   | 33                           |
| >3                                                                                         | >>                         | पृथ्वीनामाकारो नामानि बाहस्यं च                           | २३३                          |
| <b>)</b>                                                                                   | "                          | घनोद्ध्यादिमानम्                                          | "                            |
| २ तासु नरकाः                                                                               |                            |                                                           | २३४                          |
|                                                                                            |                            | नारकाणां स्थानम्                                          |                              |
| 55 59                                                                                      |                            | _                                                         | "                            |
| 77 72                                                                                      |                            | नारकावासानां संस्थानानि नामानि च                          | २३५                          |
| 17 17                                                                                      |                            | नरकेषु प्रस्तराणां नरकावासानां व संस्थ                    | <b>रह</b> ६                  |
| ३ तेषु नारका नित्याशुभ                                                                     | तरलेश्यापरिणामदेहवेदनावि   | <b>क्रि</b> याः                                           | २३७                          |
| 11                                                                                         | **                         | नरकनारकाणां स्वरूपम्                                      | "                            |
| <b>)</b> ;                                                                                 | "                          | नारकाणां लेखा                                             | २३८                          |
| <b>57</b>                                                                                  | 51                         | नारकाणो पुद्रलपरिणामः                                     | 99                           |
| 39                                                                                         | **                         |                                                           |                              |
| • •                                                                                        | >>                         | नारकाणां शरीरस्वरूपं मानं 🖫                               | २३९                          |
|                                                                                            | "                          | नारकाणां शरीरखरूपं मानं <b>प</b><br>नारकाणां वेदना        | २ <b>३</b> ९<br>२ <b>१</b> ० |
| ११<br>९ परम्यरोटीरितहःखाः                                                                  | "                          |                                                           |                              |
| <b>४ परस्परोदीरितदुः</b> खाः                                                               |                            | नारकाण्। वेदना                                            | २ <b>४०</b><br>२४१           |
| ४ परस्परोदीरितदुःखाः<br>''                                                                 |                            | नारकाणा वेदना<br>क्षेत्रजा वेदना                          | २४०<br>२४१<br>२४२            |
| ४ परस्परोदीरितदुःखाः                                                                       | "                          | नारकाण्। वेदना                                            | २४१<br>२४१<br>२४२            |
| ४ परस्परोदीरितदुःखाः<br>''                                                                 | "                          | नारकाणां वेदना<br>क्षेत्रजा वेदना<br>परस्परोदीरितं दुःखम् | २४०<br>२४१<br>२४२<br>"       |
| <ul> <li>परस्परोदीरितदुःखाः</li> <li>"""</li> <li>"""</li> <li>प्रस्परोदीरितदुः</li> </ul> | "<br>शक्ष प्राक् चतुंच्याः | नारकाणा वेदना<br>क्षेत्रजा वेदना                          | २४१<br>२४१<br>२४२            |

# तंस्वार्थाधिगमसूत्रम्

| स्त्राह           | <b>स्</b> त्रपाठः                         | अधिकारः                                     | पृष्ठाद्धः  |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Ę                 | 33                                        | नारकाणां परा स्थितिः                        | २४४         |
| 37                | 59                                        | नारकाणामागतिर्गतिश्व                        | २४५         |
| "                 | >>                                        | नारकेष्वसंभविनः पदार्थाः                    | >9          |
| <b>33</b>         | "                                         | लोकानुभावजाः पदार्थाः                       | २४६         |
| "                 | <b>)</b> )                                | लेकस्य त्रैविष्यम्                          | 52          |
| 3)                | **                                        | तिर्यग्लोकप्रस्तावना                        | रे४८        |
|                   | र्द्दीपळवणादयः ग्रुभनामानो द्वीपर         | तमुद्राः                                    | 77          |
| "                 | <b>37</b>                                 | द्वीपसमुद्रव्यवस्था                         | 79          |
| "                 | 33                                        | द्वीपसमुद्रनामानि                           | २४९         |
|                   | र्द्धविष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलय | -                                           | >>          |
|                   | ••                                        | द्वीपसमुद्रसंस्थानम्                        | 73          |
| ''<br><b>९</b> নন | "<br>मध्ये मेरुनामिर्वृत्तो योजनशतसहस्रा  |                                             | २५०         |
|                   |                                           | जम्बुद्वीपस्वरूपम्                          | 27          |
| "                 | "                                         | मेरुख <b>रू</b> पम्                         | રપૈશ        |
| ः।<br>१०तऋ        | भरत-हैमवत-हरि-विदेह-रम्यक-हैर             |                                             | २५३         |
|                   |                                           | भरतादिक्षेत्रस्वरूपम्                       | 77          |
| "                 | "                                         | नैश्वयिकदिगपेक्षया व्यवस्था                 | <b>२५</b> ४ |
| "<br>११ तड़ि      | "<br>आजिनः पूर्वोपरायता हिमवन्-महा        | हिमवन्-निषय-नील-रुक्मि-शिखरिणो वंशधरपर्वताः | २५५         |
| "                 | n                                         | हिमवदादिवर्षधरस्वरूपम्                      | "           |
| ,,                | ,,                                        | हिमवदादीनां मानम्                           | २५६         |
| "                 | 39                                        | भरतस्य ज्यामानादि                           | ,,          |
| ))                | **<br>**                                  | वैताट्यो देवकुरवश्व                         | 77          |
| ,,<br>,,          | ))                                        | उत्तरकु <b>रुविदेहादयः</b>                  | २५७         |
| 39                | 39                                        | क्षुद्रमन्दरस्वरूपम्                        | 99          |
|                   | "                                         | परिच्यानयनादिकरणम्                          | २५८         |
| ः।<br>१२ दिघ      | ातकी <b>खण्डे</b>                         |                                             | २६१         |
|                   |                                           | भातकीसण्डे क्षेत्राद्यतिदेशः इष्टकारी व     | "           |
| "<br>१३ पुष्य     | भ<br>जार्डे                               |                                             | <b>२६</b> २ |
|                   |                                           | मानुषोत्तरः पर्वतः                          |             |
| 77                | )5                                        | and a second                                | "           |

| ₹.                                           | त्रक्रमेणान्तराधिकारसूचा        | ४५७         |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| स्त्राङ्कः स्त्रपाठः                         | अधिकारः                         | पृष्टाङ्कः  |
| १३ पुष्करार्धे                               | मानुषोत्तराभिधाने कारणम्        | <b>२</b> ६३ |
| " "                                          | नरलोके द्वीपसमुद्रादिसंख्या     | <b>२</b> ६४ |
| १४ प्राङ मानुषोत्तरान्मनुष्याः               |                                 | २६५         |
| ,, ;,<br>१५ आर्या म्लेच्छा <b>ध</b>          | मनुष्याणां स्थानम्              | 15          |
| 22 22                                        | मनुष्यभेदाः क्षेत्रार्यादिकाश्च | "           |
| "                                            | अन्तरद्वीपकाः                   | "<br>२६६    |
| १६ भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र दे       | वकुरूत्तरकुरुम्यः               | २६७         |
| "                                            | कर्माकर्मभूमिस्वरूपम्           | २६८         |
| १७ नृस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते |                                 | २६९         |
| "                                            | नरायुषो मानम्                   | "           |
| १८ तिर्यग्योनीनां च                          |                                 | "           |
| >> >>                                        | तिर्यगायुर्मानम्                | "           |
| "                                            | पृथ्वीकायादीनामायुर्मानम्       | २७०         |

#### चतुर्थोऽध्यायः ४

| स्त्राङ्कः    | <b>स्</b> त्रपाठः                      | अधिकारः                        | पृष्ठाङ्कः |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------|
|               |                                        | अध्यायोपोद्घातः                | २७१        |
| १ देवाश्वर    | तुर्निकायाः                            |                                | "          |
| ,,            | "                                      | देवानां भेदप्रतिपादनम्         | ,,,        |
| <b>&gt;</b> 5 | **                                     | देवशन्दस्य न्युत्पत्त्यर्थः    | २७२        |
| "             | 11                                     | चतुर्विधदेवानां जन्मनिवासभूमयः | २७३        |
| "             | "                                      | देवानां पश्चविधत्वम्           | 77         |
|               | पीत <del>लेश्यः</del>                  |                                | २७४        |
| ३ दशाष्ट्र    | पञ्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः |                                | 77         |
| "             | 77                                     | भवनपत्यादिदेवानां शेदविचारः    | २७५        |

#### तत्त्वार्याधिगमसूत्रम्

| स्त्राङ्कः    | स्त्रपाठः                                           | अधिकारः                                | पृष्ठाङ्कः  |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| ८ इन्द्रसामा  | निकत्राय <b>स्त्रिशपारिषद्यात्मरक्षलोकपा</b> ला     | निकप्रकीर्णकाभियोग्यकिल्बिषिकाश्चेकराः | २७५         |
| "             | "                                                   | प्रतिकल्पमिन्द्राद्या मेदाः            | "           |
| _             | ालोकपालवर्जा व्यन्तरज्योतिष्काः                     |                                        | २७६         |
| ६ पूर्वयोद्धी | न्द्राः                                             |                                        | "           |
| 77 71         | •                                                   | भवनपत्यादिदेवानामिन्द्राः              | २७७         |
| " "           |                                                     | वैमानिकानां कल्पाः                     | "           |
| ७ पीतान्त     | <del>ले</del> श्याः                                 |                                        | * 33        |
| <b>;</b> ; ;  | ,                                                   | देवानां त्रेविध्यम्                    | २७८         |
|               | गीचारा आ ऐशानात्                                    |                                        | ,,          |
| "             | "                                                   | प्रवीचारावेचारः                        | . ,,        |
|               | स्पर्श-रूप-शब्द-मनःप्रवीचारा द्वयोर्द्वये           | <b>T:</b>                              | <b>3</b> 7  |
|               |                                                     | देवीभोगाधिकारः                         | २७९         |
| "<br>१० परे   | ः,<br>अप्रवीचाराः                                   | , .                                    | २८०         |
| "             | 22                                                  | कल्पातीतानामप्रवीचारत्वम्              | 31          |
|               | नवासिनोऽसुर <b>नाग</b> विद्युत्सुपर्णाग्निवातस्त    | नितोदधिद्वीपदिक्कमाराः                 | २८१         |
| ,,            | ,,                                                  | भवनवासिनां विधानानि                    | ,,          |
| "             | ,,                                                  | असुरकुमारादीनां वर्णनम्                | २८२         |
| "             | 3)                                                  | भवनसङ्ख्या                             | २८३         |
|               | तराः किन्नर-ार्वेपुरुष-महोरग-गान्धर्वः              | गक्ष- <b>राक्षस-भू</b> त-पिशाचाः       | ,,          |
| "             | 59                                                  | व्यन्तरभे <b>दाः</b>                   | 35          |
| "             | >>                                                  | ब्यन्तरशब्दार्थः                       | ,,          |
| "             | 55                                                  | किपुरुषादिभेदाः                        | >>          |
|               |                                                     | किन्नरादीनां वर्णनम्                   | <b>२८</b> ४ |
| "<br>१३ ज्यो  | ''<br>तिष्काः सूर्याश्चन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकीर्ण |                                        | २८५         |
|               |                                                     | ज्योतिष्कभेदाः                         |             |
| "             | 57                                                  | ज्योतिष्काणां विमानप्रस्तारः           | "           |
| "<br>१४ मेरा  | "<br>प्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके                    |                                        | "<br>२८६    |
| •             | ,,                                                  | ज्योतिष्काणां गतिः                     | 79          |
| "             | ·                                                   | सूर्यादीनां संख्या                     | <b>૨</b>    |
| <b>77</b>     | "                                                   | सूर्यादीनां विष्कम्भः                  | २८८         |
| 77            | ,,                                                  | With the second                        | ,,,,        |

| स्त्र | <b>ाइः</b> स्त्रपाठः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | अधिकारः                                        | पृष्ठाङ्कः         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| १४    | मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ो रुलोंके                        | ज्योतिष्कविमानवाहकाः                           | २८९                |
| १५    | तत्कृतः कालविभागः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                | 22                 |
| "     | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | कालस्य द्रव्यतावि <b>चारः</b>                  | २९०                |
| "     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | लौकिकसमकालविभागः                               | २९१                |
| ,,    | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | प्रत्युत्पन्नादीनां भेदान्तरम्                 | ,,                 |
| ,,    | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | समयस्य स्वरूपम्                                | 55                 |
| ,,    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | आविकादिविचारः                                  | <b>२</b> ९२        |
| ,,    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | चन्द्रमासादीनां तन्नामसंवत्सराणां च स          | बरूपम् <b>२९३</b>  |
| ,,    | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | पूर्वाङ्गादिस्वरूपम्                           | "                  |
| "     | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | पल्योपमादिविचारः                               | રવેષ્ઠ             |
| ,,    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | पत्योपमस्यात्रान्तरभेदाः, तेषां प्रयोजन        |                    |
| "     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | क्षेत्रापेक्षया कालविचार:                      | <b>२</b> ९५        |
| "     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | कालचके शरीरोच्छायादिविचारः                     | "                  |
|       | बहिरवस्थिताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                | <b>ર</b> <ફ        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | नृलोकबहिर्ज्योतिष्कविचारः                      |                    |
| १७    | "<br>वैमानिकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                | "                  |
| -     | कल्पोपपन्नाः कल्पातीता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | শ্ব                              |                                                | ''<br>২ <b>९</b> ७ |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | वैमानिकानां द्वैविध्यम्                        |                    |
| १९    | उपर्श्वपरि<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                | "                  |
| •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | माहेन्द्र-बह्यलोक-लान            | तक-महाञ्जक-सहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाञ्       | ११<br>गतयोः        |
|       | र्तवसु प्रैवेयकेषु विजय-वैज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                | 3/1717             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1944-11-34411                    | गते स्त्राचातस्य प<br>सौधर्मकल्पादीनां वर्णनम् | ))<br>20.4         |
| "     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | अनुत्तराणां पञ्चविधत्वम्                       | <b>२९८</b>         |
| 77    | name of the second seco |                                  | _                                              | २९९                |
| 41    | स्थितिप्रभा <b>व</b> सुखग्रुतिलेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सावशुद्धान्द्र <b>यात्राघा</b> व |                                                | <b>)</b> ;         |
| "     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "                                | स्थितिप्रभावादिभिरुत्तरोत्तरदेवानामाथि         |                    |
| ;;    | -0-0-0-0-0-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                | इन्द्रियावधिविषयाधिकतोत्तरोत्तरदेवाना          | • ,,               |
| 44    | गतिशरीरपरिप्रहाभिमानत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ॥ हानाः                          | 00-22-0                                        | ३०१                |
| "     | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | गत्यादिभिरुत्तरोत्तरदेवानां हीनत्वम्           | **                 |
| "     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | वैमानिकदेवानां शरीरोच्छ्रायः                   | ३०२                |
| "     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | सौधर्मादीनां प्रस्ताराः                        | 77                 |

#### तत्त्वाथीियमसूत्रम्

| धुत्रा       | रः स्त्रपाठः                                   | अधिकारः                                | पृष्ठाङ्कः |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| <b>२</b> २ : | गतिशरीरपरिप्रहाभिमानतो हीन:                    | सौधर्मादिष्वावलिकाप्रविद्यानां पुष्पाव | कीर्णानां  |
|              |                                                | च विमानानां सङ्ख्या                    | ३०३        |
| "            | "                                              | देवानामुच्छ्वासाहारौ                   | ३०४        |
| "            | 73                                             | देवानां वेदनोपपातानुभावविचारः          | 99         |
|              | पीतपद्मशुक्कलेश्या द्वित्रिशेषेषु              |                                        | ३०५        |
| ,,           | <b>?</b> 7                                     | वैमानिकानां लेश्याः                    | "          |
|              | प्राग् प्रैवेयकेम्यः कल्पाः                    | -                                      | "          |
| ,,           | "                                              | देवानां दृष्टिः                        | ३०६        |
|              | <b>ब्रह्म</b> लोकालया लोकान्तिकाः              |                                        | "          |
| २६           | सारस्वतादित्यवह्न्यरुणगर्दतोयतुषिताब्याबाधमरुत | <b>नो</b> ऽरिष्ठाश्च                   | ३०७        |
| 13           | "                                              | लोकान्तिकानां व्यवस्था                 | ,,         |
|              | विजयादिषु द्विचरमाः                            |                                        | "          |
| ,,           | **                                             | अनुत्तरदेवानां भवोच्छेदः               | ३०८        |
| 77           | "                                              | तिर्यक्प्रस्तावः                       | ,,         |
| २८           | औपपातिकमनुष्येम्यः शेषास्तिर्यग्योनयः          |                                        | 23         |
| ,,           | 27                                             | तिरश्वां निर्देशः                      | "          |
|              | स्थिति:                                        |                                        | ३०९        |
| ३०           | भवनेषु दक्षिणार्घाधिपतीनां पल्योपममध्यर्धम्    |                                        | ,,         |
| "            | ,,                                             | भवनवासिनां स्थितिः                     | "          |
| ३१           | शेषाणां पादोने                                 |                                        | 72         |
| ३२           | असुरेन्द्रयोः सागरोपममधिकं च                   |                                        | ३१०        |
| ३३           | सौधर्मादिषु यथाऋमम्                            |                                        | >>         |
| "            | >>                                             | वैमानिकस्थितिप्रस्तावः                 | 33         |
| ३४           | सागरोपमे                                       |                                        | "          |
| ३५           | अधिके च                                        |                                        | >>         |
|              | सप्त सनत्कुमारे                                |                                        | 35         |
| र ५          | विशेषत्रिसप्तदशैकादशत्रयोदशपञ्चदशमिरधिकानि     | ो च                                    | <b>३११</b> |
| ,,           | 29                                             | माहेन्द्रादीनां परा स्थितिः            | "          |
|              | आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन नवसु प्रैवेयकेषु विजय | गदिषु सर्वार्थसिद्धे च                 | "          |
| ३९           | अपरा पल्योपममधिकं च                            |                                        | ३१२        |

|              | सूत्रकमे                  | गान्तराधिकारसूचा | ४६१               |
|--------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| स्त्राङ्कः   | <b>स्</b> त्रपाठः         | अधिकारः          | पृष्ठा <b>इ</b> : |
| ४० सागरो     |                           |                  | ३१२               |
| ४१ अधिके     |                           |                  | 37                |
| ४२ परतः      | परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तरा |                  | "                 |
| ४३ नारका     | णां च द्वितीयादिषु        |                  | ३१३               |
| "            | , " ~                     | नारकाणां स्थितिः | 22                |
|              | र्षसहस्राणि प्रथमायाम्    |                  | 77                |
| ८५ भवनेषु    | ु च                       |                  | **                |
| ४६ व्यन्तर   | ाणां च                    |                  | "                 |
| ४७ परा प     | <b>ल्योपमम्</b>           |                  | 388               |
| ४८ ज्योतिष   | ष्काणामधिकम्              |                  | 79                |
| ४९ प्रहाणा   | मेकन्                     |                  | "                 |
| ५० नक्षत्राप | गामर्थम्                  |                  |                   |
| ५१ तारका     | णां चतुर्भागः             |                  | 99                |
| ५२ जघन्या    | _                         |                  | "                 |
|              | गः शेषाणाम्               |                  | 27                |
| 14 33.11     | CIP SCHOOL S              |                  | "                 |

#### पश्चमोऽघ्यायः ५

| स्त्राङ्कः                   | <b>स्</b> त्रपाठः                 | अविकारः                 | पृष्ठाङ्कः |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|
|                              |                                   | सूत्रोपन्यासः           | ३१५        |
| १ अजीवन                      | <b>नाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः</b> |                         | . ,,       |
| "                            | ,,                                | प्रतिषेधस्य द्वैविध्यम् | "          |
| 22                           | 53                                | धर्मादीनां विचारः       | ३१६        |
| "<br>२ द्रब्या <sup>वि</sup> | "<br>ग जीवाश्व                    | अजीवकायभेदाः            | "<br>३१९   |
|                              |                                   | द्रव्यशब्दार्थः         | 455        |
|                              | "<br>स्थितान्यरूपाणि च            | भूच्यराच्याचः           | "          |
| र ।गत्याप                    | रिवताम्यक्षपाचा प                 | 0                       | "          |
| "                            | "                                 | सूत्रपाठविचारः          | ३२१        |

#### तत्त्वार्थीविगमसूत्रम्

| स्त्राहः स्त्रपाठः                        | अधिकारः                               | पृष्ठाङ्क:   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| ३ नित्यावस्थितान्यरूपाणि च                | रूपविचार:                             | ३२३          |
| ४ रूपिणः पुद्गलाः                         |                                       | <b>३२.</b> 8 |
| 33 33                                     | नित्यताया द्वैविध्यम् , अनित्यतायाश्च | "            |
| ",                                        | पुद्रललक्षणम्                         | ३२५          |
| ५ आकाशादेकद्रव्याणि                       |                                       | ३२६          |
| "                                         | धर्मादीनां स <b>ङ्</b> ख्या           | 53           |
| ६ निष्क्रियाणि च                          |                                       | ,,           |
| .59 25                                    | धर्मादिषु कियाविचारः                  | 15           |
| ७ असङ्ख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मयोः        |                                       | ३२९          |
| 33 29                                     | धर्माधर्मयोः प्रदेशस ख्या             | ,,           |
| ८ जीवस्य च                                |                                       | 17           |
| "                                         | जीवस्य प्रदेशसङ्ख्या                  | "            |
| ९ आकाशस्यानन्ताः                          |                                       | ३३०          |
| ",                                        | अलोकेऽवगाहदातृतायां विचारः            | "            |
| <b>33</b>                                 | आकाशस्य प्रदेशसङ्ख्या                 | **           |
| १० सङ्गयेयासङ्गयेयाश्च पुद्गलानाम्        |                                       | ३३१          |
| "                                         | पुद्गलानां प्रदेशसङ्ख्या              | 37           |
| ११ नाणोः                                  |                                       | "            |
| " "                                       | परमाणोः खरूपम्                        | ३३२          |
| १२ लोकाकाशेऽवगाहः                         |                                       | "            |
| " "                                       | अवगाहविचार:                           | "            |
| १३ धर्माधर्मयोः कृत्स्ने                  |                                       | ))<br>222    |
| १४ एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्रलानाम्       | nzaldijanz.                           | ३३३          |
| '' ''<br>१५ असङ्ख्येयभागादिषु जीवानाम्    | पुद्गलामवगाहः                         | "<br>३३४     |
|                                           | जीवानामवगाहः                          |              |
| "<br>१६ प्रदेशसंहारविसर्गाभ्यां प्रदीपवत् | en arm rings                          | 99           |
| •                                         | आत्मप्रदेशानां सङ्कोचिवकासौ           | 77           |
| भ भारतास्थित्युपप्रही धर्माधर्मयोरूपकारः  | a alta a a fa a a an                  | "<br>३३७     |
| १८ आकाशस्यावगाहः                          |                                       | ३३९          |
| •                                         |                                       | , , ,        |

#### स्त्रक्रमेणान्तराधिकारसूचा ४६३ **स्त्राङ्कः** सूत्रपाठः अधिकारः म्हाहुए: १८ आकाशस्यावगाहः आकाशस्योपकारः ३३९ अवगाहगुणत्वम् " 55 " आकाशलिङ्गसम्बन्धिमतान्तरम् ३४० 53 " पुद्गलानामुपकारः ३४१ १९ शरीरवाङमनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् 77 वाङ्मनआदीनां पौद्रलिकावम् " २० सुखदु:खजीवितमरणोपप्रहाश्च ३४३ पुद्रलेषु सर्वोपकारिता ३४६ २१ परस्परोपप्रहो जीवानाम् " जीवोपकारः 22 २२ वर्तना परिणामः क्रिया परवापरत्वे च कालस्य ३४८ कालस्योपकारः " 77 कालस्य नृलोकवृत्तिता " " " वर्तनास्वरूपम् ३४९ " " परिणामस्वरूपम् ३५० 73 " हेमन्तवर्णनम् " " " शिशिखर्णनम् ३५१ " " वसन्तवर्णनम् " 22 " प्र<del>ीष्</del>मवर्णनम् " " वर्षावर्णनम् " 27 99 शरद्वर्णनम् ३५२ 27 " वेलानियमः 77 " गतिविचारः ३५३ " " प्रयोगगत्यादिविचारः 22 " " परत्वापरत्वविचारः " " " पुद्गलशब्दार्थः ३५४ २३ स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ३५५ पुद्गाञ्**क्षा**णम् " " " स्पर्शादीनां प्रकाराः ३५६ " " कठिनप्रमुखस्पर्शादीनां लक्षणानि 77 37 "

## तस्वार्याधिगमसूत्रम्

| सूत्रा     | इ: सूत्रपाठ:                                     | अधिकारः                                     | पृष्ठाङ्क: |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| <b>२</b> ४ | शब्द-बन्ध-सौक्ष्म्य-स्थौत्य-सं <b>द्या</b> न-भेट | (-त <b>म-३</b> छाया-ऽऽतपोद्योतवन्तश्च       | ३५६        |
| ,,         | 7)                                               | पुद्गलानां शब्दादिधर्माः                    | "          |
| "          | <b>"</b>                                         | शब्दस्य स्फोटाद् भिन्नत्वम्                 | ३५७        |
| "          | "                                                | शब्दस्य पुद्रलत्वे हेतवः                    | ३५८        |
| "          | ***                                              | शब्दस्य गुणत्वे वैशेषिकविचारः               | ,,         |
| 77         | **                                               | शब्दस्य गुणत्वनिरासः                        | "          |
| ,,         | 59                                               | नित्यानित्यत्वयोर्विरोधाभावः                | ३५९        |
| >>         | **                                               | अन्यमतपूर्वकं शब्दखरूपम्                    | ३६०        |
| 77         | "                                                | शब्दस्य भेदप्रभेदाः                         | "          |
| 57         | <b>?</b> )                                       | बन्धस्य त्रैविध्यम्                         | "          |
| "          | <b>;</b> ;                                       | सौक्ष्यस्य द्वैविष्यम्                      | ३६१        |
| 75         | "                                                | स्थौल्यस्य द्वैविष्यम्                      | "          |
| "          | "                                                | वृत्तादिसंस्थानानां तद्भेदपूर्विका व्याख्या | ३६२        |
| ,,         | "                                                | भेदानां पञ्चविधत्वम्                        | ३६३        |
| "          | "                                                | तमञ्छायादीनां मूर्तद्रव्यविकारता            | "          |
| "          | **                                               | तमसः पुद्रलत्वम्                            | "          |
| "          | ,,                                               | प्रतिबिम्बस्य पर्यालोचना                    | ३६४        |
|            | अणवः स्तन्धाश्च                                  |                                             | ३६५        |
| "          | <b>33</b>                                        | पुद्गलानां द्वैविष्यम्                      | "          |
| "          | <b>33</b>                                        | कार्यकारणञ्क्षणम्                           | ३६६        |
| २६         | सक्षातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते                        |                                             | "          |
| 23         | 99                                               | सक्घातोद्भवे त्रिकारणता                     | "          |
| ,,         | "                                                | परमाणुनां प्रतिघातस्य त्रैविध्यम्           | ३६८        |
| 35         | 99                                               | संयोगबन्धयोविशेषता                          | 99         |
| २७         | मेदाद <b>णुः</b>                                 |                                             | ३७१        |
| २८         | मेदसङ्घाताम्यां चाक्षुषाः                        |                                             | ३७२        |
| "          | 39                                               | सळ्क्षणसूत्रावतरणम्                         | ३७३        |
| २९         | उत्पाद्य्ययध्रीष्ययुक्तं सत्                     |                                             | ३७४        |
| "          | 33                                               | अभावस्याप्रतिषेधात्मकता<br>                 | 57         |
| >>         | "                                                | केषाश्चिद् द्रव्याणामनुपलन्धेईतवः           | ३७५        |

|         |                                         | सूत्रक्रमेणान्तराधिकारसूचा              | ४६५        |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| सूत्राइ | हुः सूत्रपाठः                           | अधिकारः                                 | पृष्ठाङ्कः |
| २९      | 77                                      | द्रव्यपर्यायास्तिकौ                     | "          |
| ,,      | >>                                      | द्रन्यस्यापलापः                         | "          |
| ,,      | >>                                      | द्रव्यस्यान्यत्वम्                      | ३७६        |
| ,,      | ,,                                      | द्रन्यपर्यायवादः                        | ३७७        |
| ,,      | >>                                      | द्रव्यव्यतिरिक्तता                      | >>         |
| >>      | "                                       | सामान्यसिद्धिः                          | ३७८        |
| 99      | ,,                                      | सामान्यविशेषरूपता                       | ,,         |
| "       | *************************************** | कार्यकारणानेका <del>न्तत्व</del> म्     | ३८०        |
| ,,      | ,,                                      | अवयविनोऽनन्यत्व <b>म्</b>               | "          |
| ,,      | **                                      | दीर्घन्हस्वत्वसिद्धिः                   | ३८१        |
| ,,      | ,,                                      | उत्पादादिप <b>दानामर्थः</b>             | 91         |
| 77      | **                                      | उत्पादादे <b>भेंदाः</b>                 | ३८३        |
| ,,      | "                                       | ध्रौव्यसि <b>द्धिः</b>                  | ३८५        |
| "       | "                                       | विनाशे भेदाः                            | "          |
| "       | **                                      | निर्हेतुकनारापक्षः                      | ३८६        |
| ,,      | ,,                                      | सहेतुकता नाशस्य                         | ३८७        |
| 17      | ***                                     | उत्पादादीनामेककालत्वा <b>दि</b>         | ३८९        |
| "       | "                                       | उत्पादादेर्नित्यानिःयत्वे               | ३९०        |
|         | तद्भावाव्ययं नित्यम्                    |                                         | ३९१        |
| ,,      | ,,                                      | द्रव्यस्य नित्यता                       | "          |
| ,,      | "                                       | नित्यसूत्रफलम्                          | ३९२        |
| 55      | "                                       | द्रव्यपर्यायाम्यां नित्यानित्यत्वे      | 11         |
|         | अ <b>पि</b> तानपितसिद्धेः               |                                         | ३९३        |
| 19      | **                                      | अर्पितान <b>ि</b> तस्वरू <b>पम्</b>     | "          |
| "       | 39                                      | विवक्षामुख्यत।                          | "          |
| ,,      | 59                                      | नित्य,नित्यत्वयोः सहावस्यानविरोधाभावः   | ३९५        |
| "       | ,,                                      | एकत्रानवस्थानादिविरोधख <b>ण्डनम्</b>    | ३९६        |
| "       | ,,                                      | धर्मक ित्मतखण्डन <b>म्</b>              | ३९७        |
| n       | ,,                                      | द्रव्याणां पर्याया <b>णां देविष्यम्</b> | ३९८        |
| "       | ,,                                      | द्रव्यास्तिकस्वरूपम्                    | 800        |
| ,,      | 49                                      |                                         |            |
|         |                                         |                                         |            |

# तरवार्थाधिगमसूत्रम्

| स्त्राङ्कः | सूत्रपाठः                | अघिकारः                                       | <u>खिद्धः</u> |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| ३१-        | <b>अ</b> पितानपितसिद्धेः | मातृकापदास्तिकम्                              | 800           |
| <b>5</b> 7 | 77                       | पर्यायवादिमतम्                                | 808           |
| ,,         | "                        | ऋजुसूत्रादिभिः पर्यायपक्षः                    | ४०२           |
| ,,         | 33                       | द्रव्यमतिनरूपणम्                              | 808           |
| "          | ,,                       | द्रव्यास्तिके नैगमः                           | ४०४           |
| "          | ,,                       | द्रव्यास्तिके संप्रहः                         | "             |
| "          | <b>?</b> 7               | द्रव्यास्तिके व्यवहारः                        | 57            |
| ,,         | **                       | पर्यायास्तिके उत्पन्ना०ऋजुसूत्रः              | ४०६           |
| ,,         | "                        | सदादिभ <del>ङ</del> ्गाः                      | ७०४           |
| **         | >>                       | एवकारस्यार्थत्रैवि <b>ध्यम्</b>               | ४०९           |
| "          | **                       | न्यवच्छेदेऽपि स्याद्वादः                      | ,,            |
| ,,         | **                       | स्वद्रव्यादिना सत्त्वम्                       | ४१०           |
| "          | "                        | ं अस्तिनास्तिरूपता                            | 55            |
| "          | "                        | अवक्तव्यत्वम्                                 | 888           |
| "          | "                        | कालादयो दृत्तिहेतवः                           | "             |
| "          | 59                       | युगपदवाच्यता                                  | ४१२           |
| >>         | "                        | प्रथमो विकल्पः                                | ४१३           |
| "          | ,,                       | धर्मध <b>र्मिस्याद्वादः</b>                   | ,,            |
| 77         | ,,                       | सद्भावासद्भावापेक्षया द्रव्यस्यैकत्वादिविचारः | 8 \$ 8        |
| 77         | 57                       | द्वितीयो विकल्पः                              | "             |
| "          | "                        | तृतीयो विकल्पः                                | ४१५           |
| "          | "                        | पर्यायादेशविकल्पाः                            | "             |
| 59         | "                        | सकलादेशविकलादेशोत्पत्तिः                      | ४१६           |
| "          | "                        | चतुर्थो विकल्पः                               | ४१७           |
| "          | "                        | पञ्चमो विकल्पः                                | 77            |
| "          | 79                       | षष्ठो विकल्पः                                 | "             |
| 55         | 53                       | सप्तमो विकल्पः                                | 88८           |
| "          | ,,                       | नयत्रयापेक्षया सप्तभ गी                       | "             |
| "          | "                        | शब्दनयाः                                      | 77            |
| 17         | <b>&gt;</b> 1            | पुद्गलबन्धहेतुः                               | ४१९           |

|                        | सूत्र                    | क्रमेणान्तराधिकारसूचा             | ४६७         |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|
| सुत्राङ्क              | : सूत्रपाठः              | अधिकारः                           | पृष्ठाङ्गः  |
| ३२ हि                  | नग्धस्सलाद् बन्धः        |                                   | ४२०         |
| ३३ न                   | जघन्यगुणानाम्            |                                   | ४२१         |
| ३४ गु                  | णसाम्ये सदशानाम्         |                                   | ४२२         |
| ३५ द                   | यधिकादिगुणानां तु        |                                   | 828         |
| ३६ ब                   | न्धे समाधिकौ पारिणामिकौ  |                                   | ४२६         |
|                        | णपर्यायवद् द्रव्यम्      |                                   | 830         |
|                        | ाल <b>श्वे</b> त्येके    |                                   | ४२९         |
| ,,                     | "                        | कालस द्रव्यत्वम्                  | <b>४</b> २९ |
|                        |                          | कालद्रव्यस्य पार्थक्यम्           | 830         |
| "                      | "                        | काले उत्पादादिमत्ता               |             |
| "                      | "                        | भाववृत्तौ काळस्यापेक्षिता         | "।<br>४३१   |
| "                      | "                        | परापरत्वादेः स्थितिविशेषापेक्षिता | 833         |
| "                      | "                        | कालस्य पर्यायता                   |             |
| "<br>30 <del>2</del> ो | "<br>।ऽनन्तसमयः          | 11571 1 1170                      | "           |
| 42 4                   | । <b>ऽ</b> न-रात्तन्त्रः | कालस्य समयाः                      | ४३३         |
| "                      | "                        | कालेऽवयवविचारः                    | "           |
| • 7                    | 77                       | પા <b>્ડવવવાવવા</b> ર             | ४३४         |
|                        | व्यात्रया निर्गुणा गुणाः |                                   | ४३५         |
|                        | द्भावः परिणामः           |                                   | ४३६         |
|                        | नादिरादिमांश्व           |                                   | ४३८         |
| _                      | पिष्वादिमान्             |                                   | ४३९         |
| ४४ यो                  | गोपयोगौ जीवेषु           |                                   | 880         |



#### नमो नमः श्रीप्रश्चधर्मसूरये।

# शुद्धिपत्रकम्।

#### (पाठान्तरादिसमेतम्)

#### <>> **% % %**

| पृष्ठे      | पङ्कौ      | अशुद्धम्                       | ग्रदम्                                 |
|-------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 88          | 88         | Punnyāsa                       | Pannyāsa                               |
| 88          | <b>१</b> ४ | Add now before Agame           | oddhāraka                              |
| १३          | १०         | मां प्रति                      | मद्यं                                  |
| <b>\$</b> 8 | ч          | निर्घारिता                     | निर्धारिताः                            |
| १८ .        | १०         | <b>श्री</b> उमास्याति <b>०</b> | श्रीउमास्वाति०                         |
| २२          | १०         | <b>उत्तराप्ययनवृत्तौ</b>       | उत्तराष्ययनसूत्र                       |
| २२          | १२         | ०मन्त्रस्तथ।षधैः               | ० मन्त्रस्तथौषधैः                      |
| २२          | १८         | ०गमसत्र०                       | ०गम <b>स्</b> त्र०                     |
| १           | ९          | •सूरिकृताटीका<br>-             | ०सूरिकता टीका                          |
| २           | २          | स्वन्छतामन्यां                 | स्वच्छतामनन्यां                        |
| "           | 8          | ०गमिकम०                        | ०गमिकामा ०                             |
| 77          | ч          | <b>ज्ञुद्ध</b> मध्ययनादिकाले   | शुद्धमध्ययनादि काले                    |
| "           | १०         | कर्तृकरणे इता                  | कर्तृकरणे कृते सति कर्तृक-<br>रणे कृता |
| 77          | १२         | च चारित्राद्                   | चरित्रद्                               |
| "           | 88         | इति कृत्वा ज्ञानशुद्धः—        | इतिकृत्वा ज्ञानशुद्धं                  |
| 32          | १८         | <b>ज्ञा</b> नमन्यथा            | ज्ञानं भवत्यन्यथा                      |
| "           | २२         | पञ्चतया                        | पश्चतयी                                |
| 57          | <b>२</b> ९ | एकतमवत्                        | <b>एक</b> तमत्                         |
| 77          | ३०         | तच सप्रयोजनं                   | तच समासप्रयोजनं                        |
| ३           | Ę          | चास्य                          | वाऽस्य                                 |

| पृष्ठे     | पङ्की      | War-way                         |                                    |
|------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 58         | 46.001     | अगुद्धम्                        | ग्रद्धम्                           |
| ३          | 88         | चास्य                           | वाऽस्य                             |
| "          | २१         | <b>०</b> भोगकर्मा ०             | ०भोग्यकमी०                         |
| 8          | १२         | जन्मानि                         | जन्म जन्मिन                        |
| "          | १७         | <b>ए</b> वोत्तरोपपत्ति <b>०</b> | एवोत्तरोत्तरोपपत्ति <b>०</b>       |
| ч          | 8          | ०ध्यष्ट०                        | <b>०प्य</b> भीष्ट०                 |
| "          | 88         | वा                              | वा,                                |
| ,,         | १५         | ०मेव                            | ०मेत्र,                            |
| ६          | 4          | स्वामी विकल्पमाह                | स्वामिविकल्पमाह                    |
| ,,         | ३          | चामुत्र,                        | चामुत्र                            |
| ,,         | २६         | पूर्वेभ्यो न्यूनेषु             | पूर्वीभ्योऽन्यूनेषु                |
| હ          | १६         | कन्द् <b>भ</b> ला <b>०</b>      | <b>कन्दमू</b> लफला <b>०</b>        |
| 6          | २६         | पूजामहेने०                      | पूजामईने०                          |
| ९          | १७         | ० भ्यच्यी                       | ०म्यर्च                            |
| ११         | ६          | ०मागीप्रदर्शनात्                | <ul><li>मार्गप्रदर्शनात्</li></ul> |
| "          | १३         | श्रुताविधिभिः                   | श्रुतावधिभिः                       |
| ,,         | <b>२१</b>  | <del>उक्त</del> सिल्ल <b>ः</b>  | उक्तं सिंख्छ०                      |
| १२         | १९         | ०मभिष्याय अभि०                  | ०मभिष्यायन्त्रभि ०                 |
| <b>१</b> ३ | १६         | सि <b>द्धभ्यः</b>               | सिद्धेम्यः,                        |
| "          | १७         | प्रयुक्तं                       | प्रत्युक्तं                        |
| "          | २२         | सूत्रीनिर्देशाद्                | सूत्रनिर्देशाद्                    |
| १४         | २          | षड्विधमपि                       | •                                  |
| "          | २७         | ०षमित०                          | ०पामित०                            |
| १५         | ११         | ०भवनीयः इदं                     | <b>०भवनीयमिदं</b>                  |
| 77         | २०         | सम्बध्यते                       | सम्बध्यते,                         |
| "          | २ <b>१</b> | गतमभि ०                         | गतमपि                              |
| ,,         | २६         | विशेषितमिति०                    | विशेषितमेत्रेति                    |
| १६         | 8          | प्रवचने, इत्येतद्               | प्रवचने-" इत्येतद्                 |
| "          | २          | चेति                            | च '' इति                           |
| "          | v          | वचोरूपं                         | वचो रूपं                           |
| ,,         | १५         | प्रत्यासं—                      | प्रत्यासं,                         |
|            |            |                                 |                                    |

७७४

# तस्वार्थाधिगमसूत्रम्

| प्रष्ठे | पङ्की       | अशुद्ध                                   | ग्रदम्                        |
|---------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| १६      | १५          | कर्तुम्                                  | कर्तुम् ?                     |
| ,,      | २९          | <b>० दु</b> चिप्सेच                      | <b>्</b> दुचिक्षिप्सेच        |
| १७      | २०          | <b>ृ</b><br>७ <b>वृद्धि</b> संभवोऽवसीयते | ० दृद्धिःसंभाव्यमानाऽत्रसीयते |
| "       | २१          | श्रूयन्ते                                | श्रयते                        |
| १९      | १७          | <b>उपेन्द्रवजा</b>                       | वंशस्यविलम्                   |
| २१      | २३          | तत्प्रसङ्गप्रतिषेघो                      | तत्प्रसङ्ग इति प्रतिषेधो      |
| २२      | Ę           | ०मादि०                                   | ०माधमादि                      |
| "       | 4           | ०शुद्धेः                                 | ०शुद्धे                       |
| "       | 9           | प्रवचने शुद्धि०                          | प्रवचनशुद्धि०                 |
| >>      | २८          | तीर्थक्रत्वस्वाभा०                       | तीर्थकत्तत्त्रामा०            |
| ₹8      | १०          | उ० प                                     | उ० ५                          |
| ३१      | ६           | इन्द्रस्याजीवस्य                         | इन्द्रस्य जीवस्य              |
| ३३      | १           | <b>लक्ष</b> ति                           | <b>लक्षयति</b>                |
| 77      | 8           | निश्चितपरिज्ञानं                         | निश्चितं परिज्ञानं            |
| 77      | ৩           | विशेष्यकल्पना                            | विशेषणविशेष्यकल्पना           |
| ३४      | १           | ०प्रतिभागेन                              | ०प्रविभागेन                   |
| "       | 8           | आत्मतातत्त्वं                            | आत्मना तत्त्वं                |
| "       | હ           | चानुभवति                                 | चानुभवन्ति                    |
| ३६      | <b>\$</b> 8 | फणपरिणामेन                               | फणापरिणामेन                   |
| ३८      | १०          | गतिशरीरा०                                | गतिजातिशरीरा ०                |
| ४२      | २७          | ०पार्ष्यादय                              | ०पार्णादय०                    |
| ८५      | 8           | जीवाकारः प्रतिकृतिसद्भावे                | जीवाकारा प्रतिकृतिः सद्भावे   |
| "       | ३१          | खला                                      | बल्ल                          |
| ४६      | ६           | दुहितृकादिसूत्र-                         | दुहितृकादि सूत्र-             |
| 85      | ३           | सम्भवन्ति                                | सम्भवति                       |
| ५५      | १७          | पुद्गलादिरूपस्वप्रदेश०                   | पुद्गलादिरूपः खप्रदेश०        |
| ५६      | २४          | विवक्षैव                                 | तस्या विवक्षेव                |
| ६२      | १३          | <b>उपरिशाट</b> ०                         | परिशाट०                       |
| ६३      | "           | <b>०विषाणा</b> दिकः                      | ०विषाणादिके                   |
| ६५      | 8           | सम्यग्दशर्नम्                            | सम्यग्दर्शनम्                 |

#### गुद्धिपत्रकम्

| <b>પૃ</b> ષ્ઠે | पङ्कौ       | अशुद्धम्                      | ग्रद्धम्                        |
|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|
| ६६             | २           | अष्टौ चतुर्दशभागा देशोनाः     | 0                               |
| ७०             | "           | तत् श्रुत०                    | तत् सर्वे श्रुत०                |
| 77             | 4           | प्रति विशिष्ट०                | प्रतिविशिष्ट०                   |
| ७२             | २१          | स्पष्टो मतेः                  | स्पष्टो भवति मतेः               |
| 98             | ξ           | निषेधात्                      | निषिद्धात्                      |
| "              | ₹8          | निश्चयतः                      | निश्चयता                        |
| "              | <b>\$</b> 8 | प्रत्यक्षं, प्रत्यक्षं चाद्ये | प्रत्यक्षं चाचे                 |
| >>             | १९          | <b>ब्र</b> ते                 | ब्रूते                          |
| ७६             | १२          | इन्द्रियनिमित्तत्वात्         | इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वात् |
| ,,             | २४–२५       | देशा-दिति                     | देश इति                         |
| 22             | <b>२६</b>   | भवासाध <b>न</b> ०             | भावसाधन०                        |
| ८९             | २६−२७       | ०भिधाया—भिधानं                | ० भिघाय विधानं                  |
| ९१             | e,          | <b>स्</b> यायन्ते             | ख्याप्यन्ते                     |
| "              | 6           | सर्वकृतान्ताः                 | सर्वतीर्थकृतान्ताः              |
| "              | २ ४         | कर्करस्पर्श                   | कर्कशस्पर्श                     |
| ९५             | ч           | भदप्रयोजनं                    | भेदप्रयोज <b>नं</b>             |
| "              | <           | व्यवहि विप्र०                 | व्यवहितविप्र <b>०</b>           |
| ९९             | १८          | ततोऽरत्निमात्रे               | ततो रत्निमात्रे                 |
| १०२            | २३          | प्रतिपतत्या                   | प्रतिपतित आ                     |
| १०६            | १७          | मन:अनिन्द्रियं प्रतिविशिष्ट०  | मनोऽनिन्द्रियप्रविष्ट <b>०</b>  |
| ११०            | २१          | कस्मिन्                       | एक <b>स्मिन्</b>                |
| ११५            | १०          | सङ्ग्रहः                      | सब्ग्रहस्तस्मात् सर्वम्         |
| "              | <b>१</b> १  | भवना०                         | भावना०                          |
| ११६            | ч           | घटादितैव                      | घटादिनैव                        |
| "              | २२          | ०र्थप्र०                      | ०र्थनया अर्थप्र०                |
| १२०            | ९           | नित्यतो                       | इत्यतो                          |
| १२४            | २९          | ०कुमारसिद्धिः                 | <b>्</b> कुमारप्रसिद्धिः        |
| १२६            | 88          | मतिज्ञानी मनुष्य०             | मतिज्ञानी मनुष्यजीवस्य          |
|                |             |                               | मनुष्य०                         |
| ,,             | <b>\$8</b>  | दृष्ट्या                      | दृष्वा                          |

४७२

# तश्वार्थाधिगमसूत्रम्

| पृष्ठे | पङ्क्तौ    | अशुद्धम्                  | गुद्धम्                |
|--------|------------|---------------------------|------------------------|
| १२६    | १९         | ज्ञानादीनां               | ज्ञानानां              |
| "      | २६         | प्रमाणार्थवत् तन्त्रा     | प्रमाणज्ञेयवत् तन्त्रा |
| १२७    | ų          | प्रकान्तनय०               | प्रकान्तं नय०          |
| ,,     | "          | चादिशतं                   | च दर्शितं              |
| १२८    | ą          | स—समु०                    | स समु०                 |
| "      | 9          | ०मानत्वाद्                | ०मानत्वात्,            |
| "      | १७         | षणोपेतं,                  | षणोपेतं                |
| 33     | 86         | एवम्भूत इव                | एवम्भूत एव             |
| १२८    | १९         | नान्यदिति                 | नान्यदेति              |
| "      | २०         | ० तावितिचेत्              | ०ताविति चेत्           |
| १२९    | ३०         | गम्येते                   | गण्येत                 |
| १३१    | ९          | जीवा जीवा                 | जीवी जीवा              |
| ,,     | १०         | <b>आद्या</b> र्थः         | आद्यार्थे              |
| १३३    | 8          | विपर्ययान                 | विपर्ययान्             |
| १३४    | २०         | कश्चित् प्राणी            | 0                      |
| ,,     | २८         | अधेवमेव लैकिका०           | अधैवमेव कि लौकिका०     |
| १३७    | <b>२</b> 8 | रोदित                     | रादिति                 |
| 57     | ३०         | किसतत्त्वः                | किंसस्यः               |
| १३८    | १२         | <b>०</b> नुदयलक्षणः       | ० नुदयक्षयलक्षणः       |
| १४०    | १९         | मध्य                      | मध्यगा                 |
| १४२    | <b>२</b> २ | नियम्य                    | नियम्यं                |
| १४३    | ų          | ०भेदात् मुक्त०            | ०भेदोन्मुक्त०          |
| १८५    | 4          | प्रतिपद्वित्ररणे          | प्रतिपदं विवरणे        |
| 886    | १९         | ०निवृत्तौ                 | <b>्</b> निर्वृत्तौ    |
| १४९    | २९         | युज्जनं योगः              | युजेर्योजनं योगः       |
| १५०    | २८         | ० <b>ईता</b> नुमीयते      | <b>०</b> हताऽनुमीयते   |
| १५१    | ч          | ० ल <b>न्</b> यार्थविषय ० | ०लन्यार्थे त्रिषय त    |
| १५१    | 88         | ०संशयासर्वार्थ०           | ० संशयसर्वार्य ०       |
| १५२    | २१         | ०नाकार                    | ०नाकार                 |
| १५8    | २२         | विलक्षवचन०                | विलक्ष्यवचन०           |

#### शुद्धिपत्रकम्

| पृष्ठे | पङ्का       | अशुद्धम्                        | गुद्धम्                                |
|--------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| १५८    | १३          | उच्यते                          | उच्यन्ते                               |
| १५९    | १२          | ०घोऽघः पाताल०                   | ०घोडघः पाताल०                          |
| १६०    | ч           | <b>छेदा</b> त्वादिदष्ट <i>०</i> | ०छेदात्वादि दृष्ट०                     |
| 77     | <b>\$</b> 8 | ० शेषस्तथै <b>व</b>             | ०शेषस्तथैव,                            |
| ,,     | १९          | <b>०समतासमाहारा ०</b>           | ०समता समाहारा०                         |
| 77     | २१          | ०मनित्यं रथं                    | ०मनित्थंस्थं                           |
| 77     | २५          | तेजो ०                          | रेतेजों वायू                           |
| ,,     | ३१          | अमनोज्ञतरामेव                   | अमनोमतरामेव                            |
| "      | ३२          | -पाठः ॥                         | पाठ: ।                                 |
| १६१    | १२          | देशान्तरा                       | देशान्तर—                              |
| 77     | १३          | ० लक्षणेति,                     | <b>०</b> लक्षणेति                      |
| ,,     | १९          | वा                              | वा,                                    |
| १६२    | २३          | ० तया <b>ङ्गी</b> ऋता           | <b>०तयाऽङ्गीकृ</b> ता                  |
| "      | ३२          | ०भूते तिप्राणा                  | ०भूते प्राणा०                          |
| "      | २           | ० भावेरतः                       | ०भावै:, अतः                            |
| १६३    | २           | व                               | वा                                     |
| 77     | 814         | स्तवनादीनामपि                   | सूचनादीनामपि                           |
| ,,     | १९          | जुप्रानि                        | <b>ন্তু</b> ছানি—                      |
| "      | २८          | ' सूचनादीनां ' इति ग-पाठः       | ' स्तवनादीनामपि '                      |
|        |             |                                 | इति <b>क-ख-</b> पाठः                   |
| १६४    | २           | द्धिः पञ्चकाभिधानात्            | द्विपञ्चकाभिधानात् ,                   |
| "      | 2           | <b>ं</b> दोषे।ऽतः               | दोषः, अतः                              |
| 55     | <b>१</b> १  | ०तया                            | ०तया,                                  |
| "      | १२          | भवन्ति                          | भवन्ति,                                |
| "      | २१          | ०र्घार्यते, स्वरूपभेदाभ्यां     | ०र्धार्यते स्वरूपभेदाभ्यां,            |
| "      | २२          | ०करणं                           | ० करणं,                                |
| ,,     | २७          | निर्माणनामकर्मा०                | निर्माणनाम नामकर्मा०                   |
| १६५    | ३           | द्वाराण्यव ०                    | द्वाराणि, अव०                          |
| "      | १७          | ०विधाकाराः                      | <b>०</b> विधाकारा                      |
| "      | २०          | विशेष अङ्गोपाङ्गनामनिर्माण०     | विरोषः अ <b>ङ्गोपाङ्गनाम निर्माण</b> ० |
|        | <b>ξ</b> 0  |                                 |                                        |

४७४

# तस्वार्थाधिगमस्त्रम्

| पृष्ठे | पङ्कौ | अगुद्धम्                             | ग्रदम्                                  |
|--------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| १६५    | २१    | संस्कृता                             | स <b>ंस्कृ</b> ता—                      |
| "      | २५    | अ <b>ङ्गो</b> पा <b>ङ्गे</b>         | अङ्गोपाङ्गं                             |
| १६६    | २     | ०निरपेक्षा                           | ० निरपेक्षा,                            |
| "      | 2     | ०यान्तरं निर्वृत्तौ सत्यपि           | ०यान्तरं, निर्वृत्तौ सत्यपि             |
| 77     | 9     | ०णाति तस्मात्रिहेत्तः                | ०णाति, तस्मानिर्दृते                    |
| 11     | ११    | <b>०</b> मपि                         | ०मपि,                                   |
| ,,     | १२    | कथयति                                | कथयति,                                  |
| "      | १३    | यद्नुपहत्यात                         | यदनुपहत्या                              |
| "      | २९    | तस्यायमर्थः                          | तस्यायमर्थः                             |
| १६७    | १२    | कथं ऋत्वोक्तं                        | कथं <u>क</u> त्वार्त                    |
| "      | १७    | जनितात्मनो                           | जनिताऽऽत्मनो                            |
| ,,     | २७    | खुल                                  | खल्च                                    |
| १६८    | છ     | ०श्रुत्य०                            | ० श्रत्य०                               |
| "      | 4     | <b>उपयोगपीर</b> ०                    | उपयोगः परि०                             |
| "      | १२    | प्रसङ्गोत्यन्तास-                    | प्रसङ्गः ? अत्यन्तास-                   |
| "      | १३    | ०द्वारेण—                            | <b>० द्वारेण</b>                        |
| ,,     | १६    | संवेदना <u>न</u> ुभवन <b></b> छक्षणा | संवेदनाऽनुभवनलक्षणा,                    |
| ,,     | २४    | निवृत्त्यादीनां                      | निर्वृत्त्यादीनां                       |
| ,,     | २६    | दर्शयति                              | दर्शयति,                                |
| ,,     | २७    | निर्वर्तन्ते                         | निर्वर्त्यन्ते                          |
| 71     | २९    | न च                                  | नैव                                     |
| 77     | ३०    | ०च्यते                               | ०च्यते—                                 |
| १७१    | ₹ ?   | श्रतज्ञानं                           | श्रुतज्ञानं                             |
| **     | ३२    | ०विधविशे—                            | विधविशेषणाद् भावश्रुत <b>ः</b><br>विशे- |
| १७२    | દ્    | वा                                   | भावश्रुतपूर्वकत्वाद् वा                 |
| 77     | \$8   | एतद्विहिताविहितानुभय 🔈               | एताद्धे हिताहितानुभय०                   |
| "      | २२    | समस्तत                               | समस्यत                                  |
| १७३    | 6     | निचायि                               | निरचायि                                 |
| १७४    | १८    | मा <b>षितेनापि</b>                   | भाष्यं ततोऽपि                           |

#### शुद्धिपत्रकम्

| पृष्ठे | पङ्की       | अग्रुद्धम्                  | शुद्धम्                              |
|--------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| १७०    | ३           | ध्वनि:,                     | ध्वनि:                               |
| १७७    | १३          | हरामीति मोहनीयोदयात्,       | हरामीति, मोहनीयोदयात्                |
| ,,     | २२          | चामेर्र्ग्रसण०              | चाग्नेर्न लक्षण०                     |
| १७७    | २६          | मतिस्मृतिसंज्ञाचिन्ताभिनि ० | मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ता<br>ऽभिनि० |
| १७८    | ९           | <b>ः</b> सावाद्             | ०रभावाद्,                            |
| 27     | १३          | ०न्यस्यानु                  | ०न्यस्यां तु                         |
| ,,     | १६          | कर्मथोगः:                   | कर्मयोगः,                            |
| १७९    | 6           | <b>० र</b> ब्धो             | ० रब्ची                              |
| ,,     | १९          | विग्रहगते:                  | <b>विप्रह</b> गतौ                    |
| "      | २०          | कार्मणमस्ति                 | कार्मणमिश्रः                         |
| १८०    | 9           | व्यक्ति०<br>-               | व्यक्त०                              |
| "      | १५          | इत्याह—-                    | इत्याह ।                             |
| १८१    | २६          | योगैर्जीवाः                 | योगे जीवाः                           |
| १८३    | 8           | <b>्र</b> साइए              | ०काइए                                |
| ,,     | હ           | <b>• क</b> ाइयत्ताए         | ०काइयत्ताए                           |
| ,,     | <b>\$</b> 8 | तेणहेणं                     | तेणहेणं                              |
| १८४    | 8           | द्विसामायिक ०               | द्विसामयिक०                          |
| "      | 4           | <b>ंका</b> इए               | ०काइए                                |
| १८४    | १०          | <b>ः क</b> ाड्यत्ताए        | <b>० काइ</b> यत्ताए                  |
| ,,     | १०          | सेणं                        | से णं                                |
| ,,     | <b>२६</b>   | त्रिसमया वा                 | त्रिसमया वा,                         |
| "      | २८          | नास्तीति                    | नास्तीति,                            |
| १९१    | 8           | ०मित्यादि                   | ०मित्यादि भाष्यम्                    |
| "      | <           | प्रतिकष्ट:                  | प्रतिकुष्ट:                          |
| १९३    | १८          | न तु च                      | ननु च                                |
| "      | १९          | ० दुर्लभ:                   | ०दुर्छभः,                            |
| 77     | <b>२१</b>   | पोतजाः                      | पोतजाः—                              |
| "      | २३          | ० धीयते                     | ०धीयते                               |
| १९४    | ч           | दभते                        | दधते                                 |

# तस्वार्थाधिगमसूत्रम्

| पृष्ठे | पङ्कौ | अग्रुद्धम्                    | गुद्धम्                                   |
|--------|-------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| १९४    | Ę     | नारकेष्विति                   | नारकेष्विति,                              |
| ,,     | २१    | <b>०</b> धारणमवच्छेदो         | ०धारणम्-अवच्छेदो                          |
| "      | २६    | <b>०</b> द्वान्तर ०           | <b>० द्वा</b> ऽन्तर <b>०</b>              |
| १९५    | 8     | स्यात्                        | स्यात,                                    |
| "      | १२    | ०रूपतानेक०                    | <b>०</b> रूपताऽनेक <b>०</b>               |
| ,,     | २४    | स्याद्,                       | स्याद् ?                                  |
| १९६    | 8     | कर्मणस्तु                     | कार्मणस्तु                                |
| ,,     | १     | च, यथापूर्वे                  | च, यथा—पूर्व                              |
| "      | ९     | ० मेकपरमाणु <b>०</b>          | ० मे(कै)कपरमाणु०                          |
| ,,     | ११    | समुलङ्घा                      | समुळ्ड्घ्य                                |
| "      | २६    | तेषां                         | तेषां                                     |
| १९७    | ч     | ०मर्थः                        | ०मर्थः—                                   |
| ,,     | १४    | तथा                           | तथाऽऽ—                                    |
| ,,     | १९    | • दश्यत्वात्                  | ० दस्यत्वात् ,                            |
| ,,     | २५    | ०विशेषात्                     | ०विशेषात् ,                               |
| १९८    | فع    | <b>दृश्</b> यन्ते             | दृश्यते                                   |
| ,,     | ৩     | प्रदेशस्कन्धः                 | प्रदेशः स्कन्धः                           |
| 77     | २८    | प्रदशमानम्                    | प्रदेशमानम्                               |
| "      | ३२    | ०दर्शयति—                     | ०दर्शयाते,                                |
| १९९    | હ     | चार्थे                        | चार्षे                                    |
| ,,     | <     | मनोप्रहयोग्यकार्मणस्य         | मनोप्रहणयोग्यः कार्मणस्य                  |
| 77     | २१    | ०द्रव्याभावात्                | <ul><li>द्रव्यद्वयाभावात्</li></ul>       |
| २००    | १८    | ताम्या०                       | ताभ्या०                                   |
| "      | १९    | ०मनादि०                       | ०मनादि०                                   |
| २०१    | 8     | ०कर्माधाय चेतिस, अवोचत् सूरिः | ०कमाधाय चेतिस, अवो-                       |
|        |       |                               | चत् सूरिः—                                |
| "      | Ę     | ० भेवतः । सर्वस्यामवस्थायां   | भेवतः सर्वस्यामवस्थायां,                  |
| "      | २२    | ०प्रवणमानसं                   | प्रवणमानसः                                |
| २०३    | २९    | विकल्पो हेया तु               | विकल्पो भवस्थताया हेयो नु<br>हेयरूपतया तु |

| •               | *           |                            |                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>પ્ર</b> ષ્ટે | पङ्क्ती     | अञ्चर्                     | <b>गुद्धम्</b>                                                                                                                                          |
| २०६             | २४          | तत्पूर्विकैवा०             | तत्पूर्विके चा०                                                                                                                                         |
| २०७             | १२          | जन्मनि                     | 0                                                                                                                                                       |
| २०८             | "           | चतुर्दशपूर्वधर एव          | चतुर्दशपूर्वधरस्यैव                                                                                                                                     |
| २०८             | १९          | परिभूतपाप्मा               | परिपूतमाप्मा                                                                                                                                            |
| २१२             | - 88        | ०प्राह्यादयो               | प्राद्यतादयो                                                                                                                                            |
| २१३             | २३          | अपर्यादाय                  | पर्यादाय                                                                                                                                                |
| <b>२१</b> ४     | ३०          | स्पृष्टानि, पुरुषो भदन्त ! | स्पृष्टानि, अथ भदन्त ! तेषां<br>शरीराणामन्तरा किमेकजी-<br>वस्पृष्टा अनेकजीवस्पृष्टाः !<br>गौतम ! एकजीवस्पृष्टा, नाने-<br>कजीव स्पृष्टाः। पुरुषो भदन्त ! |
| २१५             | <b>\$</b> 8 | मनुष्यसंयुतः               | मनुष्यसंयतः                                                                                                                                             |
| २२३             | ३           | देवकु-                     | सदेवकु-                                                                                                                                                 |
| २२३             | ч           | सप्ता०                     | सप्तसप्ता०                                                                                                                                              |
| २२४             | १५          | यस्य                       | तस्य                                                                                                                                                    |
| २२६             | ३           | नाम                        | समुद्घातो नाम                                                                                                                                           |
| "               | २९          | ०वर्तनः                    | ०वर्तनै:                                                                                                                                                |
| २३१             | لع          | गाहवतां                    | गाहवतां न पुनः                                                                                                                                          |
| २३२             | 3           | स्०, ५४                    | स्० ५४                                                                                                                                                  |
| ,,              | ь           | शर्कराद्याः                | <b>शर्कराप्रभाद्याः</b>                                                                                                                                 |
| २३२             | १७          | ०भासुरा                    | ०भास्त्ररा                                                                                                                                              |
| 27              | २५          | पूर्वीयां                  | पूर्वस्यां                                                                                                                                              |
| २३३             | १९          | वसुघावर्तिनो               | वसुघाऽघोवर्तिनो                                                                                                                                         |
| २३४             | १७          | परितनाऽ                    | परितनोऽ-                                                                                                                                                |
| २३७             | १५          | क्रमेणाघो ॰                | क्रमेणाघोऽघो                                                                                                                                            |
| <b>२</b> ३८     | ३           | स्पष्टयतिलोचन०             | स्पष्टयति—न कदाचिद-<br>क्षिनिमेषमात्रमपि न भवन्ति<br>अर्थात् छोचन०                                                                                      |
| २४१             | १९          | 0                          | परस्परादीरितानीति भाष्यम्।                                                                                                                              |
| २४६             | २६          | त्रैविध्यं                 | त्रैविष्यम्                                                                                                                                             |

# तस्वार्थाधिगमस्त्रम्

| <b>પ્</b> છે | पङ्कौ      | अशुद्रम्                           | श्रद्धम्                      |  |  |  |
|--------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| २४६          | ३०         | तदेतार्थेन                         | तदेतेनार्थेन                  |  |  |  |
| २ १७         | २२         | ষভ্বিঘ                             | षड्विध                        |  |  |  |
| २४८          | ११         | त्रितये                            | तृतीयो                        |  |  |  |
| ,,           | २९         | वालाप्रभूता                        | वालाप्रभृता                   |  |  |  |
| २५१          | २८         | च                                  | 0                             |  |  |  |
| २५२          | १६         | चैतावत्या चा (सत्यावा)             | चैतावती सत्या वा              |  |  |  |
| २६२          | \$8        | <b>०</b> रात्तममधौ                 | ०रात्तनमष्टौ                  |  |  |  |
| ,,           | २४         | आरात्तम०                           | आरात्तन ७                     |  |  |  |
| २६३          | १६         | समुद्रेषूत्पत्यते                  | समुद्रेषूत्पद्यते             |  |  |  |
| २६४          | २२         | ०विशेत्                            | <b>े विशे</b> त               |  |  |  |
| ,,           | ३१         | केन                                | 0                             |  |  |  |
| २६९          | v          | नरायुषोमानम्                       | नरायुषो मानम्                 |  |  |  |
| २७२          | ६          | 468                                | <b>४</b> २१                   |  |  |  |
| २७३          | 9          | <b>०क्री</b> डागद्युतितिस्वभावाः   | <b>॰क्रीडागतिचुतिस्वभावा</b>  |  |  |  |
| ,,           | १२         | विभिन्नः                           | विभिन्नं                      |  |  |  |
| "            | २७         | अक्षरानिपातै:                      | अप्सरोनिपातैः                 |  |  |  |
| "            | २९-३०      | षण्मासं व्यतिवर्तेत कियदेकं विमानं | षण्मासान् व्यतिव्रजेत् अस्ये- |  |  |  |
|              |            | व्यतिवर्तेत कियदेकं न व्यतिवर्तेत  | ककं यं विमानं व्यतिव्रजेत्    |  |  |  |
|              |            |                                    | अस्येककं यं न व्यातिवजेत्     |  |  |  |
| २७४          | २          | दारुच्छेदप्रज्ञा०                  | दारुच्छेदे प्रज्ञा०           |  |  |  |
| ,,           | १९         | प्रतीयताम्                         | प्रतीयन्ताम्                  |  |  |  |
| "            | <b>३</b> १ | भेद-                               | भेदा                          |  |  |  |
| २७५          | 8          | अन्ते                              | अन्तं                         |  |  |  |
| "            | ३          | द्विविकल्पाः—                      | द्विविकल्पाः—                 |  |  |  |
| ,,           | ११         | अनुघा                              | अधुना                         |  |  |  |
| "            | २३         | एकैक०                              | एक०                           |  |  |  |
| "            | २८         | प्रत्यासनै (ते !)श्वेति            | प्रत्यासन्नश्चेति             |  |  |  |
| २७७          | २६         | कार्य                              | कार्ष——<br>~                  |  |  |  |
| २७९          | २२         | पञ्चित्रिति०                       | पञ्चात्रेंशत्०                |  |  |  |
| २८०          | १          | <b>्ह्</b> साङ्कि                  | ०इसद्भि                       |  |  |  |

# तस्वार्थाधिगमसूत्रम्

| पृष्ठे | पङ्क्तौ | अशुद्धम्                       | ग्रदम्                             |
|--------|---------|--------------------------------|------------------------------------|
| २८०    | १८      | राहितम्                        | रहितत्वाच                          |
| २८१    | १७      | तत्कुमार०                      | तस्य कुमार०                        |
| २८२    | २३      | रन्तप्रभायां                   | रत्नप्रभायाः                       |
| 73     | २५      | रन्तप्रभायां                   | रत्नप्रभायां                       |
| २८५    | २७      | दशोत्तरयोजनशतबहुल              | दशोत्तरं योजनशतं बहल               |
| २८९    | २१      | त्रिपञ्चारात् ०                | पञ्चाशत्० (पाठान्तरम् )            |
| २९०    | 3       | सङ्ग्रहव्यव ०                  | सङ्ग्रहाभिधानं व्यव०               |
| "      | १०      | ततः                            | अतः                                |
| "      | ३०      | पद्यते                         | पद्यन्ते                           |
| २९१    | ६       | एष च                           | एष वा                              |
| २९२    | २३      | ० विशिष्टोच्छ्वासपरि०          | विशिष्टोच्छ्वासनि:-                |
|        |         |                                | श्वासपरि०                          |
| २९३    | १३      | मानेन                          | मासेन                              |
| "      | २०      | चतुरशी तिगुणिताः               | चतुरशीतिगुणिताः                    |
| २९४    | २१      | एतान्येव                       | तान्येव                            |
| २९५    | \$8     | नाद्यन्तं                      | नाचनन्तं                           |
| २९७    | २       | ते <b>ऽ</b> तः                 | ते च                               |
| "      | 8       | तत्र <b>स्यं</b>               | तत्र स्थापित इति                   |
| २९८    | ₹       | सौधर्मादिष्वत्यादि             | सौधर्मादिषु कल्पविमा-              |
|        |         |                                | नेषु वैमानिका देवा<br>भवन्तीत्यादि |
| "      | v       | सर्वरत्नमयो                    | सर्वरत्नप्रायो                     |
| ,,     | ११      | माहेन्द्र समु०                 | माहेन्द्रः समु०                    |
| "      | १६      | ल् <b>र्घायस्त्वावस्थिते</b> ० | लघीयस्वात् स्थिते ०                |
| ३००    | १६      | भवत्युपरीति                    | भवत्युपर्युपरीति                   |
| ३०१    | २६      | न्यूनतरा                       | न्यूना न्यूनतरा                    |
| ३०५    | १७      | कनकवच्छु चयः                   | कनकवच्छवयः                         |
| ३०७    | 8       | रणाग्नि०                       | रणाद्यमि०                          |
| ३०८    | 4       | ०मनुगच्छन्ति                   | ० मधिगच्छन्ति                      |
| ३०९    | 9       | ०प्रभूतीनां                    | <b>०प्रभृतीनां</b>                 |

## तस्वार्थाविगमसूत्रम्

| पृष्ठे | पङ्कौ      | अग्रुद्धम्               | गुद्रम्                                        |
|--------|------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| ३०९    | १६         | भवनासिनां                | भवनवासिनां                                     |
| ३१२    | २५         | योजनीया                  | योजनीयं                                        |
| ३१५    | १७         | ०र्म् उन्न क्षण०         | <b>े</b> भूललक्षण <b>े</b>                     |
| ३१६    | ३          | प्रसत्त-                 | प्रसक्ते-                                      |
| ३१७    | ६          | लाकारमास्कन्दमु)दुः)     | लादाकारमास्कन्दनु (दुः)                        |
| "      | १३         | संसर्गादीनि              | संसर्गादीनि हि                                 |
| ३२०    | 8          | ०भूतात्प्ररूप०           | <b>०भू</b> तात्मरू <b>प</b> ०                  |
| ३२१    | १६         | सम्भवतो                  | सम्भवन्तो                                      |
| "      | २४         | ०पत्तिन                  | ०पत्तिर्न                                      |
| ३२२    | Ę          | ०नाऽऽश्रियते             | ० नाऽनुश्रियते                                 |
| "      | ११         | एतानि-अन्तराविष्कृतानि   | एतानीति अन्तराधिष्कृतानि                       |
| ३२५    | E          | •                        | पुद्गला एव रूपिणो भवन्तीत्यादि                 |
| ३२६    | २          | आकाशादेक०                | आऽऽकाशादेक०                                    |
| ३२८    | 8          | धर्माद <b>यः</b>         | धर्मादयः पुनः                                  |
| ३२९    | १३         | ति                       | इति                                            |
| ,,     | २२         | ०प्रदेशे प्रस्ताव०       | ० प्रदेशप्रस्ताव <b>०</b>                      |
| ३३०    | ٤          | प्रदेशाश्वमीदिवत्        | प्रदेशा धर्मादिवत्                             |
| ३३२    | 8<         | ०पेक्स                   | ०पेक्ष्यं                                      |
| ३३६    | १२         | औदारिक०                  | औदारिकादि •                                    |
| 93     | १६-१७      | देहे त्रैभागः            | देह-त्रिमागः                                   |
| ,,     | २२         | पद्मनाल ०                | पद्मादिनाल •                                   |
| ३३७    | १२         | ब्रमो                    | त्रमो                                          |
| ३३८    | <b>२</b> १ | <b>०</b> लक्षणस्य        | <b>छक्षणस्या</b> ध्याप्तता                     |
| ३३९    | १२         | अनन्तरो०                 | अथानन्तरो ०                                    |
| 380    | Ę          | ख                        | ख—                                             |
| 380    | २५         | मन्तातरं                 | मतान्तरं                                       |
| ₹8}    | 8          | ज्ञानाधि( नवि ? )कारेण   | <b>ब्रानाकारेण</b>                             |
| "      | <b>ર</b>   | मूर्तादि ०               | मूर्सादि ०                                     |
| "      | १७         | पञ्चविधानीत्यादि भाष्यम् | पश्चिविधानि शरीराण्यी-<br>दारिकादीनिति भाष्यम् |

# ग्रुद्धिपत्रकम्

| पृष्टे | पङ्क्ती   | अगुद्धम्                 | ग्रदम्                           |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------------|
| ३४२    | ११        | 0                        | तत्र शरीराणीत्यादि मा०           |
| 77     | २०        | निसृजति                  | निसृजन्ति                        |
| ३४६    | १७        | o पुद्रलजीव <b>o</b>     | ०पुद्गला जीव०                    |
| ३४७    | 4         | ० रुपग्रह—               | ०रूपगृद्य-                       |
| "      | \$8       | लक्षणशब्दोपरि टिप्पणम्—ब | हिरन्तर्भेदाविवक्षया सामान्येन।  |
| ३४८    | १०        | पानन्यभूत०               | पानन्यभूत०                       |
| "      | २६        | परिणामकारणं              | परिणामिकारणं                     |
| ३४९    | १९        | ०मितेन                   | ०मितेर्न                         |
| ३५१    | ৩         | <b>शिरीष</b> ०           | शिरीषां                          |
| "      | 4         | ०राच्छुरन्तः             | ०राच्छुरीतः                      |
| "      | २१        | ०पाटलप्रसवाः             | पाटलाप्रसवा:                     |
| ३५२    | २८        | प्रतिवाद्य०              | प्रतिपाद्य०                      |
| ३५४    | २०        | चारणां                   | चाराणां                          |
| ३५५    | <b> </b>  | ०भाजस्त इति              | ०भाज इति                         |
| ३५७    | २८        | भोगार्थान्तर०            | भागोऽर्थान्तर०                   |
| ३५८    | १२        | <b>०</b> लाभत्वात्       | ० लाभात्                         |
| ३५९    | 88        | शब्दरूपा०                | शब्दपरिणामरूपा०                  |
| "      | \$8       | <b>०</b> स्थितैरपि       | स्थैरपि                          |
| ,,     | २६        | फले वृन्त०               | फल <b>वृ</b> न्त <b>ः</b>        |
| "      | २९        | स्यादभ्रवत्वादिति        | स्यादघ्रुवत्वादिति               |
| ३६०    | \$8       | वस्त्रसिको               | वैस्रसिको                        |
| "      | २७        | विवक्षितम्               | न विवाक्षितम्                    |
| ३६३    | 8         | ० भूर्यपत्रादिषु         | ० भू जिपत्रादिषु                 |
| "      | 8         | अनुतर०                   | अनुचट०                           |
| ३६४    | २०        | तद्वन्त्                 | तद्भन्त                          |
| ३६५    | २ १       | कारणकार्ययोनिशो०         | कारणात् कार्यनाशो०               |
| ३६६    | २५        | सूत्रेऽत्र               | सूत्रेण                          |
| ३६७    | <b>२३</b> | अणुस्तिष्ठत्य०           | <b>अ</b> णुस्तिष्ठन्त्य <b>०</b> |
| "      | २३        | ०हित-                    | ०हानि-                           |
| ३६९    | 88        | बहुलोकसिद्धं             | बहुलोकप्रसिद्धं                  |
|        | 49        |                          |                                  |

| Ø | l | Ş |
|---|---|---|
| v | • | • |

# तस्वार्थाविगमसूत्रम्

| पृष्ठे | पङ्क्तौ     | अशुद्धम्                         | गुद्धम्                                   |
|--------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| ३६९    | १८          | कन्दली०                          | कदली                                      |
| "      | २२          | पर्यायन-                         | पर्यायत-                                  |
| ३७०    | २५          | ०गित्यण् । सौदामिनीति विद्युदेक० | ०गित्यण् सौदामिनीति<br>विद्युत् , एक०     |
| ३७१    | 8           | कारणत्रविष्याविशेषे सति ॥        | कारणत्रैविष्याविशेषे सति—                 |
| ३७२    | ६           | 0                                | <b>भेदसङ्घाताभ्यामि</b> त्यादि<br>भाष्यम् |
| "      | 4           | दश्या                            | दशा                                       |
| "      | २१          | ०विरोधिद्वयं                     | ०विरोधि द्वयं                             |
| ३७३    | ९           | परिणामश्च                        | परिणामं च                                 |
| "      | ९           | परितः                            | परिणतः                                    |
| ,,     | \$8         | द्रव्याणां यथा ०                 | द्रव्याणां च यथा०                         |
| ,,     | २०          | प्राह्य                          | प्राह्मं                                  |
| "      | २५          | मभिप्रायः,                       | ०मभिप्राय:                                |
| "      | २९          | प्रतिजानीते,                     | प्रतिजानीते                               |
| ३७४    | १५          | ०वस्थाप्रध्वंसो                  | ०वस्था प्रध्वंसी                          |
| >>     | १७          | घटसंस्थानादि ०                   | पटसंस्थानादि •                            |
| "      | २२          | मात्रत्वाद्, वा                  | मात्रत्वाद् वा,                           |
| ,,     | २३          | ०पत्यवत्वे                       | ०पत्यवत्त्वे                              |
| ,,     | २४          | निवार्यते,                       | निवार्यते ?                               |
| "      | २६          | ०लभ्यन्ते प्रत्यक्षादिना         | ०लम्यन्तेप्रत्यक्षादिना                   |
| "      | २८          | ०भयाप्राहि ०                     | ०भयप्राहि                                 |
| ३७६    | v           | गवादि                            | गवाश्वादि—                                |
| ३७४    | २९          | पूर्वः पूर्वो विधिः परःपरो०      | पूर्वः पूर्वो विधिः परः परो०              |
| ३७५    | 8           | स्थितमिदं                        | स्थितमिदम्—                               |
| . ,,   | १७          | ०स्वभावाऽन्य०                    | ० स्वभावो ऽन्य ०                          |
| ३७७    | <b>\$</b> 8 | यत्त                             | यत् तु                                    |
| 77     | १८          | सहते                             | प्रसहते                                   |
| ३७८    | १२          | ० द्यान्यान्यार्थ ०              | ष्टोऽन्योऽन्यार्थ•                        |
| "      | 88          | ०स्थास्यते                       | ०स्थाप्यते                                |

#### शुद्धिपत्रकम्

| પૃષ્ટે | पङ्कौ     | अशुद्धम्                | गुद्धम्                  |
|--------|-----------|-------------------------|--------------------------|
| ३७९    | १२        | सत्                     | सत्,                     |
| "      | १८        | -यत-                    | -ऽऽयत-                   |
| "      | २७        | ०नेकं रूप०              | ०नेकरूप०                 |
| ३८१    | २३        | भावा०                   | भवा०                     |
| ३८४    | 8         | धर्मादीनामपि            | धर्मादिष्वपि             |
| "      | १५        | मूर्ति-                 | मूर्त-                   |
| ,,     | २०        | योगो विज्ञातृ०          | योगोऽपि ज्ञातृ०          |
| ३८५    | ३         | <b>ं</b> र्जुत्ववद्     | ० र्जुत्ववद् ,           |
| "      | १३        | ०सत्सर्व                | सत् सर्व०                |
| "      | १८        | परिणामे नोत्पादः        | परिणामेनोत्पादः          |
| ,,     | २२        | परिणतस्यापि             | परिणतस्य                 |
| ३८६    | 8         | त्पद                    | त्पाद                    |
| "      | 6         | ०क्षणानन्तर०            | <b>०</b> क्षणोत्तर       |
| ۰,,    | ११        | निभाल्यते               | निभाल्यते,               |
| "      | २६        | स्वकरणै०                | स्वकारणै०                |
| 53     | 8         | भवत्य०                  | न भवत्य ०                |
| ३८७    | १८        | ०वस्थापत्तिश्च          | ०वस्थोत्पत्तिश्च         |
| ३८८    | ৩         | वाचोयुक्तया,            | वाचोयुत्तया—             |
| "      | १८        | पूर्वी-                 | अपूर्वी-                 |
| "      | <b>२६</b> | ०स्वभावतयां             | स्वभावतायां              |
| ३८९    | 8         | खहेतुरेव                | स्वहेतोरव                |
| ,,     | Ę         | <b>०</b> मूर्तत्वापरि ० | <b>०मू</b> र्तत्वादिपरि• |
| ,,     | 6         | उत्पादादीनामेककालत्वादि | इति विषयोळ्ळेखः          |
| "      | १६        | ०भयाकारः                | ०भयाकारः,                |
| "      | २७        | विनाशः                  | विनाशः,                  |
| ३९०    | २४        | इति                     | इति,                     |
| "      | ३१        | स्यात्                  | स्यः                     |
| ३९१    | १५        | <b>भिद्य</b> ते         | भिद्यते,                 |
| ३९२    | ३         | तद्भाव:                 | तद्भावः,                 |
| "      | १०        | वाञ्यये                 | वाव्ययं                  |

| 858 |  |
|-----|--|
|     |  |

# तस्वार्थाधिगमसूत्रम्

| पृष्ठे    | पङ्कौ      | अशुद्धम्                                          | शुद्धम्                                                |
|-----------|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ३९३       | १६         | न तूत्पाद <b>लक्षणः</b> पर्यायो<br>विनाशलक्षणो वा | ऋमपरिणत्या न भूत्यादिलक्षणः<br>(पाठान्तरम् )           |
|           | 20         | व्याहतम् अनेकधर्माधर्मी <b>,</b>                  | व्याहतम्, अनेकधर्माधर्मी                               |
| 33<br>200 | २१         |                                                   | प्राकाश्यं वस्तु                                       |
| ३९४       | <b>१</b>   | प्राकास्यं                                        |                                                        |
| 77        | २३         | <b>०</b> मयात्मकम्                                | <b>० नया</b> त्मकम्                                    |
| ३९५       | 8          | बलवाद्                                            | बलवत्ताद्                                              |
| "         | १६         | किञ्चित्                                          | कञ्चित्                                                |
| "         | २५         | <b>ए</b> तदप्यसत्                                 | कालान्तर तत्रोष्णस्पर्शाम्यु-<br>पगमात् अथैव विशेष्यते |
|           |            |                                                   | पदैकत्र शीतो देशे तदेव<br>तत्रोष्णो नास्तीत्येतदप्यसत् |
| ३९६       | २          | <b>्</b> प्रहणे                                   | <b>ं प्रह</b> णेन                                      |
| ३९७       | દ્         | विरोधो नित्यानित्यवत्                             | विरोधः, नित्यानित्यवत् ,                               |
| , , ,     | ও          | अन्योन्यं परस्परं                                 | अन्योन्यंपरस्परं                                       |
| "         | २३         | इत्यद्भत०                                         | इत्यद्भुत०                                             |
| ३९८       | १७         | तमस्तया च                                         | तमस्तया प्रकाशतया च                                    |
| ३९९       | <b>`</b> ₹ | प्रतिषेधसमप्रादेशविकलादेशैः,                      | प्रतिषेधविप्रतिषेधसमग्रादे-                            |
| •         |            | •                                                 | शविकलादेशै:                                            |
| "         |            | यतः सदेक०                                         | यतः सदसदेक०                                            |
| "         | १४         | ०र्पित व्यवहारः                                   | <b>पितव्यवहारः</b>                                     |
| ३९९       | २०         | दर्पितधर्म०                                       | <b>०दर्पितानर्पितधर्म०</b>                             |
| "         | २३         | ०स्तद्योग्य                                       | ०स्तद्योग्य-                                           |
| "         | <b>२</b> ४ | <b>ब्यवहारार्पणाम्यां</b>                         | व्यवहारार्पणान <b>र्पणा</b> म्यां                      |
| 800       | ११         | द्रव्यं                                           | द्रव्यं भव्यं                                          |
| ,,        | १६         | <b>स्व</b> तन्त्रौ                                | स्वतन्त्र:                                             |
| . ,,      | २५         | <b>०म्यस्तद्</b> द्रव्या ०                        | <b>•म्यस्तद्</b> द्रव्या•                              |
| ४०१       | 4          | <b>्</b> प्रतिक्षेपेण                             | •प्रतिपक्षेण                                           |
| 27        | ११         | प्रा <b>द्ध</b> र्भावः                            | प्रादुर्भावात्                                         |
| ४०२       | ३          | पर्यायनयश्चोत्पा                                  | पर्यायनयस्योत्पा-                                      |
| ४०२       | २३         | अत्र वाक्ये                                       | अत्र हि वाक्ये                                         |

#### ग्रुद्धिपत्रकम्

| पृष्ठे | ·  | पङ्का                    | अशुद्धम्         | गुद्भ्                    |
|--------|----|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 808    | Ę  | ( सूक्म ) सूक्ष-         | स्कास्क          | T                         |
| ,,     | १५ | ०प्रयोजनान्येक०          | ०प्रयोजन         | गन्येता <b>न्येक</b> ०    |
| "      | १९ | परिणतः                   | परिणतैः          |                           |
|        |    | ०त्यादि                  | ०त्यादि          | भाष्यम्                   |
| 805    | १९ | हितानामे(?)              | हि नामे          |                           |
| ४०९    | १३ | प्रागेतन ( ? )           | प्रगेतन          |                           |
| ,,     | १८ | सामान्ययोग०              | सामान्यार        | गेग०                      |
| "      | १८ | प्रागेतन-                | प्रगेतन-         |                           |
| "      | २९ | इह                       | इह-              |                           |
| ४१२    | ३  | घटादिरूपकार्यः           | घटादिरुप         |                           |
| **     | ٤  | नाप्येकशब्द:             | नाप्येकः         | शब्द:                     |
| ४१२    | १० | एकशब्द                   | एकः शब           |                           |
| ,,     | १९ | विशेष्यत्वात् ,          | विशेष्यत्वा      | •                         |
| ,,     | २३ | <b>ेनास्तिविशेषण</b> ०   | <b>ेन्नास्ति</b> | विशेषण ०                  |
| "      | २४ | तावत् परिणाम०            | तावत्परिण        | ाम०                       |
| ४१४    | १७ | युगपद्भूरि०              | युगपद् भू        | रि०                       |
| ,,     | २१ | वक्तरिति                 | वक्तरिति         |                           |
| ४१४    | २३ | पर्यायेषु वा,            | पर्यायेषु        |                           |
| ४१६    | ₹  | ० स्यापिश <u>ब्</u> दे ० | ०स्यापि ३        |                           |
| 77     | 4  | नरसिंह नर०               | नरसिंहे नर       |                           |
| "      | ३० | <b>श्र</b> तप्रतियोगिनः  | श्रुतप्रातियोर्  |                           |
| ४१९    | 8  | ० परिणाम्यर्पितभजना ०    |                  | र्पिता <b>नर्पितभजना०</b> |
| ,,     | १३ | प्रतिधीयते               | प्रतिज्ञायते     |                           |
| ४२०    | ३  | ०प्रदेशाभावेऽपि          | प्रवेशाभावे      |                           |
| "      | १२ | ० रूक्षव्यवहारः          | ० रुक्षसंब्य     |                           |
| ४२५    | २  | यथाऽधिकृतं               | तथाऽधिक          |                           |
| ४२७    | ч  | परिणम्यत्वं च            |                  | परिणामकत्वं च             |
| ४२९    | २  | तत्त्रहुणविशेषरूपादिपि   |                  | वेशेषरूपादि-              |
|        |    | पदेशे हेतुरित्यतः        |                  | वहारदेशितुरित्यतः         |
|        |    |                          | ( प              | ाठान्तरम् )               |

#### तस्वार्थाधिगमसूत्रम्

| पृष्ठे | पङ्कौ      | अगुद्धम्                    | ग्रदम्                                                          |
|--------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ४३१    | २८         | ० निरपेक्षेहत्य ०           | ०निरपेक्षेहेत्य                                                 |
| ४३३    | १८         | तेन                         | तेनैव                                                           |
| ४३४    | २५         | पञ्च (त्व एव)               | पञ्चकादन्यतिरिक्तस्य                                            |
| ४३६    | 8          | गुणानां                     | गुणपर्यायाणां                                                   |
| 880    | १७         | योगप-                       | योगोपयोगप-                                                      |
| ,,     | २०         | <b>जीवेष्व</b> पीति         | जीवेष्वरूपिष्वपीति                                              |
| ,,     | २३         | कथं                         | काय                                                             |
| ,,     | <b>२</b> 8 | वाद्यनोयाग्या पुद्रलानां    | वाङमनोयोग्य श्रौदारिक-<br>वैक्रियाहारकयोगास्त्रयः<br>पुद्गलानां |
| ,,     | २६         | सत्यमृषामृषाऽसत्या ( मृषा ) | सत्यमृषाऽसत्यामृषा                                              |
| 884    | २९         | तज्ञानस्य                   | श्रुतज्ञानस्य                                                   |
| ४४६    | 4          | तज्ञानस्य                   | श्रुतज्ञानस्य                                                   |
| ४४७    | ч          | मतिश्रता <b>०</b>           | <b>म</b> तिश्रुता <b>०</b>                                      |
| 885    | २२         | <b>०</b> तुरुयेकैकैक०       | तुस्त्र्येकैकैकेक                                               |
| ४४९    | ३०         | मुख्यभेदै                   | मुख्यभेदी                                                       |
| ४६०    | २          | हीन:                        | हीनाः                                                           |
| ४६२    | દ્         | आकाशादेक ०                  | आऽऽकाशादेक०                                                     |

# श्रिक्ष-देवचन्द्र-लालभाई-जैनपुस्तकोद्धारे अद्यावधि मुद्रितग्रन्थानां सूचिः।

6 KS X 32 X 8

| विषयः                       | वतिरागस्य स्तुतिः              |                                 | -दीयः                           |      | •              | साञ्चमतातिचार<br>प्रातिक्रमणम् | प. १४ श्रीविजयतेबसी. बस्तामाना | ार्यमार्थाच्यावचार् |               | साध्यहाबनाटि धन    | कीतेनं च          |      |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|------|
| विशेषः                      |                                |                                 | मयमादर्शः हर्षचन्द्रीयः         |      |                |                                | श्रीविजयमेवसि                  | निदेशात             | ,             | अणिहिलपाटनं        |                   |      |
| पत्राणि<br>प्रतयः           | P, P,                          |                                 |                                 |      | ₽.<br>2.       | 14. Coo                        | P.                             | A. 400              |               |                    |                   |      |
| क्षोकसंख्या<br>मू. टीका     | म्. *२००<br>टी. २१००           |                                 | टी.<br>हर्                      |      |                |                                |                                |                     |               | 1=) H. *300 q. 0c  | टी. २७०० प्र. ५०० |      |
| पण्यं                       |                                |                                 | Ê                               |      | Ē              |                                | Ē                              |                     |               | $\overline{n}$     |                   |      |
| मुद्धण-<br>स्थानं<br>कालश्र |                                |                                 | नि.सा.प्रे.॥) टी.६२५<br>सुंबई   | 9699 | गुजराती-       | प्रेस सुंबह<br>१८११            | गुजरानी-                       | प्रेस सुंबई         | 1691          | नि. सा. प्रे.      | मुन्द्रह          | 1911 |
| रचनाकालः<br>मूर्लं टीका     |                                |                                 | ñ.                              |      |                |                                |                                |                     |               | 1160               |                   |      |
| टीकाकर्ता                   | प्रभानन्दसूरिः<br>( अभय• जिनव- | ह्रम. अभव. देव-<br>प्रमशिष्यः ) | श्रीसोमसुन्दर-<br>शिष्यः विशाल- | राजः |                |                                | <b>ग्रुभावि</b> जयगाणिः        |                     |               | वीरगाणिश्रीचन्द्र- | यशोदेवः           |      |
| भूलकर्ता                    | श्रीहेमचन्द्रसूरिः             |                                 |                                 |      | गणधर:          |                                | <b>ह्य मित्रिबयगा</b> णिः      | ( हीरस्रिशिष्यः )   |               | गणधरः              |                   |      |
| प्रन्थनाम                   | वीतरागस्तोन्नम्                |                                 | पक्षिका                         |      | असणप्रतिक्रमणं |                                | स्याद्वाचा                     | ( प्रमाणनयत-        | चित्रकाशिका ) | पाक्षिकसूत्र-      | <b>बृ</b> त्तिः   |      |
| <u>भः</u><br>कः             | ~                              |                                 | 2                               |      | œ              |                                | m                              |                     |               | 20                 |                   |      |

\* इयं सङ्ख्या अनुमानतः

| विषय:                                   | दिगम्बरमतखण्डनम्                                                                       | धर्मपरीक्षादिः                                             | <b>जिन</b> चरित्रं, स्थविरावकी <b>,</b><br>सामाचारी चं                                         | आवकाणां पढावस्यकानि                                       | भ <b>द्या</b> तीवन-<br>बृत्तान्तः | हङ्गलॅंन्ड-अमेरिका-<br>चिकागोप्रमुतिस्थलेषु<br>वीरचंद्र राघवजी<br>गांघीमहाघायस्य<br>भाषणम् इ. स. १८९३ | देवसूरिशिष्यमाणिक्य-<br>सूरे: शंकराचार्येण                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| विशेषः                                  |                                                                                        |                                                            |                                                                                                |                                                           |                                   | ष्ट. २६४ भगमाई कारमारी<br>प्र. १००● (संयोजकः)                                                         |                                                                     |
| पत्रााणि<br>प्रतयः                      | ਨ ਨ<br>ਨ ਨ<br>ਸੰਬੰਧ                                                                    | P                                                          | o o<br>o o<br>w 5<br>b' फ्रें                                                                  | 는 보<br>***                                                | म्<br>१<br>१<br>१                 | 20 0<br>(4' 0<br>(7' 0<br>(7' 0)                                                                      | بر ج<br>د م<br>س ه                                                  |
| श्लोकसंख्या<br>मृ. टीका                 | i≓) विशासा १८४                                                                         | (=) H. 246                                                 | n'                                                                                             | ॥) दी, २७२०                                               |                                   |                                                                                                       |                                                                     |
| व्य                                     | <u>~</u>                                                                               | $\overline{\tilde{n}}$                                     | Ē                                                                                              | Î                                                         | $\overline{\overline{\eta}}$      | $\widehat{\mathcal{I}}$                                                                               | m                                                                   |
| सुद्र <sup>ण-</sup><br>स्थानं<br>कालश्र | जि. सा. ये.<br>सुबद्द<br>१९११                                                          | मि. सा. मे.<br>संबद्ध<br>१८११                              | अन्तर्भात्त स्तित्त ।<br>१९११                                                                  | नि. सा. प्र.<br>संबद्धे<br>१९१२                           | मि. सा. प्रे.<br>सम्बद्धे<br>१९१२ | र्थास्सन,<br>एण्ड को.,<br>मद्रास.<br>१९१२                                                             | नि. सा. प्रे.<br>संबह                                               |
| रचनाकालः<br>मूर्लं टीका                 |                                                                                        |                                                            | 66'<br>60'<br>60'                                                                              |                                                           |                                   |                                                                                                       |                                                                     |
| टीकाकर्ता                               | हरिसूरि विजयसेन-<br>विजयदेव विजयसिंह-<br>काले (कल्माण हाम<br>जति व्यविजयशित्यः) श्रीय- | प्तहोपाध्यायः<br>१. यशोभद्रः श्रीवशो-<br>विजयमहोपाध्यायश्र | विनयविज्ञयो-<br>पाध्यायः<br>( हीरसूरि-विज्ञय-<br>सेन-विज्ञय-<br>तिरुक्क-विज्ञया-<br>नन्दकाले ) | श्रीदेवेन्द्रसूरिः<br>( तपा० श्रीजग-<br>बन्द्रशिष्यः )    | - सोमसुन्दरशिष्य-<br>जिनकीतिः     | वीरचन्द्रः<br>खुत्रः                                                                                  | सोमसुन्दर-मुनिसुन्दर-जयचन्द्र-रत-<br>रोखरशिष्य रत्नमण्डनः रत्नरोलर- |
| मूलकर्ता                                | हरिस्ति ।<br>विजयदेव<br>काल्डे                                                         | शोविजय<br>श्रीहरिस्त<br>सूरिः                              | भ में ब<br>स्पर्यः<br>स्पर्यः                                                                  | गणधरः                                                     | देवसिन्दर                         | श्रावकवर्यवीरचन्द्रः<br>राघवजीपुत्रः                                                                  | सोमसुन्द<br>शेखरशिष्                                                |
| के: ब्रन्थनाम                           | , अप्यातमत-<br>परीक्षा ( युयम्<br>मूखम् )                                              | ं षोढशकम्<br>(युथग् मूलम् )                                | , कम्मसूत्रवृत्तिः<br>( सुद्योधिका )                                                           | ः वन्दारुब्वातिः<br>( श्रावकानुष्ठा-<br><b>नवि</b> ष्धः ) | , दानकस्पद्वमः                    | योगफिल्लांसॉफी                                                                                        | <b>जल्पकल्प</b> लता                                                 |

|          |                                          | काले नन्दिरब्रिध्यः                               |                                        |         | 1992                 |                          |             |      |                                       | K I                         | सह कर्तृत्वादि-          |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------|-------------|------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| :        |                                          |                                                   | ļ                                      |         | Artical.             | Ĩ                        | 4           |      | 6<br>6                                | <b>o</b>                    | वादाववादः ।<br>मैजानकावः |
| <b>.</b> | गर्यानहाष्ट्रतम् <del>।</del><br>सन्दर्भ | बारमज्ञत्तारः                                     | ************************************** |         | बाद सिटि-            | 7                        |             |      | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |                             |                          |
|          | ?<br>•                                   |                                                   |                                        |         | प्रेस १९१२           | -                        |             |      |                                       |                             |                          |
| en.      | कर्माफलो-<br>मॉफी                        | द्शमाङ्कवत्                                       |                                        |         | महावाद्य<br>महात     | Ī                        |             |      |                                       | E 184                       |                          |
|          |                                          |                                                   |                                        |         | <i>ଲ</i> ୀ<br>ଟ<br>ଟ |                          |             |      |                                       |                             |                          |
| 20       | आनन्दकाष्ट्य-<br>महोद्याधः मौक्षिकं १    |                                                   |                                        |         |                      |                          |             |      |                                       |                             |                          |
| -        |                                          | जिनहं सशिष्यः                                     |                                        | 36.00   |                      |                          |             |      |                                       |                             |                          |
| •        |                                          | मतिसार:                                           |                                        |         | Į.                   | Į.                       |             | t    |                                       |                             |                          |
| 2        | कुत्तमश्रादातः                           | लावण्यावजयाराष्ट्रमातावज्ञयः<br>जिल्ल्यांगविज्ञयः | 11010000-<br>110100000-                | 9       | सरत १९२३             |                          |             | ň bi | 0 0                                   | १०० स्थाप्ता भाष्टा         |                          |
|          |                                          |                                                   |                                        |         |                      |                          |             | ł    | •                                     | भातरनगरे                    |                          |
| ;        | अशोकर्वद-                                | आनन्द्विमल॰ धरमसिंह॰ जय॰                          | मसिंह जय                               | A 9 9 5 |                      |                          |             | F    | ሞ ሄደን                                 | विजयप्रभुसम्मत्या           |                          |
| :        | रोहिणी.                                  | कीति विनय धीरविमलशिष्य-                           | रविमह्यशिष्य-                          |         |                      |                          |             | bř   | 3000                                  | प्र, १००० ज्ञानविमलाचार्येण |                          |
|          |                                          | नयविमछः                                           |                                        |         |                      |                          |             |      |                                       | सुरतनगरे सेतपुर             | •                        |
|          | 4                                        |                                                   |                                        |         |                      |                          |             |      |                                       | (चुलतागरण) ।लाबत            | <b>E</b>                 |
| 2        | , प्रमहालच्छा                            | विजयानन्द्र सानावजय । शप्यः<br>हर्गनिक्स          | বিজয় । য়েবে:<br>যে:                  | ₩<br>₩  |                      |                          |             |      |                                       | अवरहानपुरस्य दल-<br>प्रने   |                          |
| ŕ        | रात:<br>१५ धर्मपरीक्षा                   | पद्मसागरगणिः (धर्मसागर- वि-                       | मेसागर- वि-                            | <br>    | नि. सा. ग्रे.        | $\overline{\mathcal{L}}$ | (~) H. 1808 |      | 9, 4¢                                 | ,                           | पुराणाद्दीनां            |
|          |                                          | मलसागरशिष्यः )                                    |                                        |         | मंग्रह               | •                        |             |      | 5.00                                  |                             | परीक्षा                  |
|          |                                          |                                                   |                                        |         | 1993                 |                          |             |      |                                       |                             |                          |
| •        | १६ शास्त्रवासी-                          | अहिरिभद्रसूरिः स्रीयशोविजयौ-                      | श्वयशोविजयौ-                           |         | धम्मोम्यु•           | ٣                        | 4) *T. 000  |      | प. ४३९                                |                             | नास्तिकादिदश्रीब-        |
|          | समुख्यः                                  | ताध्यायः                                          |                                        |         | बनारस.               |                          | :           |      | ¥, 400                                |                             | परीक्षा                  |
|          |                                          |                                                   |                                        |         | 3636                 |                          | टी. * १२००० | 0    |                                       |                             |                          |

| विषयः                          | बन्धनादिकाष्टकरणानि    | जिन चरित्रादि<br>कालिकाचार्येदुतान्तञ्ज | रामचरित्रम्                                                             |                                        |                                |                                               |                                                           |                                       |                                                |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| विशेषः                         |                        |                                         |                                                                         |                                        |                                |                                               | मुनिसुन्दरसूरेः<br>८००० श्लोकप्रमाणक-<br>चरित्रतः कथपुरम् |                                       |                                                |
| फ्जागि<br>प्रतय:               | ٩. २२ و<br>۲. ډېو      | q. ясч.<br>щ. зооо                      | 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.                            |                                        |                                |                                               |                                                           | ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± |                                                |
| एक्यं क्षोकसंख्या<br>मूलं टीका | III>) मू. ४७५          | ॥) स् १२००<br>६५ कार्य                  | = <u>#</u>                                                              |                                        | Ī                              |                                               |                                                           |                                       |                                                |
| सुद्रण-<br>स्थान<br>कालश्र     | नि.सा.प्रे.<br>संबहें. | 143 स<br>मि.सा.भे.<br>सुबहें.<br>1838   | म<br>जैन प्रेस<br>सुरत.                                                 |                                        |                                |                                               |                                                           | अहमदा-<br>बाद डाय-<br>मंड अबि-<br>ली. |                                                |
| रचनाकालः<br>मूलं टीका          |                        |                                         | m,                                                                      | 3° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° |                                | 2 W                                           |                                                           | ക.<br>നു,<br>കാ                       | m,<br>m,                                       |
| टीकाकर्ता                      | मरुवसितिः              | #                                       | गणवरादिः<br>विजयऋषिः धर्मसुनिः क्षेमसागरः<br>पद्मसुनिः गुणसागरः केशराजः |                                        |                                | ऋषमदासः सागण्यत्र.<br>गणाकविः विजयावन्दराज्ये | हावण्यसमयः (ह्यस्मीसागरराज्ये)                            |                                       | मेघराजः पार्श्वचन्दः, समस्चन्द्रः<br>राथचेद्रः |
| मूलकत्ता                       | शिवशर्मसूरिः           | श्रीभद्रवाहुसूरयः                       | गणधरादिः<br>विजयऋषिः ध<br>क्यमुनिः गुणस                                 |                                        |                                | भूषभद्गसः साराजप्रप्र<br>बाणाकविः विजयानन्द्र | <b>छ।वण्यस्म</b> यः                                       | नयसुन्दरः                             | मेघराजः पा<br>गयचेद्रः                         |
| अंकः अन्यनाम.                  | ९७ कर्मप्रकृतिः        | कल्पसूत्रमूलं<br>कालिकाचार्य-<br>कथा च  | १९ पञ्च प्रातेकमणानि<br>२० आमन्दकाब्य-<br>महोद्धिः मीक्ति-              | कं २ रामयशो-<br>रसायनरासः              | आतन्द्काध्य-<br>महोद्धाः मी॰ ३ | भरतरासः<br>जयानन्दकेवली<br>कन्तः              | रातः<br>बच्छराजदेव-<br>राजरासः                            | <b>सु</b> रसुन्दरी                    | नळद्मयन्ती-<br>रासः                            |
| ::<br>장                        | 9                      | \$ 10 10 10                             | ~ 0.                                                                    | 10 10                                  | e .                            |                                               | £                                                         | 2                                     |                                                |

|                            | देव-गुरू-धर्म-<br>श्रावकादिस्वरूपम् | ३४ तीर्थकराणां<br>स्मुतिः                             | उत्तमोत्तमाविषद्पुरुषाः    | शीलस्य महत्ता       | सामान्यन विशेषस्त्र<br>गृहस्यधर्मः                | देवनारक्रिसित्तम्बन्धाः<br>वगाह्नादिकम्<br>आनन्द्विमरू-विजय- सम्यक्ष्वपरीक्षा तथा<br>दान-हारसूरि-सेन- १२ भावनाः<br>सूरि-विजयदेव-विजय-<br>मस-रात्र्ये झान्विमरू-<br>ऋदिविमरू-क्रीतिं-<br>विमर्ङाशप्यविद्धावि- |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ው 0<br>ጠ 0<br>ቦ ቻ                   | B, P.                                                 | er o<br>o s<br>s<br>b' tr' | 4. 88<br>M. 640     | o' •<br>5' •<br>1' 5'<br>b' b'                    | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                        |
|                            | P. H.                               | p. 박                                                  | ਲਾਂ ਇਕੰ                    | <b>₽</b> ¤          | 5° IX                                             | _                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 5°<br>9                             | us'                                                   |                            | m,<br>o,            | 0,<br>36<br>U.,<br>80,                            | 대대<br>8                                                                                                                                                                                                      |
|                            | <u>16</u>                           | <del>"</del>                                          | <u>~</u>                   | n                   | <u>•</u>                                          | Î Î                                                                                                                                                                                                          |
|                            |                                     | <b>运</b>                                              | १९१४<br>छहाना भे.<br>बहादा |                     | नि. सा. मे.<br>संबद्धेः<br>१८१५                   | , १९१५<br>मदाल<br>महावादी<br>१९१६                                                                                                                                                                            |
| 3                          |                                     |                                                       |                            |                     |                                                   | m'<br>o'<br>9                                                                                                                                                                                                |
| जिनहुषेः (जिनचन्द्राज्ये ) | मुनिसुन्द् <b>रसू</b> रिः           | श्रीविजयसेनकाले आनन्द्षिज्ञय-<br>शित्यः मेह्यज्ञयमणिः | देवसुन्दरशिष्यः क्षेमंकरः  | जयान=दृसूरिः        | विजयातन्द्रः शान्तिविजयशिष्यः<br>मानविजयोपाध्यायः | अभयदेव。हेम。 श्र <del>ीचन्द्रशिष्यः</del><br>श्रीचंद्रः देवमद्रः<br>विद्युष्पतिमरुः                                                                                                                           |
| ,, हरिवलमच्छी-             | रासः<br>२२ उपदेशस्त्राक्तः          | २३ चतुर्विशतिज-<br>नानन्दस्तुतिः                      | २४ षट्पुरुषचरिष्ठं         | २५ स्यूलमद्रचरित्रं | २६ भनेतंब्रहः<br>दूर्वाद्धः स्वोपद्यः             | २७ संब्रहणी (पृथय्<br>सूले)<br>२८ उपदेशशतकं<br>सम्यक्षत्त-<br>परीक्षा च                                                                                                                                      |

| विषय:                            | नमुष्धुणं चैत्यवन्द् <b>नं</b>           | उपक्रमी निक्षेपञ्च                                                                                     | שו                                                                                                                         | विनयपरीषहज्ज्यादिः                                                                            | अन्तामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| विशेषः                           |                                          | हर्षपुर्याये, प्रश्नवाहने,                                                                             | खंभात, खुरम पातिशाह                                                                                                        |                                                                                               | <ul> <li>४. २३८ अभयदेविजनविष्ठमस्य</li> <li>प्र. २३८ अभयदेविजनविष्ठमस्य</li> <li>विनयचंद्र-अभयदेव-<br/>देवभद्र-भमावन्द-श्री-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | चद्रं ( विसल्चद्रं ) गुण- |
| पत्राणि<br>प्रतथः                | 9. 356<br>N. 400                         |                                                                                                        | > b k                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| भ्रोकसंस्या<br>मूर्लं टीका       | म्. १५४५<br>वृत्ति.<br>२१५५              | म्<br>इ. ५२८५<br>टी. ५९०                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                               | ξ;<br>(ξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| मुद्रण-<br>स्थानं पण्यं<br>काल्अ | नि.सा.प्रे. ॥) म्. १५४५<br>सुबई.<br>१९१५ | सुरत ज. ॥) प. ६८०<br>प्र.<br>ग.<br>ग.<br>नि. सा. प्र. ॥≠) म्. २२८५ प. २७१<br>मंबहैं. टी. ५६०० प्र. ५०० | ्र १९१५<br>अहमदा- ॥≥)<br>बाद<br>सिटी प्रेस.                                                                                | त्र १४ १ । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                    | भूत.<br>सुबहैं.<br>बि. सा. ग्रे. १) टी. ७११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| रवनाकाल:<br>मूर्ड टीका           | ş                                        | 55.00                                                                                                  | 3.<br>3.<br>3.<br>3.<br>3.<br>3.<br>3.<br>3.<br>4.<br>4.<br>4.<br>4.<br>4.<br>4.<br>4.<br>4.<br>4.<br>4.<br>4.<br>4.<br>4. |                                                                                               | . n.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| टीकाकता                          |                                          |                                                                                                        | हिं<br>इ. इ. इ                                                                            | बादिवेताल-<br>न्तिसूरि-                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| मूलकर्ता                         | हारभद्रसूरिः पश्चिका-मुनिचन्द्रः         | जिबचन्द्र-सोमग-<br>णि-शान्तिहर्ष-<br>शिष्यः जिबहर्षः<br>गणधरः                                          | ऋषभद्दासकविः<br>( साँगणपुत्रः )<br>विजयानंद्र-                                                                             | सूरिराज्ये<br>जिन-प्रत्येकबुद्ध-वादिवेताल-<br>ऋषि-गणधर-शान्तिसूरि-<br>प्रमुखाः<br>जयतिलकसूरिः | हरिसद्रसृपिः (१)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| सः वस्त्रवाम                     | ९ सस्तिविस्तर।                           | आकन्द्रकाष्य-<br>महोद्धिः मी०३<br>शत्रुज्ञयत्तिः<br>अज्ञयोगद्वाराणि                                    | ( यूर्वांद्वें )<br>३२ आवन्दकाष्य-<br>महोद्धः मी० ४<br>होस्सरिरासः                                                         | ३३ उत्तराध्ययनावि<br>(प्रथमोविभागः)<br>३४ मस्त्र्यासन्दरी-                                    | क्षात्र क्षा |                           |
| ié.                              | . oʻ                                     | o ===                                                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                      | ku, tu                                                                                        | r m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |

|                                                                                                                      | अकामसकाममरणादिः                                                    |                                                                         | १४ गुणस्थानानि                                                                    | ज्ञाव-दर्शत-चारित्र-<br>धर्मतिरूपणम्   | वृत्व-शील-तप-भाव-<br>नास्वरूपम्                                     | अष्टप्रवचनमातायज्ञ-<br>सामाचारीत्यादिः                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| शेखराशिष्यः संवतिल-<br>कः, सोमतिलकाचार्या-<br>तुखदेवचंदवचनात्<br>जिनप्रस• दिह्यां, सह-<br>ममदशाह, सोमकलश-<br>यशःकलशौ |                                                                    | ر<br>د م<br>د م<br>د م<br>د م<br>د م<br>د م<br>د م<br>د م<br>د م<br>د م | पृ. ७० वज्रसेनसूरिव्हेमतिकक-<br>प्र. ७५० सूरियद्वप्रतिष्ठितः रत्न-<br>होत्तरसूरिः | , y , y                                | 9 0<br>0 0<br>5 0<br>5 0<br>7 0<br>8 0                              | प, ५१३ आरापद्राच्छः<br>से ७१४<br>म, ५००                                |
|                                                                                                                      | नि, सा.मे. ११॥) म्. २०८ प. २१९<br>सुंबहे. ९२०५१२<br>वि. १२८-म. ५०० | सि.सा.प्रे. १) प्र.<br>संबद्धे प्र.                                     | # 9 %.                                                                            | ## (##<br>2.5% ).                      | •                                                                   | नि. सा.प्रे. गा।≈) नि. ४५८ प.<br>सुंबर्द प्रदेश से.<br>१९१७ सु. ९२१ प. |
|                                                                                                                      | मादेवेताल-<br>हाान्तिसूरिः                                         | होमचन्द्र<br>सूरि:                                                      | स्त्रोपज्ञः                                                                       | मरुयागिरः                              |                                                                     | बादिवेतारू-<br>शान्तिसूरिः                                             |
|                                                                                                                      | ज्ञिन- गणवर-<br>प्रत्येक्नुद्धप्रमुखाः                             |                                                                         | रक्रमेखरसूरिः                                                                     | हरिभद्रसूरिः                           | मुनिसिंह-शील-<br>स्त्र-आतन्त्रम-<br>आतन्द्रस्काले<br>मुनिसागरशिष्यः | उद्यथमः<br>जिन-गणधर-<br>प्रत्येकबुद्धप्रमुखाः                          |
|                                                                                                                      | ३६ डसराध्ययनानि<br>( द्वितीयो विभागः )                             | ३७ अनुबोगद्वार-<br>सूखं (उत्तराब्रै)                                    | ३८ गुणस्थावक्रमा-<br>रोहः                                                         | <b>३</b> ९ धन्मंत्रहणी<br>(पूर्वार्दे) | <b>७</b> धर्मकस्पतुमः                                               | •। डसराज्यवनानि<br>( तृसीयो विभागः )                                   |

| <ul> <li>४२ धमंतंत्रहणी</li> <li>( उत्तरार्व )</li> <li>( उत्तरार्व )</li> <li>१३ आवन्दकाष्यात- होद्धिः मीकिकं ५ हाय्तेषः मीकिकं ५ हर्णवंदरास, वक- इसयंती रास, शकु- अध्यरासः अभ् प्रकार्वा रास, शकु- अध्यरासः अभ प्रकार्वा रास, शकु- अध्यरासः अभ प्रकार्वा रास, शकु- अध्यरासः अभ प्रकार्वा रास, शकु- अध्यरासः अध्यरास्तः अध्यरास्तः अध्यरासः अधिः अधिः अधिः अधिः अधिः अधिः अधिः अधि</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                                        |                                | 1                |                                                          |                  | 1                                |                                          |                               |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| भातुमेशकाष्यो<br>क-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र-<br>शक्र- |                                            | हरियद्यारिः                                                                            | मक्रयति।(१:                    |                  | बि. सा.ग्रे. १।)<br>सुंबह                                | <b>£</b>         | ५ ६ ६ हो.<br>३ ३ ६ ६             | प. २९९<br>से ४५९                         |                               | ज्ञान-कुर्शन-चारिक्र-<br>धर्मातिरूपणम्                |
| श्रीसद्रबाहुः मक्ष्यतिरिः<br>विजयानन्द्र-शा-<br>न्तिविजयशिष्य-<br>मार्यविजयो-<br>पाध्यायः<br>पाध्यायः<br>सिद्धविः<br>शब्यंभवः हरिसद्युरिः<br>शब्यंभवः हरिसद्युरिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सम्म-<br>मिन्नं ५<br>१ वर्ष-<br>स्म, शङ्ग- |                                                                                        | भातुमेहाकाज्यो<br>मयसुंदरः     |                  | १९१८<br>अहमदा- ॥।)<br>बाद् डाय-<br>मंड जुबिली            | (E) 45           |                                  | p, p, p,                                 | चैत्रगच्छादिपद्दाविहः<br>,    |                                                       |
| विज्ञयातन्त्र-शा-<br>नित्विज्ञयक्षिज्ञ-<br>मान्वविज्ञयो-<br>पाथ्यायः<br>न- सिद्धविः<br>वैद्धिः<br>इाध्यंभवः हस्मिद्ध्यिः<br>शिक् मद्रवाहुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | भिम्नवाह्य:<br>()                                                                      | मक्पितिहः                      |                  | (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1               | <b>क्र</b><br>कि | भा मि. इडस्<br>भा. ३७<br>टी. ७०० | 4. 366<br>4. 300                         |                               | उद्गमाधाहारदोषाणां<br>विरूपणम्                        |
| पाष्यायः<br>न- सिद्धविः<br>वीदौ)<br>शब्यंभवः इस्मिद्रस्तिः<br>वि∗ मद्रवाहुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | जियानन्द्-शा-<br>त्तविजयशिष्य-<br>ानविजयो-                                             |                                |                  | मि.सा.प्रे.<br>सम्बद्ध                                   | € 4              | n n                              | 4. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |                               | स्थविरकस्पो जिनकस्पा-<br>विकारश्र                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | न-<br>वादी                                 | ाध्यायः<br>देख्विः<br>द्यंभवः                                                          | हरिसद्ध्यितः<br>विकस्तव्यक्तिः | er<br>er<br>tres | बि.सा.प्रे.<br>सुंबह<br>बि.सा.प्रे.<br>संबहे             | ₹ £              | री<br>सम्रामित्स इण्ड्र          | 4 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元  |                               | आश्रवकथायविपाकादि:<br>भाहारह्युद्धसाधु-<br>त्वेत्याहः |
| <ul> <li>४८ अर्थवीपिका सोमसुंदर-भुवन-         <ul> <li>(शाद्धप्रतिक्रम- सुंदरिकायः स्त-</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # ~ *                                      | मिसुंदर-भुवन-<br>त्राक्षिणः स्त्र-<br>स्त्राः<br>ह्यम्हत्तरमार्गेषि-<br>स्वत्यक्रिस्हि |                                | #<br>#           | १८५१<br>सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः | 2                |                                  |                                          | दिवृतिकुले मध्देशे<br>मिखमाले | श्रावकव्रतानामतिचारः<br>इन्द्रियकषाय-<br>विपाकाद्यः   |

| I | r | 9 |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |

|                                         |                           |                |                       |                |                    |                                           |                                |                          |                                                                                                                 | [                                | 9                                    | ]        |             |         |                                                         |                      |                           |       |                  |            |      |                              |                     |                                       |                 |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------|------------------|------------|------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| •                                       | अविाबीवादिः               |                | साधुप्रमुखाणां प्रभो- | त्तराणि        | अम्बूद्धीप-ज्योति- | वाधिकारः                                  |                                | अहिरिमद्रसूरिक्रतावश्यक- | टीकायाः स्पष्टीकरणम्                                                                                            | जम्बूह्सस्य ज्योति-              | पस्य चाधिकारः                        |          |             |         | हाः नवपदाराधनफलम्                                       |                      | (G:,                      | 2     | धमोपदेशाद्यः १२७ | विषया:     | •    | चेत्यवन्द्रमं, गुरुवन्द्रमं, | प्रत्याख्यानं च २७६ |                                       |                 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | J. V.R.G                  |                | य. ९२४<br>प           | ¥. 3€00        | प. ३८२             | ¥, \$600                                  |                                | q. 11c                   | ¥, 1000                                                                                                         | प. ३८३ पद्घावरुयाः विस्तार       | તે. પ્રશ્                            | 1 1000 K | N. 1000     |         | <ol> <li>४४ विजयप्रभः, विजयरतः नवपदाराधनफलम्</li> </ol> | प्र. १००० विनयविमलः, | भीराविमरुः, नयविमरुः,<br> | こでですり | q. १२६           | И, 1000    |      | જ કે કે જ                    | Я, 100e             |                                       |                 |
|                                         | रें) मृ. सृ.<br>धृष्टि सृ |                | E)                    |                | 20                 | `                                         |                                | 00 38 (III)              | ı                                                                                                               | 3                                | •                                    |          | 1           |         | III.≥) म्मू. १८००                                       |                      |                           |       | 3                | ı          |      | ३) मू. २०००                  |                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 10.2<br>20.2    |
| 1980                                    | नि.सा.मे.                 | भू वहा<br>१९१९ | मुं. वैमव             | NA.            | १९७९<br>बि.सा.भे   | ्ध<br>सं<br>१म:                           | •<br>6°                        | 66                       | \$ Q \ 0                                                                                                        | नि.सा. ये.                       | स्र                                  | 1920     | अनाविजय     | स. १९२१ |                                                         | agio                 | 1889                      |       | के. या. प्र      | म्<br>वर्ष | 2625 | वि, सा. भे                   | H.<br>Elek          | 9933                                  |                 |
|                                         | मलयगिरिः                  |                |                       |                | जिस्ता स्थान       | सूरिराज्ये, सक-                           | लजंद्र शिष्यः<br>शास्तिचन्द्रः |                          |                                                                                                                 |                                  |                                      |          |             |         | मं ३७६५                                                 | •                    |                           |       |                  |            |      | देव भद्रशिष्यः               |                     |                                       |                 |
|                                         | स्थविराः                  |                | हीरसूरि-विजय-         | संबराज्ये शुभ- | विजय:<br>समितः     | 41444                                     |                                | आभयदेवशिष्यः             | अस्य विश्वास्ताः<br>सम्बद्धाः                                                                                   | स्थावराः                         |                                      |          |             |         | ज्ञानविमलसूरिः                                          | अपरनामा              | नयतिमलः                   |       | प्राचीना         |            |      | नेमिचंद्रः ( आप्र-           | देवशिष्यः, वि-      | जयसेनयशो-                             | देवयोर्मध्यमः ) |
| ( उत्तराधे )                            | ५० जीवाजीवामि-            | गमः            | ५१ सेनग्रह्म          | (प्रवरताकर.)   | 4                  | ५२ अस्बूद्धायम्बद्धाः<br>वज्ञीस् (प्रमेष- | रत्नमंजूषा.)                   | 2012                     | المراجعة الم | ्ट्रियंत्र<br>मेन्द्रीमाम्बद्धिः | ५४ जब्रुक्रायम्बातः<br>/ नम्बरावेम ) |          | ५५ वेनसीराह |         | ७० श्रीपालचरित्रं                                       |                      |                           |       | जिस्तामावली      |            |      | ७८ प्रतचनमारो-               | द्धारः प्रवेभागः    | ( तस्वभावि-                           | काशिवी )        |

|                                      |                                              | F 4                       | ग्राते-<br>बिफल्ल-                        | [१ <b>०</b> ]                                 | राप्याद्वः                         | <u>वदार</u> ी-                                                    | प: ११६<br>प: ११६                                            | <u>투</u> 뉵                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| विषय:                                | दशदशाषिः                                     | अहात्सद्धादाना<br>वर्णनम् | अहेदादिविशाते-<br>स्याबकाराघवफल-<br>क्याः |                                               | सम्यत्त्ववतारापणाद्यः<br>२६ विषयाः | अहेदादिबवपदारा-<br>घना<br>४                                       | मस्यकन्द्रन-गुरुवन्द्रन-<br>प्रत्याख्यानाद्यः ११६<br>विषयाः | पल्योपमजीवाज <b>ः</b><br>वादिविरूपणम्        |
| विशेष:                               | •                                            | · ·                       | प, ९५ वीरमपुरं<br>प्र. ७५ <b>०</b>        | w •                                           | •                                  | и т<br>по т<br>по т<br>по т<br>по т<br>по т<br>по т<br>по т<br>по | 4,3000<br>H,3000                                            | F. 14                                        |
| पत्राणि<br>प्रतयः                    | 4. 56<br>2. 56                               | . m                       |                                           | Д                                             | ੈ<br>ਨੇ<br>ਸ਼                      | я я<br>3 3 4 3                                                    |                                                             | P. H.                                        |
| श्लोकसंख्या<br>मूखं टीका<br>द्वाराणि | ग्री सूत्र. १९<br>गाया १३९                   | ६३ माथा.                  | , 4 % %                                   | _                                             |                                    | म्<br>म<br>भ<br>भ                                                 | थ्र) १०८-<br>१७७ हाराणि                                     | _                                            |
| पण्यं.                               |                                              |                           | ۳.<br>پ                                   |                                               | ⋑                                  | <u>=</u>                                                          |                                                             | <b>~</b>                                     |
|                                      | ति. सा. प्रे.<br>मुंबई                       | z z                       |                                           | बि.सा.प्रे.<br>सुबद्धे<br>१९२३                | मं. वभव<br>प्रेस मुंबई<br>१९२४     | भावनगर<br>आवन्द<br>प्रिं. प्रेस<br>१९२३                           | नि.सा.प्रेस<br>मुंबई<br>१९२६                                | ति.सा.भे.<br>संबद्धे<br>१९२६                 |
| स्वया-<br>कालः मूर्लं<br>टीका        |                                              |                           | म<br>म                                    |                                               |                                    | म्<br>इ. १८                                                       |                                                             |                                              |
| टीकाकतो                              | विजयदावआव-<br>न्द्विमरूशिष्यः<br>विजयविमर्छः |                           |                                           | सप्तमांकवत्                                   | नेयर-                              |                                                                   | देवमद्रशिष्यः<br>सिद्धसेवः                                  |                                              |
| मूलकर्ता                             | <u>इ</u> स्त <i>दीक्षितः</i>                 | बीरमद्र:                  | जयचंद्रसूरिश-<br>ट्यः जिन्हर्षः           |                                               | सामा-शीलभद्र-धवेभर-<br>श्रीचंद्रः  | बद्धसेन-हेमति-<br>स्रक्कशिष्यः <b>।द्ध-</b><br>शेखरः              | विमिचंद्र ( आझ-<br>हेवाशिष्यः वि-<br>जयसेवयशोदे-            |                                              |
| अंक: ब्रन्थवास                       | ५९ तन्दुरुवेषालियं वीरहस्तदीक्षितः           | चडसरणं                    | ६ • विशतिस्थान-<br>कचरितं,                | कस्पसूत्रधुवो-<br>घिका (आवृत्ति:<br>द्वितीया) | ६२ सुबोधा-<br>सामाचारी             | ६३ सिरिसिरिवाख-<br>कहा (सदीकं.)                                   | ६४ प्रवचनलारो-<br>द्वारः उत्तरमागः<br>पृथग् मूळादि          | ६५ छोकप्रकाशः<br>प्रथममारो द्रष्य-<br>क्षोकः |
| <b>#</b>                             | 5                                            | 2                         | œ.                                        | 5                                             | er<br>ur                           | W.                                                                | or<br>w                                                     | <i>s</i>                                     |

|               |                             | जीवाजीवादि-<br>विवरणम्                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ਰੰ ਚ          | о<br>•                      | 52+322 £                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                             | <b>₽</b>                                                                                                             | मुद्राप्यमाणा भ्रन्थाः  भ्रद्धाप्यमाणा भ्रन्थाः  भ्रव्यक्ष्म्  भ्रव्यक्ष्म्  भ्रव्यक्ष्म्मः  भ्रव्यक्ष्मम्पूरिकृतकात्रावि  भ्रव्यक्षम्भ्रव्यवि  भ्रव्यक्षम्भ्रव्यवि  भ्रव्यक्षम्भर्थाः  भ्रव्यक्षम्भरम्भः  भ्रव्यक्षम्भयः  भ्रव्यक्षम्भवः  भ्रवक्षम्भवः  भ् |
| जशवंत         | सिंह प्रेस<br>लिबही<br>१९२६ | कनाटक<br>प्र. सुबह्                                                                                                  | मुद्राप्यमाणा प्रन्थाः  । पञ्चवस्तकम्  श् काकावाः  । अयोश्वावली (अष्टलभाषीं )  प खिवप्रमम्युरिष्टतकाव्यावि  श कोक्रमम्युरिष्टतकाव्यावि  श कोक्रमम्युरिष्टतकाव्यावि  श कोक्रमकाशः (श्रेत्रलोकः )  व ववपद्रमकरणम्  ८ ववपद्रमकरणम्  १ विचाररत्नाकरः  १ विचारप्रमानविज्ञावानिवावलि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्रीकुराललाम, | समबद्धन्दरः                 | श्रीमदुमा-<br>स्वातिः<br>श्रीदेवगुसस्(रिः<br>श्रीसिद्धस्वाणिः                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ६६ आनंदकाध्य- | महोद्धिः मौ-<br>स्तिकं ७    | <ul> <li>" a)esithicavit</li> <li>e) tacestra: size- a at tail, ed an at a a a a a a a a a a a a a a a a a</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |